## Birla Central Library

PLLANI (Cajastham)

H92 1000 000 C73B W

ASCORPTION NO. 24964

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय

#### वयम माग

मम्बर्द, मध्यभारत और राजपूताना



## Introduction of

### INDIAN MERCHANTS

FIRST VALUME

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय 🥆

X X Z







श्रीव चन्द्रराज भगडारी "विशारद" (वैठे हुए), श्रीव श्रमरलाल मानी (वाई श्रोर) श्रीव कृष्णलाल गुप्त (दाहिनी श्रोर)

3-14-1





#### EDITED & PUBLISHED

1.7

C R. Bhandari

B. L. Soni

K, L Gupta

**Proprietors** 

# Commercial Book Publishing House BHANPURA (INDORE)

+0**0**6+---

#### सम्पादक और प्रकाशक--

श्री० चन्द्रराज भण्डारी श्री० अमरलाल सोनी श्री० कृष्णलाल गुप्त

संचालक -

# कॉमर्शियल बुक पाब्लिशिंग हाऊस



मानपुरा







#### Printed by



J. N. Tiwari

#### BANIK PRESS.

1, Sirkar Lane, Calcutta.

मुद्रक---

जगदीशनारायण तिवारी

## विगिक् मेस, कलकत्ता



Blocks by

J, P, Dikshit IDEAL HALFTONE CO, CALCUTTA.

ब्लाक मेकर--

जगनाथप्रसाद दीक्षित

आइडियल हाफ्टोन कम्पनी

कलकत्ता



## भारतीय न्यापारियोंका परिचय





·N.V.

#### History of Indian Trade

Written by

M, L, Barjatya



## भारतका ध्यापारिक इतिहास

लेखक---

भीयुत मोहनलाल बेर्डजातिया







#### PATRONISED BY

Babu Ghanshyamdasji Birla M. L. A. Pilani, Rai Bahadur Sir Seth Hukamchandji K. T. Indore, Rai Bahadur Sir Besheswardasji Daga Bikaner, Raja Bahadur Seth Banshilalji Pitti Bombay, Diwan Bahadur Seth Keshari Singhii Kotah, Hon. Seth Govinddasji M. L. A. Jabbalpore. Kunwar Hiralalji Kashaliwal Indore, Babu Beniprasadji Dalmia Bombay. Seth Bherondanji Sethia Bikaner, Seth Kasturchandji Kothari Bikaner, Babu Bhanwarlalji Rampuria Bikaner, Rai Bahadur Seth Poonamchand Karmchand Kotawala, Seth Ramnarainji Ruiya Bombay, Seth Shiochand Raiji Ihunjhunuwala Bombay, Kunwar Laxminarainji Tikamani Bombay, Seth Foolchandji Tikamani Calcutta, Messrs. Polumull Brothers Bombay, Banijyabhushan Seth Lalchandji Sethi Ihalrapatan, Kunwar Bhagchandji Soni Ajmer, Kunwar Shoobhakaranji Surana Churu, Kunwar Roopchandji Nahata Chhapar, Seth Chhaganlalji Godhawat Chhotisadri, Seth Bherondanji Chopra Gangashahar, Seth Rameshwardasji Sodani Bombay, Seth Hazarimal Sardarmal Churu.





## हमारे माननीय सहायक।

- 1 8 E

श्रीमान् बाब् घनस्यानदासजी विद्ठा एम० एछ० ए०, पिलानी

- " राय बहादुर सर सेठ हकुमचन्द्रजी के० टो०, इन्होर
- ., गय वहादुर सर विश्वेश्वरदासजी डागा, के० टी० बीकानंग
- ,, राजा बहादुर संठ बंशीलालजी पित्ती, वस्बई
- ,. दीवान बहादर सेठ कंशर्गसिंहजी, कोटा
- , ऑनरेवल सेठ गोविन्ददासजी मालपाणी एम० एल० ए०
- ,, । कु वर हीरालालजी काशलीवाल, इन्दीर
- ,. बाबू वेणीवसार ती डालमियां, वस्वई
- 🔒 वाणित्रय भूपण् सेठ लालचन्द्रजी सेठी, कालरापाटन,
- ,, कुंबर भागचन्द्रजी सोनी. अजमेर
- ... सं**ठ भर**दानजी सेठिया, बीकानेंग
- ., सेठ कस्तूरचन्द्रजी, कोठारो, ( सदासुख संभीरचन्द्र ) बीकानेर
- ,, वावृ भंवरलालजी रामपुरिया, वीकानेर
- ,, सेठ रामनारायण भी महया, बम्बई
- ... राय बहादुर सेठ पूनमचन्द् करमचन्द्र, कोटा वाला
- , <mark>सेठ शिवचन्द्र</mark>स्यजी भूं कनुवाळा, बम्बई
- ,, क्रंबर छदमीनारायणजी टिकमाणी, बस्बई
- ,, संठ फुलचन्दजी टिकमाणी, कलकत्ता
- 🔐 मेसर्स पोहमळ ब्रदर्स, बम्बई
- ,, कुंबर शुभकरणजी सुराना, चक
- ., कुंबर रूपचन्द्रजी नाहटा, छापर
- " सेठ छगनलालजी गोघावत छाटोसादडी
- .. संठ भंगेंदानजी चोपड़ा, गंगाशहर
- " सेठ रामेश्वरदासजी सोढ़ानी, वम्बई
- " सेठ हजारीमलजी सरदारमलजी कोठारी, चूरू

M









| 6  | उपहार                    |
|----|--------------------------|
| ₹1 | वामें · · · ·<br>श्रीयुत |
|    |                          |
|    | Presented to Riging Ali  |
|    | Collegon                 |

## पकाशकोंका निवेदन

चाज हम बड़ी प्रसन्तताके साथ इस वृहद् और भन्य प्रन्थको लेकर पाठकोंकी सेवामें उपस्थित होते हैं। चौर इस शुभ कार्यके सफलता पूर्वक सम्पादन होनेके उपलक्षमें हार्दिक बधाई देते हैं।

आजसे ठीक नौमास पूर्व — जिस्र समय हम छोगोंके हृद्यमें इस महत् करुपनाका जन्म हुआ था, हमारे पास इस कार्य्यकी पूर्तिके कोई साधन न थे। न पैसा था, न मेटर था और न कोई दूसरे साधन। हमने अपनी इस करुपनाको सुन्यवस्थित रूपसे एक कागजपर अपाकर कगित्र '२०० बड़े २ व्यापारियोंकी सेवामें इस बातका अनुमान करनेके छिए भेजा कि इसमें व्यापागी — समुदाय कितना एत्साह प्रदार्शित करता है। मगर इन बारह सौ पत्रोंमेंसे हमारे पास पूरे बारह पत्रोंका उत्तर भी नहीं आया। यही एक बात हमलोगोंको निराश करनेके छिए पर्याप्त थी। मगर किर भी इमछोगोंने अपने प्रयन्न को नहीं छोड़ा, और निश्चित किया कि तमाम प्रतिष्ठित व्यापारियोंके घर २ घूमकर उनका परिचय और फोटो इकहें किये जाय, और किसी प्रकार इस बहुत् प्रन्थको अवश्य निकाछा जाय। उससमय हमछोगोंने हिसाब छगाकर देख छिया कि इस महत् कार्यको सम्पन्न करनेके छिये सफर-खर्च समेत कमसे कम बीस हजार और अधिकसे अधिक पश्चीस हजार ठपयेकी आवश्यकता है। मगर इस समय तो हमारे पास पूरे पश्चीस कपये भी न थे। था केवछ, अपना साहस, आत्म विश्वास, और व्यापारियों द्वारा उत्साह प्रदान की आशाका सहारा!

#### इमारा अमण

इसी महत् आशाके बलपर केवल १७) सत्तरह हपयेकी पूंजीको लेकर हमलोगोंने अपनी यात्रा प्रारम्भ की। सबसे पहले हमलोग अपने चिर परिचित इन्दौर शहरमें गये। कार्य्य-का बिलकुल प्रारम्भ था, न्यापारियोंको आकर्षित करनेकी कोई साममी पास न थी—ऐसी स्थितिमें कार्य्यको चाल करनेमें कितनो कठिनाई पड़ती है इसका अनुमान केवल भुक्त मोगी ही कर सकते हैं—आठ दिनतक लगातार घूमते रहनेपर भी हमें सफलताका कोई चिह्न दिण्योचर नहीं हुआ। सर्चमें केवल तीन दपये बच्च गये थे और वह समय दिखलाई देने लग गया था जिसमें हमारी सब आशाओंपर पानी फिरकर यह कल्पना गर्म हीमें नष्ट हो जाती। मगर इसी समय इन्दौरके प्रसिद्ध स्रेठ सर हुकुमचन्द्रजीके पुत्र कुंवर हीरालास्जी—जिनका नाम इस प्रन्थके

प्रारम्भमें छेना हम अपना कर्त्तव्य समभते हैं — से हमारी भेंट हुई, हमने उन्हें अपनी करूपना अतलाई, उन्होंने हमें उत्साहित किया, अपने फोटो भी दिये, कुछ आईर भी दिये, तथा अपने परिचित व्यापारियोंके नामपर कुछ परिचय-पत्र भी देनेकी कुपा की।

हमारी मुग्माई आशा खिल उठी, हमारा उत्साह प्रफुल्लित हो गया। हमारा साहस चमक गया। हमने एक बार फ़िर जोरोंसे कार्च्य झारम्भ कर दिया। इस बार इन्दौर के प्रायः सभी व्यापारियोंने हमें उत्साहित किया—जिनमें श्रीयुत भँवरलालजी सेठीका नाम विशेष उल्लेखनीय है—और तीन ही दिनके अन्दर हमें अपनी स्थित जमती हुई दिखलाई देने लगी।

इन्दौरका कार्य समाप्त करते ही हमलोगोंने अपन अमणकी गतिको बढ़ाया। कड़ाकेकी सर्दी पड़ती थी, मगर हमें उसकी कोई चिन्ता न थी। गेज हमारे बिस्तर खुलते थे और गेज बन्धते थे। इसी प्रकार खण्डवेसे लेकर अजमेरतक की लाईनको हमने करीब एक महीनेमें पार किया। इस एक महीनेमें हमें अधिकतर धर्मशालाओं में ठहरना पड़ा। मगर सेएट ल इण्डियामें सब जगह धर्मशालाएं नहीं हैं इस लिये कमी २ हमलोगोंको कड़ाकेकी सर्दीमें भी खुली जगहों में ठहरना पड़ता था। कहीं खानेको पूरी मिल जाती थी और कहीं केवल चना-चवेना खाकर दिन निकालना पड़ता था। मगर इन सब कष्टोंकी ओर हमें ध्यान न था। हमारा उत्साह हमें एक अप्रतिहत गतिसे खींचे लिये जा रहा था। व्यापारी आलम हमारे कार्यसे पूर्ण सहानुभूति बतला-कर उस उस उत्साहके वेगको बढ़ा रहा था।

धीरं २ सेण्ट्रल इणिडयासे निकलकर हमलोगों ने राजपृताने में प्रवेश किया। यहां के अनुभव हमें दूसरी ही प्रकारके हुए। यहां की ऊंची २ भव्य इमारतों और लक्ष्मी के श्रातुल प्रतापको देखकर हमलोग चिकत हो गये। मगर किर भी हमारी कठिनाइयों का अन्त नहीं हुआ। जयपुर और अजमेरमें तो कोई कठिनाई नहीं हुई। मगर आगे जब हम जोधपूर और बीकानेर स्टेटमें घुसे तब हमें अपनी कठिनाइयों का अन्त जहां हुआ। यहां पर धर्मशालाओं की कमी न थी—मारवाड़ के उदार और वानी सजनों की कुपासे यहां प्रायः सभी स्थानों पर आवश्यकतासे अधिक धर्मशालाएं बनी हुई हैं—मगर खाने पीनेकी यहां हमें बहुत तकलीक उठानी पड़ी। कभी २ चार २ पांच २ दिनों-तक हमें केवल पन्द्रह २ दिनके बासी पेठों और सेवपर निर्वाह करना पड़ा। इन रही वस्तुओं को खाकर हमें लम्बे २ बालू के मैदान (स्टेशनसे गांवतक) पैदल पार करना पड़े। फल यह हुआ कि हमारे स्वास्थ्य पर धक्का पहुंचने लगा और हमारे एक साथी बीमार हो कर घर चले गये। कष्ट थे—कठिनाइयां थीं, मगर सफलता भी हमें वैसी ही मिल रही थी। राजपूताने के लक्ष्मी-पित धन कुनेरोंने हमारे उत्साहको खूब बढ़ाया। जयपुर, साम्भर, लाडनूं, सुजानगढ़, रतनगढ़, बीकानेर, चूक, राजगढ़, पिलानी इत्यादि स्थानों में हमें आशातीत सफलता हुई। इस सफलतासे हमें निश्चय हो गया कि अब हमारा प्रस्थ कुशल्यकं निकल आयगा।

राजपूतानेसे निकलकर हमलोगोंने परम रमणीक बम्बई शहरमें प्रवेश किया। इस शहरकी रमणीकता, इसके समुद्रतटकी सुन्दःता और तरह २ के मनो मुग्यकारी दृश्य देखकर हमलोगोंकी तिबयत मुग्ध हो गई। यहांपर हमें खाने, पीने और ठहरनेकी कठिनाइयां नहीं उठानी पड़ी फिर भी हमारी कठिनाइयां यहां कम न थीं। प्रतिदिन हमें करीब १०० मंजिल चढ़ना और उत्तरना पड़ता था। यहांके मारवाड़ी ज्यापारियोंने हमें सबसे अधिक उत्साहित किया, मुलतानियोंने तथा गुजरातियोंने भी अच्छा उत्साह दिखलाया। पारसी, खोजा और बोहरा ज्यापारियोंसे हमें उत्साह नहीं मिला, और यही कारण है कि अत्यन्त चेष्टा करनेपर भी हम उनके परिचय जैसे चाहिये वैसे इकटूंन कर सके।

यह हमारे श्रमण का सांक्षिप्त वृत्तान्त है। इस श्रमणमें हमें और कौन २ से विशेष अनुभव हुए ? प्रत्येक स्थानके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवनमें, तथा रीति रिवाजों- में क्या २ विशेषताएं हमने देखीं, इनसब बातोंका वर्णन विस्तारके भयसे हमने यहां देना उचित न समभा। हो सका तो सामयिक पत्रोंके द्वारा इन सब बातोंका वर्णन हम पाठकोंके पास पहुंचाने की चेष्टा करेंगे।

#### प्रनथकी अपूर्णता

यद्यपि इस प्रनथको सुन्दर और सर्वा गपूर्ण बनानेमं हमने अपनी चेष्टामें कोई कसर बाकी नहीं रक्खो है। फिर भी हमें भली प्रकार अनुभव हो रहा है कि यह प्रनथ जैसी हमारी कल्पना थी वैसा सुन्दर नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने हमारे प्राहकोंसे १४ जनको प्रनथ प्रकाशित करनेका वादा कर लिया था। इतना बड़ा कार्य, करने वाले केवल तीन मनुष्य और समय केवल छः मास । ऐसी स्थितिमें इसका सर्वाग पूर्ण होना कैसे सम्भव हो सकता था ? १५ जुन तो हमें बम्बईमें ही समाप्त हो गई। तबतक न तो पुस्तकका एक फार्म ही छप सका था ब्रीर न चित्रोंका एक ब्लाक ही बन सका था। इधर प्राहकोंके हमारे पास तडातड उपालम्भके पत्र आने छो। फल यह हुआ कि हमें बहुतसा कार्य अधूरा छोड़कर छपाईका काम शुरू करना पड़ा। सौण्टुल इण्डियामें, भोपाल, सिहोर, प्रतापगढ़ इत्यादि कुछ महत्वके स्थान छ्टगये। इसी प्रकार बम्बईमें भी जरूरी खोजा,बोहरा भाटिया इत्यादि व्यापारियोंका परिचय जल्दीके मारे हम जैसा चाहिये वैसा एकन्नित न कर सके । हमारा यह भी विचार था कि प्रत्येक व्यापारका वर्णन करते समय उसके सम्बन्धके कुछ फोटो भी दिये जांय। इसके अनुसार हमने कांटन मिलोंके भीतर और बाहरी दृश्य, मोती निकालनेवाले गोताखौरोंके कुछ चित्र तथा इसी प्रकारको रेशम वगैरहके दूसरे फोटोभी एकत्रित किये थे कुछ करना बाकी थे भगर समयामावसे ये सब पड़े रह गये। इस प्रकार हमारी करपनाके अनुसार यह प्रथ कई दृष्टियोंसे अपूर्ण रह गया। जिसके लिए हम पाठकोंसे क्षमा चाहते हैं। यदि कभी इसके दुसरे संस्करणका अवसर आया तो ये सब अपूर्णाताएं पूरी कर दीजांयगी। प्रेस सम्बन्धी भूलें

समयकी इसी भयंकर कमीके कारण हम इस प्रन्थकी फेअर कापी भी नहीं करा सके थे। फल यह हुआ कि हमें रोज रात २ भर जगकर कापी तैच्यार करना पड़ती थी। और दिन २ भर प्रूफ देखना पड़ता था। दिन भरमें चार घण्टे भी पूरे हमें आरामके लिए नहीं मिलते थे। परिणाम यह हुआ कि इसकी कापीमें तथा प्रूफमें अत्यन्त चेष्टा करनेपर भी हम भूलोंसे इसकी रचान कर सके। जिससे कहीं २ पर इस प्रन्थमें बड़ी भदी भूलें रह गई हैं जिनके लिये हम पाठकोंसे आत्यन्त विनय पूर्ण भावसे चाम चाहने हैं और आशा करते हैं कि वे उन्हें सुधारकर पढ़ेंगे। यदि किसी माननीय व्यापारी सज्जनको अपने परिचयमें कोई भूल दिखलाई दे तो वे हमारी असमर्थता को पहचानकर उदारता पूर्वक क्षमा प्रदान करनेकी कृपा करें। और हमें सृचित कर दें ताकि अगले संस्करणमें उसे ठीक कर दी जाय।

इस बृहद कार्यको सर्वोङ्ग पूर्ण सम्पन्न करनेकी हम लोगोंमें शक्ति न थी हम तो केवल इसके निमित्त मात्र थे। इस प्रनथको प्रकाशित करनेका तमाम श्रेय उन व्यापारी महानुभावोंको है जिन्होंने हमें हजारों रुपयेकी लागतका यह प्रथ प्रकाशित करनेके योग्य बना दिया। हम उन सब महानुभावोंके प्रति हार्दि क बाभार प्रदर्शन करते हैं। उपर कुंवर होगलाल जी और श्रीयुत मंवरलाल जीका नाम तो हम लिख ही चुके हैं, इनके अतिरक्ति कर्जनके श्रीयुत तनसुखलालजी पाण्ड्या, अजमेरके श्रीयुत कानमल जी लोढा, नोमचके श्रीयुत नथमलजी चोरडिया, बीकानेरके श्रीयुत — भेक दान जी सेठिया और वृह्क के श्रीयुत शुभकरण जी सुराणा इत्यादि सज्जनोंके नाम विशेष उन्ने खन्तानी सेठिया और वृह्क के श्रीयुत शुभकरण जी सुराणा इत्यादि सज्जनोंके नाम विशेष उन्ने खन्तानी हैं, जिन्होंने हमें कई परिचय पत्र देकर हमारे मार्गको सुलभ कर दिया। श्रीयुत मोहनलाल जी बड़जात्याने इस प्रन्थके प्रारम्भमें भारतका व्यापारिक इतिहास नामक निवन्ध लिख देनेकी कुणा की है इसके लिए हम उनके भी अत्यन्त आभारी हैं। बम्बईके श्रीयुत कृष्णकुमारजी मिश्रने भी इस प्रन्थके प्रणयनमें हमें बहुत सहायता प्रदान की है जिसके लिए उनके प्रति आभार प्रइर्शन करना भी हम अपना कर्त्तव्य सममते हैं। इसके अतिरक्त "सुम्बईने व्यापारिक श्रनुभव" "सुम्बईनी गली कुंचिओ" "सुम्बईना महाशयो" भारतकी साम्पत्तिक अवस्था" "ग्रावालियर स्टेट डायरेक्टरी" मारवाड़ एाज्यका इतिहास" "मारतके देशीराज्य" आदि प्रन्थोंसे भी इस प्रन्थमें सहायना िक्ती है अतः इनके लेखकोंक प्रति मी हम हार्दिक श्राभार प्रदर्शन करते हैं।

इस व्रन्थके दूसरे भागमें कलकते, श्रीर बंगालके व्यापारियोका परिचय रहेगा। हमें आशा है कि उसे हम इसरो भी अधिक मुन्दर और सर्वोङ्गपूर्ण बनाने ही चेव्या करेंगे।

भानपुरा इन्दौर श्रावणी अमावस्या १९८५ संचालक— कमिश्वितल बुक, पिललिशिंग हाऊस

विनीत

## विषय-सूची

प्रकाशकोंका वक्तव्य १-४
भारतका व्यापारिक इतिहास १-८६
भारतका पूर्वकालीन व्यापार, मुसद्गमानी कालमें
भारतका व्यापार, चहारहवीं उन्नीखर्वी शताद्वीमें
भारतीय व्यापार।
वर्तमान व्यापार ३२
भारतका आयात व्यापार ३५-६३

भारतका आयात व्यापार ३५-६३ जनो कपड़ा, रेशम और रेशमी पदार्थ रेशमी कपड़ा, नकती रेशमका कपड़ा, चीनीका व्यवसाय, सोहा, और फौलाद, श्रन्य धातुएं,मिसके पदार्थ और मसीनरी,रेल्वे सामग्री; मोटर गाड़ियां, मोटर साईकरूस, मोटर सारीज, स्वरके पदार्थ, विविध धातुकी बनी हुई चीजें, सनिज- तेल, बने हुए लाच पदार्थ, मादक पदार्थ, कागन और प्रहुत, रलायन पदार्थ, जड़ी बृटियां और औषधियां, ममक, भौजार यंत्र भादि, वाखयंत्र, मसाले. सिगरेट, रंग, जवाहरात भौर मोती, दियासलाई, कोयला भारतका निर्यात ठ्यापार ६३-८६ पाट भौर पाटके बने पदार्थ, बोरे, चही, कपडा, पाटका इतिहास, पाटकी लेती, पाटका दाम, मालकी बिक्री, जूटमिलस, जूटीमल भासीशएशनकी स्थापमा, वर्तमान शतान्दीमें जूटके उद्योगकी उन्नति, हई, हईका बना माल, धान्य, भौर भाटा, गेहूं, गेहूंका भाटा, भन्य बालपदार्थ, चाय, तिलहन, चपड़ा, धातु, साल, जन, रवह, रवल और तमाला।

## बम्बई—बिआम

| पूर्वकालीन परिचय                          | १.२५              | फैक्ट्रीज एण्ड इंडस्ट्रीज       | ४०-५४      |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| बस्ती का आरम्भ                            | ર<br><b>પ્ર</b>   | बम्बईकी कपड़े की मिल्लें        | ४०         |
| नामकरस्                                   | É                 | मिलोंका इतिहास और क्रमागत       | विकास ४०   |
| दोपप्र'ज से नगर<br>स्युनिसिपल कार्पो रेगन | e<br>6            | मिस व्यवसायमें पूजेसी प्रधाका ज |            |
| म्युग्गासपल कापारयन<br>प्रक्रिस           | १०                | मिल व्यवसायके प्रधान प्रवतक     | ४१         |
| प्राणल<br><b>भा</b> गसे <b>बवा</b> व      | ۲ <b>ُ</b>        | जापानी प्रतियोगिताका आरम्भ      | ४१         |
| कागस चर्चाय<br>बस्बहेका व्यवसायिक विकास   | रेरे              | बम्बईडी मिल्लोंडा परिचय         | ४१         |
| बस्बर्रके व्यवसायिक स्थल पूर्व बाजार      | 16                | रेशमके कारसाने                  | ध्रूर      |
| बम्बह् नगरकी बस्ती                        | રે દે             | <b>जनके कारका</b> ने            | ध्रव       |
| बस्बर्धका सामाजिक जीवन                    | 30                | लोहेके कारसाने                  | ध्र३       |
| बस्बहेके कराईकाने और पशुर्योकी करू        | risha .           | सिमेंट कम्पनी                   | <i>አ</i> ጸ |
| बस्बह्क कराहसाम जार गुजारा उपर            | ११ <b>०</b> ०० २२ | रंग चौर वार्निश                 | XX.        |
| बस्बईके ज्यापारिक माधन                    | 3                 | चांबसकी मिल                     | kв         |
| बम्बर्स वृत्तरे देशोंको भगनेवाला जहाजी    |                   | <b>पे</b> परमि <b>ख</b>         | ×8         |
| बम्बहेंसे दुर्श्वर प्याका के राजारा जनगण  | . 38              | सपड़ा मलिया कारलामा             | ५४         |
| चेट्यर श्रीर श्रमीतियेशन                  | * 3k              | इङ्गीका कारलाना                 | ४४         |

|                                                        | £(               | <b>~</b> )                                           |                                |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| चपड़ेका कारसाना                                        | kk               | गल्लेका व्यवसाय                                      | १५७                            |
| कॉटन प्रेस                                             | ሂሂ               | गह्ने के व्यापारी                                    | १५२-१६५                        |
| मिल ऑनैंसे                                             | १–२५             | जी हरी                                               |                                |
| <b>बें फ</b> र्स                                       |                  | ववाहरातका व्यापार                                    | 91                             |
| बेंकिंग विजिनेस                                        | ર.               | <b>ह</b> ीरा                                         | १७०                            |
| बिल भाफ एक्सचेंज परदेखी हुंडी                          | 30               | पन्ना                                                | १७०                            |
| परदेशी हुंडीके भेद                                     | <b>₹</b> १       | मा <b>ग्र</b>                                        | १७१                            |
| देशी हंडी                                              | ३१               | मोती                                                 | १७१                            |
| बेंकोंको इतिहास                                        | <b>ફ</b> ર       | हीरा श्रीर जवाहरातके व्यापारी                        | १७३-१वर                        |
| बॅक्स                                                  | <b>\$</b> 8      | मोतीके व्यापारी                                      | १६२-१ <b>व</b> ई               |
| माखाड़ी बैक्स्                                         | 80 <b>—</b> ₹१   | मोतीके मुलतानी व्यापारी                              | <b>१</b> 00-१६२                |
| मुक्तानी बेंक्स एयं क्मीयन एजंट्स                      |                  | चांदी सोनेके व्यापारी                                |                                |
| वेजाबी बेंकर्स एग्रड कमीशन एकंट                        | <b>६</b> ६—७२    | चांदी और सोनेका व्यवसाय                              | १वर                            |
| काटन मरचेंट्स एण्ड बोकर्स                              |                  | चाँदी सोनेके व्यापारी                                | १६६ २०२                        |
| रुईका इतिहास                                           | <b>ኢ</b> ኢ       | शेयर मरेचे गट्स                                      |                                |
| रुईके व्यापारका संज्ञिष्ठ परिचय                        | 90               | शेयर वाजार                                           | 3 01.                          |
| काँटन एक्सपोर्टर्स<br>मारवाड़ी काटन मरचेन्ट्स एगड बोबह | €3 <b>9</b> ≈    | धेयरके व्यापारी                                      | <b>२०५</b><br>२०६ <u>-२</u> १३ |
|                                                        | 68((0            |                                                      |                                |
| क्राथ म्र्नेटस्                                        |                  | बुकसे <b>लर्स ए</b> ण्ड पा <sup>2</sup> लशर्स        | २१४-२१७                        |
| कपड़े का व्यवसाय                                       | ११३              | रंगेके व्यवसायी                                      |                                |
| बम्बईके कपढ़े के बाजार                                 | ११५              |                                                      |                                |
| कवड़ के व्यवसायी                                       | ११६—१२२          | रंगका व्यापार                                        | २१ष                            |
| मारवाड़ी कपड़े के व्यापारी और                          |                  | रंगके व्यापारी                                       | <b>₹₹</b> ()                   |
| कमीशन एजंट<br>पंजाबी कमीशन एजंट                        | 45565R           | कची जनके व्यापारी                                    |                                |
| मुस्तामी कमीशम एजंट                                    | ४ <i>६</i> ९     | माचिसके व्यापारी                                     | २२१- <b>२२२</b>                |
| रेशमके व्यवसायी                                        | १३६              | मार्चितक व्यापारा<br>ज्याहंट स्टाइ इस्पनियोंका परिचय | 330- <b>3</b> 33               |
| ` <u> </u>                                             |                  | औषघालय                                               | <b>२२४</b> .२ <b>३४</b>        |
| रेशमका व्यवसाय                                         | <b>१४१</b>       | आपवालय                                               | २३६                            |
| सिक्क एगड क्यूरियो मरचेड्रस                            | ₹# <b>₹—</b> ₹8€ | पिन्सिक स्स्थाएं                                     |                                |
| सिक्क मरचे न्ट्रंस                                     | १४८-१४४          | · ·                                                  | २३७                            |
| वेन मरचेएट्स                                           |                  | व्यापारियोंके पते                                    | २४३-२४६                        |
| TE C                                                   | Mija             | विमाग                                                |                                |
| _                                                      | 4 - 0 4 / (4.    |                                                      |                                |
| इन्दीर                                                 |                  | कृषि विभाग                                           | ११                             |
| इन्दौरका ऐतिहासिक परिचय                                | 3                | ्रिमल् श्रानस                                        | १४-२३                          |
| <b>इ</b> न्द्रीरका व्यापारिक विकास                     | 8                | वें इसी                                              | ₹8 <del></del> -\$             |
| व्यापारिक जातियां                                      | k                | जौहरी                                                | · 38                           |
| इन्दौरके व्यापारिक स्थान                               | Ĝ                | क्रटन मरचेंट्स                                       | ३४-३७                          |
| इन्दौरके दशंभीय स्थाम                                  | 9                | ग्रेन मरचेंद्रस                                      | ₹७-३व                          |
| स्युनिसिपत्र कारपोरेशन                                 |                  | क्ष्य है है है                                       | ३ ट-४३                         |
| फेक्ट्रीज प्राड इग्डस्ट्रीज                            |                  | कप"क र<br>ृश्ल बुक, पहिला                            | 88                             |
|                                                        | <i>;</i> ,       |                                                      | -                              |
|                                                        | . · · · · ·      |                                                      |                                |

|                                                    | •                      |                                  |                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| मेन्य फेक्चरर                                      | หรื                    | कंट्राक्टर                       | १२ः                                     |
| काटम प्रेम मोक्र                                   | ૪૭                     | व्यापारियोंके पते                | १२३-१२।                                 |
| व्यापारियांके पते                                  | 8<                     | गवालियर स्टेट                    |                                         |
| उञ्जैन                                             |                        | मन्दसोर                          |                                         |
| ऐतिहासिक महत्व                                     | <b>ኒ</b> ኒ             | प्रारम्भिक परिचय                 | १२७-१२०                                 |
| धार्मिक महत्व                                      | kk                     | बैंकस एग्रह काटन मरचेंदिस        | १२ ष-१३२                                |
| व्यापारिक महस्य                                    | ke.                    | व्यापारियोंके वते                | १ ३२-१३३                                |
| ठउजीनके व्यापारिक वाजार                            | પ્રદે                  | नीमच                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| दर्शनीय स्थान                                      | ką                     | प्रारम्भिक परिचय                 | १३४                                     |
| फैक्ट्रीज एय <b>र इ</b> य <b>रस्</b> ट्री <b>ल</b> | ¥.                     | वें इस                           | १३४-१३६                                 |
| निल ग्रामस                                         | <b>६</b> १- <b>६</b> २ | व्यापारियों के पते               | ? <b>३६-</b> १३७                        |
| बैंकस एग्ड काटन मरचेंटम                            | 68-€ ⊏                 | छोटी सादडी                       | 146 144                                 |
| <b>जी</b> हरी                                      | <b>ξ</b> ξ             | छाटा साव्का<br><b>बॅड</b> स      | 630                                     |
| क्साथ मरचेंटस                                      | 90-00                  |                                  | १३४                                     |
| व्यापरियोंके परे                                   | 64-20                  | बचाना                            |                                         |
| खण्डवा                                             |                        | काटन मरचोर्येट्र ज               | <b>१३</b> ८-११६                         |
| परिचय                                              | vs vs                  | व्यापारियोंके पते                | १३०                                     |
| वेकसं एगड काटन मरचें!स                             | ७५-व४                  | जावद                             |                                         |
| गवालियर                                            | <b>U</b> - 40          | प्रारविभक परिश्वय                | १४०                                     |
| ऐतिहासिक पश्चिय                                    |                        | बैंकसं एयह कादन मर्श्वेद्स       | १४०-१४२                                 |
| पातका सम्बन्धः<br>सिंधिया वंशका संसिप्त इतिहास     | <b>6</b> 2             | व्यापारियोंके पते                | १४३                                     |
| त्साचया वराका साक्षस द्वातहास<br>दर्शनीय स्थान     | य <b>6</b>             | मोरेना                           |                                         |
| व्यापारिक महत्व                                    | <b>44</b>              | प्रारम्भिक परिचय                 | १४३                                     |
|                                                    | वष-६४                  | वें कर्स                         | <b>१</b> ४४                             |
| े टरीज एवड इ डस्ट्रीज                              | @3-8@                  | व्यापारियोंके पते                | १४५-१४६                                 |
| 4                                                  | 33-43                  | भिण्ड                            | 104 104                                 |
| ाथ मरचेन्ट्रस<br>के ज्यापारी                       | १००-१०२                | प्रारम्भिक परिचय                 | १४६-१४७                                 |
| क स्थापारा<br>पारियोंके पते                        | १०२-१०५                | ग्रेन मर्चेंट्स                  | <b>१४८-१४</b> ६                         |
|                                                    | १०४-१०व                | व्यापारियांके पते                | ₹₩€                                     |
| ₹₹,                                                |                        | शिवपुरी                          | 100                                     |
| न्मक परिचय                                         | १११                    | प्रारम्भिक परिचय                 | <b>C.</b> 6                             |
| प्राड काटन मरचोट् एस                               | ११२-११५                | प्राराम्सक पारचय<br><b>व क्स</b> | ₹ <b>╁</b> १- <u>५</u>                  |
| ः व्यापारी                                         | ११५                    | न फल<br>न्यापारियोंके पते        | १ <b>५३-५</b> ७                         |
| रियों के पते                                       | <b>१</b> १€            |                                  | १४४-५५                                  |
| जा                                                 |                        | बड़नगर                           |                                         |
| तक परिषय                                           | . ११७                  | प्रारम्भिक परिचय                 | १५६                                     |
| 4 32 H                                             | 114-114                | <b>य कर्स</b>                    | 348                                     |
| <b>क</b> र                                         | १२०                    | कारन मरचौरस                      | <b>१</b> ∢०                             |
| महू-के                                             |                        | व्यापारियोंके पते                | १ <b>६०-१</b> ६१                        |
| प्रार                                              | ર, 8                   | मुरार                            |                                         |
| बेंक                                               | į                      | प्रारम्भिक परिचय                 | १६१                                     |
| <del>कर</del> न                                    |                        | गहाँ के व्यवसायी                 | १६्व                                    |
|                                                    |                        |                                  |                                         |

|                               | , ,              | ,                               |                 |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| कंड्राक्टस                    | <b>१६</b> २-१६४  | ठ्यापारियोंके पते               | ६६२             |
| व्यापारियोंके पते             | १६४-१६४          | खरगौन                           |                 |
| गुनामंडी                      |                  | प्रारंभिक परिचय                 | १६३             |
| प्रारम्भिक परिचय              | ୧६६              | महेश्वर                         |                 |
| व्यापारियोंके पते             | १६७              | प्रारंभिक परिचय                 | १८४             |
| पछौरमंडी :—                   |                  | कन्नीद                          | • •             |
| प्रारम्भिक परिवय              | 88c              | प्रारंभिक परिचय                 | १६४             |
| व्यापारियोंके वते             | १६६              | काटन मरचेंट्र स                 | શેં ૧૪          |
| चन्देशः-                      |                  | ज्यापारियोके पते                | १९५             |
| प्रारम्भिक परिचय श्रीर पते    | १७०-१७१          | व्यापारयाम परा<br>स्वातेगांव    | •••             |
| मेलसा :—                      |                  | प्रारंभिक परिचय                 | <b>१६</b>       |
| प्रारम्भिक परिचय              | १७१              |                                 | १९६             |
| व्यापारियोंके पते             | १७२              | काटन मरचीं हुस                  | १ <b>६७</b>     |
| बांसोदामंडी :                 |                  | ब्यापारियोंके पते               | / ( •           |
| प्रारम्भिक परिचय भौर पते      | १७६              | महिद्पुर                        | 40.0            |
| स् <del>वाच</del> रोद         |                  | प्रारंभिक परिचय                 | १९७             |
| प्रारम्भिक परिचय              | १०४              | तराना                           |                 |
| व्यापारियोंके पते             | १७५              | प्रारंभिक परिचय                 | १६८             |
| सोनकच्छ                       |                  | काटन एन्ड ग्रेन मर्डोट्स        | <b>१६5-१</b> ६६ |
| प्रारंभिक परिचय भौर पते       | १७६              | व्यापारियोंके पते               | २०१             |
| शाजापुर                       |                  | चन्द्रावतीग'ज                   | . २००           |
| प्रारं भिक परि <del>ष</del> य | १०७              |                                 |                 |
| <b>ट्यापारियोंके प</b> ते     | १७५              | रामपुरा                         | /a              |
| शुजालपुर                      |                  | प्रारंभिक परिचय                 | <b>9</b> E0     |
| ्रवार भिक परि <b>चय</b>       | १७८              | काटन मरचेंट्स                   | ३०१             |
| व्यापारियांके पते             | १८०              | <b>ट्यापारियोंके प</b> ते       | ०२              |
| आकोदिया                       |                  | भानपुरा                         |                 |
| प्रारम्भिक परिचय              | १८०              | प्रारंमिक परिचय                 | ্ ০ঽ            |
| व्यापारियोक पते               | १ <b>८१-१प</b> २ | व्यापारियोंका परिचय             | • ३             |
| भागर                          |                  | व्यापारियोंके पते               | <b>ે</b>        |
| प्रारंभिक परिचय भौर तते       | <b>१८₹-</b> १८४  |                                 | - •             |
| इन्दौर स्टेट                  |                  | गरोउ                            |                 |
|                               |                  | प्रारम्भिक परिचय                | २०४             |
| बड्बाह :                      |                  | व्यापारियोंका परिचय             | ર∘કે            |
| प्रारंभिक परिचय               | १८७              | व्यापारियोंके प <sup>&gt;</sup> | <b>ર</b> ્ષ     |
| काटन मरचॉटस                   | १८८              | मनासग                           |                 |
| व्यापारियोंके पते             | <b>१</b> ८६      | -0.1730                         |                 |
| सनावद                         |                  |                                 | २०६             |
| प्रारंभिक परिचय               | १८९              |                                 | ခ ဝရီ           |
| बुंक्स पुराड काटन मरचेंट्स    | १६०-१६२          |                                 | <b>२०</b> ६     |
|                               | · •              |                                 | 104             |

# राजपूताना—विभाग

| **                                       |                   | व्यापारिक स्थान                   | ٧٤                      |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| भ नेंगरे                                 | _                 | बेंकर्स                           | ६०-६२                   |
| श्रजमेरका ऐतिहासिक परिचय                 | •                 | जीहरी                             | <b>6</b> २-७२           |
| व्यापारिक परिचय                          | 8                 | कमीशम् एजंट्                      | <u> ه</u> ې-دی          |
| व्यापारिक बाजार                          | ¥                 | क्ष्यु भीर गोटेके व्यापारी        | <i>હ</i> ષ્ઠ હૈ         |
| दर्शनीय स्थान                            | <b>አ</b><br>፟፟፟፟፟ | कोटो ग्राफर एवड् मार्टिस्ट        | <b>⊕</b> ξ              |
| सार्वजनिक संस्था एं                      |                   | व्यापारियोंके पते                 | ८७ ६३                   |
| गहरकी वस्ती और म्युनिसीवेलिटी            | ° 1               | पेलानी                            | _                       |
| फेक्ट्रीज एगड इंडक्ट्रीज<br>वेकस         |                   | प्रारंभिक परिचय                   | e 8                     |
|                                          | . 6-88            | विड्ला परिवार                     | <b>द</b> श्चर्          |
| चांदी सोनाके ल्यापारी<br>गोटेके व्यापारी | १५-१७             | <b>पतहपुर</b> ू                   |                         |
|                                          | =                 | प्रार'भिक परिचय                   | ₹9                      |
| कपड़ेका व्यापारी                         | १७-१८             | व्यापारियोंका परिचय               | 40                      |
| गहां के व्यापारी                         | १८                | व्यापारियोंके पते                 | दय                      |
| वैद्य ९ग्ड डाक्टर्स                      | <b>१</b> ६-२०     | रामगढ्                            |                         |
| दूसरे व्यापारी                           | २०-२१             | प्रारंभिक परिचय                   | घξ                      |
| व्यापारियों के पते                       | २१-२४             | व्यापारियोंका परिचय               | <b>4</b> 8              |
| <i>व्याचर</i>                            |                   | व्यापारियोंके पते                 | 6,9                     |
| प्रारंभिक पश्चिय                         | २ <b>७</b>        | <b>लक्ष्मणगढ़</b>                 |                         |
| व्यापारिक परिचय                          | २ <b>८</b>        | प्रारंभिक परिचय व पते             | 48                      |
| प्रेक्ट्रीज एग्ड इ'डट्री <b>ज</b>        |                   | नवलगढ़                            |                         |
|                                          | २६                | प्रारंभिक परिचय                   | 68                      |
| मिल चानसं प्राड वें इस                   | ३०-३५             | व्यापारियों <b>का</b> परिचय       | ₹3                      |
| काटन मरचेंटस                             | ३५-३७             | चिड़ावा 🔾 🔾                       |                         |
| क्लाथ मरचेंटस                            | ३९-३६             | प्रारंभिक वरिचय एवं व्यापारियोंका |                         |
| उनके व्यापारी                            | ३६-४०             | परिश्वय                           | 63-68                   |
| कमीशन एजंट                               | 80                | मंडावा                            |                         |
| व्यापारियोंके पते                        | ४१-४३             | ्रप्रारंभिक परिचय एवं टयापारी     | Ę¥                      |
| नसीराबाद                                 |                   | सांभर-लेक                         |                         |
| प्रारम्भिक परिचय                         | 88                | प्रारंभिक परिचय                   | - 4                     |
| बेंकर्स एर्ड काटन मध्द्रस                | ୪୪-୪5୍            | नमकके व्यापारी                    | € <b>u-</b> १0 <b>k</b> |
| व्यापारियोंके पते                        | ४७                | व्यापारियोंके पते                 | १०६                     |
| केकड़ी                                   |                   | वीकानेर और बीकानेर स्टेट          |                         |
| प्रारंभिक परिवय                          | ४व                | बीकानेरका ऐतिहारिक 🔭              | 2 ~                     |
| र्ह्स, उन, खौर जीरेके व्यापारी           | 86-X0             | भोगोलिक परिन                      |                         |
| <b>क्ट्र</b> मुरियंकि पते                | <b>%</b> 0        | ब्यापारिक "                       |                         |
| जयपूर्वे और जयपूर स्टेट                  |                   | प्रसिद्ध र                        |                         |
| अयप्रका पेतिहा                           | уą                | शहरकी!                            |                         |
| मगर सीन्वयं                              | <b>K</b> 8        | वापर्ग                            |                         |
| व्यापारिक परिचय                          | <b></b>           |                                   |                         |
| material morney                          |                   |                                   |                         |

|                                      |             | ( ६ )                                   | (                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| वेंकर्स ( बीकानेर, गंगाशहर मिनासर )  | ११६-१३२     | प्रारंभिक परिचय                         | 3.                              |
| व्यापारियोंके पते                    | १३५-१३७     | कारम मरचेंट स                           | per?,                           |
| सुन्नानगढ्                           |             | व्यापारियोंके पते                       | 866                             |
| प्रार' भिक परिषय                     | १३व         |                                         | (05                             |
| व्यापारियोंका परिचय                  | १३८-१४३     | जोधपुर                                  |                                 |
| व्यापारियोंके पते                    | १४४         | प्रारंभिक पारि <b>च</b> य               | , 8 <b>28</b>                   |
| नाल-छापर                             |             | <b>पेतिहां</b> सिक परिचय                | <b>१</b> ६१                     |
| प्रारम्भिक परिषय                     | १४४         | दर्शनीय स्थान                           | १६२                             |
| <b>ब्यापारियोंका परिश्वय</b>         | १४४         | <b>≖</b> यापारिक परिचय                  | १९२                             |
| रतनगढ़                               |             | व्यापारियोंका परिश्वय                   |                                 |
| प्रारम्भिक परिचय                     | १४७         | व्यापारियोंके पते                       | १ <b>६३</b><br>१९३ <b>·१६</b> ६ |
| व्यापारियोंका परिचय                  | १४७-१५१     | _                                       | 175,164                         |
| व्यापारियोंके पते                    | १५२         | लाड़न्'—                                | 2.0.0                           |
| राजगढ़                               | _           | प्रारंभिक परिच्य<br>व्यापारियोंका परिचय | १६६                             |
| प्रारम्भिक परिचय                     | १५३         |                                         | १६७-२००                         |
| व्यापारियोंका परिचय                  | १५३         | डी इवाना—-                              |                                 |
| च्यापारियोंकि पते                    | १५४         | प्रारंभिक परिचय                         | २००                             |
| चूरू                                 |             | व्यापारि <b>थों</b> का परिचय            | २०० <b>-२०१</b>                 |
| प्राराम्भक पारचय                     | १४५         | व्यापारियोंके पते                       | २०२                             |
| डशापारियोंका परिचय                   | १४६-१६१     | मृ डवा-मारवा <b>इ</b>                   |                                 |
| व्यापारियोंके पते                    | १६१         | ्रपार भिक परिच <b>य</b>                 | २०२                             |
| सरदार शहर                            |             | व्यापारियोंका परिचय                     | २०३-२०४                         |
| प्रारम्भिक परिचय                     | १६३         |                                         | २०५                             |
| ्र व्यापारियोंका परि <b>षय</b>       | १६२.१६६     | व्यागरियोंके पते                        | 404                             |
| ्रं <b>ब्या</b> पारियोंके पते        | १६६         | फाली                                    | 2.1.                            |
| डु'गरगढ़                             | १६६         | प्रारम्भिक परिचय<br>व्यापारियोके पते    | <b>२०</b> ६                     |
| <u>,</u> *                           | १६७         | कुचामन<br>कुचामन                        | २०६                             |
| कोटा<br>प्रारंभिक परि <del>च</del> य | . ૧ દ       | अपानग<br>प्रारम्भिक परिचय               | २ <b>०७</b>                     |
|                                      | १६६         | व्यापारियों <b>का पश्चिय</b>            | •                               |
| ध्यापारिक स्थिति                     | 800         |                                         | २०८                             |
| वर्शनीय स्थान                        | १७१         | मकराणा                                  |                                 |
| सामाजिक जीवन                         | १७१         | प्रारंभिक परिचय                         | २०६                             |
| मंहियां<br>े                         | १७२.१७७     | व्यापारियोंका इतिहास                    | <b>૨</b> ૦૬                     |
| बॅक्स                                | १७७.१७=     | व्यापा <b>रियोंके</b> पते               | २१•                             |
| ज्यापारियोंके पते                    | (00.1-      | <b>दरयपुर</b>                           | •                               |
| बृंदी                                | १७व         | प्रारंभिक परिचय                         | <b>૨</b> ११                     |
| ैं <del>- विश्वय</del>               |             | दर्शनीय स्थान                           | २११                             |
|                                      | <b>१७</b> ८ | ब्यापारिक परि <b>चय</b>                 | <b>२</b> ११                     |
|                                      | १७६         | र्यं करा                                | <b>૨</b> ૦૨–૨૧ેક                |
|                                      |             | क्लाथ मरचेंट्स                          | r 1-20                          |
|                                      | १८०         | व्यापारियीं के वि                       |                                 |
|                                      | 860         | <b>किश</b> नगढ                          |                                 |
|                                      |             | 4113, E.                                |                                 |

# भारतके व्यापारका इतिहास HISTORY OF INDIAN TRADE

## मारतका ध्यापारिक इतिहास

#### -----

'भारतवर्षके व्यापारियों का परिचय' नाम क इस विशाल प्रंथके आदिमें भारत के क्यापारका परिचय देना आवश्यक है। जहाँ व्यापारियों का परिचय है, वहां व्यापारका परिचय पहले आना चाहिए। इतिहासका लिखना एक साधारण वात नहीं और सो भी मुक्त जैसे लेखक के लिए यह काम और भी कठिन है। जिस पर भी और सब बातों का यथा—पाचीन वा आवीचीन शासकों का परिचय, युद्ध लड़ाई विद्रोहका वर्णन, सामायिक, धार्मिक या राजनैतिक परस्थित--का इतिहास लिखना और बात है। यह सब आज कल हमारी स्कूलों में छोटेसे लेकर बड़े दर्जेतक पढ़ाया भी जाता है इसके आतिरिक्त प्राचीन अर्वाचीन शासकों, विजेताओं,राजाओं,बादशाहां आदिके चित्र और चरित्र भी मिल जाते हैं पर हमारा व्यापारिक इतिहास और व्यापारियोंका परिचय मिलना कठिन है। इस लिए इस बिषयको सुसम्बद्ध रूपमें जुटा देना इस प्रंथके प्रकाशकोंका एक महत्वपूर्ण कार्य है। देशके व्यापारियोंका यह परिचय आज ही नहीं पर जब तक व्यापार रहेगा--चाहे वह आजसे अच्छा हो या बुरा, उन्नत हो या अवनत, उसका अस्तित्व रहना अनिवार्य है—तब तक यह प्रनथ भी व्यापारियोंके गौरव और महत्वकी सामगीक रूपमें रहेगा।

व्यापार क्या है—यह बताना कठिन है, क्यों कि आज इसके महत्वको हम मारतवासी भूल गये हैं हमारा व्यापारिक ज्ञान विदेशियों द्वारा हरण कर लिया गया। यह बात नहीं है कि भारतवासी इसका महत्व जानते ही नहीं थ—नहीं,मारत व्यापारके महत्वसे भलीभांति परिचित था और उसके इस महत्वने ही विदेशियों की आंखें--उनका ध्यान-इसकी और खींची। इसी व्यापारने उन्हें सात समुद्र पारसे यहां बुलाया। वे भारतकी उन्नतावस्था-समृद्धावस्था-देखकर इसके महत्वको समम गये-सममे हो नहीं पर इस महत्वपूर्ण कार्यको प्राप्तिमें लग भी गये और आज उसीके बल या यों कहा जाय कि उसकी रक्षा या उसे अपने अधिकारमें बनाये रखनेके लिए ही भारतपर राज्याधिकार इस रहे हैं।

भारतकी वह लक्ष्मी, वह धन वैभव, वह समृद्धावस्था किसके बल पर थी ! यहां क्या धनकी नदी बहती थी, या वह यहांके पहाड़ों में होता था अथवा क्या उसकी खेती होती थी ! वह केवल था 'क्यापार' के बल पर । इसी लिए निस्वार्थी ऋषि-महर्षियोंने इस धनका मूल मंत्र 'क्यापारे बसते लक्ष्मी' कह दिया। भारत सन्तान इस मूल मंत्रको भुला गई और इसी लिए एक दिन जो संसार में सबसे अधिक वैभव शाली था वही भारत आज सबसे अधिक निर्धन और दिर्द्री बन रहा है, जीर्णशीर्ण कलेवर हो रहा है और धनशालिता तो दूर पर भर पेट रोटीके भी लाले पड़े रहे हैं। लक्ष्मीके मंडार इस भारतने लक्ष्मीको नहीं भुलाया, लक्ष्मी इससे नहीं रूठी, वह यहांसे भाग बहीं गई, पर यों कहना चाहिए कि इस भारतने लक्ष्मीके भंडार व्यापारको भुलाया, उससे व्यापार रूठ गया और वह सात समुद्र पर चला गया। इसीसे भारतकी आज यह दशा है।

व्यापार लक्ष्मीका निवास भंडार है, और लक्ष्मी देवी भारतसे विदा ले गई, इससे स्वतः यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यापार यहांसे चला गया। इसलिए यदि भारतकी दुःख दरित्रावस्था की आलोचना श्रीर उसके सुधारका प्रयत्न करना है तो उसके व्यापारकी आलोचना, उसका विचार विमर्प श्रीर उसमें सुधार करनेकी पूर्ण आवश्यकता है। आज, व्यापार लक्ष्मीका भंडार है केवज यह मान हर सपय ही स्थिति गतिको साचे सम के बिना काम करनेसे नहीं चलेगा, क्योंकि साज सब कुछ परस्थिति बद्दत गई है। व्यापार यहांसे चला गया -यह ठीक, पर जो कुछ रहा वह मी विदेशियों के हस्तगत है। पूर्वकालमें हमारे प्रामी या नगरों में हमारी छोटीसे लेकर बड़ी भावश्यकता तककी पूर्त्तिके स्थानीय साधन विद्यमान थे किसीके परमुखापेक्षी होनेकी भावश्यकता न थी; उदर भरनेके लिए अन ही नहीं पर घी दूध दहीका भी यहां मंडार था, लजा और शीतोष्ण निवारण करनेके लिए वर्लोंकी-सो भी ऐसे बढ़िया कि जिनपर विदेशी मोहित थे-यहां पर समुचित प्राप्ति थी। अपने अपने माम और नगरमें नित्य व्यवहार्य वस्तुओंकी प्राप्तिमें कोई कठिनाई न थी द्यौर यहांके निवासी खा पीकर बड़े सखसे दिन व्यतीत करते थे। व्यापार मी था तो लक्ष्मी भी उपस्थित थी श्रौर इसी लिए 'त्र्यापारे वसते लक्ष्मी' का मंत्र वन गया । व्यापार भी उस समय भाज कलकी तरहका न था कि जिसमें पद पद पर हानिकी व्यंशंका अधिक और मुनाफेकी सम्भादना दम । उस समय भी बाहरसे माल आता था श्रीर यहांसे जाना भी था पर इस यन्त्र कला और मशीनरीका उस समय उदय नहीं हुआ था। और आज वलकी तरह विदेशी पदार्थीसे मारतीय बाज़ार पाटे नहीं जाते थे धौर न लाने लेजानेवाले पदार्थी में हानिका ही इस तरह भय रहता था। आज अभी पहले के उँचे दामों के खरीद किये हुए मालका आकर खपना तो दूर रहा पर उसके पहुचनेके पूर्व ही आगेके आवदानी मालके भावका तार मंदा आ आजाता है और एकदम दाम घट जाते हैं, एवं बाजारमें रेख पेल मच जाती है। इसी प्रकार मशीनके उद्योगके बळपर पदार्थों का नि-

माण दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है और इनके बनाने वाछे देश इसी चिंता व प्रयत्नमें छगे हैं कि किस तरहसे अपने यहांके पदार्थोंको अधिकसे अधिक परिमाणमें भारतमें खपा सकें। उस समय न रेल थी न जहाज और न तार ही, पर तो मी सुखशांति और समृद्धिका साम्राज्य था, पेट मर खानेको मिल जाता था। अन्न दूध घी से गृहस्थोंके घर भरे रहते थे और केवल यही पदार्थ नहीं पर आवश्यकीय सब सामग्री उपलब्ध थी। आज वहीं ये पदार्थ व्यापारके द्रव्य वन गये हैं। जिस भारतका कलाकौशल, कृपि शिल्पादि समस्त संसारको चिंकत करता था वही मारत आज विदेशी पदार्थों पर मोहित और आश्रित हो रह। है। जो मारत एक दिन विद्या बुद्धि और शिल्पचातुरीका केन्द्र था वहां पर अब ये वातें मानां रही हो नहीं, तभी तो ये सब सीखनेके लिए भारतवासियों को योशप जाना आवश्यक हो रहा है। जहां अपने आप सब कुछ करके सुखशान्तिसे जीवन निर्वाह कर लिया जाता था वहां अब औरोंसे मिले बिना, नौकरी चाकरीकी खोज और अहनिंशि दौड़ धूप किये बिना गुजर ही नहीं हो सकता। नवीन वाष्पीय यन्त्रोंके आविष्कार और विदेशियों के संघर्षने भारतके प्राचीन वाणिज्य व्यवसाय, कलाकौशल, उद्योग धंप्रेको मटिया मेट कर दिया। अभी इस पर भी उन विदेशोंकी आशालि या भूखशान्ति हो गई हो सो बात नहीं है पर यन्त्रकलाके निरन्तर बढ़ते जानेके कारण उन देशोंकी भूख और भी बढ़ती जा रही है और वे उद्योगी देश संसारके समस्त वाणिज्य और धन को हड़पना चाहते हैं।

आज ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर भारतमें भी न्यापारका जोरशोर वड़ा मारी दिखलाई देता है, देशके इस छोरसे उस छोरतक जान पड़ता है कि बड़ा भारी न्यापार हो रहा है, कल कता, बम्बई: और करांचीके बन्दरगाह विदेशोंके लाये हुए एवं विदेशोंको ले जानेवाले मालसे लदे हुए दिखलाई पड़ते हैं। इसी भांति देशमें मिल कारखानों तथा दूसरे उद्योग की भी बढ़वारी जान पड़ती है,पर यह सब देखकर अममें भाना बड़ी गलती होगी और इस बातके लिए थोड़ी सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेकी आवश्यकता पड़ेगी यदि विदेशोंके मुकाबलेमें देखा जाय तो भारतका जो कुछ और जिस तरहका भी न्यापार भाज है वह उसकी जनसंख्याके परिमाणमें बहुत कम है एवं वह भी मुख्यतया विदेशोंके लाभ और उनके ही परिपालनके लिए है न कि भारतके कुछ हित या समृद्धिके लिए। यहांके निर्यात किये हुए पदार्थों से विदेशोंका काम चलता है और यहांके आयातसे उन विदेशोंके उद्योग धंधे पलते हैं अर्थात् वहांके बने हुए पदार्थ हमारे आयातके रूपमें हमें ठूसे जाते हैं। आज भारतमें रेल, तार, जहाज आदि जो हैं वे सब भी मुख्यतया उस विदेशों ल्यापारके साधन उत्ते जनाके अर्थ हैं न कि भारतके किसी लामके लिए। यह नहीं कि केवल विदेशों हीमें उद्योग या यंत्र प्रयोग बढ़ा हो, भारतमें मी उद्योग या कल-कारखानोंकी वृद्धि हुई है पर देशके दुर्माग्य और उन विदेशोंकी रीति-नीति या प्रतिद्वन्द्विताके कारण या तो यहांके इन उद्योग धन्धोंकी दशा शोचनीय है या अधिकतर इनमें विदेशी पूंजी लगती है

#### भारतीय च्यापारियोंका परिचय

जिससे जो लाभ होता है वह भारतवासियोंको नहीं पर पूंजी लगानेवाले उन विदेशी पूंजी पतियोंको मिलता है इस तरहसे यहांके उद्योग धन्धे या कल कारखानों में जो मुनाफा रहता है वह भी मुख्यतया उन विदेशियोंकी ही जेवों में जाता है और इस भाति विदेशी माल या विदेशी पूंजी भारतीय कला खौर उद्योगके मुख्य नाशकारी साधन हो रहे हैं!

आज भारत चाहे जितना दीन दरिद्री हो,पर प्राचीन कालमें वह इतना धनी था कि उसके जोड़ का संसारमें शायद ही कोई दूसरा देशहो । अलेकज़ें डरसे लेकर कितने विदेशी न जाने कितना धन छट पाटकर यहांसे छे गये। जब महम्मद गोरी यहांसे लूटकर लौटा तो उस छुटे हुए धनका कुछ परिमाण नहींबंध सका। श्रकेले नगरकोटकी लूटसे उसे ७ लाख स्वर्ण दीनार, ७००मन सोने चांदीके पाट,२०० मन खालिस सोनेकी ई'टं,२००० मन बिना ढली हुई चांदी और २० मन जवाहिरात जिनमें मोती, मुङ्गा, हीरा पत्ना आदि कई प्रकारके रहा थे, हाथ छगे। इसी प्रकार न जाने कितने हमछे हुए और विदशी यहांसे कितना द्रव्य भरकर ले गये। नादिरशाहकी लुटका अनुमान ९ अरब रुपयेसे अधिकका किया जाता है। इसी भांति मुहम्मद बिनकासिमने मुखतान विजय किया तो उसे केवल एक मन्दिरसे १३२०० मन सोनेके बगवर धन मिला। सुलतान महम्दने भीमनगरके एक मंदिरको लटा तो **एस** धन दौरत और रत्न भण्डारका लादकर ले जाना ही **एसके लिये कठिन हो गया।** जितने ऊंट मिले इन सब पर लादकर वह हे गया। चांदी और सोनेका वजन ७००,४०० मन हुआ और जब गजनीमें पहुंचकर उसने उस लुटे हुए द्रब्यको खोला तो उसे देखकर उसके दरबारी दंग रह गए, वह सब माल इतना था कि उन विचारोंने देखा तो क्या कमी सुना तक भी नहीं था। कन्नोजमें वहांके वैभवको देखकर महमूदके मृंहसे निकल गया कि ओहो । यह तो खर्ग हो है । उस खर्ग भूमि भारतका आज यह क्या हुआ ! जिसकी सभ्यता, उच्चता संस्कृति आदिका ढिंढोरा चारों ओर था वही ऐसा गिरा, ऐसा निसत्व हुआ कि आज उसके जोड़का गया बीता अन्य कोई नहीं है। अफीमची चीनके साथ मी ष्ठसकी तुलना नहीं की जा सकती। यह सब क्या हुआ ? वह लक्ष्मी कहां चली गई १ कहना होगा कि जहां व्यापार गया वहींपर गई और इसीके कारण भारतकी आज यह दशा है। कहा भी है:--

दारिद्र-यात् ह्रियमेति ही परिगतः सत्त्रात् परिश्रश्यते,

निःसत्व परिभूयते परिभवान्निर्वेद मा पद्यते ।

निविष्ण: शुचिमेति शोक निहितो बुद्ध-या परित्यज्यते,

निर्बुद्याः क्षय मेत्य हो निधनता सर्वापदा मास्पदम्॥

किव दुखके साथ कहता है कि दाग्द्रिय सब आपदाओंका घर है। इस बातका प्रमाण भारतकी वर्त्त मान दशा है। सब बातोंको दारिद्रने ढंक दिया। ऐसी हालतमें अन्य सब गुण कर भी क्या सकते थे, उन्हें भी भारतसे बिदा लेनी पड़ी। आज शक्ति, बल, सत्ता, साहस, आत्माभिमान, आरम गौरव आदि सब गुण न जाने कहां चले गये। कहां है वह बल और आदर ? आज विदेशों में आदरकी बात तो दूर रही पर घरकी घरमें बुरी दशा है। बाहर जो अपमान निरादर होता है उसकी बात छोड़ देने- पर भी अपने यहांकी दशाका मिलान एक साहब और भारतीयके मान, इज्जत, आदरके मेदसे भली- भांति हो जाता है। यहां यह शंका हो सकती है कि एक दाग्ड्रिय अवगुणके होनेसे ऐसी दशा क्यों हुई या एक अवगुणके होनेसे अन्य सब गुणोंका क्या हुआ ? एक अवगुण होनेसे अन्य गुणोंको भागनेकी क्या आवश्यकता आपड़ी और इस तरह एक अवगुणका इतना प्रभाव भी कैसे चल सका ? महाकवि कालिदासने कहा है:—

"एकोहि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जनीन्दोः किरणेष्विवाङ्के" कि अनेक गुणोंमें दोष इस तरह छिप जाता है जैसे चन्द्रमाकी मनोहर उज्वल कान्तिमें उसका कलङ्क । हो सकता है, अन्य किसी अवगुणके लिये यह बात हो सके कि वह अन्य गुणोंमें अपना प्रभाव न बता सके और स्वयं ही उन गुणोंके बीच छिप जाय, पर दारिद्रयका दोष ऐसा वैसा साधारण अवगुण नहीं कि वह छिप जाय या अपना प्रबल प्रभाव दिखाये बिना रह जाय । इसलिए एक अन्य किवने क्या ही अच्छा कहा है:—

''एकोहि दोषो गुण सन्निपाते निमञ्जतीन्दोः इतियोवमावे ।

नूनं न दृष्टः कविनापि तेन द।रिद्रय् दोषो गुणराशि नाशीः ।।

वह कहता है कि गुणों के समुद्रायमें एक दोष छिप जाता है ऐसा जिस किवने कहा उसने यह बात नहीं देखी या विचारी कि दारिद्रय् सब गुणों का-गुणों के ढेर पुं जिंका-नाश कर देता है। सत्य है प्रत्यक्ष प्रमाणित बात है। तभी तो दारिद्र यके प्रति पत्ती—धनमें यह गुग है कि सब गुण उसमें आ जाते हैं, जहां वह है वहां सब गुणों का निवास है। जिस भांति दारिद्रयमें सब दोष आ जाते हैं उसी भांति धनमें सब गुण आ जाते हैं। आ किस तरह जाते, धन उन्हें बुलाने नहीं जाता है। वे सब स्वयं चले आते हैं आते ही नहीं पर आश्रय ले लेते हैं। तभी कहा है "सर्वे गुणा काश्वनमाश्रयन्ति" इसिल्ए .यदि भारतको अपने दुर्दिन भगाने हैं पहली सी बात बनानी है तो लक्ष्मीका आह्वान एवं उसके भंडार व्यापारका आश्रय लेना चाहिए। यही एक ऐसा साधन है जो गई हुई लक्ष्मीको किरसे ला सकता है। मनु महाराजने लिखा है:—

व्यापार राजाकी आयका प्रधान मार्ग है, इससे राज्यका सम्मान बढ़ता है, देशके व्यापारी वर्गको उद्यमकी प्राप्ति होती है और कला-कौशलकी इन्नित होती है। यह देशकी आवश्यकताओं की पूर्ति और काम धम्धेकी जुगाड़का साधन है, इससे शत्रु भयभीत रहते हैं और राज्यके लिए यह परकोटेका काम देता है। इससे नाविकोंका पालन होता है युद्धकालमें बड़ी मारी सहायता मिलती है और संक्षेपमें बात यह है कि यह लक्ष्मीका निवास है।

मनु महाराज ने व्यापारकी महिमाका वर्णन करते हुए उसके सब अङ्गोंका वर्णन कर दिया है।

## भारतीय व्यापारियोका परिचय

जबतक ये बातें उसमें नहीं होती तबतक हम उसे हमारा व्यापार कैसे कहें एवं वह लक्ष्मीका निवास कैसे हो सकता है। आज भारतका व्यापार हमारा व्यापार नहीं है,वह विदेशो राजाकी आयका प्रधान मार्ग है, विदेशी व्यापारीवर्ग के लिए उद्यमकी प्राप्ति और कला कौशलकी उपनितका साधन है। व्यापार साथ देशके उद्योग धंधेकी, कला कौशलकी, सामुद्रिक बेड़ेकी और उसके धन वैभवकी बढ़वारी होनी चाहिए। जबतक ये बातें नहीं तबतक हमारा व्यापार नहीं है, यही कहना उपयुक्त होगा एवं कहना पड़ेगा कि आज भारत व्यापारहीन, कला कौशज और उद्यमहीन हो रहा है, यह सब विदेशी शासकों की कृपाका फड़ है। उनके गत एक शताव्हिके शासनने भारतको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और व्यापारिक सब परिस्थितियों में गिरा दिया। इन सब बातों में सिरमौर रहनेवाले भारतकी प्राचीन कालमें व्यापारिक दशा कैसी थी यह सबसे पहले विचारणीय है।

# भारतका पूर्वकालीन व्यापार

भारतमें धनकी नदी बहती थी, माल खजानेका यहां ढेर था, इस धनके मंडार-सागरमेंसे न जाने कितने विदेशी कितना माल भर भरकर लेगए। भारतकी ऐसी स्मृद्धि निश्चय ही न्यापारके कारण थी। व्यापारके विना लक्ष्मी कहांसे आती और लक्ष्मी थी यही बात भारतमें व्यापारकी उन्नतावस्थाका पक्का प्रमाण है। जिस भांति भारत लक्ष्मीका निवासस्थान था उसी भांति वह व्यापारका भी केन्द्र था। ई० सनसे ६-७ सौ वर्ष पहले मारतका व्यापार इटली, यनान, मिश्र, फोनीसिया, अरव, सीरिया पारस, चीन और मलाया आदि देशोंके साथ होता था। बहुत प्राचीन काल श्रर्थान् मनुमहाराज के समयमें यहां जहाज बनाये जाते थे और उनसे समद्रयात्रा की जाती थी इस बातका वणन मिछता है। भारतवासियोंके हाथमें व्यापारकी डोर थो इसका मिश्रके प्रन्थोंमें विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है; जिनमें यह भी लिखा है कि भारतीय पोत समुद्रोंमें विचरते थे। जो कुछ प्राचीन प्रमाण मिलते हैं उनसे यह भली मांति सिद्ध हो जाता है कि मारतका भीतरी एवं विदेशी व्यापार निश्चयहीं २४०० वर्ष से लेकर सम्मवनया ४०००वर्ष पूर्वनक अच्छी तरह चलता था। यद्यपि अंगरेज साकारके शासनमें आजकल जिस भांति व्या तरिक आंकड़े मिल जाते हैं, वैसे प्राचीन कालमें नहीं मिलते तथापि प्राचीन वर्णनसे त्राजकत्तके और पहलेके व्यापारिक ढंगका पना मलीमांति चल जाता है। मिस्टर डेनियल ( Mr. Daniell ) ने अपनी पुस्तकमें लिखा है कि भारत उन्हीं पदार्थी की बाहर भेजता था जो उसके यहां अधिक होते थे और वे पाश्चात्य एशिया, ईजिप्ट और योरपमें भारी दामोंमें बिकते थे ये पदार्थ भारतके सिवा और कहीं से प्राप्तही न हो सकते थे। यह थी भारतीय पदार्थी की महिमा। इसी भांति बुद्ध-कालीन भारतके विषयमें राइसडेविडने ( Rhys David ) लिखा है कि रेशम, मलप्रल, बढ़िया कपड़े, अस्त्र शस्त्र, जरी बूंटीकी कामदानियां और कमलें, सुगंधित पदार्थ,

भौर जड़ी बृटियां, हाथी दांत और उसके बने पदार्थ, जनाहिरात श्रीर सोना चांदीके व्यापारक मख्य पदार्थ थे। भारत एस समय अपने यहांसे बने हुए माल ( Manufactures ) को बाहर भेजता था और उसके आयातमें चीनसे रेशम और रेशमी पदार्थ, सीलोनसे मोती और पश्चिमी पड़ोसी देशोंसे अन्य जवाहिरात तथा काच बाना, और चीनसे चीनी मिट्टीके पदार्थ आते थे पर वे बहुत थोड़े होते थे और उनका ऐसा कोई महत्व नहीं था। प्राचीन कालमें भारतको अपने उद्योगके लिए बाहरसे कचा माल मंगाना नहीं पडता था। (चीनसे थोडे रेशमके सिवा) सब कचा माल यहीं प्राप्त होजाता था। मुख्यतया रुई एक ऐसा पदार्थ है जिससे कपड़े बनानेकी कारीगरी बड़ी महत्वपूर्ण थी और जिलकी प्रशंसा मेगस्थनीजने चंद्रगुप्र मौर्य (३२१ से २६७ ई० पूर्व) के कालमें इन शब्दों में लिखी है: — "यहां एक व्रभ्नके ऊन लगती है जो भेडका ऊनसे नर्म और सुन्दर होती है" निश्चय ही यह पदार्थ रुई था। इस्री भांति नीलसे बने रङ्ग भी उल्लेखनीय है। रुईसे कपडा बनाने और रंगनेकी भांति रंगका भी यहां प्रधान उद्योग था। हाथी दांत यहांके निर्यातका मुख्य पदार्थ था, इसी भांति डा० मुकरजी लिखते हैं कि कस्तूरी भी यहां से बाहर भेजी जाती थी। हाथी यहांसे स्थल मार्गसे बाहर भेजे जाते थे और पश्चियोंमें यहांके मयूर पक्षी मुख्य डल्लेखनीय है जिसे घछेकजे डरके समीपवर्त्ती कालमें मिश्रवाले बहुत पसन्द करते थे ।

कपड़ेके बाद मारतीय बने हुए पदार्थों के निर्यातमें मुख्यतया लोहा और फौळादके बने पदार्थ भी बहुत महत्व रखते हैं। भारतवासी लोहेक पदार्थ बनानेमें बड़े कुशल थे इस बातके प्रमाणके लिए विशेष परिश्रमकी आवश्यकता नहीं, क्यों कि हिरोडोटसनने लिखा है कि पारसके राजा जेरज़स्स (Parsian King xerxes) की सेनाके भारतीय सैनिक ऐसे धनुषवाण लिये हुए थे जिनमें लोहा जड़ा था। मौर्यकालमें लोहकार जातिका उल्लेख भलीभांति मिलता हैं। मौर्य शासनके उदय कालसे कमसे कमश्र शताब्दी पूर्वका वर्वन करते हुए के मित्र जिहा जो बाप इंडिया नामक पुस्तकमें लिखा है कि धातुके पदार्थ बनानेवाले कची धातुको भटिट्यों में गलाते थे और उससे घरेलू पदार्थ बरतन आदि बनाते थे। यह भलीभांति सिद्ध है कि मौर्यकालमें लोहेके छद्योगकी काफी उन्नित हो चुकी थी। ६०० वर्ष बाद तो इस काममें और भी नियुणता आ गई थी। दिल्ली और धारमें आज जो लोह-स्तम्भ खड़े हैं वे इसके पूर्ण प्रमाण हैं। इस तरहको कारीगरीका छदय एक दिनमें होना सम्भव नहीं और यह निक्चय ही शताबिद्यों पूर्वसे चले आए हुए उद्योगके विकासका फल होना चाहिये। इस प्रकार यह अनुमान कर लेना अनुचित नहीं होगा कि भारतमें ईसाके कई शताब्दी पूर्व सव तरहके अस्त्र शस्त आहेत जित्र बनते थे। लोहेक पदार्थ बनानेके लिए यहां कचा लोहा काफी परिमाण-में होता था और इसीलिए यहां की आवश्य कनापूर्ति के बाद लोहेके बने पदार्थों का निर्यात बाहर किया जाता था।

लोहेक बाद लकड़ीका शिल्प आता है। पूर्वकालमें भारतमें जहाज बनते थे, इससे लकड़ीका शिल्प यहां विद्यमान था—यह बात सिद्ध हो जाती है। मुक्रग्जीने अपनी पुस्तकमें लिखा है कि भारतमें दो हजार वर्ष पूर्व एक हजार या पन्द्रह सो टन तककी भरतीके जहाज बनाये जाते थे। क्योंकि जहाजोंकी निर्माण कला एक राष्ट्रीय आवश्यकता समभी जाती थी इसलिए उस जमानेमें जहाजोंके बनानेके कारबारपर राजाका अधिकार रहता था। मेगास्थनीजने लिखा है कि "अस्त्र शस्त्र मौर जहाजोंके बनानेवाले शिल्पी लोग राज्यसे वेतन पाते हैं और वे लोग केवल राज्यका काम करते हैं"। चन्दन और सागवानकी लग्डी भी यहांसे बाहर भेजी जाती थी।

श्रन्य धातुएं यथा पीतल, टीन और शीशा यहाँ बाहरसे श्राता था। सोना प्राचीन कालमें यहाँसे निर्यात होता था। इस विषयमें मि० कैनेडी (Mr. Kennedy,) ने लिखा है कि सोना इंदु नदीसे दूर पर्वनों में मिलता था और वह धूलिके रूपमें बाहर भेजा जाता था। कुछ मत यह भी है कि सोना और चांदीका यहां श्रायात होता था। भारतके निर्यात किये हुए पदार्थों के मूल्य स्वरूप रोम और उसके प्रान्तोंसे स्वर्णका आयात इतना भारी होता था कि जिसे देखते हुए स्वर्णको भारतीय ऊपज न मानना भी कठिन हो जाता है। लेकिन साथ ही यह बात है कि महमूद गजनी आदि लुटेर भारतसे जो अमित धनराशि, स्वर्णके श्रामृपण और सिल्लियां आदि लुटकर ले गये, वह सब क्या केवल भेजे हुए मालके मूल्यमें बाहरसे मिले हुए स्वर्णसे संप्रहित हो जाना सम्भव था। इसलिए भारतमें सोनेकी स्थानीय प्राप्ति मान लेना भी असंगत नहीं जान पड़ता। इसके श्रातिरक्त माइस्रोरकी सोनेकी खानांकी वर्तमान खुद्दमें इस बातके चिह्न मिलते है कि यहाँ पहले खुदाई हुई थी और स्रोना निकाला गया था।

भारत श्रन्य देशोंके साथ जवाइरातका कारबार प्राचीन कालते करता रहा है। इसमें मोती मुख्य थे। रत्नोंका व्यवहार यहां बहुत भारी था। यहां मोती, मूंगा, गोमेच, पिरोजा आदि रत्नोंका आधिक्य था एवं अन्य मुख्यबान रत्न भी आवश्यकताकी पृतिके बाद यहांसे बाहर मेजे जाते थे।

कच्चे मालमें मुख्य व्यापारिक पदार्थ मसाले, जड़ी बूटियां, मिर्च, दालचीनी, इलायची, लोंग, जायफल, सुपारी, कपूर, अफीम, कस्तृरी और पुष्पसार तेल आदि थे। पुष्पसार सौर तेल बने हुए पदार्थोंकी गणनामें भी आ सकते हैं जिनकी रोममें बड़ी मांग रहती थी। मसाले आदि पदार्थ सम्भव है पूर्णतया यहांकी ऊपज न भी रहे हों। और यहां जिस समयका वर्णन है उसके बादसे जावा और सुमात्रासे ये पदार्थ योरपको भारी परिवाणमें जा रहे हैं। इसलिए सम्भव है कि मसालेकी चीजोंका भारतमें सायात और यहांसे निर्यात दोनों ही होते रहे हों। निरचय ही इन चीजोंका निर्यात अधिक था क्योंकि सम्भवतया जावा और सुमात्रासे जो यहां आयात होता था उसका भी यहांसे पारचात्य पड़ोसी देशोंको निर्यात कर दिया जाता था।

इस भानि ई॰ १००० वर्षतक भारतके प्राचीन व्यापारपर दृष्टि डालनेसे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके निर्यातका अधिकांश माग बना हुआ या पकामाल होता था। कचा माल मी जाता था मगर बहुत कम खाद्य पदार्थों में मुख्यतया मसाले आदिका निर्यात होता था। मालके.मृख्य पर भी विचार करनेसे यही मानना पड़ेगा कि आयातसे निर्यात अधिक होता था। जिसमें मुख्य माग सब तरहके कपड़ेका था। प्राचीनकालमें मारत पश्चिमसे जो स्वर्णमुद्रा और धन खींचता था वह मुस्यवान निर्यातकी श्रिधिकताके मृल्य स्वरूप नहीं तो और क्या था। लाइनी ( pliny ) ने प्राकृतिक इतिहास ( Natural History) में लिखा है कि 'ऐसा कोई वर्ष' नहीं था जब मारत रोम सामाज्यसे १ करोड़ सेसटर्स नहीं खींच हेता था। यह द्रव्य आजकी विनिमय की दरसे १० लाख पोंड या १६ करोड़ रुपयेके बराबर होगा। यद्यपि आज शताब्दियों के बीतजाने पर भी यहांके आयातसे निर्यातकी तादाद अधिक होती है पर आजमें और उस दिनमें बड़ा अन्तर है। जो भारत अपने खानेके लिए खाद्य पदार्थी का और उद्योगके लिए कञ्चे पदार्थी-का अपने यहीं उपयोगकर न केवल अपनी आवर्यकनाकी ही पूर्त्ति करता था बलिक श्रपना बना हुआ पक्का माल विदेशांको भी भेजता था वही भारत छाज छापनी आवश्यकताओंके लिए विदेशों पर आश्रित है। प्राचीन कालमें भारत अपने यहां आयात किये हुए पदार्थी का मूल्य यहांके बने हुए पदार्थोंको निर्यात कर चुका देता था एवं अपने निर्यातकी अधिकताके मूल्य स्वरूप बाह्रसे धन खींचता था, वहीं आज उसके निर्यातकी अधिकताका बाकी मूल्य उसके विदेशी शासकोंके पास पर्दे ही पर्देमें चला जाता है जिसकी कुछ खबर नहीं पड़ती। आज उसके निर्यातका आधिक्य इस बातसे और भी बुराहे कि वह मुख्यतया कचे माल और खाद्य पदार्थों का समुदाय है। वही पदार्थ यदि देशमें रहें और उनसे माल तयार किया जाय तो वह यहीं खप जाय श्रीर उसे विदेशी माल खरीदना न पड़े।

आजकी व्यापारिक वस्तुओं का २००० वर्ष पूर्वके पदार्थों के साथ मिलान करनेपर और भी कई बार्तों का अन्तर मालूम पड़ेगा। वर्तामानमें नियात किये जानेवाले पदार्थों का यथा, चाय, पाट और गेहूं का उस समयक निर्यात में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। उस समय चाय भारतमें न तो पैदा ही होती थी और न जिन देशों के साथ भारतका व्यापार था वहां इसकी आवश्यकता ही थी। इसी भांति पाटसे यद्यपि यहां वाले उस समय अभिज्ञ थे और इसकी खेती भी होती थी पर उस समय इसका आजके सहश व्यापारिक महत्व नहीं था। उस समय यहां से रंग और रंगके पदार्थों का जो निर्यात होता था वे भी आजके निर्यातमें से बिलकुल अहरय हो गये हैं। आज हमारे आयातमें मुख्य भाग कपड़ा, लोह लकड़की चीजें और तमाखू आदि का होता है, इन सब पदार्थों की पहले हमें बाहरसे मंगानेकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी।

हमारे उस प्राचीन व्यापारकी एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय यहां बाहरसे आयात किये हुए पदार्थोंको फिरसे निर्यात कर देनेका भी बहुत बड़ा व्यापार चलता था। उदाहरणार्थ; सीलोनसे मोती, तिव्वत और बर्मासे सोना, मारतीय टापुओंसे मसाले, इंडुके आगेके देशोंसे घोड़े, चीनसे रेशम और चीनी मिट्टीके पदार्थ यहां मंगाये जाकर पिक्चमी देशोंको फिर निर्यात किये जाते थे और इससे बीचका मुनाफा अच्छा मिल जाता था। यह काम भारतको या तो इन दोनों तरहके (वस्तुओंको बनानेवाले और खपाने वाले ) देशोंके बीच होनेके कारण मिलता था या यहांके व्यापारियों और समुद्रवाहकोंके उद्यम और युक्तिके बल पर। कुछ भी हो, यह काम चन्द्रगुप्त और अशोक एवं अकबर और शाहजहांके समयमें चलता था तो विक्योरिया, एडवर्ड या आज समाट जार्जके समयमें भी भारतके लिए मौजूद है और जबतक भारत इसे अपनी गफ़लत और बेपरवाहीसे न खोदे कीन इसे नष्ट कर सकता है ?

इस तरहका व्यापार बिना ऋपने जहाजी बेड़ेके कैसे सम्भव हो सकता था। इसलिए यह निरुचय है कि प्राचीन आर्यकालमें एक हजार वर्ष पूर्व या उससे पहलेसे लेकर आजके दो सौ वर्ष पहले तक भारत दुनियाके व्यापारके बहन बाहनमें अच्छा भाग रखता था और उसके जहाजों में माल भरकर लाया और ले जाया जाता था। उन जहाजोंको भारतीय कारीगर यहीं की लकड़ी से बनाते थे और भारतीय केवट उन्हें दूर देशों में खेकर ले जाते थे। प्राचीन जहाजी कलाका वर्णन डा० मुकरजीकी पुस्तकमें बहुत अच्छा मिलना है जिसमें प्राचीन कालीन भारतीय नौ शिल्पका वर्णन बड़े विस्तारपूर्व क किया गया है।

व्यापार कुशल हुए बिना यह सब व्यापार किस तरह चलना सम्मव है और इस लिए यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उस समय यहांके व्यापारी लोग व्यापारिक रीति नीति और परि-चर्यासे भली भांति भिन्न थे। व्यापारकी मंडी स्वरूप यहां बड़े बड़े नगर भी थे जहांके बज़ारोंमें व्यापारिक पदार्थ मुख्यतया मिला करते थे। इसी माँति कई हिस्सेदारोंसे (Partners) मिल कर व्यापार करनेकी रीतिसे भी यहांके व्यापारी परिचित्त थे। एक व्यापारी जत्थेमें चाहे वह स्थल मार्गसे भ्रमण करे या जलमार्गसे, कई व्यापारी एक साथ मिल कर निकल पड़ते थे और सबके ऊपर बेडेका स्वामी नियत रहता था।

जब भारतमें व्यापार इतना बढ़ा चढ़ा था तो मुद्रा प्रणालीका होना भी आवश्यक था। बौद्ध प्रन्थोंमें मुद्रा और उसके विभागका समुचित वर्णान मिलता है। कात्यापण, निष्क और सुवर्ण ये सब सोनेके सिकोंके नाम थे और कौसा और तांबेके छोटे सिक्के कांस, पाद और किनिष्कके नामसे चलते थे तथा बहुत सूक्ष्म लेन देनके लिए कौड़ियोंका व्यवहार प्रचलित था। बौद्ध प्रन्थोंमें वर्णित 'शेठी' लोग निश्चय ही रुपये पैसेका लेन देन करते थे और वे

द्यपने व्यापारमें रूपया लगानेके अतिरिक्त उधार भी देते थे। ब्याज सम्बन्धी नियमोंका वर्णन बौद्ध शास्त्रों, मनुस्मृति एवं चाणक्य नीतिमें भलीमांति मिलता है। इन नियमोंसे प्रमाणित होता है कि उस समय उधार देना एक जाना हुआ काम था।

इस तरहकी व्यापारिक उन्नतिके जमानेमें व्यापारके प्रति राजाका भी सद्सम्बन्ध होना आवश्यक था। राजा व्यापारिक वस्तुत्रोंपर कर एकत्र करता था और नाप एवं तौलपर जांच पड़ताल रखता था। चाणक्यके अर्थशास्त्रमें जो—मौर्य साम्राज्यके संस्थापकके समयमें रचा गया था—इस तरहके करों और लगानोंका वर्णन भलीभांति मिलता है। आयात और निर्यात पर लगनेवाले व्यापारिक करका भी इस प्रन्थमें उल्लेख आया है। मनु महाराजने भी लिखा है:—

"खरीद और विक्रीके भावोंका अच्छी तरह विचार कर एवं छाने **और** ले जानेके खर्चको ध्यानमें रखकर राजाको व्यापारिक कर वसूछ करना चाहिये।"

"भलीभांति सोच समभक्तर राजाको अपने गज्यमें कर और लगान लगाना चाहिए जिससे राज्यको श्रौर पैदा धरनेवालेको श्रपना उचिन और न्यायपूर्ण भाग्य मिल सके।"

"जिस भांति गायका वचा और मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा भोजन संप्रह करते हैं उसी भांति राजाको भी अपने प्रजाजनोंसे स्वल्प कर लेना चाहिए।"

इस भांति भारतकी प्राचीन व्यापारिक उन्नतिके प्रमाण समुचित रूपमें मिलते हैं।
मुसलमानी कालमें भारतीय व्यापार

(सन ई० ११०० से १७०० तक)

इस समयके व्यापारका वर्णन करनेके पूर्व यह कहना आवर्यक है, कि देशमें राजनैतिक अशांति रहनेके कारण इस समयमें व्यापारने कोई ऐसी उन्नित नहीं की, जो शांतिके समय हो सकती थी। मुगल सम्नाटोंके पूर्व दिल्लीके सम्नाटोंका शासन कभी भी सुव्यवस्थित नहीं था। दक्षिण प्रान्तकी स्थिति उत्तर जैसी बुरी न थी। तथापि विन्ध्याचलके दक्षिण प्रान्तोंमें हिन्दू मुसलमानोंका मगड़ा कोई अनजानी बान न थी अर्थात् वहां भी यह पारस्परिक कल्रह किसी न किसी रूपमें अवश्य विद्यमान था। मुसलमानी काल एवं प्राचीन समयमें जो व्यापारके मुख्य पदार्थ थे, उनमें मालावारका व्यापार चीन और पश्चिम देशोंके साथ अच्छा चलता था। मसालेके पदार्थ यथा मिर्च, लौंग, जायफल, इलायची, जवाहिरात, मोती, हीरा, माणक, पिरोजा आदि; रूईके सब तरहके कपड़े, ऊनी शाल, दुशाले, गलीचे; चीनीमिट्टी और कांचके पदार्थ; भारतीय शिल्प द्रव्य और पश्च मुख्यतया घोड़े— भारतके आयात और निर्यात व्यापारके मुख्य पदार्थ थे, जो भारतके दिल्ली बंदरोंसे होता था। आगरासे लाहौर होते हुए काबुल और वहांसे मध्य तथा पूर्वी पशिया; मुल्तानसे कंधार और वहांसे पारस और पश्चिमी एशिया तथा योरपके साथ होनेवाले व्यापारके भी ये मुख्य पदार्थ अर्थ होनेवाले व्यापारके भी ये मुख्य पदार्थ

### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

थे। तत्कालीन राजकीय परिस्थितिके कारण ट्यापारका उन्नतावस्थापर पहुंचना कठिन था, तब भी भारतीय व्यापारका परिमाण और मल्य काफी बडा होता था।

इस समयके व्यापारका क्रमबद्ध इतिहास मिलना कठिन है, तब भी "श्रक्षरकी मृत्यु समय भारत" (India at the death of Akbar) नामक पुस्तकमें मि०मोरलेंड (Mr. Moreland) ने बहुत कुछ वर्णन लिखा है यथा "देशमें आवश्यकीय खाद्य पदार्थ होते थे सिर्फ फल, मसाले और नशीले पदार्थोंका बाहरसे आयात होता था। कपड़ा भी सब यहां होता था। सिर्फ रेशम और मखमल बाहरसे आता था"।

धातुको छोड़कर अन्य खनिज पदार्थों में नमक और हीरा ये दो मुख्य पदार्थ थे। नमकके उत्पत्ति स्थान प्राय वहीं थे, जो आज हैं। यथा, सांभरकी भील, पंजाबकी खानें और समुद्री किनारे। कोहिनूर नामक विख्यात हीरंके उद्गम स्थान गोलकुपड़ाकी खानोंमें हीरा निकालनेका उद्योग मुसल-मानी कालमें भी उसी भांति जारी था जैसा पूर्वविर्णित हिन्दू कालमें था। फेड़क् यात्री टेवर-नियरने ( Tavernier )— जो भारतमें १८ वीं शताब्दीमें आया था —अनुमान लगाया है कि दक्षिणकी हीरंकी खानोंमें ६०००० और छोटा नागपुरकी खानोंमें ८००० मनुष्य काम करते थे। बहुमूल्य रत्नोंके व्यापारमें मोतीका भी उल्लेख करना उचित है। शाहजहांके मयूर सिंहासनमें मोतीकी जो अनुपम जड़ाई थी, उसे जाने दीजिये। १६ वीं शताब्दिमें अब्दुलरजाक नामक यात्रीने विजयनगर देखा, उसने राजाकी पोशाकके विषयमें लिखा है कि 'राजाकी पोशाक जैतून साटनकी बनी हुई थी और वह गटेमें मोतियों का एक ऐसा हार पहने था कि जिसके मूल्यको कूंतना एक कुराल जौहरीके लिये भी कठिन था"। इसी भांति इसी नरेशके सिंहासनके विषयमें यह यात्री लिखता है कि:— "सुन्दर रत्नोंसे जड़ा हुआ सोनेका सिंहासन विशाल आकारका था और ऐसी अद्वितीय कारीगरीसे बना हुआ था, जैसा दुनियांके किसी अन्य राज्यमें नहीं देखा। सिंहासनपर जैतून साटनकी एक मसनद रखी हुई थी जिसके चारों ओर बहुत कीमती मोतियोंकी तीन श्रेणियां जड़ी हुई थीं।

इसी भाँति अन्य रत्नोंकी जाति, उनके व्यवहार और मूल्यके विषयमें भी उस समय यहां समुचित जानकारी थी। आईन अकबरीमें रत्नमंडार शीर्षकमें अबुलफजलने लिखा है कि "रत्नोंका मूल्य लिखना व्यर्थ है क्योंकि इसे सब जानते हैं। पर बादशाहके अधिकारमें जो रत्न आये हैं वे इस भावके हैं:--

| माणक  | ११  | टंक | २० | रती | मूल्य | €्ञ | १००,०००        |
|-------|-----|-----|----|-----|-------|-----|----------------|
| हीग   | 411 | ,,  | 8  | ,,  | "     | "   | ₹•0,000        |
| पन्ना | १७॥ | "   | Ę  | "   | ,,    | "   | ५२,०००         |
| नीलम  | 8   | ,,  | ७॥ | "   | "     | "   | <b>k</b> 0,000 |
| मोती  | ¥   | "   | ,, | ,,  | "     | ,,  | \$0,000        |

इससे यह भली भांति सिद्ध है कि यहां इन पदार्थों का व्यापार चलता था। जो रत्न यहां न होते थे उनका भी बाहरसे आयात होकर बहुत भारी व्यापार होता था।

खनिज पदार्थों के बाद लकड़ों के सब तरहके पदार्थों का ज्यापार उल्लेखनीय था यहां के बनाये हुए जहाज काफी बड़े होते थे जबतक अंग्रेजी राज्यने British Navigation Law द्वारा जहाज बनानेका भारतीय उद्योग नष्ट नहीं किया तबतक जहाज बनानेका काम भी यहांपर मुख्य था। मि० मोरलेंडने लिखा है कि पुर्तगाल वालोंके व्यापारको छोड़कर भारतीय समुद्रोंमें व्यापारिक आवागमन भारतीय जहाजोंमें होता था, जो मिन्न भिन्न बंदरोंमें बनाये जाते थे। यह कहना नहीं पड़ेगा कि जिन छोटी नावोंमें बंगालसे लेकर सिंधतकका सरहदी व्यापार होता था, वे भी भारतमें ही बनती थीं। "पन्द्रहवीं शताविद्रमें भारत" India in the XVCentury नामक पुस्तकमें योरूपीय यात्री निकोला कोन्ती (Nicola conti) ने उस समयके व्यापारियोंका वर्णन करते हुए लिखा है कि "वे बहुत धनी हैं इतने बड़े धनी कि उनमेंसे कईके पास ४० तक जहाज हैं, उन सबमें व्यापार होता है इनमेंसे प्रत्येक जहाजका मूल्य करीब १५००० स्वर्ण मुद्रा होगा"। इस भांति उस समयके इतने मूल्यवान जहाजोंके आकारका अनुमान भली भांति लगाया जा सकता है। इन सब बातोंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय व्यापारी जहाजोंमें केवल व्यापार ही नहीं करते थे, पर उनके वे जहाज बनते भी यहीं थे।

खाद्य पदार्थीका वर्णन करते समय कहना पड़ेगा कि मुसलमानी कालमें खाद्य पदार्थीका कोई व्यापार नहीं था। जहाजके यात्रियोंके लिये थोड़ा अन्न भले ही व्यापारका विषय रहा हो, पर इसका अधिक महत्व नहीं था।

पशु झों में घोड़ों का ज्यापार उल्लेख योग्य है। यद्यपि घोड़े इराक, रूम तुर्कस्तान, तिज्बत और अरबसे आते थे तथापि यह वात नहीं है कि भारतमें अच्छे घोड़ों की पैदाबारीका बिलकुल अभाव था। अबुलफजलने कई स्थानों के घोड़ों का उल्लेख किया है जिनमें कच्छ प्रान्तका उल्लेख करते हुए लिखा है कि यहां अरबी घोड़ों के सहरा बिल्यां घोड़े होते हैं। उसने लिखा है कि पंजाबमें इराकी घोड़ों के सहरा; घोड़े होते हैं और पट्टी ठिबेतपुर, बेजबाड़ा, आगरा, मेवाड़ और अज मेरके स्वेमें भी अच्छे घोड़े होते हैं। अलवेस्तनी नामक प्राचीन लेखकने लिखा है कि "जमालु हीन इन्नाहीमके साथ यह सौदा हो चुका था कि १४०० बिल्यां अरबी घोड़े और १००० कालिफ, ल्हासा, बहराइन आदि स्थानों के घोड़े प्रति वर्ष मेजे जायँ"। इसमें एक घोड़े का मृल्य २२० दीनार लिखा है। अकबरके समय एक दीनारका मृल्य ३० रुपयेका था और इस हिसाइसे यह सौदा ७, ५२, ४००० रुपयाका होता है। इसी बातका ३०० वर्ष बाद बल्लेख करते हुए वासफ Wassaf ने लिखा है कि इन बाहरसे मंगाये हुए घोड़ोका मृल्य कर की बचतमें से चुकाया जाता था न कि राज्यके कोषसे। १० से १५ वी शताब्दि-

तक यह ज्यापार बड़े जोरोंपर था। राजाके अतिरिक्त सर्वसाधारणकी लेन देनको छोड़कर इस ज्यापारके परिमाण और मृख्यका अनुमान लगाना कठिन ही है। उछिखित ७ करोड़का अङ्क केवल एक राज्यसे संबंध रखता है। इस भाँति उत्तर और दिन्नण सब मिलाकर औसत १ लाख घोड़ोंका आयात प्रति वर्ष माना जाय और एक घोड़ेका औसत मूल्य १००० रुपया रखा जाय तो कमसे कम १० करोड़ रुपयेका यह ज्यापार हो जाता है। घोड़ोंके आयात को ही तरह सम्भव है हाथियोंका निर्यात भी होता रहा हो पर इसका विशेष उछि ल नहीं मिलता है। यह बात हो सकती है कि हाथी खुश्की रास्तेसे भेज जाते हों और घोड़ोंके आयातक सामने उनके निर्यातका अधिक महत्व न रहा हो। भार ढोनेमें उँटोंका व्यवहार आज तक हो रहा है पर उस समयके विदेशी व्यापारमें उँटोंका भाग कितना था यह निश्चयरूपसे नहीं कहा जा सकता। कृषि-सम्बन्धी अन्य पशु यद्यि भारतमें भार बहन के काममें आते थे पर उनका विशेष उपयोग कृषिके काममें ही होता था। स्थानीय आवश्यकता एवं भारतीय जनताके धार्मिक प्रतिबंधने इनके निर्यातमें बिलकुल रोक डाल रखी थी। इन पशुक्रोंको बाहरसे मंगानेकी यहां आवश्यकता भी न थी और न पड़ोसी देशोंमें ये अधिक होते ही थे इसिलये इनका आयात भी नहीं होता था।

मारतके बने हुए मुख्य पदार्थ कपड़ेका वर्णन करनेके पूर्व चीनीके लिये यह कह देना आव-श्यक है कि मुसलमानी कालमें इसका भी थोड़ा बहुत व्यापार चलता था और इसी भौति तेल लेप और सुगन्धित द्रव्य भी विदेशी व्यापारके पदार्थ थे। ये सब पदार्थ यहाँकी उपजसे (कच्चे माल) तैयार होते थे। चीनीका व्यापार मुख्यतया स्थानीय था और बंगाल, लाहौर तथा अहमदाबाद इसके केन्द्र थे। तेलका व्यागर विदेशोंसे भी चलता था यद्यपि यह कहना कठिन है कि यहांके बने हुए पदार्थका कितना भाग बाहर भेज दिया जाता था। नील और नीलसे बने अन्य रंग भारतके मुख्य पदार्थ थे और यहांसे इनका बहुत भारी नियात होता था। कागज़के लिये मि० मोरलेंड कहते हैं कि "यह अनुमान किया जा सकता है कि उत्तरी मारतमें कई स्थानोंमें कागज़ हाथ से बनाया जाता था और जिसका बनाना अभीतक बंद नहीं हुआ है"।

भारतीय व्यापारमें मुख्य उल्लेखनीय पदार्थ यहांका बना कपड़ा है, जिसमें सब तरहका कपड़ा समम्मना चाहिये। योरपीय लेखक बारवोसा औरवारथीमा (Barbosa & varthema) मेंसे बारवोसाने छिखा है कि रेशमी कपड़ा गुजरातसे अफ्रीका और बरमाको जाता था इसी मांति बारथीमाने छिखा है कि गुजरातसे पारस, टारतरी, टरकी, सिरिया,बारबरी,अरब, और इथियो-पियाको रेशमी और सूती माल मेजा जाता था। अबुलफ्रजलने लिखा है कि अकबर भोजनकी अपेक्षा कपड़ेका अधिक प्रेमी था। उसका वस्त्र-मण्डार बहुत विशाल था और उसके निजक व्यव-हारके छिये प्रति वर्ष १००० पोशाकों बनाई जाती थीं। इसके अतिरिक्त इनाममें देनेकी और

दरबारमें आनेवाले मनुष्यांको पदके अनुसार वांटी जानेवाली पोशाकों अछग हैं। इससे यह सिद्ध है कि उस समय कपड़ेका खर्च काफी था पवं बादशाह और अमीर उमरावों द्वारा इस उद्योगमें समु-चित सहायता मिलती थी।

तत्कालीन व्यापारी श्रोर यात्रियोंके लिखे हुए वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि उस समय भारतमें रेशमका उद्योग अच्छा चलता था और उससे स्थानीय श्रावदयकताकी पूर्ति एवं निर्यात दोनों काम होते थे। इससे यह नहीं समक्षता चाहिये कि रेशमी मालका कुछ भी श्रायात नहीं होता था। कश्रा रेशम बाहरसे श्राता था और सम्भव है कि थोड़ा बहुत रेशमी कपड़ा भी भाता रहा हो। टेशरिनयरके आधारपर मि० मोर बंगालमें २५ लाख रतल रेशमकी पैदावार लिखते हैं और यह भी कहते हैं कि यह पदार्थ ५ लाख रतलसे श्राधक बाहरसे नहीं आता था। इसलिये आयात एवं यहांकी उपज दोनों मिलाकर ३० लाख रतल कच्चे रेशमकी यहां ख़पत होती थी। कुछ भी हो भारतसे रेशमी मालका निर्यात होना एक ऐतिहासिक बात है।

उनी कपड़ा यहां ऋधिक बनता था या नहीं, यह सन्देहजनक है। उस समय उनी कपड़ेका व्यवहार यहां अधिक नहीं था। शाल-दुशाले (ख़ालिस उनी एवं रेशमी मिले हुए) अकबरके समयमें बहुत बढ़िया बनते थे। दिरयां और गलीचे आगरा और लाहोरमें बनते थे एवं पारससे भी आते थे। शाल-दुशालोंके विषयमें अवुलफ़ जलने लिखा है कि "बादशाहकी देखरेखके कारण काइमीरमें शाल-दुशालेका काम उन्नतावस्थामें है और लाहोरमें इसके १०० से उपर कारखाने होंगे।"

सूती कपड़ा भी जो भारतका प्रधान उद्योग था—व्यापारका एक मुख्य पदार्थ था । पायरर्ड (Pyrard)ने लिखा है कि "गुडहोप अन्तरीप (Cape of good Hope) से लेकर चीनतकके नर-नारी सिरसे पैरतक भारतीय कपड़ा पहने हैं"। मि॰ मोरलेंडने भी लिखा है कि "यहांका कपड़ा स्थानीय आवश्यकताकी पूर्ति कर देनेके बाद अरब और उससे आगे तथा पूर्वी टापुओंको एवं एशियाके कई भाग और अफ्रोकाके पूर्वी भागको भी भेजा जाता था।"

इस भांति मुसलमानो कालमें भारतीय उद्योगका वर्णन मिलता है पर तत्कालीन भारतके आयात नर्यात व्यापारके अङ्क बताना किसी प्रकार सम्भव नहीं। योरोपीय यात्री और व्यापारियोंने यहां आना आरम्भ किया उस समयके बादसे वर्णन फिर भी विशद्रू पसे मिलता है तथापि ७०० वषके इस कालका जो दिग्दर्शन यहां किया गया है उस समयके व्यापारिक अङ्क के जानने का कोई साधन नहीं है। कुछ भी हो, पर यह भली मांति सिद्ध है कि उस समय भी मारतीय व्यापार बढ़ा-बढ़ा था। इस बातके प्रमाणके लिये कौंटी (conti) का यह लिखना—िक भारतीय व्यापारी अपने जहां जों व्यापार करते थे। इसमें से एक जहां जका मृत्य करीब १५००० मोहरें तक होना था और एक-एक व्यापारी के ऐसे ४० तक जहां जहां ते थे—काफी प्रमाण हैं, एवं विजयनगर के धनवैभवपर भी यह कहां

जा सकता है कि वह बिना व्यापारके कहांसे आ सकता था। यह सब होनेपर मी १७ वीं शताब्दिमें स्र्तके बंदगोंमें लगे हुए जहाजोंको देखकर अंग्रेज लेखक टैरी और फ्रायरकी लिखी हुई बातोंका उल्लेख करना यहां अनुचित नहीं होगा। जैसा इन लेखकोंने लिखा है उसके अनुसार यदि अकेले स्रतमें एक सौ जहाज नदीमें पड़े पाये जाते थे जो सब भारतीय थे (इस संख्यामें बाहर अर्थान् अरब, तुर्की और योरपके कोई जहाज गिमत नहीं थे) तो इस हालतमें मध्यकालीन भारतके लाहोरी बंदर, केंवे, मड्च, चौल, गोआ, मंगलोर, मटकत, कालीकट, नागा-पट्टम, मसूली पटम, मदरास, हुगली, सतगांव आदि बंदरोंका यदि विचार किया जाय तो यह कहना कुछ अत्युक्ति नहीं होगी कि उस समय समुद्री यात्रा करनेके योग्य १००० हजारसे अधिक जहाज यहां रहे होंगे। यदि भार वहनकी शक्ति प्रति जहाज ५०० टनकी मानी जाय और प्रत्येक जहाज वर्षमें एक यात्रा भी करता हो तो प्रति वर्ष ४ लाख टनसे कमका ज्यापार नहीं होना चाहिए विदेशी जहाजोंको भी — जिनमें अरबी जहाज मुख्य थे - यदि इस गणनामें शामिल किया जाय तो निश्चय ही इससे दुगुना ज्यापार मानना पड़ेगा।

प्राचीन कालमें भारतमें सोना चाँदी निकलता भी था पर जिस समयका यहां वर्णन हो रहा है उस समय वे पदार्थ यहां नहीं होते थे, बाहरसे छाते थे। ये, भारतमें उसके व्यापारके मुल्य खरूप आते थे और इसके द्वारा चाँदी सोनेकी अमित राशिजो यहाँ संप्रहीत थी उससे ध्यतुमान लग जाता है कि यहांका व्यापार किनना बडा रहा होगा। महमूद गज़नवीकी बात जाने दीजिए जो भारतसे हजारों मन सोना ऌट कर हे गया। यहां अकवरके समयके इतिहास लेखक फरिश्ताकी लिखी हुई बात का उल्लेख किया जाता है, उसने लिखा है कि दक्षिणको जीत कर जब मिलक कफ़र खलाउद्दीन खिलजीके पास लौटा तो उसने अपने खामीको ३१२ हाथी २०००० घोड़े श्रीर ५०००० मन सोना, रत्न और मोतियों आदिसे मरी हुई संदुर्के भेट कीं। इसमेंसे केवल सोनेके मूल्यका अनुमान मि॰ सिवेल (Mr. sewell) ने अपनी पुस्तक (Aforgotten empire) में लगाते हुए लिखा है कि "१, ५६, ७२,००० रतल सोना ८४ शिलिंग प्रति औंसके हिसाबसे १०६, २६,९६,००० पौंडके मुल्यका रहा होगा" यह एक विजयके बाद एक सेनापति द्वारा दी हुई मेट की बात है। इसी भांति दक्षिणके वैभवकी बातका पक्का प्रमाण काफूरके हमलेके १०० वर्ष पीछे **भ**बदुरग्जाक नामक अरबी यात्री द्वारा लिखे हुए वर्णनमें मिलता है। उसने लिखा है कि "एक दिन संध्या समय राजाने तुच्छ व्यक्ति ( अब्दुर रजाक ) को बुलाया, वहां मैंने देखा कि महलकी छत भौर दीवालें सोनेके पत्तरसे मढी हुई हैं और उनमें रब्न जड़े हुए है। इन पत्तरोंकी मोटाई तलवारकी पीठकी मोटाई जैसी थी और इनमें सोनेकी कीलें जडी हुई थीं। राजाका विशाल सिंहासन भी सोने का बना था"। इसी भाति पोज़ ( Poes ) नामक पुर्तगीज़ यात्री द्वारा लिखे हुए वर्णनको **एदत**  करते हुए सीवेछ [ Sewell ] ने एक सौ वर्ष बादके विकय नगर द्रवारकी एक और वैसी ही आश्चर्य जनक बात छिली है। "दक्षिणके मुसलमानों द्वारा तालीकोटके युद्धमें हार जाने पर विजय नगरके शासकोंने कुछ ही घंटोंमें महल खाली कर दिये और जो कुछ धन सम्पत्ति वे ले सके उन्होंने भर ली। यह सब माल करीब १० करोड़ स्टेरिलंगके मूल्यका होगा, इसमें स्वर्ण पदार्थ और रक्षादिक थे, यह माल उन्होंने ५५० हाथियों पर लाद लिया और साथमें रक्ष सिंहासन और राज्यके निशान आदि भी ले गये और नगर छोड़ कर चले गये।"

नादिरशाह या अहमद दुर्रानी आदिके हमलोंकी बात तो अभी श्रालग है लेकिन ऊपर जो कुछ वर्णन किया गया है उससे यह भली भाँति सिद्ध होता है कि भारतमें जो हजारों मन सोना चांदी था वह बिना व्यापारके नहीं आ सकता था। व्यापार भी ऐसा नहीं कि जिसमें किसीको सताया जाय अथवा अनुचित या अन्यायपूर्ण लगान आदि लगाकर किया जाय। उस समयका जो व्यापार था वह केवल भारतीय उद्योगके बल पर था। उस समयकी सरकार श्रायात और निर्यात पर पक्षपात रहित कर लेती थी श्रोर जो कर किसी तरह भारी जान पड़ता वह छोड़ भी दिया जाता था। अबुल फ्जलने श्रकबरके विषयमें लिखा है:—

"बादशाहने बंदरों पर लगने वाली चुंगीको जो एक साधारण गज्यकी सफरी आयके बराबर बैठती थी मुआफ कर दी है। अब आयात और निर्यात पर बहुन सुक्ष्म कर लिया जाता है जो २॥ प्रतिशतसे अधिक नहीं होता है। यह व्यापारियोंको इनना हलका जान पड़ता है मानों उन्हें कुछ लगता ही नहीं।" यह बात नहीं कि केवल अकबरने ही इस तरहकी उदारताका व्यवहार किया हो, १०० वर्ष या उससे अधिक पहले विजयनगर राज्यके द्वारा भी कालीकटके विदेशी आयात पर इसी तरहका सूक्ष्म कर लिया जाता था! अब्दुलरजाकने लिखा है कि "कालीकट एक बिलकुल निरापद और सुरिचित बन्दर है जहां कई नगर और देशोंके व्यापारी आकर जुटते हैं। राज्यका इतना अच्छा प्रबन्ध और सुज्यवस्था है कि बड़े बड़े व्यापारी अपने जहाजोंमें जो माल मर कर लाते हैं उसे यहां खाली करके बज़ारोंमें लाकर निर्भयता पूर्वक संचय कर देते हैं और चाहे जितने समय तक बिना किसी प्रकारकी देख रेख या चौकीदारीमें सौंपे पड़ा रहने देते हैं। चुंगीघरके अधिकारी लोग इसकी रक्षा और चौकीदारी करते हैं। यदि माल वहां बिक जाता है तो २॥ प्रतिशत कर ले लिया जाता है और यदि नहीं बिके तो कुछ नहीं लिया जाता है।"

यहां एक बात और लिख देनेकी है कि सरकारी कर और चुंगी वसूल करते समय इस बातका पूर्ण ध्यान रखा जाता था कि किस भांति व्यापारको सहायता पहुंच सके और किसी तरहकी उसकी क्षति न हो। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकारके सुधार हो चुके थे। मुद्रा प्रणालीमें उचित उन्नति हो चुकी थी। और इस विषयमें कोई असुविधा न थी। लाने और ले जानेके साधन यद्यपि

क्रिमान रेलके जमानेके सदरा न थे फिर भी उस समय सड़कों के होनेका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। इंदस और पंजाब तथा उसी भांति गंगा झौर बंगालके जलमार्ग द्वारा आवागमन पर विचार करने पर सड़कों या रेलकी कमी अखरने जैसी बात नहीं रहती। मुसलमानी कालमें डाक प्रणालीका चालू हो जाना भी व्यापारके लिए एक अच्छी बात थी झौर मुगलकालमें यह काम बहुत उन्नित को पहुंच चुका था। हरकारे लोग पत्रोंको घुड़सवारोंसे भी अधिक तेज़ोंके साथ पहुंचाते थे। इसका प्रबन्ध इस भांति था कि प्रति छ मीलकी दूरी पर चोकियां बनी हुई थीं जिनमें हरकारे तयार बैठे रहते थे। जब एक हरकारा चौकी पर पहुंचता तो वह अपने डाकके थेलेको जमीन पर रख देता (क्योंकि हरकारेके हाथमें थेला देना अग्रुभ समभा जाता था) वहां दृसरा हरकारा नियत रहता था वह डाकके थेलेको उठा लेता और आगे जाकर दे देता। इसी भांति मुगल राज्यके अधिकांश भागमें पत्र भेजे जाते थे। सद्दर रास्नोंकी पहचान दोनों ओर लगे हुए वृक्षोंसे होती थी और जहां वृक्ष नहीं होते वहां प्रति ५०० कदम पर एक पत्थरकी टेकरी रहती थी, जिसे समीपस्थ गांव वाले चृनेसे पोतकर सफेद कर रखते थे नािक अधिरीगतमें भी वह दिखाई दे और राहगीर राह न भटक जाय।

इस मांति मुसलमानी कालकी ६-७ शताब्दियोंमें भारतकी व्यापारिक स्थिति संतोष जनक सौर लाभदायक थी।

अटारहवीं उन्नीसवीं शताब्दीमें भारतीय व्यापार

( योरोपीय व्यापारी दल्लेंका अगमन )

इस समयका वर्गन माग्तकी ज्यापारिक या श्रीद्योगिक परस्थितिक विचारसं काले अक्षरोंमें लिखने लायक है। इस कालमें प्राचीन कालकी मुख, समृद्धि, धन वैभव, उद्योग कला, शिल्प चातुरीने बिदा लेली—विदा क्या ली:विदेशियों द्वारा ये सब बातें नष्ट कर दी गई। जो भारत उद्योग और कला कौशलके लिए संसारका सिरमौर था, उसी भारतकी कारीगरीका अंत इस कालमें किया गया। केवल अंत ही नहीं पर उसे विदेशोंके बने माल पर शाश्रित बना दिया गया। यह इतिहास बड़ा रौद्र और हृदय द्रावक है। भारतक पूर्व इतिहासमें विदेशियोंने कई हमले किए, बहुत लूट मार मचाई और वे लोग यहांसे श्रापर धन राशि लूट कर ले गये पर यहां जिस समयका दिग्दर्शन किया जायगा उसकालमें जो काम—मारतका अनिष्ट-उसे उद्योग कला और कौशल हीन बना कर किया गया वैसा वास्तवमें सममा जाय तो भयंकरसे भयंकर हमला करनेवाले भारतके किसी शत्रुने भी नहीं किया।

भारतीय उद्योग कमीशन Indian Industril Commission ने अपनी रिपोर्ट इन

शब्दोंसे प्रारंभकी है "जब वर्तमान उद्योग प्रणालो और यंत्र कला के उद्यम स्थान पाश्चात्य योरपमें जंगली लोग बसते थे, भारत अपने धन, शिरूप चातुरी और कारीगरीके लिए जगन् विख्यात था। थोड़े दिनोंकी बात है कि उसके इन गुणों के कारण पाश्चात्य देशों के यात्री और ज्यापारियोंने यहां पहले पहल पदार्पण किया उस समयकी भारतीय कला भी योरपकी किसी उन्नततम जातिके लोगों से कम न थी"। भारतमें कईसे सूत कातने और उस सूनसे कपड़ा वुननेका उद्योग कितना प्राचीन एवं घर गृहस्थीका एक साधारण काम था इस बातका प्रमाण वेदों में आये हुए इन वाक्यों से भली मांति मिल जाता है 'चिंता मुक्ते सुनके तागे की तरह खा रही है, रात और दिन ये दो जुलाई हैं जो बेजा बुन रहे हैं"। इन दृष्टान्तों से यह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि उस समय भारतमें कपड़ा बुना जाता था। मिश्र वासी मृतदेहों को भारतकी मलमलों में लपेटते थे एवं अपनी पेटियों-को भारतसे मिले हुए हाथी दौत, स्वर्ण और चन्दनसे सजाते थे। यूनानमे ढाकेकी मलमलें गांगे-तिक कहलाती थीं।

लोहेके उद्योगकी भी यही बात है। इसकी चीजें केवल यहांकी आवश्यकताकी पूर्ति ही नहीं करती थीं, पर बाहर विदेशोंको भी मेजी जाती थीं। दिल्लीके समीपस्थ लोहेका स्तम्भ जो कमसे कम १५०० वर्षे पुराना है पूर्व कालीन लोहेकी गढ़ाईके उद्यमका पूर्ण परिचायक है। इसी भांति रेशभी सूती कपड़ा, शाल दुशाले, हाथी दांतके पदार्थ और अस्न शसके बनानेमें प्राचीन भारत बहुत निपुण था। उसके यहांकी पैदावार श्रौर तैयारकी हुई चीजें केवल भारतवासियोंकी आवश्यकता और ऐश आरामकी ही पूर्ति नहीं करती थीं प्रत्युत विदेशोंके बाजार भी इनसे पटे रहते थे। अकबरके समयमें भारतीय कला और शिल्प सुरक्षित थे। एक अंग्रेज अफ़सर मि॰ डबल्य ० एच॰ मोरलेंडने इस बातको माना है कि उन दिनों भारतमें रेशमका ख्योग बहुत बढ़ा चढा था और करीब ३० लाख रतल रेशम कपडा बनानेमें लगजाता था। वे यह भी लिखते हैं कि भारतका रेशमी सूती कपड़ा पारस, टर्की, सीरिया बारवरी और अरबको भेजा जाता था। भारतकी बढ़िया मलमलों, छींटों, एवं कामदानीके थानोंके व्यापार हीने १८ वी शताब्दिमें ईस्ट इंडिया कम्पनीको ११७ प्रति शत मुनाफा बांटनेमें समर्थ किया और उसके १०० पौंडके शेअर ५०० पौंडतक बिक सके। उस समय योरपीय व्यापारियोंमें भारतके कच्चे मालके लिये नहीं पर उसके पक्षे बने माल भौर कारीगरीकी चीजोंके लिए प्रतिद्वंदिता मची थी। विदेशी व्यापारियोंके कारण भारतीय पदार्थ एमस्टरडम लंदन, पेरिस आदि नगरोंके बाजारोंमें भी चलने लगे और इन्हीं पदार्थींके लिए जो वहां सभी मुनाफा देते थे बिदेशियोंने भारतका पता लगाया। इस तरह योरपके व्यापारियोंके कारण यहांके ब्यापार और कारीगरीमें कुछ समय तक लाम पहुंचा । सन १८१७ में सर हेनरी काटन ने जिल्ला कि १०० वर्ष पहले ढाकाका ज्यापार अनुमान १ करोड़ रूपयाका था और वहांकी आबदी २ लाखकी थी, लेकिन यह बात श्रिधिक काल तक नहीं रही। इसके ५० वर्षके भीतर ही एक बड़ा उलट फेर होगया। सन १८१७ में ढाकासे वहांके बने पदार्थोंका निर्यात एक दम बन्द हो गया। कातने और बुननेका काम जो भारतका प्रधान शिल्प श्रीर उद्योग था और जिससे हजारों व्यक्ति पलते थे वह सब नष्ट होगया। जिसके व्यापारका आवागमन समतील था और यहाँकी जनता कृषि श्रीर उद्योगके कामोंमें हिसाबसे विमाजित थी वहां अब भारतको अकेले कृषिकी शरण लेकर कृषि प्रधान देश बनना पड़ा। १८ वीं शताब्दिके श्रन्त और १९ वीं की आदिमें ब्रिटेन आदि विदेशोंमें यंत्र कलाके आविष्कारने पदार्थोंके बनाये जानेमें एक भारी उलटफेर पैदाकर दिया। वहां पर यंत्रोंसे काम होने लगा जिसने पहले पहल भारतके कपड़ेके उद्योगको ही नष्ट किया। केवल यंत्र कलाके बलपर भी मेट ब्रिटेन कुछ नहीं कर सकता था; इससे भी भारतके उद्योगको कुछ धका नहीं पहुंच सकता था और न इससे यहांका काम ही नष्ट हो सकता था; पर इसके उद्योग को नष्ट करनेके लिये और भी कई उपाय काममें लाये गये जिनका थोड़ासा वर्णन यहां किया जायगा जो बड़ा हदय द्रावक है।

भारतमें व्यापार करनेके लिए पुर्त्तगीज, फ्रेंच, डच, और अँग्रेज आदि कई जातियां आई पर अँग्रेजोंको छोड़कर यहां और किसीको सफलता नहीं मिली। अँग्रेज भारतके व्यापारके बलपर केवल लक्ष्मीके ही नहीं पर राज लक्ष्मीके भी स्वामी वन गये। यहां भारतमें इन विदेशी जातियोंके आने पर उनके आपसी मनगड़े टंटे और लड़ाईके वर्णनसे यहां कुछ सम्बन्ध नहीं है,केवल ईस्ट इंडिया कम्पनीने यहांके व्यापारको हथियाकर अन्तमें उसको किस तरह नष्ट किया यह ध्यान देने योग्य बात है।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीको भारतीय पदार्थोका मोह ही भारतमें लाया। पहले पहल उसने किस प्रकार ये पदार्थ सबसे ऋधिक परिमाणमें उसे उपलब्ध हो सकें, इसके लिए सब तरहके उपाय काममें लिये और फिर अन्तमें इनके यहां बनने किम्बा बाहर जानेकी ही इति श्री करके चैन लिया।

सूती कपड़ेके साथ साथ बङ्गालमें रेशमका उद्योग भी उन्नतावस्थामें था। १८वीं शताब्दीके आरं ममें वंगालमें रेशमका उद्योग चमक उठा। रेशमी मालका बाहर भेजना इतना लाभदायक था कि ईष्ट इिएडया कंपनीने इस कामपर अपना एकाधिपत्य स्थिर करनेके लिए प्रबल प्रयन्न किया। उस समय योरोपियन कंपनियों —यथा उच, अंग्रेज फरोसिसी और कुछ कुछ पुर्तगीज —के बीच इस व्यापारके लिए बड़ी स्पर्धा चलती थो। चीनका रेशम न तो बङ्गालके सदृश बिदया होता था और न बहां यह इतने परिमाणमें मिल ही सकता था। चीनकी अपेचा भारतसे इसका निर्यात बहुत अधिक होता था और इंग्लैंड एवं अन्य योरपीय देशोंमें वह बिकता भी ऊंचे दार्मोमें था। सन्-

१७११से १७६०तकके इंग्लैंगडको भारत और चीनके निर्यात अंक इस बातके साक्षी हैं कि उस समय ईष्ट इंग्डिया कम्पनीका भारतीय न्यापार कितना बढ़ गया था।

|                  | कश्चा      | कचा रेशम |                  |  |
|------------------|------------|----------|------------------|--|
| सन्              | बङ्गाल रतल | चीन रतल  | बङ्गाल थान       |  |
| १७११-२०          | ५,५३,४६७   | ४६,३२१   | <b>૨,</b> ૪૬,ર૭૪ |  |
| १७२१-३०          | 5,05,030   | ५८,४०६   | ५,११,१३६         |  |
| <b>१७</b> ३१-४०  | १३,६५,११७  | ७३,७६३   | <b>६,६८,०</b> १० |  |
| १७ <b>४१</b> -५० | ८,४१ ८३४   | ७४,३०१   | ३,२२,६१७         |  |
| १७५१-६०          | ४,३७,७२७   | ९०,२८५   | ३,९१,१०५         |  |

सन् १७१० तक इंग्लैग्डमें चीनसे विलक्षल रेशम नहीं जाता था। उसके पश्चात् यद्यपि यह पदार्थ चीनसे भी जाने लगा पर उसकी तादाद बहुत कम थी। सन् १७५० तक चीनके निर्यातकी इप्रेचा भारतका निर्यात ९ गुनेसे १६ गुना अधिक था। इसके पश्चात् एंग्लोफ च युद्ध और बंगालके नवाबोंके साथके युद्धने इस न्यापारमें बड़ा उलट फेर कर दिया। इन घटनाओंसे १७५१ और१७६०के बीच भागतका निर्यात ८,४२०००से घटकर ४,३८००० रतल रह गया और चीनका निर्यात ७२,३०२ रतलसे बढ़कर ६०२८५ रतल हो गया। इस प्रकार इन दस वर्षोंमें शासन सम्बन्धी गड़बड़, भीतरी जुल्म, और लड़ाई भगड़ोंके कारण बंगालके रेशमके न्यापारको बड़ी श्वति उठानी पड़ी। इन कारणोंसे रेशमी कपड़ोंके निर्यातमें भी बहुत घट वढ़ हुई। फिर भी सन् १७११से २० तक जहाँ २,४६,३७,५ थानका निर्यात हुआ था वहां सन् १७३१से ४०तक ६९८०१० थानका निर्यात हुआ। सन् १९४०के पश्चात मगठोंकी लट्टमार, तथा नवाबोंके साथ अंत्र जोंक युद्धके कारण यद्यपि इस संख्यामें श्वति हुई फिर भी सन् १७४०से ५० तक ३६११०४ थान यहांसे निर्यात हुए। अर्थात् सन् १७४१-२०तकके अङ्कोंसे यह संख्या डेढीसे अधिक बनी रही।

टेबरनियर यात्रीके वर्णनमें इस कालके रेशमके उद्योगका बड़ा मजेदार वर्णन मिलता है। उसने लिखा है कि "बंगालके अकेले कासिमबाजारमें प्रतिवर्ष २२००० गाँठ रेशमकी तेय्यार होती हैं। इनमेंसे ६,० हजार गांठें जापान या हाल एडके लिए ले ली जाती हैं और इससे भी अधिक लेनेकी कोशिश होती है पर मुगलराज्यके व्यापारी इन्हें लेने नहीं देते हैं। क्योंकि ये लोग भी डच लोगोंके बराबर गांठें खरी हैं और शेव जो गांठें बचतो हैं वे यहीं पर माल तैयार करनेके लिए रख ली जाती हैं। यह सब माल गुजरातमें लाया जाता है जिसमेंसे अधिकांश अहमदाबाद और सुरतमें भाता है और वहां उसके तरह २के कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे —

सोनेके कामका रेशमी कपड़ा सोने और चांदीके कामका रेशमी कपड़ा खालिस रेशमके गलीचे

# भारतीय ध्यापीरयोंका परिचय

सुनहरी और रूपहरी धारियोंकी साटन बिना धारियोंका साफ ताफता कई रंगोंका फूलदार पटड़ा जो कि बहुत मुलायम रेशमका होता है।

अहमदाबाद

इन कपड़ों का दाम दससे चालीस रुपया प्रति थान तक होता है। इस काममें डच कम्पनियां रुपया लगाती हैं और बहुत लाभ उठाती हैं। वे अपने किसी आदमीको निजी ढक्कसे यह व्यापार नहीं करने देती। ये सब चीजें यहांसे तैयार करवाके फिलिपाईन, जावा, सुमात्रा इत्यादि देशों को भेज दी जाती हैं।

कच्चे रेशमके सम्बन्धमें यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि पैलेस्टाइनके रेशमको छोड़कर— जिसे एलेपो ( Aleppo ) और त्रिपाली ( Triprli ) के व्यापारी भी कठिनाईसे थोड़ासा प्राप्त कर सकते हैं—दूसरा रेशम सफेद नहीं होता है। कासिमधाजारका रेशम भी पारस और सिसलीके कच्चे रेशमकी तरह पीला होता है मगर कासिमबाजारके कारीगर इसे सफेद करनेकी कला जानते हैं। इस कलाके द्वारा ये लोग इस रेशमको पैलेस्टाइनके रेशमके सटश सफेद बना देते हैं।

डच लोग बङ्गालमें खरीदे हुए रेशम श्रीर इसके पदार्थों को नहर द्वारा — जो कासिमबाजारसे जाकर गङ्गामें मिली है - लेजाते हैं और वहांसे फिर हुगली ले जाकर अपने जहाजों में लाद लेते हैं।

सन् १९६६ में ईस्ट इंडिया कम्पनीके डायरेक गेंने बंगाल में कच्चे रेशमकी पैदावारको बढ़ाना, और कपड़ा बुननेके कामको नष्ट कर देना चाहा। उन्होंने आज्ञा निकाली कि रेशमी सूत बनानेवाले जुलाहे केवल कम्पनीकी फेक्टिरियों ही में काम करें। वे बाहरका कोई काम न कर सकेंगे। यिह कम्पनीकी इस आज्ञाके विरुद्ध वे दूसरी जगह कार्य्य करेंगे तो उन्हें कड़ा दएड दिया जायगा। (१७ —३-१९६१)। इस प्रकारकी बलातकार पूणं आज्ञाओं से रेशमी श्रीर सूती कपड़े बुननेका काम घट चला। जिसका परिणाम यह हुआ कि यहांसे जो पदार्थ दुनियाके भिन्न २ बाजारोंको भेजे जाते थे वे ही यहांपर बाहरसे दिन प्रतिदिन श्रिधक २ मंगाये जाने लगे। इस प्रकार भारतीय खद्योग और ब्यापारका परदा एकदम बदल गया।

नीचे दिये हुए अङ्कोंसे पता चल जायगा कि सन् १७६३के कानूनके पश्चात् भारतमें इंग्लेग्डके बने हुए मालका आयात किस प्रकार बढ़ा।

| सन्            | मालकी कीमत (पौंडोंमें) | सन्          | मालकी कीमत (पौण्डोंमें) |
|----------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>१७</b> ६४   | २५६                    | १८०४         | २५४३६                   |
| १७९५           | <b>७</b> १७            | <b>१</b> ८०५ | ३१६४३                   |
| <b>१७६</b> ६   | ११२                    | १८०६         | ४८५२५                   |
| १ <b>७</b> ६ ७ | २५०१                   | १८०७         | <b>४६</b> ४४६           |
| १७१८           | <b>ક્ષકરૂ</b> ર્દ      | १८०८         | <b>ξξ⊑8</b> ₹           |
| १७६९           | ७३१७                   | १८०९         | १ <b>१८</b> ४०८         |
| १८००           | १६५७५                  | १८१०         | ବ୍ୟକ୍ଷ                  |
| १८०१           | <b>૨</b> १૨૦ <b>૦</b>  | १८११         | ११४६४६                  |
| १८०२           | १६१६१                  | १८१२         | <b>१०૭</b> ३०६          |
| १८०३           | २७८ <b>७</b> ६         | १८१३         | १०८८२४                  |
|                |                        |              |                         |

कम्पनीने मुख्य २ स्थानोंमं अपने एजंट नियत कर रक्ष्ले थे। जिनका काम रेशम एकत्र करना था। जो एजंट जितना ही अधिक रेशम जुटाता था वह उतनाही अधिक कारगुजार समभा जाता था। ये एजंट, लोगोंको पेशगी रुपया दे देते थे और रुपया लेनेवालेको पक्के इकरारमें बांध लेते थे। कम्पनीका उद्देश्य बंगालके भीतरी व्यापारको हथिया लेनेका था। और इसके लिए बंचारे गरीब कारीगरोंपर सब तरहके जोर जुलम किये जाते थे। कम्पनीके इस प्रकार एकाधिपत्य धारण कर लेनेपर उच्च और फूक्च कम्पनियां शिकायत करने लगीं और इनके आपसमें भगड़ा होने लगा, इसपर इनके बीच यह तय हुआ कि जुलाहे आपसमें बांट लिये जांय। इससे यह बात प्रकट होती है कि वे लोग जुलाहोंको अपनो अधिकृत सम्पत्तिकी तरह समभते थे।

सन १७५७ में सिराजु होलाकी हार होनेक पाश्चात तो अंग्रेज एक प्रकारसे बङ्गालके स्वामी बन गये। जो जोर जुल्म इनके द्वारा पहले किये जाते थे अब उससे भी अधिक किये जाने लगे। इससे वेचारे कारीगर और जुलाहे बहुत तंग आ गये। ये जो कुल भी पदार्थ बनाते थे उनपर कंपनीका अधिकार रहता था। कम्पनीके कर्मचारी ही इस बातका निर्णय करते थे कि प्रत्येक कारीगरको कितना माल तैयार करना पड़ेगा और उसे कितना मूल्य दिया जायगा। मुगल शासनके समयमें एवं नवाब अलीवदीं खांके समयमें जुलाहे लोग अपना काम अपनी इच्लापूर्वक करते थे, उनपर किसी प्रकारका जोर जुल्म न था। मि॰ वोल्टने लिखा है कि नवाबके जमानेमें एक सज्जनने एक दिन अपने घरपर ८०० थान जुलाहोंसे चुने हुए खरीदे। सिराजु होलाके समय से कंपनीका जोर-जुल्म अधिक होने लगा और इसी सज्जनके आंखों देखी बात है कि जङ्गलवरी जिलेके ७०० घरके जुलाहे अपने २ घरोको छोड़कर माग गये। क्योंकि इसके बाद कम्पनीके नौकरोंके सिवा—जिनसे न्यायकी आशा करना व्यर्थ था—कोई ऐसा नबाब ही नहीं रहा, जिसके पास फारयाद की जाती।

२५

कम्पनीके इस एकाधिपत्यके कारण कारीगरों पर दिन प्रति दिन जोर जुरुम बढ़ने लगे। यहाँ तक कि यदि कोई जुलाहा अपने मालको किसी दूसरेके हाथ बेचता हुआ देखा जाता या कोई दलाल ऐसे मामलोंमें बीच बिचान करता हुआ पाया जाता तो कम्पनीके नौकर उसे पकड़ कर कैंद्र कर लेते थे और उसपर जुर्माना किया जाता था। कमी २ ऐसे लोग कोड़ोंसे पीटे जाते थे। जो जुलाहे कम्पनीके साथ किये हुए इकरारनामोंको पूरा करनेमें असमर्थ रह जाते, उनके घरोंमें से माल निकाल कर नीलाम कर दिया जाता और उस रकमसे कम्पनी अपने घाटेको पूरा करती थी। रेशम बटनेवालों--जो नगदा कहलाते थे-के प्रति भी ऐसा ही कठोर व्यवहार किया जाता था। ऐसे भी कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें इन रेशम बटनेवालोंने केवल इसी लिये, कि इमें रेशम बटनेके लिये बाध्य न किया जायगा, अपने हाथोंके अंगूठे काट डाले थे।

इन जुलाहोंको जबर्दस्ती पेशगी रुपये दे दिया जाता था। एकबार पेशगी रुपया छे छेनेपर जुलाहा फिर किसी प्रकार छुटकारा नहीं पा सकता था। यदि माल देनेमें देरी होती तो या तो उसके घरपर चपड़ासी बैठा दिया जाता—जिसकी — रोजके हिसाबसे तलब छगा दी जाती थी-या उसे सदालतमें बुलाया जाता था। इस प्रकार गांवके तमाम जुलाहों पर कम्पनीका ऐकाधिपत्य था। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कि जुलाहोंपर कम्पनीकी यह सत्ता कानूनसे भी अनुमोदनीय करार दी गई थीं। उस कानूनका भाव यह था कि "जिस जुलाहेने कम्पनीसे पेशगी रुपया लिया है वह किसी भी दशामें कम्पनीके सिवा किसी दूसरे यूरोपियन या भारतीय व्यापारीको अपना बनाया हुआ माल न बेच सकेगा और न किसी दूसरेके लिये बना ही सकेगा। यदि निश्चित अवधिके अन्दर वह माल न दे सकेगा तो कम्पनीके अधिकारी उसके मकान पर चपरासी बैठा सकेंगे और यदि वह दूसरोंके हाथ माल बेचेगा तो उसपर अदालतमें मामला चलाया जावेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई जुलाहा एकसे अधिक तांत (Loom) रक्खेगा, तो उसके ऊपर कपड़ के मुस्यका ३५ प्रतिशत दण्ड किया जायगा।

इस तरहके ब्यवहारका वर्णन हैनरी गोंगर (Henry ganger) ने अपने जेल जीवनके वर्णनमें किया है। उसने लिखा है कि एक मामके सूत कातनेवालेने मुम्मसे पेशगी रुपया लिया। मेरे और उस जुलाहेके बीच कण्ट्राक्ट हो जानेके परचात् कम्पनीके दो नौकर उस गांवमें आये। एक अपने हाथमें रुपयोंकी धैली लिये हुए था और दूसरा एक ऐसी किताब लिये हुए था जिसमें रुपये पानेवालोंके नाम लिखे जाते थे। उन जुलाहोंका यह कहना—िक हमने दूसरेसे रुपये ले लिये हैं—बिलकुल व्यथं हुआ। जिस किसीने रुपया लेनेसे इन्कार :िकया उनके घरोंमें जबर्दस्ती रुपया फेंक दिया गया और उसका नाम लिख लिया गया। इस प्रकार की सत्ताके बलपर कम्पनीका एजंटमें मेरे ही घरपर मेरे कारीगरों और मेरे माल असबावको बलात्कार छीन लेता है। इतना ही नहीं यदि मेरा

रुपया वापिस मिलनेके लिए. मैं म्मदालतमें नालिश करूं, तो न्यायाधीश मुक्ते डिमी देनेके पूर्व इस बातकी जांच करेगा कि इस जुलाहेमें कम्पनीका रुपया तो पावना नहीं है। यदि ऐसा है तो पहले डिमी इस एजण्टको मिलती है और मेरे लिये इसके सिवा कोई चारा नहीं रह जाता कि अपने रुपयोंके लिये रो बैठं।

इस प्रकारके कानून बन जानेपर उनका दुरुपयोग होना भी स्त्राभाविक ही है। इन कानूनोंके बलपर कम्पनीके नौकर मनमाना अत्याचार करने थे। इस प्रकारके अत्याचारों का वर्णन सरजेंट ब्रेगो (Sergent Brego) के २६ मई सन् १७६२ के पत्रमें मिलता है। उसमें लिखा है कि कम्पनीका गुमास्ता चाहे जिसे अपना माल खरीदने और उसका माल उसके हाथ बेचनेके लिये दबा सकता था, और किसी प्रकारकी आनाकानी करनेपर उसे केंद्र कर लेना या उसे कोड़ोंसे पिटवाना उसके हाथमें था। इसी प्रकारके अत्याचारों के कारण यह स्थान (बाकरगंज) जो एक बहुत सम्पित्ताली स्थान था, आज उजाड़ हो रहा है और प्रतिदिन वहां के रहनेवाले भगकर कहीं और आरामकी जगह खोजनेको चले जा रहे हैं। जहां के बाजारों में धूम मच रही थी वहां आज कुछ नहीं है। कम्पनीके चपरासी गरीब जनताको सता रहे हैं। यदि वहां का जमीदार इस अत्याचारके प्रति कुछ मर्नाई करता है तो उसके प्रति भी दुर्व्यवहार किया जाता है।

जब उद्योगपर किसी प्रकारका अनुचित दबाव या बन्धन डाला जाता है तो उसका उन्नत होना तो दृर, वह नष्ट हुए बिना नहीं रहता। इन कानून कायदोंका एक परिणाम यह हुआ कि कम्पनीने या कम्पनीके नौकरोंने भारतीय कारीगरोंपर जितने अत्याचार किये, उतने ही या उससे भी अधिक अन्य यूरोपीय व्यापारियोंने उन्हें तंग किया।

सुजात मुताखरीन नामक प्रसिद्ध पुस्तकका छेखक उस समयके न्यायका बड़ा ही हृद्य द्रावक वर्णन करते हुए छिखता है कि इस दुर्ज्यवहारकी वजहसे जनता तंग आ गई है और भूखों मर रही है एवं ईश्वरसे प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर ! तू तेरे दुःखी भक्तोंकी सहायता कर और उन्हें इन अत्याचारोंसे किसी भांति छुड़ा।

पराडमराड बर्क नामक प्रसिद्ध न्यायकर्त्ता भी कम्पनीके नौकरोंके द्वारा भारतीय कारीगरोंपर किये गये अत्याचारोंकी बातें सुनकर कांप उठा और १५ फरवरी सन् १७८८ को हाउस आफ लार्डसके सामने वारनहेस्टिंग्ज़को दोषो ठहराते हुए, उसने कम्पनीके नौकरोंके अत्याचारका ऐसा मर्मभेदी वर्णन किया कि जिसे सुनकर वहांके सब सदस्य कांप उठे। उसने कहा कि कम्पनीके नौकर उन कारीगरोंकी उंगलियोंको रस्सीसे खूब खींचकर बांधते हैं, यहांतक कि उनके दोनों हाथोंका मांस निकल पड़ता है, फिर उन उंगलियोंके बीच लकड़ीकी या लोहेकी कीलें इस तरह ठोकते हैं कि वे असहाय, गरीब और ईमानदार हाथ एकदम नष्ट और बेकार हो जाते है।

इधर तो भारतमें यह भयक्कर दृश्य द्यभिनीत हो रहा था। उधर इंगलैंडमें भारतके बने हुए मालकी रो कके लिए जबर्दस्त प्रयन्न किया जा रहा था। यदापि सन् १६६० से ही भारतके एक थान-'केलिको' पर ६ पेनीसे लेकर ३ शिलिंग तक चुंगी लगने लग गई थी तथापि वहांके बाजारोंमें भारतीय मालकी इतनी अधिक खपत थी कि इतनी चुंगोंके रहते हुए भी ईस्ट इण्डिया कम्पनीका व्यापार चमक उठा, जिससे भारतमें माल इकट्टा करनेके लिये कम्पनीको उपरोक्त उपाय काममें लाना पड़ते थे। मगर भारतीय मालकी इस गहरी खपतके कारण वहांके सूती रेशमी तथा उत्ती कपड़ोंका उद्योग पनपने नहीं पाता था। इसल्यि मारतके मालसे वहांके उद्योगकी रक्षा करनेके लिये बड़े-बड़े प्रयन्न किये गये। उद्यूटी भी बहुत बढ़ा दी गई पर इतनी असुविधाओंके होनेपर भी मारतीय मालकी खपत न रकी और पहननेवाले एक गज मलमलका दाम ३० शि० देकर भी उसे पहनने लगे। यह देखकर इंगलेंडके कारीगरोंने बड़ा शोर मचाया और हाउस आफ कामन्समें यह प्रश्न लाया गया। यहांपर भारतीय मालके व्यापारियोंकी वह प्रार्थना, जो भारतीय मालकी आमद न रोकनेके पद्मों थी खारिज कर दी गई। लेकिन हाउस आफ लाई समें भारतीय रेशम और छपे हुए केलिकीको पहननेकी मनाईका कानून दो बार गिरा दिया गया। क्योंकि कई बड़े २ आदमियों और क्रियोंने हाउस आफ कामन्सके द्वारा किये गये इस प्रस्तावके विरुद्ध वहत बड़ा भाग लिया था।

सन् १९०१ में ८२६, १०१ थान मलमलके और १,१४४०४ थान रेशमके भारतसे इंगलैंडमें आयात हुए। इस मारी आयातके कारण लण्डनके कारीगरोंने बहुत उम्र रूप धारण किया। यहां तक कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीके गोदामपर उन्होंने हमला कर दिया और इस काममें वे सफल भी हुए, पर अन्तमें सरकार द्वारा दबा दिये गये और यह कानून बना दिया गया कि जो वहां बंगालका सूती रेशमी कपड़ा हो वह जब तक वापिस निर्यात न हो तबनक चुंगी धरके नियत किये हुए गोदाममें वह रखा जाय, ताकि उसे न कोई पहने न कोई व्यवहारमें लावे और यदि किसीके पास इनमेंसे कोई पदार्थ मिले तो उसपर २०० पौण्ड जुर्माना किया जाय।

इन सब घटनाओं से फम्पनी बड़े विचारमें पड़ गई। वह लोगों को यह जानने देना नहीं चाहती थी कि वह भारतीय ज्यापारको छोड़ना चाहती है। इसके लिये भी उसे दिखावटी रूप रख ना पड़ता था। इन सब कारणों से फम्पनीको बड़ी हानि घठानी पड़ रही थी। क्यों कि उसके पास जहाजों पर भरकर ले जाने के लिये बहुत कम सामान था। इसिलये या तो उन जहाजों को खाली छोटकर जाना पड़ता था या चीनीके बर्त्तन तथा ऐसे ही दूसरे पदार्थों को भरकर ले जाना पड़ता था, जिनसे कोई लाभ न था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि रेशम और छपी हुई के लिकों के पूर्ण प्रतिबन्ध, और मलमल तथा सफेद के लिकोपर लगायी हुई भारी चुंगीने इंगलेंडके कपड़ा बुनने और रंगनेके कारबारको बहुत उत्ते जन दिया। भारतकी बनी हुई सफ़ेद मलमलको रंगनेका एवं के लिकोपर छपाई

करनेका कारबार वहांपर इतना बढ़ गया कि पारिलयामेंटको सन् १७१२ में तीन आने प्रति गज और सन् १७३४ में छः आने प्रतिगज चुंगी लगानी पड़ी।

यह सब होनेपर भी संरक्षण नीतिको इस्रप्रकार काममें लानेपर भी स्थारतकी छपी केलिकों का व्यवहार कम नहीं पड़ा, और इंगलेंडके रेशम तथा उसके व्यापारको हानि पहुंचना बन्द न हुई। यह देखकर सन् १९१६ में पारित्यामेंटमें फिरसे यह प्रश्न उठाया गया। कम्पनीने इस कानृतका बहुत विरोध किया। उसने कहा कि "कम्पनीके व्यापारसे इंगलेंडको बहुत लाभ पहुंचा है, एवं उससे उनी कपड़ा बनानेके उद्योगको बहुत सहायता मिली है, इस कानृतसे व्यापारको बहुत हानि पहुंचेगी। जहाजी शक्तिको इससे बड़ा धका पहुंचेगा और भारतमें उसकी स्थित कमजीर हो जायगी। मारतीय नरेशोंकी दिप्टसे अंगरेज गिर जायंगे और दूसरी यूगेपीय जातियोंको भारतका सर्व व्यापार एवं शक्ति अपने हाथमें करनेका मौका मिल जायगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण हानि इस कानृतसे यह होगी कि भारतीय नरेश अपने राज्योंमें इंगलेंडके बने हुए मालको स्थाना बन्द कर देंगे।" कम्पनीके द्वाग इतना जबर्दस्त विरोध होनेपर भी सन् १७२० में इंगलेंडके रेशमी और उनी व्यापारकी रक्षा करनेके लिये एक कानृत पास हो ही गया। इस कानृतके द्वारा भारतके छपे हुए और रंगे हुए रेशम और केलिकोका व्यवहार पूर्णतया मना किया गया और उसके पहननेबाले पर १५ पौएड अर्माना रक्खा गया। इस कानृतसे भारतके रंगे हुए तथा छपे हुए मालका आयात बहुत कुछ घट गया, फिर भी इसके व्यवहारकी शिकायतें बहुत समय तक होती रहीं।

इन सब उपायोंने अन्तमें इंगलैंडके बाजारसे भारतीय कपड़ेका नाम उठा दिया। और बीस ही वर्षमें अर्थात् सन १७४० में इंगलैंड इतना कपड़ा बनाने लग गया जो वहांकी आवश्यकताकी पूर्ति करके बाहर भी जाने लगा।

नीचे दिये हुए श्रंकोंसे इ'गलैडके इस कपडेके उद्योगका पता भली भांति चल जाता है।

| सन्  | रुईका आयात   | कपड़ेका निर्यात        |
|------|--------------|------------------------|
| १६६७ | १६७६३५६ रतल  | ५,६१५ पौंड             |
| १७०१ | १६८५८६८ ,,   | રેકૅરબેફ "             |
| १७१० | ७,१५००८ ,,   | ५६६८ ,,                |
| १७२० | १६,७२,६०४ ,, | १६२०० "                |
| १७३० | १५,४४,४७२ ,, | <b>શ્વે</b> ,પરક્ર નું |
| १७४१ | १६,७६,०३१ ,, | २०,७६९ ,,              |
| १७५१ | २६,७६,६१० ,, | ४५६८६ 🦙                |

इस भांति सन् १६६० से लेकर १७५७ तक प्रेटिब्रिटेनकी व्यापारिक नीति बाहरी मालकी आमदको बन्द करनेकी रही और किसी मालकी आमदपर पूर्ण मनाई एवं किसीकी आमदपर भारी कर लगाकर अपने यहांके उद्योगकी बढ़वारीके मार्गपर यह कटिबद्ध रहा। ये सब बाते

### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

मशीनरीके ऋाविष्कार और उसके प्रारम्भके पहलेकी हैं। इसके पश्चात् पाश्चात्य देशोंमें मशीनरी का ऋाविष्कार हो जा नेपर तो भारतका व्यापार और भी आपदापन्न हो गया और कुछ ही वर्षों में भारतके उद्योग धन्धोंका प्राचीन ऋाधिपत्य इस प्रकार नष्ट हो गया कि जहां वह दूसरे देशोंके बाजारोंको अपने मालसे पटा हुआ गखता था, वहां अब इसके बाजार दूसरे देशोंके मालसे पटे रहने लगे।

इंगलैंडको भारतके व्यापारसे बहुत अधिक लाभ था। वहांके सरकारी खजानेमें चुंगीके द्वारा जो रकम आती थी वह सोने और चांदीके रूपमें बाहर जानेवाली रकमसे अधिक ही बैठती थी। यहांकी सरकारको कम्पनीके व्यापारपर लगाये हुए करसे जो आमदनी बैठती थी वह कम्पनी द्वारा बाहर भेजी जानेवाली रकमके बराबर और कभी कभी उससे अधिक बैठती थी। इसके प्रमाणके लिये सन् १७५० से १७६० तकके चुंगीके अङ्कोंका मिलान निर्यात किये हुए सोने चांदीके अङ्कोंक साथ करना चाहिये।

| सन            | कम्पनी द्वारा लीगई चुंगीकी रकम<br>पौण्ड | निर्यात सोनेचांदीकी रकम<br>पौगड |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| १७५१          | ८,८ <b>७</b> ,८४ <del>६</del>           | ८,०१,२५२                        |
| १७:५२         | ६,२९,२१५                                | ६,३६ं,१८५                       |
| १७५३          | ८,६८,२०२                                | ८,३३,३६४                        |
| <b>१ ७</b> ५४ | <b>६,०४,७५</b> १                        | દ,૪૪,૨५६                        |
| १७५६          | ६,३८,५४३                                | ६,६८,८ <b>६३</b>                |
| १७५६          | ८,९०,१३२                                | ६,२०३७८                         |
| १९५७          | <b>८,५०,</b> ६५०                        | ७,६५००८                         |
| १९५८          | ७, <b>७०,</b> ०२२                       | ४,५६,२४२                        |
| १७५९          | <b>१०</b> ,२८,६२२                       | १,७२,६०४                        |

इससे प्रकट है कि इन दस वर्षों में इंगलैंडने जहां ६३ लाख पौण्ड बाहर मेजे वहां उसे चालीस लाखसे अधिक पौण्ड तो चुंगीके रूपमें प्राप्त हो गया। पूर्वीय देशोंके साथ होनेवाले व्यापार हंगलेंडको कितना लाभ था यह उपरके अक्ट्रोंसे स्पष्ट है। १८ वीं शताब्दीके मध्यमें इंगलेंडका पूर्वीय व्यापार इतना लाभप्रद था कि एक प्रकारसे यह माल उसे मुफ्तमें ही मिल जाता था। क्योंकि जितनी रकम कम्पनी वहांसे बाहर भेजती थी उतनीके करीब वह उसे चुंगीके रूपमें वापस भी दे देती थी। इस मालको फिर दूसरे देशोंमें निर्यात कर देनेसे लाखों पौण्ड और मिल जाते थे। इसके अतिरक्त जहाजी व्यवसायसे भी बहुत अधिक द्रव्य मिलता था। इसी माति जो अंगरेज कम्पनीकी नौकरीमें थे वे भी अपने देशमें भारतसे बहुतसा द्रव्य लाते थे। इस माति इंगलैंण्डके जहाजवाले, बैंकोंवाले, कारीगर, पूंजीपित इत्यादि सब लोग इस लाभदायक व्यापारसे मालामाल हो रहे थे।

भारतीय कपड़ेका प्रतिबन्ध होते ही इंग्लेंगडका घरू उद्योग स्थिर, परिष्कृत और उन्नत होने लगा। विलियम उडने लिखा है कि ज्यों ही भारतीय रेशम आदिकी मनाईका कानून पास हुआ त्योंही इंग्लेंगडके कपड़ा दुननेवालोंमें — जो उदास चित्त बेंठे हुए थे — नवीन जीवन और नवीन उत्साहका संचार हो गया और केवल बुननेवालोंही को नहीं पर व्यापारियोंको भी उससे लाम हुआ।

इंग्लैंगडके बढ़ते हुए कपड़ेके उद्योगका विषमय प्रभाव भारतमें सन् १७६० तक माद्धम नहीं हुआ। उस समयतक भारत कपड़ा बुनने और छाने छेजानेके उद्योगका केन्द्र था। उस समय भी यहां सैकड़ों प्रकारका कपड़ा बनता था। मगर मशीनोंके आविष्कार और प्रचारके कारण, पवं भारतवर्षमें फ़ान्सीसी तथा उच छोगोंके राजकीय और ज्यापारिक क्षेत्रमें पिछड़ जानेसे यूरोपमें भारतीय पदार्थोंका आयात एकदम घट गया, यहांतक कि थोड़े ही दिनोंमें वह विलक्क बन्द हो गया। जिससे भारतका कातने, युनने और रंगनेका उद्योग नष्ट हो गया।

डन्नीसवीं शताब्दीमें भारतके विदेशी ब्यापारने दूसरा ही रूप धारण कर लिया। नीचे सन् १८३४ से १८५८ तकके आयात और निर्यातके अङ्क दिये जाते हैं, जिनसे ब्यापारके इस बदले हुए रूपका मलीभांति पता लग जायगा :—

| सन्                  | कुल आयात                     | कुल निर्यात                   |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                      | ( पौण्ड )                    | ( पौगड )                      |
| १८३ <b>४-३</b> ४     | ६१,५४,१२६                    | ८१,८८१६१                      |
| १८३६                 | <b>६२,२८,३१२</b>             | <b>१,१</b> २,१४,६०४           |
| १८३७                 | <b>७</b> ४,७ <b>३</b> ,१५७   | १३५,०४, <b>११७</b>            |
| १⊏३८                 | <b>७६ं.७२,५७२</b>            | १,१५,⊏३,४३६                   |
| १८३६                 | ८२,५१,५९६                    | १, <b>२१,</b> २२,६ <b>७</b> ५ |
| १८४०                 | <b>७७,७</b> ६.४० <b>१</b>    | <b>१</b> ,१ <b>३</b> ,३३,२६⊏  |
| १८४१                 | १,०२,०२,१६३                  | १,३८,२२,०९०                   |
| १८४१                 | ६६,२६,६००                    | १,४३,४०,२९३                   |
| १८४३                 | १,१०,४६,⊏९४                  | १,३७,६७,६२१                   |
| <b>१</b> ८४ <b>४</b> | १,३६,६२,४०५                  | १,७६,६६,५५३                   |
| १८४५                 | १,४५,०६,५३७                  | १,७६,६७,०५२                   |
| <b>१</b> ८४६         | १,१८,३६,५८६                  | १,७८,४४,७०२                   |
| १८४७                 | <b>१</b> ,० <b>५,७</b> १,००८ | १,६०,६६,३०७                   |
| १८४८                 | १,२५,४९,३०७                  | १,४७,३८,४३६                   |
| १८५७                 | २,८६०,८२८४                   | २६,५६१८७७                     |
| १८५८                 | ३,१०,६३,०६५                  | २,८२ <b>७</b> ८,४ <b>७४</b>   |

व्यापारके इन बढ़ते हुए अङ्कांसे भारतके धनवैभवकी बढ़ती मान लेना, बड़ी भ्रम मूलक करूपना होगी। गदरके दो तीन वर्षोंको छोड़ कर बाकी सब सालोंमें आयातकी अपेशा निर्यात अधिक रहा है। पर इससे यह समम्म लेना कि निर्यात आयातसे जितना अधिक हुआ उतना ही रुपया भारतको मिल गया गलत फहमी होगी। उत्पर हम लिख आये हैं कि इंग्लैएडके प्रति-चन्धक कान्तसे, तथा मशीनरीके आविष्काग्से भारतीय बने हुए पदार्थों का निर्यात एकदम घट गयाथा, फिर निर्यातके अङ्कोंमें यह छुद्धि कैसे हो गई? यह प्रभ उपस्थित हो जाता है। बात यह है कि भारतसे पक्के मालकी रफ्तनीके बन्द होनेके साथ ही—यहांके उद्योग धंधोंके नष्ट हो जानेसे कच्चे मालकी रफ्तनी प्रारम्भ हो गई। जिससे रफ्तनीके अङ्कोंकी यह संख्या घटनेके बदले बढ़ती ही गई। इसी प्रकार विलायतके बने हुए मालकी आमद बढ़नेसे यहांके आयातके अङ्कोंमें भी खुद्धि हो गई। यह बुद्धि यहीं खतम नहीं हुई, आगेके वर्षोमें दिन २ बढ़ती ही गई, और अवतक बढ़ती जा रही है। पर इस बुद्धिसे भारतके बैभव और स्मृद्धिकी बुद्धिसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इस बातको आलोचना हम आगे —वर्तमान व्यापार विभागमें—करनेका प्रयत्न करते हैं।

### वर्त्तमान व्यापार

उपर लिखे हुए इतिहाससे इस बात का सहज ही पता लग जाता है कि यद्यपि करीब हजार डेंद्र हजार वर्षों से भारतकी शस्य श्यामला भूमि विदेशी झाकमणकारियों की कीड़ा भूमि वन रही थी और महम्मद गजनवी, चंगेज, तेमूर, तथा नादिरशाहके समान कई विदेशी लुटेरोंने यहां की सम्पत्तिको दोनों हाथोंसे लूटा, लोगों को कत्ल किया, राजनैतिक और सामाजिक झशांति मचाने में कोई कोर कसर न रक्खी, फिर भी उन लोगों के द्वारा केवल देशकी उपगी सम्पत्तिका ही नाश हुआ। देशके आन्तरिक जीवनमें, ज्यापारिक जीवनको सुरिक्षित रखनेवाले औद्योगिक साधनों में, उनसे नुक-सान पहुंचा और यही कारण है कि जीवनके मूल तत्वों के नष्ट न होने की वजहसे देशने इन लुटेरों की लुटसे होनेवाले घावों को थोड़े ही समयमें भर लिया। मगर यूरोपीय व्यापारियों ने - उसमें भी खासकर ईस्ट इपिडया कम्पनीने — इस नीतिसे काम न लिया। उसने केवल भारतकी सम्पत्तिको अपने देशमें ले जाकर भर ही न दिया, प्रत्युत् अपने देशके औद्योगिक जीवनकी वृद्धिके लिये, उसने इस देशके औद्योगिक जीवनके मूल तत्वों को ही नष्ट कर दिया। यह हानि इतनी जवर्दस्त हुई जिसकी सानी इनिहासके पृष्टों में शायद ही कहीं मिलती हो। इसकी वजहसे देशके व्यापारमें एक बड़ा ही विचित्र उलट फर हुआ। जहां इस देशके द्वारा विदेशों को करोड़ों रुपयों का माल जाता था, वहां उससे दुना चौगुना माल विदेशोंसे यहां आने लगा। दुनियाके उद्योग धन्धों के इतिहासमें ऐसी कायापल्टका अदुभुत उदाहरण खोजनेपर भी कहीं न मिलेगा।

यहां यह लिखा देना आवश्यक होगा कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीने व्यापारलक्ष्मीके साथ धीरे २ यहांकी राज्य-उक्ष्मीको भी हथियाना प्रारम्भ किया और जब राज्यलक्ष्मी उसके हाथमें चली गई तब उसने व्यापारपर एकाधिपत्य रखना उचित न सममा। उसने यहांके व्यापारके द्वारको सबके लिए खोल दिया। परिणाम यह हुआ कि भिन्न २ देशोंके विदेशी व्यापारियोंने यहां आकर व्यापारमें अत्यन्त उंचा स्थान प्राप्त कर लिया। तबसे इस देशका विदेशी व्यापार आयात और निर्यात दोनों वराबर बढ़ता ही चला जा रहा है। इस बातके स्पष्टी करणके लिये नीचे सन् १८६४ से लेकर अभी तकके व्यापारिक श्रङ्क दिये जाते हैं।

| सन्             | आयात                         | निर्यात                  |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| १८६ं से ६६ तक   | ३१,७० लाख                    | ५५,८६ लाख                |
| १८६९ से ७४ तक   | ३३,०४ लाख                    | ५६,२५ लाख                |
| १८७४ से ७६ तक   | ३८,३६ लाख                    | ६०,३२ लाख                |
| १८७६ से ८४ तक   | ५०,१६ लाख                    | ७६,०८ लाख                |
| १८७४ से ८९ तक   | <b>६</b> १, <b>५१</b> लाख    | <b>≂८,</b> ६४ <b>लाख</b> |
| १८८६ से ९४ तक   | 9०,९८ लाख                    | १०,४६६ लाख               |
| १८६४ से ६६ तक   | ७३,६७ लाख                    | १०,७५३ लाख               |
| १८६६ से १६०४ तक | ८४,६८ लाख                    | १,५४,६२ लाख              |
| १६०४-५ में      | १०,४४१ लाख                   | १,५७,७२ लाख              |
| १६१०-११ में     | १३,३७० लाख                   | २०६,६६ लाख               |
| १६१५-१६ में     | १,३८,१६ लाख                  | १,६९,५६ लाख              |
| १६२०-२१ में     | ३,४ <b>७,५</b> ७ ला <b>ख</b> | २,६७,७६ लास              |
| १९२५-२६ में     | २३,६०० लाख                   | ३८,६,८२ लाख              |
| १९२६-२७ में     | २४,०६१ लाख                   | ३११०४ लाख                |

इन अङ्कोंसे पता चलता है कि इन वर्षों में भारतका आयात और निर्यातका व्यापार करोड़ोंसे अरबोंका हो गया। अनुमानसे २ अरबका आयात और इसी मांति करीब ३ अरबका निर्यात भारत-से प्रति वर्ष विदेशोंको हो रहा है। इस विदेशी व्यापारपर पहले पहल विदेशियोंका पूरा अधिकार था और यद्यपि अब कुछ भारतीय व्यापारियोंने यहांके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में अच्छा हाथ बटाया है फिर मी अभी तक इसका अधिकांश भाग विदेशी व्यापारियोंहोंके हाथमें है।

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इन पचास साठ वर्षीमें हमारे यहां के विदेशी व्यापारके स्नङ्क बहुत बढ़ गये हैं। मगर इस व्यापारमें कई बुराइयां ऐसी हैं जिनकी वजहसे हमें इस व्यापारसे लाभ के बदले हानि उठानी पड़ती है। उनमेंसे एक प्रधान बुराई यह है कि यहांपर इम्पोर्ट होनेवाले मालमें स्विधकतर कच्चा माल और खाद्य पदार्थ रहता है।

## भारतीय व्यपारियोका परिचय

भारतके इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट की संख्या अधिक है सो भी दो चार करोड़ नहीं पूरा एक अरब रुपया। इसमें से बहुत सी रकम तो ब्रिटिश सरकारके होम चार्ज में चली जाती है। बहुत सी विदेशी कम्पनियों की यहाँपर लगाई हुई पूंजीपर मुनाफा, जहाज किराया, बीमा खर्च आदि कई तरहसे विदेशमें चली जाती है। मतलब यह कि भारतको यह बची हुई रकम भी सुरिचति रूपमें वापस नहीं मिलती।

मारतका विदेशी व्यापार एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मिलाकर करीब ५-६ खरब रुपयेका होता है। यह व्यापार किस प्रकारका है और उससे देशका कितना हिताहित सम्पन्न हो सकता है इस बातका विवेचन करनेके पूर्व यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ६-६ धरब रुपयेका यह बढ़ा हुआ व्यापार भी इस देशकी लम्बाई चौड़ाई और आबादीकी दिष्टसे दूसरे देशोंकी अपेक्षा बहुत कम है। इसके लिये दुनियाके प्रधान २ व्यापारिक देशोंके व्यापारसे इसके व्यापारका मिलान करना अनुचित न होगा।

| 77.37 | 0 | • | 2 | n | 50          |
|-------|---|---|---|---|-------------|
| લન    | 7 | ⊱ | • | γ | <b> 3</b> २ |

|                       | " ( ) ( ) (                    | • •              |                            |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| देश                   | <b>आ</b> बादी                  | कुल व्यापार      | जन संख्याके प्रति मनुष्यके |
|                       |                                | पौण्ड            | पीछे पड़नेवारे अंक         |
| प्रे <i>टब्रि</i> टेन | ४,७३,०७६०१                     | १,७२,⊏० हाख      | ८६ पौण्ड                   |
| अमेरिका               | १०,५७,१०,६२०                   | २००,८० स्राय     | १६ "                       |
| जर्मनी                | ६,४९,२४,६६३                    | १०,७०० लाख       | १६ "                       |
| जापान                 | ५,६६,६१,१४०                    | <b>२२,</b> ६० "  | ३ "                        |
| फ़्रांस               | <b>3</b> ,                     | <b>84,</b> 00 "  | १४ "                       |
| भारत                  | ३ <b>१,९०,७५,</b> १ <b>३</b> २ | ₹ <b>8</b> €0 '' | १-१-८ पेंस                 |

इस प्रकार जहां ब्रिटेनका न्यापार ८६ पौण्ड, अमेरिकाका १६ पौण्ड, जर्मनीका १६ पौण्ड, फ्रांस का १४ पौण्ड प्रति मनुष्य पड़ता है वहां भारतका न्यापार प्रति मनुष्य केवल एक पौण्ड एक शिलिंग तीन पेन्स पड़ता है। इस लेखेमें ब्रिटेन सबसे उंचा है और उसके पश्चात् अमेरिकाका और जर्मनीका नम्बर है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ब्रिटेन अमेरिका या जर्मनीसे धनमें उंचा है। न्यापारिक अङ्क देशकी भीतरी आर्थिक स्थितिके पूर्ण परिचायक नहीं माने जा सकते। इसके लिये उपजाऊ शक्ति, भायात निर्यात न्यापारके दङ्ग और प्रति मनुष्यकी औसत आमदनी आदि कई बातोंकी जांचकी आवश्यकता होती है और उन सबपर विचार करनेसे आज दुनियामें सबसे अधिक धनिक अमेरिका है और सबसे अधिक निर्धन भारतवर्ष। इस समय यह देश किसी भी बातमें अन्य देशोंसे मिलान करने लायक नहीं है।

## मारतका व्यापारिक इतिहास

श्रव भारतके अरबों रूपयों के एकसपोर्ट व्यापारपर ध्यान देना आवश्यक है। देखना होगा कि वह बाहरी देशोंसे किन २ वस्तुओंका इम्पोर्ट करता है और उनके बदलेमें अपने यहांकी किन २ वस्तुओंको एक्सपोर्ट करता हैं। साधारण दृष्टिसे देखनेपर उसके इम्पोर्टमें, कपड़ा, मशीनरी, लोह लक्कदकी चीजें आदि वस्तुएं ही प्रधान हैं और उसके यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाली चीजोंमें रुई, गह्मा, तिलहन, चाय, पाट, चमड़ा आदि कचा सामान ही अधिक रहता है।

#### भारतका आयात व्यापार

सन् १६२६-२७ में भारतमें २, ४०, ९१००००। हपयेका आयात हुआ। यह स्मरण रखना चाहिए कि सन् १६१५-१६ में यह संख्या केवल १,३८,१६००,००० की थी। आयातके इन अङ्कोंके बढ़नेसे भारतका कोई हिन नहीं है। इसमें उन्हीं देशोंका विशेष हित है जो भारतके बाजारोंकों अपने मालसे अधिकाधिक पाटते जाते हैं और यहांकी सम्पत्तिको खींचकर ले जा रहे हैं। आयातके इन अङ्कोंमें मित्र २ देशोंका सामा इस प्रकार है:—

#### १६२६-२७

| <b>प्र</b> ेटब्रिटेन | १,१०,५३,८५०००      |
|----------------------|--------------------|
| जापान                | १६,४७,२४०००        |
| जर्मनी               | १६,६०,७२०००        |
| जावा                 | १४,२२,२८०००        |
| अमेरिका              | १८,२३,८१०००        |
| बेलिजयम              | £, <b>500,5000</b> |

इस अङ्क्रोंसे प्रकट हैं कि भारतके आयात व्यापारमें प्रधान हाथ में टक्रिटेनका है। कुल आयातमें अनुमानतः ५० प्रतिशत मेटब्रिटेनसे आता है।

भारतके आयातमें मुख्य २ पदार्थीका विवरण इस भांति है।

#### सन् १६२६-२७

| मालका नाम                  | रुपया               | मालका नाम                       | रुपया      |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| रुई झौर रुईके बने पदार्थ   | <b>६५,०४,७४,०००</b> | घातु (टीन, पोतल, तांबा,शीशा     |            |
| <b>फ</b> पड़ा              | १९,१६,५००००         | एॡ्रिमिनियम आदि)                | ७०,६३,४००० |
| चीनी                       | १६,७२,८६०००         | खाद्य पदार्थ (यथा विस्कुट,बारली |            |
| लोहा चौर फोलाद             | १४,४६,४००००         | जमा हुआ दूध आदि)                | ५,५०,४६००० |
| खनिज तैल                   | 508,98000           | विविध धातुओंकी बनी चीजें        | ५,०६,६२००० |
| सवारियां ( गाड़ी साइकिल    |                     | रेशम (कोरा और कपड़ा)            | ४,६९,७१००० |
| मोटर, लोरी, बस, ट्राम आदि) | ६,३९,६३०००          | ऊन (कोरा और कपड़ा)              | ४,४६,३६००० |

# भारतीय ब्यापारियोंका परिचय

| मालका नाम               | -<br>रुपयो                                | मालका नाम                     | रुपया                      |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| यन्त्र आदि              | ४०,११,८०००                                | विलास सामग्री                 | <b>•</b> ,१३,४१०० <b>•</b> |
| रेलवे सामग्री           | ३,२६,२४०००                                | रत्न मोती आदि                 | १,०६,८६०००                 |
| शराव                    | ३,४२,८६०००                                | <b>अ</b> न्न, दाल, आटा च्रादि | ९१,६६०००                   |
| <br>मसाले               | ३,१२,२९०००                                | मिट्टीके पदार्थ               | ८२,८२०००                   |
| कागज                    | ३०८,२००००                                 | स्टेशनरी                      | ८१,६६०००                   |
| सिगरेट                  | २,४६,११०००                                | दियासलाई                      | 00030, پا                  |
| कांचकी चीजें            | २,५३,८८०००                                | चाय                           | 9,28,40000                 |
| रसायन पदार्थ            | २, <del>४</del> ४,४५० <b>००</b>           | खिलौने खेलके पदार्थ           | ६२,११०००                   |
| रंग                     | २,१३,२३०००                                | जूते<br>जूते                  | ५७,१३०००                   |
| रबर (कश्चा, पका)        | २,१०,३६०००                                | <br>लवेग् <b>डर</b> तैल आदि   | ५७०२०००                    |
| <b>जो</b> षधियां        | २०६६००००                                  | छपी हुई पुस्तकें              | ५६,६००००                   |
| सिले हुए कपडे           | १,७७,८७०००                                | छाते स्रोर उनका सामान         | 42,40000                   |
| फल और बनस्पति           | १,६१,७६०००                                | घडियां                        | २५,६६०००                   |
| साबुन                   | २,५२,४१०००                                | ः<br>भारत सरकारके लिये        |                            |
| वार्निशके पदार्थ<br>नमक | १, <b>५</b> ४,२ <b>३</b> ०००<br>१,२६,२००० | स्टोझरका समान                 | ६,५ <b>६,७</b> ६०००        |
| मकान सम्बन्धी पदार्थ    | 2,23,82000                                | इत्यादि ।                     | ·                          |

उपरोक्त अङ्कोंको ध्यान पूर्वक देखनेसे पता लग जाता है कि भारतके आयात व्यापारमें सबसे मुख्य भाग कपड़े का है। अर्थात् समस्त आयातका एक चौथाईसे भी अधिक आयात कपड़े का होता है। इस कपड़े में करीब ४६ करोड़ रूपयेका कपड़ा तो अकेले में ट ब्रिटेनहीसे आयात हुआ।

कपड़े की इतनी बड़ी झायातका यह कारण नहीं है कि यहांपर रई या दूसरे रेशेदार द्रव्य पैदा न होते हों। अथवा यहांपर मजदूरोंकी कमी हो। रई यहांपर इतनी पैदा होती है जितनी संसारमें अमेरिकाको छोड़कर किसी दूसरे देशमें नहीं होती। लाखों मन रई यहांसे प्रति वर्ष विदेशों-को निर्यात होती है। मजदूरोंकी भी यहांपर कमी नहीं है। ऐसी स्थितमें यहांपर कपड़े की आव-इयकताको दूसरे देशवाले पूरी करें यह भारतके लिये अत्यन्त दुर्भाग्यकी बात है। जिन देशोंमें कच्चा माल पैदा नहीं होता है, जहांपर मजदूरोंको कभी है ऐसे देश यदि दूसरे देशोंसे मालका आयात करें तो एक हद तक उचित भी है। पर भारत सरीखा देश जहां परार्थ निर्माणके सब कुछ साधन विद्यान हैं एवं मालकी खपतके लिये भी जहां विशाल ज्ञेत्र तैयार है। अपने तनोबदनको ढकनेके लिये दूसरे देशोंका मुहताज रहे, यह उसके लिये कितनी लडजाजनक परिस्थिति है। यह यह देश अपने व्यापारको सम्हाल ले— सुधार ले— अपने आवश्यकीय पदार्थों को यहां बनाना प्रारम्भ करके बाहरसे पक्का माल मंगानेकी प्रणालीको बन्द करदे, तो उन देशोंके कल कारखानोंको चलना कठिन हो जाय जो आज इसकी सम्पतिपर मौज उड़ा रहे हैं।

सच पूछा जाय तो कल कारखाने प्रधान इन देशोंकी स्थिति इस समय बड़ी ही नाजुक हो रही है। यन्त्र कलाके प्रचारसे वहां माल तो वेशुमार तैयार होता है, मगर उस मालका खरीददार ढुंढ़नेकी चिन्ता उन्हें बेतरह व्यप्न कर रही है। बात यह है कि संसारमें पदार्थी की आवश्यकता की वृद्धि उस परिमाणसे नहीं हो रही, जिस परिमाणमें यन्त्रकलाके बलसे उनके निर्माणमें हो रही है। निर्माण और खपतकी इस असमानतासे निर्माण करनेवाले देशोंमें बड़ी गहरी व्यापारिक प्रतिद्वनिद्वता मच रही है । गत महायुद्धका भी मूल कारण प्रायः यही प्रतिद्वन्दना थी श्रीर मविष्यमें भी जब तक इंग्लैंड, फ़ांस जर्मनी या अन्य पाइचात्य देश ऋपने यहां ऐसे पदार्थ तैयार करते रहेंगे जिनको वे अपने यहां न खपा सकें और जिनकी खपतके लिये भागतके समान असहाय देशोंकी--जो कि उन पदार्थीको लेनेसे अपनी असममा, कमजोरी, या शताब्दियोंकी गुलामीमें पड़े रहनेकी शादतसे इन्कार नहीं कर सकता है। आवश्यकता बनी रहेगी तब तक अन्तर्राष्ट्रीय कलहके मिट-नेकी या भविष्यमें भारी युद्ध होनेकी आशंका नहीं मिट सकती। भविष्यमें जो युद्ध होगा वह इसी बातपर – इसी मगड़े की जड़पर होगा। उसके तात्कालिक कारण चाहें जो हों,पर उसका वास्त-विक कारण वर्तमान समयकी न्यापारिक बुगई ही होगी। आज जो देश बड़े उन्नत, स्मृद्धिशाली और व्यापारिक उन्नतिके केन्द्र बने हुए हैं वे वास्तवमें - यदि सच्ची निगाहसे देखा जाय-तो इस समय बड़ी आपत्तिके बीचमें गतिविधि कर रहे हैं। किस दिन उनकी व्यापारिक गतिविधि नष्ट हो जायगी, इस बातका भय उन्हें प्रतिश्चण लगा रहता है।

भारतको इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि वह दूसरे देशोंकी तरह अपने यहांके बने हुए मालको अन्य देशोंके बाजारोंमें पाट दे। उसके लिये केवल इसी बातकी आवश्यकता है कि वह अपने यहां उत्पन्न हुए कच्चे मालको अपने यहां ही पदार्थ निर्माणमें लगा ले—उससे अपनी आवश्यकता-के पदार्थ यहीं तथार कर ले। जिस दिन भारत अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये विदेशोंका आश्रित नहीं रहेगा—जिस दिन वह व्यापारिक जगतमें दुसरोंका मुहताज न रहेगा—उसो दिन उसका सौभाग्य सूर्य्य उदय हो जायगा और उसकी गुलामीकी वेड़ियोंके कटनेके दिन नजदीक आ जायगे। भारतको अपने बनाये हुए पदार्थोंके लिये किसी भी विदेशी खरीददार या विदेशी बाजारको खोजनेकी आवश्यकता नहीं है। उसे अन्तर्राष्ट्रीय जीवनमें उन उद्यमी देशोंसे प्रति-हन्दता करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं हैं। उसे केवल अपने घर कारबारपर अपने निजके

बाजारोंपर अपना सत्व स्थापित करनेकी आवदयकता है। मगर इस साधारण कामको करनेमें भी वह बेपरवाही, उदासीनता और कमजोरी बतला रहा है, यही सबसे बड़े खेदकी बात है। केवल इसी एक बातमें यदि भारत सम्हल जाय तो उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी होनेमें विलम्ब न लगे।

कपड़ के आयातमें प्रेटिष्टिनसे दूसरा नम्बर जापानका है। जिसने दस करोड़ रुपयेका कपड़ा सन् २६-२७ में भेजा। रुई कुल ४,०३,३३००० की आई, इसमें मुख्य भाग अमेरिकाका रहा, जिसने २,११ लाखकी रुई भेजी। बाकी रुईके पदार्थ जो ६५ करोड़के आये उनमें ६,६२ लाख रुपयेका सूत आया। इस पटार्थमें प्रेट ब्रिटेनका भाग ४१ प्रति शत और जापानका ५४ प्रति शत रहा,सन् १६१५-१६में इस मालमें प्रेटिब्रिटेनका भाग १९प्रतिशत और जापानका२ प्रतिशत था। इस संख्यासे बढाते २ जापानने कितना भाग बढ़ा लिया, यह ध्यान देनेकी बात हैं। कुल सूत ४६० लाख रतल आया और प्रति पौण्डका औसत मूल्य १॥) पड़ा था। भारतीय मिलोंने ५२० लाख रतल आया था जिससे प्रति पौण्डका औसत मूल्य १॥) पड़ा था। भारतीय मिलोंने ५०,७१ लाख रतल सूत काता और यह सन्तोषकी बात है कि वे दिन प्रति दिन इस कार्यमें उन्नित करती जा रहीं हैं। इन दिनोंमें जो आयात घटा, वह अधिकतर एक नस्वरसे लेकर २० नस्वर तकके सूतमें था। इस व्वाल्टिके सूनको भारतीय मिलोंने ७१० लाख रतल अधिक काता। नस्वर ३१ से लेकर ६० तकके कोरे, धुले और रंगीन सूतके बनानेमें भी भारतीय मिलोंने उन्नित की। ४० नस्वरसे ऊपरका सूत आयात भी अधिक हुआ और यहां बना भी आधिक।

सूत जो मोटे महीनके नामसे कम श्रीर श्रधिक नम्बरोंसे बोधित होता है, उसकी जातियां इस भांति हैं:—

(१) कोग (२) घुलाई, (३) रंगीन छौर (४) रेशमी चमकवाला (Mercerised) इनमेंसे कोरे छौर रंगीन सुतके आयातमें कमी हुई, पर घुलाई और मर्सराइन्नके आयातमें द्र, और धह सैकड़ाकी वृद्धि हुई। इसीप्रकार कपड़े में, कोरा कपड़ा (बिना घुला हुआ)—जिसमें लहा, मलमल नैनसुख, धोती आदि पदार्थ सम्मिलत हैं—१६, ६२ लाखका आयात हुआ, घुलाहुआ कपड़ा जिसमें धोई हुई मलमल, नैनसुख, लंकलाट इत्यादि सम्मिलत हैं—१७,३ लाख रुपयेका आया। रङ्गीन कपड़ा भी १७२२ लाख रुपयेका आयात हुआ। घुले हुए कपड़ेमें में टिनिटेनका भाग ६६ प्रतिशत रहा। कोरे और रङ्गीन कपड़ेमें उसका भाग सन् १६२५-२६में ७६ और ७३ प्रतिशत था। मगर १६२६-२७में घटकर वह ७८ और ७१ प्रतिशत रहगया। इस मालमें इन दिनों जापानने अधिक उन्नति की। रंजी मौजा आदि भी इस कपड़ेमें सम्मिलित है। यह माल कुल १४७ लाख रुपयेका आया जिसमें १,१७ लाख रुपयेका आयात जापानसे हुआ।

भारतवर्षमें विलायती कपड़ेका इम्पोर्ट करनेमें कलकत्ता सबसे अप्रगण्य है और उसके पहचात इस मालके आयातमें बम्बईका नम्बर है।

पश्चात्य देशोंके व्यापारकी इस सफलताके तथा मारतके व्यापारके इसप्रकार नष्ट हो जानेके अन्तर्गर्ममें तीन कारण मृल्मभूत तत्व हैं। इनमेंसे पहला और प्रधान कारण अठारहवी शताब्दोंके आरम्भमें इक्कलैण्डके अन्दर यंत्रकलाका आविष्कार होना है। दूसरा कारण ब्रिटेनकी वह व्यापार-संरक्षण नीति हैं जिसके द्वारा उसने अपने बाजारोंमें पटे रहनेवाले भारतीय मालका कानूनन बहिष्कार कर दिया और तीसरा कारण मालको इधर उधर लाने लेजानेके सुविधा पूर्ण साधनोंका उत्पन्न हो जाना है। इन तीनों बातोंने भारतके उद्योगको गिगनेमें और इक्कल्लेण्डके उद्योगको बढ़ानेमें बहुत अधिक सहायताकी। खासकर यंत्रकलाके आविष्कारने जिसमें कातनेकी, बुननेकी और जहाजी सभी कलाएं सम्मिलत हैं। यहांके व्यापारको बहुतही धका पहुंचाया। इसप्रकार इन सब बातोंने भारतके शताव्दियों पुराने उद्योग धन्योंको मटियामेट कर दिया और इन्हीं बातोंके बलपर इंगलेंड, अमेरिका आदि देश इसी एक शताब्दीमें उन्नतिके शिखरपर पहुंच गये। जो बात एक स्थानपर महा भयद्भर और जीवन नाशकारी सावित हुई, उसीने दृसरी जगह मृतसंजीवनीका काम किया। इसीके बलपर जो इंगलेंग्ड मृश्किलसे दस लाख पौण्ड कई अपने यहां खपा सकता था सन् १८५०में ६६४० लाख रतल रई खपानेमें समर्थ हुआ। इधर इन्हीं कारणोंसे जो भारत अपने कपड़ोंसे विदेशोंके बाजारोंको पटा हुआ रखता था उन्नीसवीं शताब्दीमें इक्कलेंग्डका बहुत बड़ा खरीददार बनगया।

चीन और जापान भी कुछ समयतक इङ्गलैयडके कपड़ेको खरीददार रहे। मगर उन्होंने बहुत शीव्र अपने न्यापारको सह्याल लिया और वहांसे कपड़ा मंगाना कम करिदया। नीचेके अङ्कोंसे पता चलेगा कि सन् १८७७से १६२७ तक इङ्गलैण्डसे भारत, चीन और जापानको किस भौति कपड़ेका निर्यात हुआ ?

| कपड़ा हजारगज                                                                          |                            |                             |                |                | सूत हजार रतल |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|--|
| सन्                                                                                   | भारत                       | चीन                         | जापान          | भारत           | चीन          | जापान                 |  |
| १८७७                                                                                  | १,३०,६६,३५                 | ३६,७३,३०,                   | २७ <b>१</b> ५० | ३ ३०३०,        | १७६६२        | १५१०५                 |  |
| <b>1559</b>                                                                           | १८, <b>११,१</b> ६४         | ४,४२,७४२,                   | ६५४०३          | ४,८८५२         | ११८८२,       | <b>२</b> ३४ <b>७२</b> |  |
| \$280                                                                                 | १७,५४,८३०                  | ४, <b>४</b> ६, <b>१</b> ८२, | €80.4€         | ४ <b>७६६</b> ६ | ११२४६,       | २३१४२                 |  |
| <b>6</b> 035                                                                          | <b>२४,</b> ५ <b>४,</b> २३३ | <i>५,</i> ५ <b>३,२७</b> ३,  | १२१२४०         | ३१०११          | ४२०९८        | <b>२१</b> १२          |  |
| <b>को भी प्रगति मिलती जायगी। और वह धीरे २ इस देशमें इतना विस्ताररूप धारण कर सकेगा</b> |                            |                             |                |                |              |                       |  |
| कि जिससे फिर विदेशी पदार्थों के लिए यहां कुछ गुंजाईशही न रहे।                         |                            |                             |                |                |              |                       |  |

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय

उपरोक्त श्रङ्कोंसे इस बातका पता चलनेमें देर नहीं लगती जापान और चीनमें इन वर्षों में इंग्लैण्डका व्यापार कितना गिरगया है। इसका प्रधान कारण यह है कि जापानने इन थोड़े से दिनोंमें कपड़ेके उद्योगमें बहुत अधिक उन्नित की है। सूतका निर्यात तो जापानको एक दम बन्द है। चीनको भी उसकी तादाद एक तिहाईके करीब रह गई है।

यह बात नहीं है कि भारतवष इस विषयमें बिलकुल ही चुप बैठा हैं, हर्ष की बात है कि उसने भी इस विषयमें अपनी आंखें खोली हैं। यद्यपि राजनैतिक गुलामो, तथा और दूसरे अनेक कारणोंकी वजहसे इन देशोंके मुकाबिलेमें उसकी गति विधि बहुत ही कम हैं फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि उसके यहां इंग्लैग्डसे आयात होनेवाले पक के पदार्थों की तादाद घटी है। और यहां भी इस कालमें धड़ाधड़ सैकड़ों मिलें खुली हैं तथा उनसे निकलने वाले कपड़े और सृतकी तादादमें भी दिनोंदिन बृद्धि होती जारही है।

नीचे दिये हुए भारतीय मिलोंके सूत श्रौर कपड़ेके अङ्कोंसे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि यहां इस काममें किस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

| सन्          | रुईकी गांठे खर्पी, | सूत बना,                 | कपड़ा बना                              |
|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|              | ( गांठें )         | ( गांठें <b>)</b>        | ( गज )                                 |
| 9600         | १४,५,३,३५२         | १२,८४,६५८                | ३२, <i>६</i> ४,२३ <b>,३</b> ६ <b>७</b> |
| १६०५         | १८,७६,२४४          | १४,४५,६५३                | ५४,९५,२६,०६५                           |
| १६१०         | १९३५,०१०           | १५,६८,४१०                | ६६ <mark>,३८,६६,४</mark> ८२            |
| १६१५         | २१, <b>०२,६</b> ३२ | १६,२ <i>६</i> <b>६६१</b> | ११३,५७,०७,६५२                          |
| १६२०         | १९,५२,३१८          | १५,८६,४००                | १६३,६७,७६,२२७                          |
| <b>१</b> ६२२ | २२,०३,५४०          | १७,३०,७⊏२                | १७३,१५,७३,२६६                          |
| १६२५-२६      | २१,२००००           | ६८,६४,२७०००रतल           | १६५,४४,६३०००                           |
| १६२६-२७      | अंक उपलब्ध नहीं    | ८०,७१,५६००० ,,           | २२५,८७,१५०००                           |

इस भांति महायुद्धके पूर्व जहां भारतीय मिलें १ अरव गज कपड़ा तैयार करतीं थीं उसके स्थानमें अब २ अरब गजसे भी अधिक कपड़ा बनाने लगीं हैं। इसी प्रकार महायुद्धके पूर्व यहांपर इंग्लैंग्डसे जहां २ अरब ५६ करोड गज कपड़ा आयात हुआ था वहां १६२६-२७ में केवल १४६ करोड़ गज कपड़ा आया। सूतमें हमारी मिलोंने ८० करोड़ रतल सूत तैयार किया और बाहरसे आयात हुआ ५ करोड़ रतल।

यहांपर यह देखना भी आवश्यक होगा कि इन्हीं वर्षीमें जापानने अपने सूत और कपड़े के हशोगमें कितनी प्रगति की, नीचके अङ्कोंसे यह बात भी ज्ञात हो जायगी।

( जापान )

| सन्  | रुई खपी   | सूत बना            | कपड़ा बना    |  |
|------|-----------|--------------------|--------------|--|
|      | ( गाँठे ) | (गांठें )          | ( गज )       |  |
| १६०३ | ६,७५,६०८  | ८०, <b>१७</b> ,३७  | ७,६७०२२१३    |  |
| १६२० | २१,३०,७९० | १८,१६, <b>६७</b> ६ | ७६,२०,३७,३६० |  |

कहनेका मतलब यह कि जापानके मुकाबिटेमें चाहे भारतकी गित विधि कम हो, फिर भी मारतमें सूत और कपड़ेका चद्योग बढ़ रहा है। यद्यपि चारों ओरकी प्रतिद्वन्दताके कारण यहां के मिलोंकी दशा जैसी चाहिये वैसी सन्तोष जनक नहीं है तथापि भारतीय जनताकी रुचिमें ज्यों र सुधार होता जायगा त्यों २ इस उद्योगको भी प्रगति मिलती जायगी और वह धीरे २ इस देशमें इतना विस्ताररूप धारण कर सकेगा कि जिससे फिर विदेशी पदार्थों के लिए यहां कुछ गुंजाइशही न रहे।

यह बात कुछ अंगों में सब है कि मारतीय मिलें अधिकतर मीटा कपड़ा बनानी हैं और विदेशी मालकी सी तड़क भड़क यहांके मालमें नहीं आती। इस कमजोरीकी वजहसे यहांके बने हुए कपड़ेका प्रचार जितना होना चाहिये उस तादादमें नहीं होरहा है। फिर भी यदि जनता अपने वास्तिवक हिताहितको पहचानले, वह यदि इस बातको अनुभव करने लगजाय कि तहक मड़क युक्त न होनेपर भी इस देशका बना कपड़ा खरीदनेसे हमारा पैसा हमारेही पास रहेगा और उससे देशके उद्योग और व्यापारमें तथा मजदूरोंकी स्थितिमें सुधार होगा, तो फिर यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं रह सकता। फिर यह बात भी नहीं हैं कि हमारी मिलें बारीक और बढ़ियां वस्न तैय्यारही नहीं कर सकतीं। यदि जनता उन्हें अपनी आवश्य कता बतलाये और उनके उद्योगको प्रोत्साहन दे तो यहां भी बढ़िया कपड़ा तैयार होसकता है। गत पांच सात वर्षों के अन्दरही भारत की मिलोंने बहुनसे अच्छे र डिजाइन तैयार करके बतलाये हैं। यही मिलों उत्साह पानेपर और भी बढ़िया माल तैयार कर सकती हैं। जब संसारमें मशीनरीका नाम भी नहीं सुना गया था, उस समय भी जो देश केवल हाथोंकी कारीगरीसे, मशीनरीसे भी बढ़िया माल तैयार करता था वह देश मशीनरीके युगमें विदेशोंके सहश पदार्थ तैय्यार करले, यह क्या असम्भव है ?

भारतमें सूत तथा कपड़े की मिलोंका चदय गत शताब्दीके उत्तराद्धंमें हुन्ना। सबसे पहले सन् १८५४में बम्बईके अन्दर बाम्बे स्पिनिंग एण्ड बीविंग कम्पनी खुली। दूसरी मिल माणेक जी नसरबानजी पेटिटने और तीसरी उनके पुत्र सर दिनशा पेटिटने सन् १८६०में खोली। अमेरिकाके युद्ध और चीनको होनेवाले सुतके निर्यातने इस कार्य्यमें बड़ी सहायता पहुंचाई। जिससे लोग

कपड़े के उद्योगमें ख़ुळे दिलसे पूंजी लगाने लगे। सन् १८६५ तक बम्बईमें १० मिलें खूलगईं। जिनमें २५००० स्पेसिडलत और ३४०० छ्रम्य चलने लगे। सूतकी मशीनरी कपड़ोंके संचोंकी अपेश अधिक होनेसे यहां सूत अधिक तैयार होता था यह सूत चीनको निर्यात करदिया जाता था। सन् १८९० श्रीर ७५के बीच १७ नई मिलें और ख़ुरगईं, जिससे स्पेण्डिल्सकी संख्या बढ़कर साढ़े सात लाख और लुम्सकी आठ हजार होगई। यद्यपि अभीतक जापानके साथ प्रति-योगिता प्रारम्म नहीं हुई थी किए भी लङ्काशायर वर्गरहकी वजहसे यहांका उद्योग निरापद नहीं था। सन् १८७८में लार्ड लिटनके शासनकालमें चुंगीका निर्माण तथा लङ्काशायरवालोंकी इच्छासे और भी चंगीमें वृद्धि कियाजाना भारतके व्यापारिक इतिहासज्ञोंसे छिपा हुआ नहीं है। इसके अति-रिक्त सरकारकी करेंसी पॉलिसीने भी सूतके व्यापारको बडा धका पहुंचाया । इससे चांदी की करेंसीवाले देशोंमं, उनमें भी खासकर चीनके साथ होनेवाले विनियमके सम्बन्धमें बड़ी गडबड़ **उत्पन्न होगई** जिससे वस्बईका सूतका व्यापार एकदम मटियामेट होगया और चीनका बाजार भारतके लिए बन्द होगया । जापानने इस सुअव सरसे लाभ षठानेमें बिलकुल बिलम्ब न किया श्रीर सन् १८८४ में भारतके हायसे छुटे हुए चीनके बाजारको हथिया छेनेके छिए प्रवल प्रयत्न किया। भारतीय मालके साथ प्रतियोगिता करनेके लिए उसने स्वयं चीनमें अपनी मिलें खोलना प्रारम्भ किया। उसका यह उद्योग सन् १६११ से प्रारम्भ हुआ इस वर्ष नगाई नाटीने चीनमें मिल खोली। धीरे २ यह उद्योग बढ़ना गया। यहांतक कि आज जापान की मिन्न भिन्न १५ कम्पनियोंने चीनके शंघाई, मंचूरिया, हैंको आदि स्थानोंमें १३ लाख स्पेण्डिल्सके कारखाने खोल रक्खे हैं।

जापानने मारतके इस कारबार भी गिरती हुई दशासे बहुत लाभ उठाया। वह इसमें निरन्तर उन्नित करता ही गया। इसकी प्रतियोगितामें भारतीय मिलोंको बहुत हानि उठाना पड़ी। पर सन् १९०४ में स्वरेशी आन्दोलनके कारण यहांका कारोबार फिर चमक उठा। इस आन्दोलन की वजहसे विदेशी कपड़ेके स्थानमें देशी कपड़ेकी मांग बढ़ी, और लोगोंने मिलोंमें वुनने वाले करघोंकी तादाद बढ़ाकर यहांके सूतसे यहीं कपड़ा बुनना प्रारम्भ किया। लेकिन यह अवस्था भी अधिक समय तक न रही और सन् १६१७ तक फिर यहांका कारोबार खराब अवस्थामें रहा मगर यूरोपीय महायुद्धके प्रारम्भ होते ही यहांपर विदेशोंसे कपड़ा आना बन्द हो गया और भारतीय मिलोंको अपनी उन्नित करनेका सुवर्ण सुअवसर प्राप्त हुआ। इन दिनों भारतमें मिल-इण्डस्ट्रीज की खूब वृद्धि हुई सन् १६१४ में ६७ लाख तकुओं और एक लाख करघोंकी २७१ मिलें भरातमें थीं उनकी संख्या बढ़कर सन् १६२४ में ६० लाख तकुओं और एक लाख करघोंकी २७१ मिलें भरातमें थीं उनकी संख्या बढ़कर सन् १६२४ में ३३७ हो गई जिनमें ८५ लाख तकुए और १॥ लाख करखे हो गये।

मारतवर्ष में जितनी रुई पैदा होती है उसमें से दो तिहाई विदेशोंका भेज दी जाती है और शेष यहांकी मिलोंमें खप जाती हैं। इस देशमें रुई, सूत एवं कपड़ेकी मिलोंके कारबारका मुख्य स्थान बम्बई हैं। इस प्रान्तमें दो सौसे अधिक मिलें हैं। इन मिलोंमेंसे अधिकांश वम्बई शहर और अहदाबादमें हैं। यहांकी मिलें मारतमें तैच्यार होनेवाले समूचे सूतका ७० प्रति सैकड़ा और कपड़ेका ७६ प्रति सैकड़ा भाग तैयार करतीं हैं। १६२१ की मर्दु म शुमारीसे यह भी पता चलता है कि भारतमें करीब २० लाख करघे भी चलते हैं जो मुख्यतया मिलके कते हुए सूतका कपड़ा बनाते हैं। यद्यपि हाथकी कताईका काम भी यहाँ बहुत होता है।

भारतमें मिलों, तकुओं और करघोंकी संख्या चाहे अधिक हो पर उनमें से पैदा होने वाले स्तकी श्रीसत जापानमें पैदा होनेवाले स्तकी श्रीसनसे बहुन कम होनी है। इस बातके वास्तविक ह्मानके लिए दोनों देशों की पैदावार पर ध्यान देना उचित है। सन् १६२४ में जापानमें २३२ मिलें चलतीं थीं इनमें ५० लाख तकुए और ६४००० करघे थे इन मिलेंके द्वारा जापानने सुतकी २० छाख गांठे तैयारकी थी। जो भारतके ८५ छाख तकुओंसे वनाई हुई सुतकी गांठोंसे करीब पांच लाख अधिक हैं। इसी भाति ६४००० करघोंसे जापान प्रतिवर्ष एक अरब गजसे भी अधिक कपड़ा तैयार करता हैं जब कि भारत उससे ढाई गुने करघों के होते हुए भी केवल दो अरब गज कपड़ा तैयार करता है। बाहरी मॉगके कारण जापान की मिलें रात दिन २० घएटे प्रतिदिनके हिसाबसे चलती हैं । चीन घोर भारतका पारस्परिक व्यापार टुट जानेसे चीनके बाजारोंपर जापानका अधिकार सा हो गया है और चीनको उसका निर्यात ४०,५०, गुना अधिक बढ़ गया है । चीनकी तो बात दूर, स्त्रयं भारतमें जापानी सूतका १६१४-१५ के अङ्क्से बत्तीस गुना ऋधिक हो गया है, तथा कपडे का श्रायात १ करोड ६० लाख गजसे बढ़कर २२ करोड़ गजतक पहुंच गया है। भारतकी देशी मिलें कपड़ेकी मांगका आधा भाग पूरा करती हैं उनसे जो कुछ कपड़ा निकलना है वह यहीं खप जाता है। कुछ थोड़ासा भाग बाहर निर्यात होता है। मतलब यह कि अभी इस देशमें कपड़ के उद्योग के लिए बहुत कुछ स्थान है।

भारतमें प्रति वर्ष पचास, साठ लाख गांठें रुईकी तैय्यार धाती हैं उनमेंसे पचीस, तीस लाख गांठें निर्यात होतो हैं। यदि यहांकी पैदा हुई सब रुई यहीं रहे, तो कितना लाभ हो सकता है। यहां इस बातका विचार अवश्य उत्पन्न होता है कि यदि रुईका एक्सपोर्ट होना यहांसे बन्द हो जाय तो क्या भारतकी मिलें उस सब रुई को उपयोगमें ले सकतों हैं? मिलोंकी कमजोर पैदावारका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। उसके आधारपर यह मान लेना अनुचित न होगा कि जो मिलें अभी विद्यमान हैं उन्होंमें पैदावार बढ़ा दी जाय तो, इस समयकी अपेश्रा

बहुत क्षधिक रुई धनमें खप सकती है। यदि यहां की मिलों के तकुए और सांचे पूर्ण शक्तिके साथ चलाये जांय तो उनसे सांचोंकी वृद्धि कियेके बिनाही कमसे कम आजकी पैदावारसे एक तिहाई पैदावार और बढाई जा सकती है। इसके पश्चात् यदि इन मिलोंकी प्रंजीमें भी कुछ वृद्धि की जाय, तो उस हालतमें यह मानना अनुचित न होगा कि यहांकी पैदा हुई रुई यहीं खपने लग जायगी। दसरे शब्दों यों कह सकते हैं, कि यहां के कपडेकी आवश्यकता यहीं पूरी होनेका ग्रुभ अवसर था जायगा। इस काममें पूंजीकी वृद्धि अनुमानतः १५ करोड़ रुपया मानी जा सकती है। क्योंकि १६२२ की सरकारी रिपोर्टके अनुसार भारतमें कपड़ेकी मिलोंमें लगनेवाली पृंजीकी तादाद ३८ करोड़ रुपया है। इसका एक तिहाई या अधिकसे अधिक पन्द्रह करोड़ रुपया इस पूंजीमें भौर बढ़ा दिया जाय, तो उससे इतना कपड़ा बनना कठिन नहीं है, जिसकी तादाद बाहरके पनास साठ करोड़ रुपयोंके कपड़े के बराबर हो, इस सब रकमको बचत न भी कहें तो भी यहांपर होनेवाले आयात पर,जो जहाज भाड़ा दिया जाता है, कमसे कम उसकी बचत मान लेना तो बिलकुल अनुचित न होगा। इस प्रकार इस उद्योगकी वृद्धिके साथ ही साथ यहांपर मजदरीकी धावश्यकता भी बढ़ेगी और जिससे देशकी जनताको काम मिलेगा। यह सब देशकी स्पृद्धिके लिए अथवा कमसे कम कपड़े के उद्योग की रज्ञा लिये तो वाब्छनीय है। मगर अभी तो स्थिति ही विपरीत हो रही है। अभी तो मिलोंकी जो कुछ परिस्थिति है वही आशा जनक नहीं है उनकी वृद्धिकी बात तो दूर रही ।

भारतीय मिलोंमें मोटा सूत तैय्यार होता है और इसका कारण भारतीय रुईके रेशेका लम्बा न होना, हो सकता है। इस कारणको दूर करनेके लिए दो पथ हैं। पहला तो यह कि भारत विदेशोंसे रुई मंगाकर उससे बढ़िया और बागेक सूत तैय्यार करे। दूसरा पथ यह हो सकता है कि यहांके निवासी कपड़ेकी तड़क भड़क पर ध्यान न देकर, देशी उद्योगकी उन्नतिके लिए देशी वक्षोंको धारण करनेका उत्कृष्ट ध्येय सम्मुख रखें। पहले पथका अवलम्बन करते समय इस बातको अवक्य ध्यानमें रखना धिवत है कि उस स्थितिमें भारतको कच्चे माल (रुई) के लिए विदेशोंकी आयात पर अवलम्बिन रहना पड़ेगा। कभी कभी युद्धके छिड़ जानेपर, या कोई दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय मंमूट पड़ जानेपर इस प्रकारके आयातका एकदम बन्द हो जाना भी सम्भव है। ऐसी स्थितिमें वह इस प्रश्नको कैसे हल करेगा। कुछ भी हो पर यहांकी आवश्यकता पूर्तिके लिए यहीं पर कपड़ा तैयार करनेका उद्देश्य पवित्र स्थीर न्याय सङ्गत है। सरकारको भी टैरिक पालिसीमें परिवर्तनके लिए इसी उद्देश्यसे कहा जाता है कि किसी प्रकार भारतीय उद्योगकी रक्षा हो। इस कामके लिए विदेशी माल की आयात पर यदि मारी ड्यूटी भी लगाना पड़े तो कुछ अनुचित न होगा। इसी भांति देशके उद्योगके लिये

यहांकी पैदा हुई रुईको यहींपर रखनेके लिये यह भी आवश्यक है कि रुइक नियात पर भी भारी ड्यूटी लगा दी जाय। लेकिन दुःख है कि भारतमें सरकारी करका नियंत्रण भारतके उद्योगकी अभिवृद्धिकी बातको बहुत कम ध्यानमें रखकर किया जाता है।

एक और दसरा कारण इस देशके उद्योगकी वृद्धि न होनेका यह है कि इस देशके लोग पुरानी परिपाटीपर चलना ही अधिक पसन्द करते हैं। समय और जरूरतके अनुसार वे अपनी परिपाटीमें फेर नहीं करते। छथर विदेशवाले इस कार्य्यमें बड़े चत्र हैं। वे प्रति वर्ष सैकडों प्रकारके रंगविरंगे नये २ नमूने बनाकर यहां भे जते हैं। इतना ही नहीं वे यहां की जनताकी अभि-रुचिका सुक्ष्म अध्ययनकर, यहांकी आवश्यकताओंको जांच भी करते रहते हैं। इसके लिए उन्होंने कई चत्र एजण्ट और दलाल नियत कर रक्खे हैं। किस प्रकारसे उनका माल यहांपर अधिकसे अधिक खपे, इस उद्योगके लिये वे जी तोडकर परिश्रम करते हैं। अपने मालको भेजने श्रीर पैक करनेका ढंग उनका किनना व्यवस्थित और विदया रहता है यह बनलानेकी आवश्यकता नहीं। मालका ही नहीं उनका नमूनोंको ( Sampling ) सजानेका ढंग मी इतना बढिया है कि उसे देखकर उनके श्रध्यवसायकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता। भारतवासी अभी इन बार्तोंमें बहुत पीछे हैं। नमूने सजाकर भेजने की बात पर तो यहांके लोग ध्यान ही नहीं देते। यदि वे भेजेंगे भी तो इतने भद्दे ढङ्कासे कि एक रूपये वाला कपडा चार आनेका दिखा आई दे। मालको पैक करने और सजानेके ढङ्गपर भी यहांके लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना विदेशी देते हैं। इस बातका पता एक देशी मिलके धोती जोड़ेकी घड़ी, उसपर लगाई छाप और उसके टिकटको देखनेपर भली प्रकार चल जायगा। विदेशोंसे एक पेटी या गांठ मंगानेपर वे लोग कपडेके प्रत्येक टिकटपर मंगाने वालेका नाम छाप देंगे, और उस स्थानपर वह कहेगा उस नम्बरका मार्का उसपर लगादेंगे पर भारतके मिलोंबाले ऐसा नहीं करेंगे। इसके श्राविश्क्ति वे लोग यहांकी जनताकी रूचि परखनेके लिये सात समुद्र पारसे यहां आते हैं, अपने एजएटोंको भेजते हैं या इस कामके लिए ऊंची तनखाहोंपर यहीं एजण्ट नियत करते हैं। इन सब बातोंकी स्रोर यहांके मिल चलाने वाले, या कपडेका प्रचार करने वाले, कभी ध्यान भी देते हैं। मालकी जातिको खन्नत करने या सुधारनेकी बात तो दूर रही पर उसको भेजने या सजानेके परिष्क्रत ढङ्गको भी देशी मिलवाले उपयोगमें नहीं लाते। इस प्रकारके काय्योंमें द्रव्य खर्च करना वे श्वावश्य इ नहीं सममते जब कि विदेशी लोग नमूनेकी कापियोंको सजाने तथा सुन्दर बनानेमें ही न माञ्चम कितना द्रध्य खर्च कर डालते हैं। क्या वे लोग यह द्रव्य अपने घरसे खर्च करते हैं ? नहीं वह सब उसी व्यापारमें से वापिस दूने चौगुने रूपमें निकल आता है। वम्बई श्रोर अहमदाबादके मिल वालोंका गुजरात या आसपास की आवश्यकताओं पर ही अधिक ध्यान रहेगा, वे शायद बंगालकी

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

जनताको किन वस्तुओं की श्रावश्यकता है इस बात पर विचार करनेका कन्ट न उठायंगे। मगर विखायत की मिल वाले भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्तकी आवश्यकतासे वाकिफ रहने की चेन्टा करें गे और प्रति चालानमें, मालके वेल बूटों, किनारियों, कोरों तथा दूसरी बातों में कुछ न कुछ नवीन परिवर्तन श्ववश्य ही कर देंगे और इसी मूं ठी चमक दमक में भारतवासियों को डालकर उनकी जेबसे बहुत आसानीसे पैसा निकलवा लेंगे। यदि हम लोग अपने उद्योगमें सफलता और नव जीवनका संचार करना चाहें, तो यह सब रीति, नीति, और प्रणाली सुधरे हुए रूपमें हमें भी स्वीकार करनी पड़े गी और उसके अनुसार चलना हमारे लिये लाभास्पद ही नहीं पर उद्योगकी उन्नति और सफलताके लिये आवश्यक और अनिवार्य होगा।

### जनी कपड़ा

उन और उनी कपड़ोंका श्वायात सन् १६२६-२७ में ४४६ लाख रूपयेका हुआ। कश्चा उन बत्तीस लाख रुपयेका पचास लाख रतल आया। इसमेंसे १०॥ लाख प्रेटिब्रिटेनसे, बीस लाख तीस हजार रतल पारससे और तीन लाख पैसठ हजार रतल आस्ट्रे लियासे आयात हुआ।

उनी कपड़ा २९७ लाख रुपयेका १५५ लाख गज आयात हुआ। यही सन् १६२५-२६ में २६२ लाख रुपयेका १४५ लाख गज आया था। इससे पता चलता है कि यद्यपि आयात मालमें ६ सेकड़ा वृद्धि हुई है पर मूल्यमें पांच सेकड़ा कमी हो गई है। इसकी आयात की वृद्धिका पता इस बातसे लग जाता है कि सन् १६२३-२४ में इसका आयात केवल ७५ लाख गज हुआ था। प्रेट ब्रिटेनने १४२ लाख रुपयेका ६० लाख गज माल भेजा था। इस काममें जर्मनी, फूान्स और इटालीका भाग भी अच्छा रहा। इन्होंने क्रमशः दस लाख, बीस लाख, और साढ़े तीस लाख गज माल भेजा। जापानने १६२५-२६ में २० लाख गज माल भेजा था मगर इस वर्ष दस लाख गज मेजा इसी भांति वेल जियमका भाग भी दस लाख गजसे घटकर सात लाख गज रह गया। उनी दरी और गलीचोंका आयात सन् १६२५-२६ में २०४०००० रतल हुआ था वही इस साल १०,६०००० रतल हुआ।

## रेशम और रेश भी पदार्थ

इस मध्यमें माग्तसे ४,६० लाख रुपया निकल गया । कचे रेशमकी आयातमें ३५ प्रति सेकड़ा वृद्धि हुई अर्थान् ६३२५००० रतलसे बढ़कर इसका आयात १७८३००० रतल होगया और मृत्य मी ८४ लाखसे बढ़कर ११४ लाख रुपया होगया। चीन और हांगकांगने इस काममें करीब २ सब भाग लेलिया। उन्होंने १७३८०००

### भारतका व्यापारिक हातिहास

रतल कचा रेशम यहां भेजा। जापानसे इसका आयात १५००० रतलसे वढ़कर २०००० रतल होगया। स्यामसे इसका आयात घट गया। रेशमी सृत—जिसका आयात घटकर सन् १६२५-२६ में ४९१००० रतल रह गया था-का आयात बढ़कर १२१७००० रतल होगया। इसका मूल्य भी ३५ लाख रूपयेसे बढ़कर ६३ लाख रूपया होगया। इसमें इटार्लीने २१ लाख रूपये ३६०००० रतल, स्विट्जरलैएडने पांच लाख रूपयेके ६०००० रतल माल भेजा।

#### रेशमी कपडा

रेशमी कपड़े का आयात २१२ लाख रूप येके १६० लाख गजसे बढ़कर २४३ लाख रूपयेके १६० लाख गजका हुआ। इसमेंसे अनुमानत्या ६८ प्रति सैकड़ा रेशमी कपड़ा चीन और जापानसे आया। जापानने ११८ लाख रूपयेका ६५ लाख गज और चीन तथा हांगकांगने ११६॥ लाख रूपयेका ६० लाख गज कपड़ा मेजा। दूसरे पदार्थों से मिश्रित रेशमी कपड़ा ३१ लाख रूपयेका २१ लाख गज आया। जिसमेंसे जापानने ८,३७००० गज, जर्मनीने ४०२००० गज और इटलीने २३५००० गज कपड़ा भेजा।

#### नकली रेशम

भारतमें इसकी मांग उत्तरीत्तर बढ़ती जा रही है। ऊपरी चमक-दमकसे छुभानेवाला मारत इसमें भी काफ़ी रूपया खर्च करने लग गया है। नकली रेशमके सूतके गत पाँच वर्षोके आयात अक्ट्रोंसे इस बातका पता चलता है कि भारतमें इसकी खपत किस प्रकार बढ़ती जा रही हैं।

| सन्       | रतल                       | रुपया                      |
|-----------|---------------------------|----------------------------|
| १६२२-२३   | २,२५०००                   | १३,४००००                   |
| १६२३-२४   | ४,०६०००                   | १९,५५०००                   |
| १६२४ . २४ | ११,७१०००                  | धर,४००००                   |
| १६२५-२६   | २६,७१०००                  | <b>48,9</b> 2000           |
| १६६६-२७   | <u> ५७,७</u> ६०० <b>०</b> | <b>१,०</b> २,६४०० <b>०</b> |

ध्यान देने योग्य बात है कि सन् १६२२-२३ में जहां नकली रेशमका सृत १३॥ लाख कपयेके करीब ध्याया था वहीं सन् १९२६-२७ में एक करोड़ रुपयेके करीब ध्याया। पांच वर्षके मीतर इस पदार्थके ध्यायातमें सात गुना वृद्धि हुई और उसके परिमाणमें २६ गुना। इससे यह भी पता लग जाता है कि यह पदार्थ पांच ही वर्षमें कितन। सस्ता होगया। सन् १६२६-२६ की तुलनामें इस पदार्थके ध्यायातमें ११६ प्रति सैकड़ा वृद्धि हुई मगर मृल्यमें केवल ३७ प्रति सैकड़ा। इस

### भारतीय व्यापारियाका परिचय

पदार्थके मेजनेवालों में इटली ही सबसे प्रधान है। उसने १६२४-२'६ में ३,६२,६८८ रतल और १९२६-२७ में ३८,४३१७६ रतल यह पदार्थ भेजा। प्रेटब्रिटेनका भाग इसमें कुछ गिर गया अर्थात् वहांसे ७,६१००० रतलकी जगह ३,५५००० रतल यह माल आया। नैदरलैण्डका भाग भी इस पदार्थके सम्बन्धमें दूना होगया और जर्मनीने भी १६२६-२६ के १,६७००० रतलसे बढ़कर सन् २६-२७ में २,३२००० रतल माल भेजा। इसके आयातमें इटलीका ६७ सैकड़ा और प्रेटब्रिटेनका ११ प्रति सैकड़ा भाग रहा। इटलीने इस कारबारके मूल्यमें ९० प्रति सैकड़ाकी वृद्धि की, अर्थात् उसने ३४ लाखकी जगह ६४ लाखका माल मारतके लिये निर्यात किया। इधर प्रेट ब्रिटेनको इस कारबारमें ४१ सैकड़ा कमी हुई, उसने २४ लाखकी जगह केवल १४ लाखका माल भारतके लिये निर्यात किया।

### नकली रेशमका कपड़ा

सूती और नकली रेशमके बने हुए कपड़ेके आयातमें भी खूब वृद्धि हुई। १५० लाख गजसे बढ़कर ४२० लाख गज कपड़े का आयात हुआ। इस व्यवसायमें प्रेट ब्रिटेनका नम्बर सबसे पहला रहा। उसने ६५ लाख गजसे बढ़कर १६० लाख गज कपड़ा घेजा। इटलीका नम्बर इस कारबारमें दूसरा रहा। उसने १४० लाख गज कपड़ा भेजा। स्विट्जर्लंडने २३ लाख गजसे बढ़कर ६७ लाख गज और जरमनी तथा वेलिजयमने कमशः २४८७००० गज और ६,८०००० गज कपड़ा भेजा। सूती और नकली रेशमके बने हुए कुल कपड़े का आयात ३०६ लाख रुपयेका हुआ। जिसमें प्रेट ब्रिटेनने १,१७ लाख, इटलीने ८१ लाख श्रीर स्विट्जर लैंडने अनुमानतः ५६ लाख रुपया पाया।

#### चीनीका व्यवसाय

कपड़ेके आयातके परचात् भारतमें आयात होनेवाले पर्ध्यों में चीनीका दूसरा नम्बर है। सन् १९२६-२७ में इसका आयात ८,२६०० टनका हुआ। सन् १६२५ २६ के आयातकी अपेक्षा यह संख्या १३ प्रति शत अधिक है इसके मूल्य स्वरूप भारतको १६,१६ लाख रूपया चुकाना पड़ा। इस व्यवसायमें जावाका भाग सबसे अधिक है इसने १४ करोड़ रूपये के मूल्यकी ६ लाख टन चीनी इस देशमें भेजी। इसके अतिरक्त जर्मनीने ४६००० टन,हंगरीने २६००० टन और जेकोस्लोवेकियाने २६००० टन चीनीका भारतको निर्यात किया। जिस मांति कपड़ेके आयातमें बंगाल प्रमुख है उसी प्रकार चीनीके आयातमें भी उसका नम्बर पहला है। उपरोक्त संख्यामेंसे बंगालमें तीन लाख टन, कराँचीमें १,३६,२०० टन, बम्बईमें ८६६०० टन, मद्रासमें ४१,१०० टन, और बरमामें ३७,३०० टन चीनीका आयात हुआ। आयातके सब पदार्थोकी लिस्टमें चीनीका नम्बर सम् १६२६-२७ में दूसरा था मगर वही गत वर्ष तीसरा हो गया। कुछ भी हो, खाद्य पदार्थों में तो यही एक ऐसा पदार्थ है जो इतने परिमाणमें आयात होता है।

विदेशी चीनीकी इस प्रतिद्वन्दता और उसके इस भागे आयातकी व नहसे देशी चीनीके व्यवसायको बहुत अधिक धक्का पहुंचता है। त्रिदेशी चीनी किस प्रकारको अशुद्ध प्रणालियोंसे तैयार होती है, तथा स्वाद और गुणकी दिष्टसे वह कैसी है इन बातोंपर यहांकी जनता विचार नहीं करती वह केवल उसकी चमक दमक और सस्तेपनको देखकर चात्र पूर्वक खगेदती है और इसी अममें वह करोड़ों रुपया विदेशोंको फेंक देती है।

भारतमें चीनीके उद्योगके लिये क्षेत्रकी कमी नहीं है। सन् १६२६-२७ में इस देशमें २६ लाख एकड़ भूमिमें गन्नेकी खेती हुई और इसकी फसलसे ३२ लाख टन कच्ची चीनी (गुड़) तैयार हुई। भारत इस कच्ची चीनीके बनानेमें दुनियामें प्रधान है। गन्नेकी खेती भी यहांसबसे अधिक जमीनमें होती है मगर उसकी उपज दूसरे देशोंकी औसत उपजसे कम होती है। यहांकी उपज कूर्वासे एक तिहाई जापानके मुकाबिलेमें एक चतुर्था श और हवाईके मुकाविलेमें एक सप्तमांश होती है। एक दिन था जब मारतका चीनीका उद्योग भी अन्य उद्योगोंकी तरह उन्नतावस्थामें था। लेकिन खाज जावा और मारिशसकी प्रतियोगितांक कारण वह पिछड़ गया है। अधिक दूर जानेकी आवर्श्यकता नहीं सन् १८६० में यहांके आयातमें किसी भी विदेशी चीनीका पना न था। वहीं सन् १६६६-२७ में १६ करोड़की चीनी खाई है।

आयातकी तरह यहांसे चीनीका थोड़ा बहुत निर्यात भी होता है। सन १६२५-२६ में यहाँसे १६४०० टन चीनी बाहर भेजी गई थी। पर यही सन २६-२७ में केवल १२००० टन भेजी गई। इसमें भारतीय चीनी ६२७ टन थी जिसमें ४२८ टन गुड़ था। यहांसे चीनी खरीदनेवाले देशों में अरब, पारस, पूर्वी श्रफ्तिका आदि देश हैं।

दुनियामें चीनीकी उपन आवश्यकतासे अधिक होती हैं। यूरोपमें सन् १६२७-२८ में अनुमान किया जाता है कि पूर्व वर्षकी अपेक्षा इसकी कृषिमें १४ से कड़ा वृद्धि होगी। इसी प्रकार जावामें भी चीनीकी पैदावार पहलेकी अपेक्षा ३ लाख टन अधिक बढ़नेकी आशा है। भारतमें चीनीके आयातके अङ्कोंको देखकर यह बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनियाके किसी भी देशसे यहां इसकी कृषि कम न होनेपर भी, यहांपर इसके आयातको आवश्यकता होती है। यदि गन्ने की कृषिमें सुधार हो जाय और चीनीके कारखाने आधृतिक उन्तत ढंगपर खोले जांय, तो चीनीकी पैदावार का इतना बढ़ जाना असम्भव नहीं है जिससे यहांकी आवश्यकताकी यहीं पूर्ति हो जाय। चीनीके इतने बड़े आयातका कारण यहांपर गन्नेकी खेतीका बैज्ञानिक ढङ्गसे न होना है। नहीं तो २६ छाख एकडमें कृषि होनेपर भी इस देशको पलाख टन चीनी बाहरसे मंगाना पड़े यह सम्भव नहीं हो सकता। यदि इसी जमीनमें बैज्ञानिक ढङ्गसे खेती की जाय तो इस पैदावारका ड्योड़ी दुनी हो जाना कठिन नहीं है। कोइमट्रकी सरकारी प्रयोगशालाके द्वारा खेतीके लिये अच्छी जातिका गन्ना

तैयार किया गया है। इन गन्नोंको बानेसे कृषक अपनी पैदावारकी भौसतको बहुत बढ़ा सकता है। इसर विहार और संयुक्त प्रान्तके पूर्वी भागमें जहां चीनीके कारखाने अधिक हैं इन गन्नोंका प्रचार करनेसे अधिक गन्नेकी प्राप्ति होने लगी है। इसकी वजहसे इन दोनों प्रान्तोंके कारखानोंने गत वर्ष जहां ३७५००० मन चीनी बनाई थी वहां इस वर्ष १२५००० मन चीनी तैयार की है। ब्रिटिश भारतमें सरकारी कृषि विभाग द्वारा दिये हुए गन्नेकी पैदावार १७२००० एकड़में हुई अनुमान की जाती है।

कुछ भी हो, अभी तक तो भारतमें गन्नेकी पैदाबार इतनी कम होती है कि चीनीपर भारी आयात कर (४।। रूपया प्रति हण्डरवेट और २५ सैकड़ा भिन्न २ जातियोंपर) होनेपर भी इसका इतना भारी आयात होता है। यह भारी आयात तभी बन्द हो सकता है जब यहांकी गन्नेकी पैदाबारमें वृद्धि की जाय और चीनी बनानेके अच्छे कारखानें खोले जांय। लेडिं। और फौलाद

इसका आयात सन १६२६-२७ में १६७५०००० रुपयेका हुआ। पर यदि धातु और उसके बने हुए पदार्थों का एक ही विभाग मानकर उसमें १४ करोडके मिलके कल पुर्जे, ३ करोडकी रेलवेकी सामग्री ५ करोडकी विविध धातुओं की बनी चीजें, ४ करोडके यन्त्रादिक, ६ करोडकी मोटरें, साई-किल आदि सवारियां और सात करोडकी अन्य धातु भी इसमें सिम्मलित कर दी जाय तो यह सम्पूर्ण आयात ४६ करोड़का हो जाता है।

जिस प्रकार भारतवर्षमें कपड़े का शिल्प प्राचीन कालमें बहुत उन्नतिपर था इसी प्रकार लोहे के शिल्पका पता भी यहां कई शताब्दियोंसे लगता है। इसका वर्णन पहले भली प्रकार किया जा चुका है और जिस प्रकार यन्त्रकला के साविष्कारने पाइचात्य देशों में कपड़े के उद्योग में एक नया युग पैदा कर दिया, उसी प्रकार इस धातुके पदार्थों और यन्त्रों आदिक आविष्कारमें भी उन्होंने वाजी मार ली और आज इन सब पदार्थों लिये भारतको प्रतिवर्ष करोहों रुपया उन्हें देना पड़ता है। भारतवर्षमें भी यंत्रोंका उपयोग होता है पर ये सब यंत्र और कल पुर्जे यहां बाहरसे आते हैं। इन यंत्रोंको बनाने के कारखाने इंग्लैंडमें बिमंग्हाम और शेफिलडमें, स्कॉटलैंग्डमें गलासगोके अन्दर, बेल्जियममें लीएम और घंटमें एवं हालैंग्ड, अमेरिका आदि देशों में बहुत हैं। वहांकी लोहा आदि धातुक्रोंको गलानेकी उंची २ विशाल भिट्टमेंको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे बड़े २ यंत्र हथोड़े से ठोक पीटकर नहीं बनाये जाते यह उन बड़े २ कारखानोंकी ही शक्ति है जो ऐसे आश्चर्यजनक कलपुर्ज बनाते हैं। न जाने भारतमें बड़े २ यंत्र और कल पुर्जे बनानेके कारखाने कब खुलेंग, अभी तो साधारण सुई और पेंचमें लेकर सब तरहके यंत्र विदेशों से आते हैं।

यह बात नहीं है कि भारतमें छोहा न होता हो—या यहां छोहेकी खानें न हों। भारतके कई स्थानों में छोहेकी बड़ी २ खानें हैं। मध्यप्रान्त, सिंहभूम, खड़ीसा, मैसूर आदिके समान छोहेकी विशाल खदाने यहांपर मौजूद हैं। खुशीकी बात है कि अब यहांके लोगोंका ध्यान मी इस चद्योग के चलानेकी और गया है और देशमें दूसरे कारखानोंकी तरह लोहेके कारखाने भी खुले हैं तथा खुल रहे हैं।

लोहे और फौलादके उद्योगमें नवीन योरोपीय प्रणाली को भारतमें प्रचित्तत करनेका प्रथम श्रेय मि० जे॰ एम० हीथको है, जिन्होंने दक्षिण आरकट प्रान्तमें सबसे पूर्व इस कार्य्यका श्रोगणेश किया। पर यह प्रयत्न, तथा इसके बादमें किये गये और भी कुछ प्रयत्न असफल रहे। इसके परचात् सन् १८७५ में बंगाल आयर्न एएड स्टी कम्पनीने उस समयके अनुसार सबसे अधिक सुधरी हुई प्रणालीके आधारपर कार्य्य प्रारम्म किया और १०, १५ वर्ष तक दुल मुनाफा न रहनेपर भी कामको प्रारम्भ रक्ष्या। आमो हालहीमें यह कारखाना बड़ा दिया गया है और इसमें कई प्रकारके सुधार भी कर दिये गये हैं। इससे न केवल ढलाई और गलाईके कार्य्य में ही उन्नित हुई है प्रत्युत पदाथ की जातिमें भी बहुत कुछ उन्नित और सुधार हुआ है। इस कम्पनीका कारखाना आसन सोलसे थोड़ी दूर ईस्ट इण्डियन रेलवेके स्टेशन बाराकरमें बना हुआ है।

भद्रावती आयन वर्का - यह कारखाना मैसुर रियासतमें बना हुआ है। इसका उद्देश्य मैसुर राज्यमें मिलनेवाले लोहेको उपयोगमें लेनेका हैं। यह सन् १६२२ से चलने लगा है। इस कारखानेमें एक मट्टी ऐसी निर्माण की गई हैं जिसमें ६० टन लोहा प्रतिदिन तैयार करनेके लायक बनाई जा सकती है। इस कारखानेकी एक विशेषता यह है कि यह लकड़ीसे चलाया जाता है। इस कारखानेकी एक विशेषता यह है कि यह लकड़ीसे चलाया जाता है। इस दक्कका यह कारखाना सबसे पहला है। लकड़ीसे पहले कोयला बनाया जाता है और फिर लोहा साफ करनेका मसाला, और कच्चा लोहा भट्टीपर लाये जाते हैं। यह बात मानी गई है कि इस दक्कसे काम करनेवाला दुनिया भरमें यह सबसे पहला कारखाना है।

टाटा आयर्न एग्रड स्टील वर्क्स — यद्यि वर्तमान चद्योगके पूर्व कालमें प्रवेश करनेका श्रेय बंगाल आयर्न कम्पनीको है तथापि कहना पड़ेगा कि इस देशके लोहे और फौलादके च्छोगमें विशेष चन्नति करनेका श्रेय ताता आंयर्न एण्ड स्टील कम्पनीको है जिसने लोहे और फौलादकी सबसे अधिक उन्नत मशीनरी बनाई। इस कम्पनीका मुख्य उद्देश्य जितना सम्भव हो सके चतना बढ़िया जातिका लोहा और फौलाद तैय्यार करनेका है। इसकी स्थापना सन् १६०७ में हुई. और सन १६०८ में साकचोमें---जिसका नाम पीछे जाकर जमशेरपुर एड गया---इस कारखानेका बनना

शुरू हो गया। सन १६११ के दिसम्बर मासमें सबसे पहले लोहा तैयार हुआ और सन् १६१३ में फौलाद्के कामका श्रीगणेश हुआ। पहले पहल पैदावार बहुत कम होती थी लेकिन अगले दस वर्षीमें अक्छी चन्नति हुई झौर सन १६२१−२२ में इस कम्पनीने २७०००० टन लोहा और १८२००० टन फौलाद तैयार किया। भारत के लोहे और फौलादके उद्योगके इतिहासमें इस कम्पनीका नाम स्वर्णाभ्रोंमें लिखने काबिल है। जमशेदपुरका उदय एक आश्चर्यजनक बात है। जहां २० वर्षों पहले कुछ भी नहीं था वहां आज हजारोंकी आबादी बस रही है। यह चहल पहल टाटा आँयर्न वर्क्सके कारण है,जहांपर कच्ची धातुसे बाजारमें जाने लायक पदार्थ बनाये जाते हैं। पर विदेशी प्रतिद्वन्दता के कारण यह उद्योग भी निरापद नहीं रहा, श्रीर सन १९२४ में इसके संरक्षणके लिये भारत सरकारने स्टील इण्ड्रस्ट्री ऐक नामक कानून बनाया । इसकी अवधि सन १९२९ तक थी ख्रौर वह अवधि ३१ मार्च सन १९२७ को शेष होती थी पर पहिलेहीसे उस कान्नमें यह बात आ गई थी कि अवधिके पूर्ण होनेपर फिर जांच करके इस बातका निर्णय किया जायगा कि इस काननकी **अ**विध और भी आगे बड़ानेकी आवश्यकता है ! या नहीं इसके अनुसार जांच हुई, और इस रिपोर्टके साथ २ यह संग्छण विधान कमसे कम सात चालू रखनेके लिए सरकारसे सिकारिश की गई। इस सिकारिशमें कहागया कि सरकारी सहायताका नियम तोड दिया जाय श्रीर कस्टम ड्याटीके द्वारा इसका रचण किया जाय । बोर्डने अपनी रिपोर्ट सहित लगाई जानेवाली कस्टम ड्याटोका वर्णन पेश कर दिया भौर यह भी अनुमोदन किया कि यह ड्यूटी सन् १९३३-३४के पहले जबतक फिरसे जांच न होजाय, न घटाई जाय । यह बिल पास हुआ और सन् १९२०की पहलो अप्रैलसे जारी हुआ।

यद्यपि यहांपर लोहेंके कारखानोंके खुलनेके पश्चान् विलायती लोहेका आयात कुल कम होगया है—सन् १६२६-२७में उसके आयातका परिमाण पांच प्रति सेकड़ा कम होगया, अर्थात् ८७६००० टनसे घटकर ८३८००० टन रहगया इसीप्रकार उसका मूल्य मी १८०,३ लाखकी जगह १६,७५ लाख रहगया, उसमें भी ७ प्रति सेकड़ा संख्या कम होगई—फिर भी यहांपर अभी इसका बहुत अधिक आयात होता है। इसका अनुमान नीचेके विवरणसे भली प्रकार होजायगा।

सन् १६२६-२७के आयातमें ४३ सैकड़ा भाग गैलवेनाइजु चहरोंका रहा। ये कुल मिलाकर ७,१७ लाख रुपयेकी आई जिनमें ६,४५ लाख रुपयेकी अकेले मेट ब्रिटेनने भेजी। रोष अमेरिका बेलिजियम, जर्मनी इत्यादि देशोंने भेजो। टीनकी चहरें गत वर्ष १०५ लाख रुपयेकी आई थीं मगर इस वर्ष केवल ७७ लाख रुपयेकी आई। इस कमीका मुख्य कारण भारतमें इनकी पैदावारका बढ़ जाना है। जहां सन् १९२२ में ८००० टन चहरें बनी थीं वहां सन् १६२५ में ३०००० टन और १६२६में ३५००० टन वनीं। उपरोक्त चहरोंके आयातमें ४०००० लाखका आयात प्रेट-

ब्रिटेनसे और करीब ३७००००० लाखका अमेरिकासे हुआ। अन्य सब तरहकी चहुरं ८४॥ लाख की आयात हुई। जिसमें बेलिजयमने ऋड़तीस लाख, मेटिब्रिटेनने अट्टाईस लाख ऋौर जर्मनीने ग्यारह लाखकी मेजी। बिना ढले हुए फौलादके पाट १४८६ लाख रूपयेके आये। जिसमें बेलिजयम ने ८४लाख रूपयेके और मेटिब्रिटेनने १३ लाख रूपयेके भेजे। रोप आयात दूसरे स्थानोंसे हुआ।

लोहेके खम्मे, गार्डर और पुल सम्बन्धी सामानके श्रायातमें भी कुछ कमी हुई। यह सब सामान गत वर्ष १२२ लाख रुपये के आये थे मगर इस साल इनका श्रायात ⊏्रलाख रुपयेका हुआ। इन पदार्थों को भी बेलिजियम और इंगलैंडने क्रमसे ४० और ३२ लाख रुपयेकी तादाद में भेजा।

घड़े हुए नल,पाईप आदि सामानके आयातकी तादाद पहलेते बढ़गई। जहां सन् १९६५-२६में ये पदार्थ ८४ लाखके आये थे वहां इस वर्ष इनका आयात ११लाख रूपयेका हुआ। इस आयातमें इंगलैएडका ४० लाखका और जर्मनीका २५। लाखका भाग रहा।

चटखनी, कईं।, कुन्दे आदि इमारती सामानका आयात करीब ८१६ लाख क्षण्का हुआ। इसमें बेलिजयमका भाग बहुत बढ़गया तथा ब्रिटेन के आयातकी संख्या बहुन घटगई। इसी प्रकार खूंटियां इत्यादि बस्तुओं का आयात छियालीस लाखसे बढ़कर बाबन लाख रूपयेका हुआ। इस कार्यमें मेटिबटेन और बेलिजियम दोनोंने उन्नतिकी। लोहेके तार और जब्जीरें इत्यादि कुल २५। लाख रूपयेकी आईं इनमें १६॥ लाखकी अकेले मेटिबटेनसे आयात हुईं।

लोहा—खालिस लोहा आजकल बहुत कम द्याता है। सवा तीन लाख रूपयेके २८६५ टनसे घटकर इसका आयात दो लाख साठ हजार रूपयेके १६, २७ टनका हुआ। खालिस लोहेकी पैदावारमें भारतने अच्छी तरक्की की है। सन् १६२४-२६में यहांपर ८,७५००० टन लोहा हुआ था मगर वही सन् १६२६-२७में ६,५७००० टन हुआ।

लोहे और फौलादके आयातमें जिलतें इनसे बने हुए सब प्रकारके परार्थ और खालिस लोहे तथा फौलादका आयात गर्भित हैं मुख्य २ देशोंका आयात माग इस प्रकार है।

| प्रे <b>ट</b> ब्रिटेन | ४०,६००० टन,      | ४८ र प्रति सैकड़ा |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| जर्मनी                | ७८०० टन,         | ٤٠ <b>३</b> "     |
| बेलजियम               | २,५७००० टन,      | ₹o.8 "            |
| फ्रांस                | ३३००० टन         | <b>३</b> .९ ,,    |
| <b>छ</b> मेरिका       | २६००० टन         | રુ.ક ,,           |
| <b>अ</b> न्यदेश       | <b>४१००</b> ० टन | <b>8</b> ⋅8 "     |
|                       | 5,84000          |                   |

## भारतीय व्यपारियोका परिचय

अभीतक तो जितना लोहा और फौलाद भारतमें उत्पन्न होता है उससे कुछ ही कम परि-माणमें विदेशोंसे त्राता है। अर्थात् भारतमें जहां ८,१५००० टन यह पदार्थ उत्पन्न हुआ. वहां ८४'५००० टन बाहरसे भी आया। लेकिन अब स्टोलके उद्योगके संरच्चणके लिए सन् १६२७का स्टील इसडस्ट्री प्रोटेश्चन एक सन् १६२७की पहली अप्रैलसे प्रारम्भ हुआ है देखना चाहिए उसका इस देशके उद्योगपर क्या प्रभाव पड़ता है ?

### अन्य घातुएं

लोहा, फौलाइ और उसके पदार्थोंको छोड़ कर आन्य धातुओंका आयात ७०६ लाख रूपयेका हुआ। एल्यूमिनियम ६५ लाख रूपयेका आया। इसमें से अमेरिकासे ३६००० हराडरवेट ३४ लाख रूपयेका आया। इझलेंड और जर्मनीमें इसकी मांग बहुत कम होनेसे इसका मूल्य बहुत सस्ता होगया।

पीतलका आयात १,२४००० हण्डरवेटसे बढ़कर ५,२६००० हण्डरवेटका हुआ पर मूल्य २६२ लाख रूपयेसे घटकर २६६ लाख रूपया ग्हगया। जर्मनीने ११४ लाख रूपयेका पीतलका सामान भेजा श्रोर प्रेटिब्रिटेनने ६०६ लाखका। चहर, नल और तार इत्यादिका आयात ४२ लाख रूपयेका हुआ। बिना घड़े हुए पीतलका आयात भी ६ लाखसे घटकर छः लाख रूपयेका रह गया।

ताम्बेका आयात १८३ लाख रूपयेसे घटकर १५३ लाख रूपयेका हुआ। प्रोटिबिटेनसे घड़े हुए और बिना घड़े हुए ताम्बेका आयात बहुन कम हुआ इसीसे आयातकी संख्या घट गई। कर्मनीसे घड़े हुए पदार्थ १,५०००० हण्डरवेटसे बढ़कर १,६५००० हण्डरवेट आये पर मूल्यके सस्ते होजानेकी वजहसे मूल्य ८४३ लाखसे घटकर ७०३ लाख रहगया।

शीशा—१२७५००० रूपयेका द्याया। घड़े हुए पत्तर और नल पांचलाख रूपयेके आये। गत वर्ष भी ये इतने ही आये थे। चायकी पेटियोमें दिये जाने वाले पत्तरोका आयात ७६ लाखकी जगह पांच लाख रूपयेका हुआ।

टिन—यह धातु ९८ लाख रुपयेकी ५२००० हण्डरवेट आई। इसका मुख्य आयात स्टेट सेटलमेण्ड्ससे हुआ जहांसे ६३३ लाख रुपयेका टिन आया।

रांगा—यह धातु ४६६ लाख रुपयेकी आई जिसमें घड़े हुए पदार्थ ३७१ लाख रुपयेके ७००० टन और बिना घड़े हुए १८०० टन आये

जर्मन सिलवर और निकलको मिलाकर इनका आयात १४६ लाख कपयेका हुआ। इसमें मुख्य भाग जर्मनीका है। जहांसे आठ लाख कपयेका आया। शेषमें ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और इटाली इन दीनों देशोंसे दो २ लाख कपयेका आया।

### मारतका व्यापा कि इतिहास

पारा —६५ लाख रुपयेका २२५ हजार रतल त्रायात हुआ। इसमेंसे ५६ लाख रुपयेका २०५००० रतल इटलीसे और २१००० रुपयेका ८००० रतल प्रेट ब्रिटेनसे आयात हुआ।

### मिलके पदार्थ और मशीनरी

| भारतमं आनेवाली मशीनरीके आयातका मुख्य २ | विवग्ग इस      | भॉति है:- |
|----------------------------------------|----------------|-----------|
| विजली सम्बन्धी मशीन                    | २२६ ला         | व रुपया   |
| एंजिन                                  | १ <b>६</b> ८ " | "         |
| रुईकी मशीनरी                           | १७१ "          | "         |
| खान सम्बन्धी                           | €5 "           | "         |
| सीने और बुननेकी                        |                | "         |
| मशीनरीके लिए पट्टे                     | <b>5</b> ₹ "   | "         |
| पाटकी मशीनरी                           | <b>3</b> '4 "  | "         |
| बायलर                                  | <b>६३</b> "    | "         |
| धातु सम्बन्ध मशीनरी                    | ३७ "           | "         |
| ( मुख्यतया श्रौजार )                   | ·              |           |
| तेल निकालने और साफ़ करनेकी             | ३३ लाख         | 59        |
| चावल और आंटेकी                         | २८ "           | "         |
| चायकी                                  | २६ "           | >)        |
| टाईप राईटर और उसके पदार्थ              | રે "           | "         |
| छापेके प्रेस                           | १५ "           | "         |
| बर्फ जमानेकी                           | १२ "           | ,,        |
| लकड़ी चोरनेकी                          | ε "            | "         |
| कागजकी मिल                             | • "            | "         |
| चीनीकी                                 | ξ,,,           | ,,,       |
| ऊनकी                                   | 8 ,,           | "         |

मशीनरीका आयात तत्सम्बन्धी अन्य उद्योगोंकी दशाका सूचक है। सन १६२६-२७ में तैल निकालने और साफ़ करनेकी, चावल और आटेकी, कागजकी और विजलीकी मशीनरीके आयातमें वृद्धि हुई है। तथा रुई और पाटकी मिल मशीनरी, एंजिन, बायलर, खान सम्बन्धी मशीनरी और चीनीकी मशीनरीके आयातमें कमी हुई है। रूई, पाट, ऊन आदि सब प्रकारकी मशीनरी २५१ई लाख रू० की आई जिसमें प्रेट ब्रिटेनने २४० लाख रू० की मेजी। विजलीकी मशीनें

#### भारतीय व्यापारियाका परिचय

२२९६ लाखकी आई जिसमें प्रेट ब्रिटेनने १४६ लाखकी अमेरिकाने २३ लाखकी श्रोर जर्मनीने ११ लाखकी भेजी। एकिजन १६८ लाख रूपयेके आये जिनमें तैलसे चलनेवाले श्रोर उनके पदार्थ ११५ लाखके और भाकसे चलनेवाले ७८ ल:खके आए। वायलर ६३ लाखके श्राये, ये सब करीब २ प्रेट ब्रिटेनसे आयात हुए। सीनेकी मशोंनें सन १६२५-२६ में ७०८०० श्राई थीं वह १६२६-२७ में ७९,५०० आई, इनमें ७१ प्रति सौकड़ा माग श्रमेरिकाका और २६ सौकड़ा माग जर्मनीका रहा। टाइप राईटरकी मशीनें भी १६ लाख रूपयेकी १०९४७ से बढ़कर २२ लाख रूपयेकी १३७६० आई इनमें भी मुख्य भाग अमेरिकाका रहा।

मिलके पदार्थ, मशीनरीके पट्टे खौर छापेकी मशीनों के आयातमें मुरूप २ देशोंके आयातका भाग इस प्रकार रहा—

| प्रेट ब्रिटेन | ११,३८ लाख रुपया | । ७७∙६ प्रतिशत      |
|---------------|-----------------|---------------------|
| अमेरिका       | १,५३ " "        | १०-५ "              |
| जर्मनी        | १,०३ " "        | <b>৬</b> · <b>१</b> |
| बेलजियम       | २५ ""           | १.७ "               |
| श्चन्य देश    | <b>ક</b> ર ""   | २.८ "               |

#### रेलवे सामग्री

रेलवे सामग्रीका आयात ३,२६ लाख रूपयेका हुआ, यदि इस संख्यामें सरकार द्वारा आयात किये हुए मालकी २,८३ लाखकी संख्या भी मिलादीजाय तो कुल आयात ६०८ लाख रूपयेका हो जाता है। इसके आयातमें भेट ब्रिटेनका भाग, जो सन १९२६-२६ में ७६०३ प्रतिशत था वह घटकर १६२६-२७ में ६१०१ प्रतिशत रह गया। प्रेट ब्रिटेनके सिवा इस वर्ष वेलिजयमसे १७०४ प्रतिशत, जर्मनीसे ६०६ प्रतिशत, आरटे लियासे ४०८ प्रतिशत और अमेरिकासे ३०६ प्रतिशत मालका आयात हुआ।

#### मोटर गाडियां

मारतवर्षमें मोटर गाड़ियोंका आयात दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। इनके दाम यद्यपि पिहलेकी अपेता कम हो गये हैं पर इनका न्यवहार तथा प्रचार पहलेसे बहुत अधिक बढ़ गया है। सरकारने भी १ मार्च मन १६२७ से इन पर कस्टम ड्यूटी ३० सेंकड़ासे घटाकर २० सेंकड़ा और ट्यूब टायरपर १४ सेंकड़ा करदी है। भारतमें अच्छी सड़कोंकी कमी, और पुलोंपर बोम्ना ले जानेका प्रतिबन्ध, ये दोनों कारण अभी मोटर द्वारा आवागमनके प्रचारमें वाधक हो रहे हैं। तब भी इनका आयात बढ़ रहा है। १६२४-२६ में जहाँ १२७५७ गाड़ियां आई थी वहां १६२६-२७ में १३९६७ आई। उनका मृल्य भी २८२ लाखकी जगह २६४ लाख देना पड़ा। इस आयातमें अमेरिका और

कनाडाका हाथ प्रधान है। अङ्गरेकी गाड़ियां मी अब अधिक व्यवहारमें आने लगी हैं। इस वर्ष अंग्रेजी मोटरका श्रोसत मृत्य ३१,५६ रुपया, अमेरिकनका २२०८ रुपया और केंनाडाकी मोटरका सौसत १५६८ रुपया रहा। गत वर्ष यही संख्याएं कमसे ३ ३६,२२८५, और १५१८ रही थीं। प्रेट ब्रिटेनमें जहां सन १६२५ में १,३३,५०० मोटरें बनी थीं वहां उसने सन १६२६ में १,५८,६६६ मोटरें बनाईं। प्रेट ब्रिटेनसे ८०।। लाख रुपयेकी २५४६ मोटरें, कैनाडासे ७० लाखकी ४४७६ मोटरें और अमेरिकासे ८६ लाखकी ४०३६ मोटरें आईं। इटली और फ़ांससे कमशः १४१६, और ६०७ मोटरें आयात हुईं। इनके समूचे आयातमें केनेडाने ३४ प्रति सैकड़ा, अमेरिकाने ३० प्रति सैकड़ा, प्रेट ब्रिटेनने १६ प्रति सैकड़ा और इटालीने ११ प्रति सैकड़ा माटरें मेजों। इन मोटरोंमें बंगालमें ३२ सैकडा, बम्बईमें २७ सैकडा, सिंघ और मद्रासमें १४ सैकडा और बमामें १३ सैकडा मोटरें आईं। मोटर साईकिस

इनका आयात भी ११ प्रति सैकड़ा बढा सन १६२५-२६ में जहां ये १६२६ आई थीं वहां २६-२७ में १८०३ श्राईं। जिनका मूल्य ६,८३००० की जगह १०,४७००० चुकाना पड़ा। प्रेट ब्रिटेनमें इनके बनानेवाले दाम घटानेके प्रवल प्रयन्नमें लगे हुए हैं। इसीलिये प्रेट ब्रिटेनसे इनका आयात बढ़ रहा है। वहांसे इस साल १६६५ मोटर साइकलें आईं। अर्थात इस काममें प्रेटब्रिटेनका माग ६२ प्रति सैकड़ा रहा।

### मोटर लॉरीज

स्टेशनों के आस पासके गांवों में जहां रेत नहीं है वहां पर यात्राके समय आने जाने के लिये मोटर-बसों का ज्यायात बढ़ा है। सन १६२४-२५ में जहां ये ३६ लाखकी २१६२ आई थी वहां सन १९२६-२६ में ८८ लाखकी ४८४० और सन २६-२० में १२० लाखकी ६३४३ आई थी वहां सन १९२६-२६ में ८८ लाखकी ४८४० और सन २६-२० में १२० लाखकी ६३४३ आई । इनमें से खाली एजिन ६३ लाख रुपये के ५३४५ आये। इससे यह प्रकट है कि भारतमें इनपर बॉड़ियां बनाने का काम बढ़ रहा है। इनमें से कई एजिन तो सवारी की बसों के लिये आये जिनपर यहीं बॉड़ियां बेठाई गई । इन एजिनों के आयात में कैना डा और अमेरिका का भाग मुख्य है मेट ब्रिटेन के एजिन महंगे पड़ने की वजहसे कम आते हैं। इन तीनों देशों के एजिनों का औसत मूल्य ध्यान देने योग्य है। सन १६२६-२७में एक अङ्गरेजी एजिनका औसत मूल्य १३५५ रुपया प्रति एंजिन रहा। सन १६२६ में कैने डाने मोटरबसें, बानें और लॉरियां ४८ लाख के मृल्यकी २३२२ भेजीं, अमेरिकाने ४६ लाख रुपयेकी २३२२ भेजीं जब कि मेट ब्रिटेनने १६ लाख रुपये मृल्यकी केवल ३४१ भेजीं।

#### भारतीय च्यापारियोंका परिचय

#### रबरके पदार्थ

गत वर्ष कच्चे रवरके दाम बहुत गिर गए इसिलए इसके आयातके मृत्यमें भी बहुत कमी हो गई। लेकिन यह बात प्रकट है कि मारतमें मोटर गाड़ियों के अधिक व्यवहारके कारण इनके सब तरहके ट्यू ब,टायरों के आयातकी संख्यामें वृद्धि ही रही। मृत्य सस्ता हो जाने के कारण चाहे दामों में घटी रही हो। मोटर टायर ११८ लाख रुपये के ३, १०,६५१ आये। इनमें ४२ लाख रुप के प्रेट-ब्रिटेनसे, २३ लाखके अमेरिकासे, २६ लाखके फ्रन्ससे और १७ लाख केने हासे आयात हुए। मोटर साइकलके टायरों में ६४ प्रति सेकड़ा अर्थात् १० लाख रुपये के प्रेट ब्रिटेनसे आए। साइकल के टायरों में प्रेट ब्रिटेनका भाग ४२ सेकड़ा और फ्रांसका ४६ सेकड़ा रहा। मोटर ट्यू ब प्रेट ब्रिटेनसे शिखके फ्रान्ससे ६ लाखके और अमेरिकासे ३ लाखके आए। रवरके ठोस टायर प्रेट ब्रिटेनसे था। लाखके आयात हुए।

## विविध धातुकी बनी हुई चीजें

इनका आयात ४०७ लाख रुपयेका हुआ, इनमें मुख्यतया नीचे लिखे अनुसार पदार्थ सन् १६२६-२७ में आये।

कृषि सम्बंधी पदार्थ १७ लाख रूपया कर्जाईदार लोहेके वर्तन ४० लाख रूपया मकान सम्बन्धी पदार्थ ३४ लाख रूपया घरेलू पदार्थ १० लाख , अन्य सामान तथा औजार ७६ लाख रूपया चूल्हे सम्बन्धी पदार्थ ६ लाख , धातुके लैम्प ८० लाख रूपया गैसके मैन्थल ६ लाख ,

धातुके छैम्प मुख्यतया जर्मनीसे आये जिसने ६२ सैकड़ा अर्थान् ३९'५६००० छेम्प भेजे, अमेरिकाका भाग इस व्यापारमें २० सैकड़ा रहा जहाँसे १७,४८००० छैम्प आये। कृषि सम्बन्धी पदार्थोंमें मुख्य भाग मेटिब्रिटेनका रहा जिसने १४ छाख रुपयेका सामान भेजा। अन्य सामान और औजार ७६ छाखके आये जिननें मेट ब्रिटेनसे ४३६ लाख रुपयेके आये। कर्छ्दार छोहेके बर्तनोंमें १६ लाखके जापानसे और १० छाखके जर्मनीसे आये।

इन कुछ पदार्थों में प्रेट ब्रिटेनका भाग ३६ जर्मनीका ३१ स्रमेरिकाका १४ और जापान तथा अन्य देशोंका १३ प्रति सैंकड़ा रहा।

### स्वानिज तैल

इसमें करोसिन, पैटरोल, और लुब्रीकेणिटग तेल मुख्य है। इसके अतिरिक्त व्हाइट आंइल भी आता है जिसकी अन्य सब तैलोंमें गणना होती है। इस तैलमें किसी प्रकार रंग या गंध नहीं होती। यह तैल मुख्यतया जर्मनीसे आता है। सन् १६२६-२० के समूचे आयातमें ३८ सैकड़ा कैरोसिन, ४६ सेकड़ा पैट्रोल, और १३ संकड़ा माग लुत्रीकेटिंग आह्लका रहा। इस वर्षे कैरोसिन आहुल कुल मिलाकर ४२६३ लाख रुपयेका ६४० लाख गैलन आया।

इंधनके काममें आनेवाला तेल —रेल, जहाज और कल कारखानोंमें इसका व्यवहार बढ़ जानेसे इसका आयात १,६६ लाख रूपयेका ६०५ लाख गैलन हुआ। पारसते यह सबसे अधिक अर्थात् ६६० लाख गैलन आया। बोरनियों और स्टेटसेटलमेंटसे मिलाकर २४० लाख गैलन आया।

कत्त पुर्जोंमें लगानेका तेल —जूर मिलोंके लिए ब गालमें यह तेल १४० लाख गैलन ६२ लाख रुपयेका आया। इसमेंसे बोर्गनयोसे ८० लाख गैलन ओर अमेरिकासे ६० लाख गैलन आया।

मोटर स्प्रिट—विदेशी मोटर स्प्रिटका आयात बहुत कम **भ**र्थात् कुल ३८०० गैलनका हुआ। भारतमें पैटरोलकी माँग वरमा श्रीर भारतके श्रान्य स्थानोंसे पूरी हो जाती है। पैटरोल सौर अन्य मोटर स्प्रिटका आयात बरमासे ३६० लाख गैलनका हुआ।

### बने हुए खाद्य पदार्थ

इनका श्रायात ५५० लाख रुपयेका हुआ। भारतमें यग्निष शुद्ध और पिवन्न खाद्य पदार्थी-की कमीं नहीं है पर ननीन सम्यताके इस जमानेमें डब्बे और बोतलोंमें बन्द किये हुए विसकुट, कैक, चाकतेट, जमे हुए दूप, यहांतक कि घासफ्सके बने हुए बनस्पति घो नामक पदार्थमें करोड़ों रुपये बाहर जाते हैं। रोटी, बाटी, मिठाई आदि बनानेमें इस वेजिटेविल आंइलका प्रचार भारतमें बहुत बढ़ रहा है। यह देशका दुर्भाग है कि उसके पिवन्न और बलदायक पदार्थोंका स्थान ये घास फूसकी चीजें प्रहण कर रहीं है। इस पदार्थका मुख्य आयात नैदरलैण्डसे होता है। जहांसे १,२७ लाखका यह विह्जीटेवल प्रोडक आया। इससे भी श्रिष्ठक आश्वर्यप्रद बात यह है कि बिब्बोंमें बन्द होकर विलायती जो ( Harly ) का आटा भी यहां लाखों रुपयेका आता है। साबू-दाना और उसका आटा ११ लाख रुपयेका और जमा ह्आ दूध ७६३ लाख रुपयेका भाया। ४९ लाख रुपयेकी विस्कुट और डबल रोटियां आई। मुरव्या और श्राचार भी आस्ट्रेलियांसे तीन लाख रुपयेके आये।

## मादक पदार्थ

ये पदार्थ ३५३ लाख रूपयेके आये। सन् १६२५-२६ में जहां ७५ लाख गैलन इनका आयात हुआ था वहां सन् २६-२७ में ६३ लाख गैलन हुआ। सिन्धको छोड़कर अन्य सब बन्दरों में इनके आयातकी वृद्धि रही। बंगालका आयात सबसे अधिक अर्थात् १८,६२००० गैलन झौर बन्बईका उससे कम अर्थात १६,४१००० गैलन रहा। मगर मूल्यमें बंगालको एक करोड़

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

रुपया देना पड़ा और बम्बईको एक करोड़ पांचलाख देना पड़ा । इससे मालूम होता है कि बम्बईमें बढ़िया शराबकी स्थपत अधिक है। बरमा और मदरासमें क्रमशः ५० लाख और २० लाख का आयात हुआ। इन पदार्थों में प्रेट ब्रिटेनसे मुख्यतया व्हिस्की और फ्रान्ससे ब्रांडी आती है। शौपेन आदि बढ़िया वाईन भी फ्रांससे आती है। चपरोक्त आयातमें प्रेट ब्रिटेनका १३६ लाखका और फ्रांसका ५१ लाख रुपयेका भाग रहा।

### कागज और पुष्ठा

ये वस्तुएं ३०८ लाख रूपयेकी भाईं, छापने का कागज एक करोड रूपये का तीस हजार टन खाया । ५९ लाख रूपयोंका समाचार पत्रोंका कागज आया । इस काम में नारवे और जर्मनीका भाग बढ़ा तथा में टिबट नका भाग घटा । लिखनेका कागज और लिफाफे ५६ लाख रूपयेके आये जिसमें ३० लाखके खकेले प्रेटिबटनसे और शेष दूसरे देशोसे आयत हुए । पेकिंगका कागज ४० लाख रूपयेका आया । स्वीडेन और नैदर लैएडसे इसका आयत बढ़ा और में टिबटनसे घटा । पुगनी रहीका आयात ३८ लाख रूपयेका हुआ । इसमें मुख्य भाग प्रेटिब्रटेनका रहा । भाव सस्ता कर देनेके कारण अमेरिकासे भी इस वस्तुका आयात बढ़ा । मोटे कागज़ और पृद्वेका खायात ३०।। लाखका हुआ ।

सन् १९२६ में भारतमें ६ कागज़ मिलें थी। जिन्होंने ३२१४४ टन कागज़ बनाया। रसायन पदार्थ

इतका खायात २४४ लाख रूपयेका हुआ। इतमें मुख्य भाग सोड़ाका रहा जो १०६ लाख रूपयेका आया। इसके आयातमें मुख्य भाग घेटब्रिटेनका रहा। सोडियम कारबोनेट ५८ लाख रूपयेका आया जिसमेंसे ५३ लाखका घेटब्रिटेनने भेजा। कास्टिक सोडा और सोडियम कारबोनेट कमसे १८ लाख और ९ लाख रूपयेके आये। तिजाब ६॥ लाखका, फिटांकरी ३ लाख रूपयेकी, अमोनिया और नमक ८ लाख रूपयेका, गन्धक १६ लाख रूपयेका, धोनेके मसाले ८ लाख रूपयेके धायात हुए। ग्लेंसरिन, पोटासियम क्लोरेट और जिंकब्रोमाइड आदिके आयातमें भी वृद्धि हुई। जडीबिटिया और औषाधियं

इनका आयात २०६॥ लाख रुपयेका हुआ। कपूर २८ लाख रुपयेका आया, जिसमें २८ सेकड़ा भाग जापानका रहा बाकी चीन हांगकांग और जर्मनीसे आया। कुनैनका आयात १२००० रतल, और सिकोनाकी छालका २०५००० रतल हुआ। पेटण्ट औषिथे '२७ लाख रुपयेकी आई', जिनमें प्रदेशिटेनने १५ लाखकी, अमेरिकाने ३ लाखकी और जर्मनीने ५ लाखकी मेर्जी। कोकेन ५५१ औंस, और मारिक्रया १०५० औंस आया। अफ्रीम और मारिक्रयाकी चीजोंका आयात १००० का हुआ।

#### नमक

यद्यपि विदेशी नमकका आयात सन् १६२५-२६ से पिमाणमें घटगया पर भावकी तेजीके कारण इसके मूल्यमें बढती रही। ध्यर्थान् जहां १६२५-२६ में ५,६०००० टनका मूल्य १०४ लाख रुपया देना पड़ा था वहां २६-२७ में ५,४२००० टनका मूल्य १२६ लाख रुपया चुकाना पड़ा। यह पदार्थ मुख्यतया बंगालमें और उससे कम बरमामें धाता है जहांके लोग महीन—पिसा हुआ— नमक श्रिषक पसन्द करते हैं।

#### औजारयंत्र आदि

इनका आयात ४०१ लाख क्षयेका हुआ। इसमें बिजलीके पदार्थ टेलियाफ़ और टेलीफोन की चीजें भी सम्मिलित हैं। बिजलीके चीजोंमें मुख्य हाथ येटिब्रिटेनका है। जहांकी चीजें नेदर-लैण्ड और अमेरिकाके साथ प्रतिद्वन्दना होते हुए भी अच्छी बिकतीं हैं। येटिब्रिटेनसे विजलीकी चीजोंका—जैसे लैम्प बैटरी आदिका - आयात १७० लाखका, अमेरिकासे ३३ लाखका, नेदरलैएडसे १० लाखका, और जर्मनीसे २२ लाखका हुआ।

#### वाद्ययंत्र

वाद्यंत्र, सिनेमाकी फिल्म और फोटोकी चीजोंका आयात इस वर्ष बढ़ा। इस मदमें घेट-ब्रिटेनने २५१ लाख रूपयेका, अमेरिकाने ५६ लाख रूपयेका, नेद्रग्लैएडने १० लाख रूपयेका, इटलीने ८ लाख रूपयेका, और जापानने ४ लाखका माल भेजा।

#### मसाले

ये ३१२ लाख रुपयेके आये। इनमें काली मिर्च १६ लाख रुपयेकी आई। सुपारी मुख्यतया स्टेटसेटलमेंटसे आती है जिसका आयात २५० लाख रुपयोंका हुआ। लोंग ३४ लाख रुपयोंका मुख्यतया केपकालोनी, जंजीबार आदिसे आया।

#### सिगरेट

भारतमें सिगरेटका आयात २ करोड़ ५६ लाख रुपयेका हुआ। इसमें कगीब ४१६ लाख रुपयेकी कची तमाखू आई। जिससे यहां सिगरेट बनाई गई। भारतीय तमाखूके संरक्षणके लिये विदेशी तमाखूपर १) रतलसे बढ़ाकर इन्पोर्ट ड्यूटी १॥) रतल मार्च सन् ६६२६से करदी गई।

इस काममें प्रधान हाथ प्रेट त्रिटेनका है। यहांसे १४३ लाखका आयात होता है। इजिप्टसे आयात कुछ कमी हुई, पर अमेरिकाका आयात बढ़ा, सिगार और चुरटका आयात १६ लाख रुपयेका हुआ।

## कांच और कांचकी वस्तुएं

इनका आयात २५३ लाख रुपयोंका हुन्ना। जापान इस काममें उन्नित करता जा रहा है। उसने जेकोस्लोवेकियाको इस काममें पीछे रखदिया है जहांसे ६३ लाख रुपयेका आयात हुन्ना। जापानसे ६६६ लाख, जमैनीसे ५२ लाख, और बेलजियमसे २७ लाखका आयात हुन्ना। में टिब्रिटेनसे भी २५६ लाख रुपयेका माल न्नाया।

चूड़ियां ९५ लाख रुपयेकी आईं। जिसमें जेकोस्लोवेकियासे ५१ लाख और जापानसे २१ लाखकी आईं। भूठे दाने और मोती ३१ लाखके आये। बोतलं और शीशियां ३८ लाखकी आईं, जिसमें जर्मनीसे १६ लाखकी, जापानसे १२ लाखकी और मेटिब्रिटेनसे ६६ लाखकी आई! लैम्पकी चिमनियां और कांचके सामान जो मुख्यतया जर्मनी और अमेरिकासे आते हैं। १४लाख रुपयेके आए। कांचकी टट्टियां ३१३ लाख रुपयेकी २५० लाखवर्गफट आई!

रंग

रंग २१३ लाख रूपयोंका द्याया। इस काममें मुख्य हाथ जर्मनीका है । जहांसे अलीजरीन रंग १८ लाखका स्वीर अनीलीन ८४ लाखका स्वाया । प्रेटब्रिटेनसे यह माल क्रमशः ६ स्वीर ७ लाख रूपेयेका आया। रोष मुख्य आयात अमेरिका बेलिजयम और स्वीटजरलैंड से हुआ।

### जवाहिरात और मोर्ता

इनका आयात १,०० लाखका हुआ। जिसमें हीरा ५८ लाख रुपयेका आया। जवा-हिरातका आयात वेलिजयमसे ३० लाखका हुआ। प्रेटब्रिटेनसे १२ लाख तथा नेदरलैंडसे ८लाखका मोतीका आयात ३४३ लाखा रुपयेका हुआ। मोती मुख्यतया बहरीन टापू श्रौर मिस्कटसे आते हैं। यहांसे ये ३० लाख रुपयेके आये।

### दियासलाई

दियासलाई भारतमें ७५ लाख रुपयेकी आई। विदेशी माचिसका आयात क्रमशः घट रहा है। इसका कारण भारतमें होनेवाले ख्योगका प्रचार है। मुख्य घटी बम्बई और बंगालके आयातमें हुई है। सन् १६२५के अंतमें भारतमें दियासलाईके ३४ कारखाने थे। जिनमेंसे कई मुख्य कारखाने स्वीडिश और जापानी कम्पनियों द्वारा चलाये जाते हैं। सेफ्टी माचिसका आयात १५ लाख रुपयेका हुआ जिसमें स्वीडनका ६६ सैकड़ा और जापानका २२ सैकड़ा भाग रहा। जापानी दियासलाईका आयात घटा तथा स्वीडनका बढ़ा है। स्वीडनसे ६१ लाख रुपये की और जापानसे सिर्फ १०६ लाख रुपयेकी सबप्रकारकी माचिस यहां आई। जेकोस्लेबेकिया और जापानसे सिर्फ १०६ लाख रुपयेकी सबप्रकारकी माचिस यहां आई। जेकोस्लेबेकिया और जापानसे मी थोड़ीसी माचिस आई।

#### कीयला

विदेशी कोयलेका आयात ३१ ला॰ रूपयेका हुआ। प्रेटब्रिटेनमें कोयलेकी हड़तालके कारण वहांका आयात कम हुआ। सन् १६२४, २६में ३७२००० टन कोयला आया था। इस साल १४२००० टन आया। अर्थात् ६० सैकड़ा कमी हुई और मूल्य ८८ लाखसे घटकर ३१ लाख रह गया। दिल्ली अफ़ीकाका कोयला जो गत वर्षों में बम्बईमें अधिक आता रहा है वह अन्य देशोंने लेलिया। इसलिये नेटालसे यहां आयात घटकर ११४००० टनसे ८६००० टन रह गया। गत वर्ष प्रेटब्रिटेनसे ६७००० टन आया था उसके स्थानमें इस वर्ष केवल १३००० टन आया। इतना कम आनेका कारण प्रेटब्रिटेनमें कोयलेकी हडताल है।

इस प्रकार भारतके आयातका वर्णन हुआ, पर इससे यह नहां समम्मना चाहिये कि यह सब पदार्थों के आयातका वर्णन हो चुका हो। नहीं अभी छोटी बड़ी बीसों वस्तुएं ऐसी हैं जो भारतमें छाखों करोड़ों के मूल्यकी आती हैं। जैसे मिट्टीके पदार्थ, पहननेके कपड़े, जूते; घड़ी घंटे, छाते और छातेके सामान, स्टेशनरी, साबुन, तेल, लेव्हेण्डर, वार्निशकी चीजें आदि २, इनका वर्णन कहांतक किया जाय। यहां केवल यही कहना पड़ता है कि यह भारतका दुर्दिन है जो उसके बाजार विदेशी वस्तुओंसे इस तरह पाटे जाते हैं।

आगे द्याब हम भारतके निर्यात व्यापारका वर्णन करते हैं। इससे पाठकोंको विदित हो आयगा कि किस तरह भारतके मालका निर्यात होता है।

#### -:-0-:-

### निर्यात व्यापार

भारतका एक्सपोर्ट इम्पोर्टकी अपेशा अधिक है। देशको इम्पोर्टके लिये मूल्य चुकाना पड़ता है और एक्सपोर्टके लिए उसे मूल्य मिलता है। भारतका एक्सपोर्ट अधिक है इससे यह नहीं समन्मना चाहिये कि उसे अपने इम्पोर्टका मूल चुकाकर एक्सपोर्टकी अधिकताके स्वरूप कुछ मिल जाता है या बच जाता है, नहीं उसके एक्सपोर्टकी अधिकता होम चार्जेस आदिके रूपमें चली जाती है यह पहले लिखा जा चुका है। यह भी पहले लिख दिया है कि उसके एक्सपोर्टका मुख्य भाग कच्चे पदार्थ और खाद्य द्रव्योंका होता है। उसके एक्सपोर्टके या तो विदेशोंको भोजन अर्थान् खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होती है या उन विदेशोंको अपने उद्योगके लिये कच्चे पदार्थोंकी प्राप्ति। इस भांति भारतके एक्सपोर्ट से उन विदेशोंके खाद्य और उद्योगके लिये कच्चे पदार्थोंकी पूर्ति होती है। इसका विस्तार पूर्वक हाल इस प्रकार है। भारतका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों उपापार किस कदर बने हैं पहले यह देखिये—

### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

युद्धके पहलेका खोसत युद्धके समय औसत सन २५-२६ सन २६-२०६के इम्पोर्ट ६०१,४५,८४,७२००० ६०१,४७,८००० ६०२,२६,१७,५७०००६० २,३१,३१५८००० एक्सपोर्ट ६,२,१६,४६७३००० ६,२,१६,६६,७००००० ६,३७४८४२००० ६,३,०१,४३१६००० सन् १९२६-२७ में ३,०१ करोड़ रुपयेका निर्यात हुआ उसमें मुख्य पदार्थों का विवरण इस मांति है—

### (१) खाद्य पदार्थ,

धान्य पदार्थ सौर झाटा क० ३६,२४,६०,००० चाय ,, २६,०३,९८,००० मिर्च मसाला फड झौर मछली ,, ३,२१,२३,००० अफीम ,, १,३२,६३,००० काफी ,, १,३२,६३,००० तमाख् ,, १,०४,१५,०००

#### (२) कच्चे पदार्थ,

,, 48,98,99,000 रुट्ट ,, २६,७८,०४,००० पाट ,, ¿ŧ,o८,७७,**०**०0 तेलहन " **6,29,**44,000 चमड़ा , ४,६२,७६,००० खल, मोम खाद पदार्थ ,, ५,६१,५२,००० गोंद राल लाख ,, ३,६३,१४,००० ऊन ,, २,६०,१४,००० रबड ,, عربه في به ١٠٥٥ ،,٥٥٥ धातु ,, १,६०,१३,००० लकड़ी काठ धातुके व्यतिरिक्त व्यन्य खनिज पदार्थ पत्थर आदि १,११,००,००० ,, १,०६,२५,००० घास चारा भूसी **,, ८٥,٤२,०००** कोयला

### (३) बने दुए पदार्थ

पाटके पदार्थ हैसियन चट्टी आदि ,, ५३,१८,०६,००० सृत और कपड़ा ,, १०,७४,८६,००० चमड़ा (कमाया हुआ) ,, ७,५०,०२,०००

| धातुके पदार्थ                         | <b>४,७</b> ४,१६,००० |
|---------------------------------------|---------------------|
| रसायनिक पदार्थ जड़ी बूंटी और झौषधियां | २,६४,⊏२,०००         |
| रंग                                   | १,२४,१५,०००         |
| <b>ऊनी सूत और कपड़ा</b>               | ७५,१४,०००           |
| (४) डाक्से निर्यात                    | २,४९,६६,०००         |

सन १६ २६-२७ के एक्सपोर्ट में भिन्न भिन्न विदेशोंका भाग इस भांति रहा:-

| प्रेट ब्रिटेन | रू० ६६,५२,००,०००         |
|---------------|--------------------------|
| जापान         | " ४१,२७,० <b>०,०</b> ००  |
| अमेरिका       | ,, ३६,४१,००,०००          |
| जर्मनी        | " २०,४३,००,०००           |
| सीलोन         | ,, १४, <b>⋷६,००,०</b> ०० |
| फ्रान्स       | ,, <b>₹3,€9,</b> 00,000  |
| इटली          | ,, ११,५,४,००,०००         |
| चीन           | ,,    ११,३१,००,०००       |
| बेलिजयम       | ,, =,=3,00,000           |

जिस भांति भारतके आयात व्यापारमें मुख भाग घेट ब्रिटेनका है अर्थात् वह सबसे अधिक माल यहां भेजता है उसी भांति घेट ब्रिटेनको यहांसे जाता भी सबसे अधिक है।

# पाट और पाटके बने पदार्थ

भारतके एक्सपोर्ट में पाटका सबसे अधिक भाग है। सन ११२६-२९ में पाट और उसके बने पदार्थ दोनों मिलाकर ७६ ६६ लाखका निर्यात हुआ। सन १९२५-२६ से इनका निर्यात वजनके परिमाणमें अर्थात १४,५८,००० टनसे बढ़कर १५,६८,००० का हुआ पर मूल्यमें सस्ते दामोंके कारण बहुत घटी रही अर्थात् ६७ करोड़से घटकर ८० करोड़ रूपया ही रह गया। कच्चे पाटका भाग ३३ सेकड़ा और बने हुए मालका ६७ सेकड़ा रहा। नीचे सन १६१३-१४ और गत तीन वर्षों के निर्यातका व्योश दिया जाता है:—

|              | १-१३-१४                       | १ स्२४-२५                 | <b>१९२५-२</b> ६  | १९२६-२७                |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| पाट ( टन )   | ७,६८,०००                      | <b>દ</b> , <b>-દે,૦૦૦</b> | દ <b>,૪૭,૦૦૦</b> | <b>७,०८,०</b> 00       |
| बोरे (संख्या | <b>ज्ञाख) ३</b> ६, <b>९</b> ० | ४२,५०                     | <b>8</b> २,५०    | 88,€0                  |
| कपड़ा( गज ल  | ाख) <b>१,</b> ०६,१ <b>०</b>   | १,४५,६०                   | <b>१</b> ,४६,१०  | <b>१</b> ५ <b>०३</b> ० |

६५

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

सन १९२६-२७ में कच्चे पाटकी ३६,६४,००० गाँठे भेजी गई जिनमेंसे प्रेट ब्रिटेनने ६,६८००० गाँठें लीं। सन १६२५-२६ में प्रेट ब्रिटेनने ९,७७,००० गाँठें ली थीं अर्थात् १९२५-२७में पूर्व वर्षसे एक सैकड़ की घटी रही पर मालके दामोंमें सस्ते मानके कारण बहुत घटी रही, अर्थात् सन १६२५-२६ में प्रेट ब्रिटेनको १०,५७ लाख रुपया देना पड़ा था, वही सन् १९२६-२७ में ६,१४ लाख रुपया ही देना पड़ा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि वर्ष के पहले ६ महीनोंमें जब प्रेट ब्रिटेनमें कोयलेकी हड़ताल रही तब तक उसने केवल ६५,००० गांठें लीं और बाकी शेष ६ महिनोंमें। इस काममें जर्मनी सबसे प्रमुख रहा क्योंकि उसने ७,४० लाख रुपयेकी १०,२५००० गांठें लीं। अमेरिकाको ५,९६ ००० फ्रांसको ५०४००० इटलीको २७४००० बेलिजयमको २४८००० स्पेनको १८७००० नेदरलैंडको ७२००० सौर जापानको ५१००० गांठें मेजी गई।

नीचे कच्चे पाटके निर्यात और स्थानीय मिलोंकी खपतका व्यौरा दिया जाता है-

| यु                | द्धके पूर्वका श्रोसत       | १६२५-२६<br>( गांठें ) | १९२६-२७                        |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| घेट ब्रिटेन       | १ <b>६,६१,</b> ०००         | ٥٥٥,٥٥٥               | ٤,६८,٥٥٥                       |
| जर्मनी            | ६,२०,०००                   | 6,20,000              | १०,२५,०००                      |
| बाकी यूरप         | <b>१०,६</b> ६, <b>०</b> ०० | १२,१०,०००             | १२,६१,०००                      |
| <b>अमेरिका</b>    | 4,88,000                   | <b>५,११,००</b> ०      | <b>५,</b> ८६,०००               |
| अन्य देश          | २६,०००                     | १,१६ं,०००             | १,१४,०००                       |
| कुछ निर्यात       | <del>४२,८१,०००</del>       | <u> ३६,२४,०००</u>     | 39,68,000                      |
| भारतकी मिलोंमें र | वपा ४१,५०,०००              | <i>६४,६७,००</i> ०     | ૂ <u>ધ્ર</u> ય, <b>૨૭,</b> ૦૦૦ |

इन अङ्कोंसे पाटके नियात और उसकी स्थानीय खपनका पता चल जाता है।

### बोरे —

बोरोंका निर्यात सन् १६२६-२७ में ४४,६० लाखका हुआ जिसका मृह्य २४६ करोड़ रू० मिला। सबसे अधिक बोरे आस्ट्रेलियाने लिये जो ८,६० लाखका खरीददार रहा। मेट ब्रिटेनने ३,९० लाख, अमेरिकाने २,८० लाख, जावाने २,७० लाख, जापानने २५० लाख और हांगकांगने १६० लाख बोरे लिये।

#### चही कपड़ा

सन् १६२६-२७ में इसका निर्यात गत वर्ष के १४६१० लाख गजसे बढ़कर १५०३० लाख गजका हुआ, पर मूल्य ३२ करोड़की जगह २८ करोड़ रुपया मिला। इसके निर्यातमें अमेरिकाका सबसे अधिक भाग रहा जिसने ६५ सैकड़ा अर्थात ६७,५० लाख गज माल लिया। मेटिब्रिटेनने ५ करोड़ गज, आरजेनटाइनने ३१ करोड़, केनाडाने ६ करोड़, चीन चौर हांगकांगने १॥ करोड़, ब्रास्ट्रेलिया और न्यूजीलंडने ३ करोड़, और दक्षिणी अफ़्किने ४० लाख गज माल लिया।

## पाटका इतिहास

आज जिस पाटके व्यवसायकी भारतमें इतनी धम है और जो यहांके निर्यातमें सबसे प्रमुख स्थान धारण करता है उसका १४० वर्ष पहले आजकलके सदश उपयोग करना कोई नहीं जानता था। इसका व्यापारिक महत्त्र गन शताब्दिके पूर्वीद्धिमें प्रगः हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस का जूट नाम संस्कृत शब्द "महट" अर्थात् तारसे पड़ा । योंतो भारतमें अंग्रेजोंका आगमनके पहलेहीसे कई पदार्थ तार बनानेके काममें आते थे पर अठारहवीं शताब्दिके अंतमें ईस्ट इंडिया कंपनीके अफसरोंको जहाओंके रस्से बनानेके लिए किसी पदार्थकी आवश्यकता हुई। इसी समय सिवपुर बोटेनिक गारडनके संस्थापक और डायरेक्टरने जूटको इस योग्य समभा और सन् १७९४ में इसकी एक गांठ इँ ग्लैयड भेजी गई। उसने डायरेक्टरोंकी समितिको जो पत्र लिखा उसमें इस तागेको जट बोलकर लिखा। सरकारी कागजातमें जूट नाम आनेका यही सबसे पहला अवसर था । इसके बाद कई पारसलें परीक्षार्थ भेजी गईं झौर सन् १८२० के लगमग एंबिंगडनके कारीगर इससे दरी बनानेके लायक तार निकालनेमें समर्थ हुए। सन् १८२२में डंडी ( Dundee ) में जुटका एक छोटा सा चालान पहुँचा पर वहांके कारीगर इससे तागा नहीं निकाल सके, इसिछए वह ४-५ वर्षतक तो पड़ा रहा और इसके बाद इसकी फर्श अथीत दरियां बता ली गई। उस समय वहां यह निश्चय हुआ कि इस पदार्थके लिए खास तरहके यंत्रोंकी आवश्यकता है। इस बातका प्रयत्न चालू रहा । सन् १८२८ में कच्चे जुटका यहांसे कुल १८ टनका चलान हुआ । कलकत्ताके चुंगी विभागमें जूट शब्द भिन्न मदमें आनेका यही सबसे प्रथम अवसर था। सन् १८३२ तक बास्तविक सफलता न हुई पर इस समय इहेल मछलीके तेलसे इसको नर्म बनाकर काम लिया गया। पहले जूटमें अन्य पदार्थ यथा फ्लैक्स झौर टो ( Flax and tow ) मिलाये गये पर सन १८३५में खाल्लिस जूटका सुत कातकर वेचा गया। सन् १८३७ में डंडो नगरमें जूटका दाम १८३२ से दुगुना हो गया। सन् १८३७ में डच सरकारने काफी भरनेके लिए डंडीमें जूटके बहुतसे बोरे खरीद किये। इस प्रकार डंडीमें जटके कारबारकी नींव जमी और यह पदार्थ व्यापारिक दृष्टिसे एक महत्वकी वस्तु गिना जाने लगा।

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

#### पाटकी खेती

इसकी खेतीका ठेका मानों बंगाल और आसामने ले रखा है, गंगा और ब्रह्मपुत्रकी तलाईमें खासकर इसकी खेती होती है। थोड़ीसी खेती बिहार उड़ीसामें भी होती है। जूटकी फसलका ६० सेकड़ा मध्य बंगाल और आसाममें होता है और इसलिए जूटसे पदार्थ बनानेवाले स्थानोंको कब मालकी प्राप्तिके लिए यहींपर निर्भर रहना पड़ता है। इसकी थोड़ीसी पैदावार मदरास और बंबईके इलाकोंमें भी होती है जिसे बिमालीपटम जूट कहते हैं। खोज करनेपर इस बातका पता चलता है कि मलावार जिलेमें और उस तरफकी निद्योंकी तराईमें मी जूटकी खेतीके लायक जमीन हे लेकिन अच्छी जाति और गहरी उपजकी बातके अतिरक्त बंगालके सहरा मजूरी सस्ती न होनेके कारण वहांपर समुचित खेती असम्मव सिद्ध हो चुकी है। अन्य देशोंने भी इसकी खेतीका प्रयक्त किया और वह अभीतक जारी भी है पर किसीकी सफलता नहीं मिली। चीन और फारमूसाके प्रान्तोंमें इसकी खेतीमें कुछ सफलता हुई है पर वहांकी पैदावार बंगालसे तभी मुकाबिला कर सकती है जब दाम बहुत तेज हों। इसके अतिरिक्त वहांका जूट बंगालके सहरा बहुया भी नहीं होता।

इसके पौधेको चिकनी जमीन बालू मिली हुई चिकनी मट्टी जिसमें जड़ आसानीसे पैठजाय बड़ी उपयोगी रहती है। बंगाल और आसामकी भूमि इसकी खेतीके लिए बड़े मजेकी है क्योंकि निदयोंकी बही हुई रेतकी भूमिके कारण रूपकको बिना अधिक खादके खेती करनेकी सुविधा रहती है। यह उँची और सूखी जमीनमें एवं तर और नीची जमीनमें अच्छा बढ़ता है। ठेकिन पिछली दशामें जूट अच्छा नहीं होता क्योंकि पौधेका नीचेका हिस्सा बहुन हुब जाता है। इसकी फसलको बढ़नेमें गर्मी बहुत सहायता पहुंचाती है। इसको थोड़े समय पहले और फिर उसके बादमें गहरी वर्षाकी भी आवश्यकता होती है। पौधा एकबार लग जानेपर विशेष लक्ष्य रखनेकी आवश्यकता नहीं रहती और वह १०१२ फुटतक लंबा बढ़ता है। यह मार्चसे लेकर मई महीनेतक बोया जाता है और फसल जुआईसे अक्टूबरतक उत्तरती है। सितंबरसे दिसंबरतक इसका बाजार रहता है। कितनी भूमिमें इसकी बोअनी हुई इस बातका सरकारी एस्टीमेट प्रतिवर्ष जुलाई महीनेमें प्रगट हो जाता है और भूमिकी गएगना एवं फसलके अनुमानका अंतिम लेखा सितंबर महिनेमें निकल जाता है। इसकी खेती २५३० लाख एकड़ भूमिमें होती है जिसपर २०-३० लाख किसान अपनी जीविकाके लिए निर्मर रहते हैं। वार्षिक पैदाबारकी भीसत एक एकड़ पीछे अनुमान १५ मन जूट (रेश) की बैठती है।

इसके लिए बोनेके समय—अप्रैल मई महीनोंमें—थोड़ी थोड़ी वर्षाका होना बड़ा लाभदायक होता है। वास्तवमें इसकी फसलकी पैदावार उचित जल वायुपर बहुत निर्भर करती है। जब इसका पौधा १० फुट ऊँचा हो जाता है तब काट लिया जाता हैं और उसकी गांठे बांध ली जाती हैं। पश्चात् ये गांठें पानीमें समूची ड्बो दी जाती हैं और उनपर मिट्टीके ढेले रख दिये जाते हैं जिससे गांठें पानीमें समुचित डूबो रहें। इस प्रकार दोसे तीन सप्ताहतक गांठे पानीमें पड़ी रहती हैं। इससे उसका रेशा नमें पड़ जाता है और सुविधासे अलग कर लिया जाता हैं। इस प्रणालीके किये जानेमें गांठोंपर दृष्टि रखनी पड़ती है कि वे आवद्यतासे अधिक पानीमें न रहें क्योंकि ऐसा होनेसे रेशा कमज़ोर पड़ जाता है। रेशेको अलग करनेकी कई विधियां हैं पर अधिकतर कृषक कमरतक पानीमें खड़ा हो जाता है और हाथमें एक गुच्छा पकड़कर जड़के मागको जोरसे हिलाता है जिससे रेशा ढीला पड़ जाता है। रेशा अलग कर लेनेपर वह धोकर धूपमें सुखाया जाता है। तब यह बाजारमें जाने योग्य हो जाता है।

सन् १८७४ में इसकी खेतीका अनुमान पैदावारके हिसाबसे ८६ लाख एकड़ भूमिका था। वहीं बढ़ते बढ़ते सन १६१२-१३ का पंचवर्षीय औसत ३१६ लाख एकड़ हो गया। युद्धके पूर्व सन् १६१३-१४ में इसकी खेती ३३,४२,२०० एकड़ भूमिमें हुई। इसके बाद इसकी खेतीमें कमी कर दी गई जिसके कई आर्थिक कारण हैं। महायुद्धके समयमें जूटके बने हुए पदार्थों के दाम कबे मालसे बेहिसाब ऊँचे रहे और उस समय चांवलका भाव बहुत तेज रहा। इसलिए जूट बोये जाने वाली उस भूमिमें—जिसमें चांवल बोया जा सकता था—कृषकोंने जूटको बंदकर चांवलकी खेती करना आरम्भ कर दिया।

पाटके दाम

पाटकी बढ़ती हुई मांगका पता इसके बढ़े हुए भावोंसे चल जाता है। सन १८५१ में ४०० रतलकी एक गांठका दाम १४ई रुपया था वही सन १६०६ में ५७ई रुपया हो गया। सन १६०७ में भाव घटकर ५०ई रुपया हो गया था। सन १६०८ तथा १६०६ में ६६ और ३२ई रु० गांठ ही रह गया था। सन १६१२ में थोकमालका दाम औसत ५४ई के और सन १६१३ में ७१ रु० रहा यहांतक कि सन १९१४ के अप्रेल महीनेमें भाव ८६ई अर्थान सन १८८०-८४ के भावोंसे तिगुना हो गया। युद्धकी घोषणा होनेपर भाव केवल ऊँचे रुक ही नहीं गया प्रत्युत वह नीचे गिर गया। सन् १६१३ के महंगे दामों एवं कृषिकी सुविधाजनक स्थितिके कारण दूसरे साल अर्थात सन् १६१४ में बड़ीभारी फसल हुई। उस वर्ष साधारण वर्षकी खपतकी अपेशा २० लाख गांठें अधिक हुई। ऐसी भारी पैदावारके कारण माव घटे बिना नहीं रहता और फिर उधर इस मालके प्रधान खरीददार जर्मनी और आस्ट्रेलियाके बाजार ही इसके लिए बंद हो गये। अन्य देशोंको सुख्यतया प्रेटिविटेनको भी इसके निर्यातमें बाधा पहुँची और इन सब कारणोंसे सन् १६१४ के दिसंबरमें भाव ३१ रुपया गांठ ही रह गया। मार्च १६१५ में दाम ४१ रुपया हो गया पर इससे कृषकोंको कुछ सहारा नहीं मिला।

क्यों कि मईमें माव घट कर फिर ३७ रुपया हो गया। जब अन्तिम रिपोर्टमें यह बात प्रगट हुई कि खेती एक तिहाई कम की गई है तो माव चढ़ा और सन १६१६ के माचमें ५६ रुपया हो गया। १६१६ से लेकर १६२० तक दामों में बहुत घट बढ़ रही। सन् १६१७ के अगस्तमें माव नीचेसे नीचे ३५ रुपया हो गया था जो सन् १९१६ के अगस्तमें ६५ रुपये तक हो गया। मालकी भिकी

कृषकसे लेकर शिपरतक जुटका हेन देन बीचमें बहुतोंके हाथसे निकलता है। जब माल तैयार हो जाता है कृषक उसे एक व्यापारीको बेच देता हैं। वह व्यापारी अपने आढ़ितयाके लिए खरीद करता है—जिससे उसे इस काममें लगानेके लिए रकम मिलती है – और माल खरीदकर कलकत्ते में अपने आदितये भेज देता है। आदितया उस मालको चाहे तो किसी बाहर भेजने वाली फर्म Exporting Firm या किसी मील या किसी बेलर या उनके किसी दुलालके हाथ बेच देता है। पाटका प्रधान स्थान नरायन गंज है। माल देहानसे नदी रेल या सडककी गहसे चितागोंग या कलकत्ता भेज दिया जाता है । देहातसे यह कची गांठोंमें बंधकर आता है इसके साफ करने या गांठ बांधनेमें रुईकी तरह इसमें माल नहीं छीजता। कलकत्ते के प्रेसोंमें इस भी पक्की गांठं बांधी जाती हैं और तब विदेशोंको चलान दे दिया जाता है। दलालोंकी बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं जिनमें मुख्यतयः अंग्रेज हैं हां, उनके नीचे मातहत दलाल under Broker हिन्दुस्तानी भी है। एक गांठका बंधान मोल या चलानके लिहाजसे ४०० रतलका समस्ता जाता है यद्यपि विदेशोंको भाव C. I. F.एक टन पर दिया जाता है। मालकी चमक और लम्बाई पर घटिया बढिया पन सममा जाता है। कई मिलें नर्म रेशा पसंद करती हैं और कई कड़ा। यदापि इसके कई नाम बोले जाते हैं --यथा उत्तरी, देसवाल, देशीइनेज आदि --पर व्यापारीका मारका मुख्य समस्ता जाता है और नारायणगंजकी पैदावारका माल नरायण गंजी और सिराजगंज का सिराजगंजी वहलाता है। सबसे घटिया माल टालका (Rejection) बोलकर बेचा जाता है और ट्रकड़े (Cuttings) पौधेके कड़े और लकड़ीदार भागको कहते हैं।

जूट भारतवर्षका एक मुख्य पदार्थ है । कलकत्तासे जितना माल निर्यात होता है उसमें ५० प्रतिशत भाग कहा जूट और इसके बने हुए मालका रहता है अर्थात् इसका निर्यात भारतके समूचे निर्यातका एक चतुर्थाश भाग ले लेता है। सन् १९२२-५३ में जूट भौर उससे बने हुए मालका निर्यात ६२ करोड़ रुपयेका, सन् १६२४-२५ में ८१ करोड़का सन् १६२५-२६ में ६७ करोड़का और सन् १६२६-२७ में ८० करोड़ रुपयेका हुआ। इस निर्यातमें ६९॥ सैकड़ा भाग बंगालका रहता है, इस लिहाजसे यदि यह कहा जाय कि जूट और उसके पदार्थों का निर्यात अकेला बंगाल करता है तो कुछ अनुचित नहीं होगा। इस न्यापारसे

सरकारको जो लाभ होता है एसपर विचार करें तो कहना होगा कि जूट और उसके बने मालकी एक्सपोर्ट ड्यूटीका औसत गत तीन वर्षों में ३॥ करोड़ रुपया बंठा । अन्य पदार्थों की एक्सपोर्ट ड्यूटी २ करोड़ रुपये बैठी, इस हिसाबसे कहना होगा कि गत तीन वर्षों में अकेले जूट व्यवसायने समृची एक्सपोर्ट ड्यूटीका ६४ सैकड़ा भाग सरकारको दिया ।

जूट मिलें

\_ बहुत पहलेसे बंगालमें जूट काता खौर बुना जाता था पर गत शताबिद्के आरम्भ तक इसका व्यवहार देशके भीतर ही परिसीमित था। यहांके बने हुए बोरोंके बहुन सस्ते होनेके कारण बाहरी लोगोंका ध्यान इधर आकर्षित होने लगा। हाथके बने हुए बोरोंका कारवार यहांपर कल कारखाने न खुले तबतक चलता रहा। डंडीमें कलसे काता हुआ सृत सन् १८३४ में बिकने लग गया पर भारतमें इससे २० वर्ष बाद सूत कातनेकी मिल बैठाई गई। सन् १८५३ में जार्ज ] आकर्लेंड नामक सीलोनका एक काफीका व्यापारी कलकत्ता आया और सम् १८५४ में वह डंडी गया। वहां उसने जूट व्यवसायको देखा और फिर यहां आकर अपने साथ लाई हुई मशीनरीसे उसने सन् १८४५ में सीरामपुरके पास सबसे पहली एक जूट कातनेकी मिल बैठाई। ८टन प्रति दिन सृत कातने वाली इस मिलसे कलकत्तामं जूट मिलका श्रीगणेश हुआ। इस सृतसे चड़ी बनानेके लिए जार्ज आकलेगड़ने हाथ कर्षे बनाये। यन्त्र द्वारा चलनेवाले कर्षों (Looms)की स्थापनाका श्रोय बोर्नियो कंपनी (Borneo Co) को है जिसकी एजंट जार्ज हेंडग्सन कम्पनी थी। इस बोर्नियो जूट कम्पनी लिमिटेड नामक मिलकी रिजस्ट्री इंग्लेंडमें हुई। १६२ कर्घों की इस मिलकी स्थापना सन् १८५६ में हुई। इसमें कातना और वुनना दोनों काम मशीनसे होने लगे। इस मिलको बड़ी सफलता मिली, पांच वर्ष में कारखाना दुगुना हो गया यहाँतक कि सन १८७२ में बुननेके ५१२ साँचे हो गये श्रीर तब इसका नाम बारानगर जुट फेकरी कम्पनी लिमिटेड रखा गया।

# जूट मिल एसे।सिएशनकी स्थापन।

बोरिनयो कम्पनीके बाद सन् १८६२ में गौरीपुर और सिराजगंत मिल्स और सन् १८६६ में इण्डिया मिल्स नामकी मिलें बनीं। सन् १८५९ से १८७३ तक इन मिलोंने अपने कर्षे ६५० से बढ़ाकर १२५० कर लिए। इनकी बढ़तीको देखकर सन् १८७२ में पांच और नई कम्पनियोंकी स्थापना हुई जिनमें दो की रिजस्ट्री स्काटलेंडमें हुई। दो वर्ष में ८ नई मिलें बन गईं। जिनमें ३५०० कर्षे हो गये जो आवश्यकतासे अधिक जान पड़े। इस कारण कमरहृटी कम्पनीके सिवाय जो सन् १८७७ में बनी थी सन् १८८२ तक और कोई नई मिल नहीं

बनी। इस समय कुल कर्घों की संख्या ५१५० थी जो अगले तीन वर्षों में ६७०० हो गई। इस समय फिर मालकी पैदाबार आवश्यकताले अधिक जान पड़ी और इसी समस्याको हल करने के लिए इण्डियन जूट मिल एसोसिएशनकी स्थापना हुई। पहली साधारण सभा १० नवंबर सन् १८८४ को मि० जे० जे० केपविकके सभापतित्वमें हुई इस समयसे यह एसोशियेशन सामयिक व्यापारिक परिस्थितियों को हल करने का बड़ा भारी काम करती रही है। सन् १८८५ से लेकर १८६५ तक कोई नई मिल नहीं बनी पर पुरानी मिलों में ही कर्घों की संख्या ९७०१ तक पहुँ च गई जिनमें ३११७ चट्टी कपड़े के थे और ६५८४ बोरों के।

## वर्तमान शताब्दिमें जूटके उद्योगकी उन्नति

सन १८४ तक ६७०१ कर्षे थे इसी समय मिलोंमें बिजलीकी रोशनी लग गई जिससे मिलें रातको भी चलने लगीं। इसके बाद जो उन्नति हुई वह ध्यान देने योग्य है क्यों कि पांच ही वर्षों में और कई नई मिलें बन गईं और इस शताब्दिके आरम्ममें कर्घों की संख्या १५२१३ पर पहुंच गई। अगले चार वर्ष तक समय अन्छ। नहीं रहा पर सन १६१०में ६ मिलें और बनीं। छनसे कघों की संख्या ३२७४५ हो गई। १६१०से लेकर महायुद्धके आरम्भ तक तीन नई मिलें बनीं पर पुरानीमें ही कघों की बढ़तीके कारण सब १६१५में कघों की संख्या ३८३५४ होगई। युद्धके समय ६ नई मिलें बनी और युद्धकी समाप्ति तक ६ और बन गई। इनमेंसे दो मिलें मारवाडी व्यापारियोंने बनाई यहीं से जटके व्यवसायमें भारतीय प्रबन्धका सूत्रपात हुआ। सन् १९२५में दो अमेरिकन मिलें खुली जिनको मिलाकर हुगली नदीपर अमेरिकन मिलें तीन होगईं। इसके बाद कोई नई मिल नहीं बनी है। क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष अनुभवमें आ चुकी है कि पहलेही आवदयकतासे अधिक मिलें मौजुद हैं और उनसे बना हुआ माल दुनियाकी खपतसे अधिक है। ऐसी स्थितिमें मिलोंने कमती समय काम करना तै किया जिससे सन् १६२१ के अप्रैल माससे मिलें कम समय चलने लगीं और वह नियम अभी तक जारी हैं। इस समय मिलें ५४ घंटे प्रति सप्ताहके हिसाबसे चलती हैं। ऐसा होनेपर भी कई मिलोंने कर्च बढाये और सन १६२१में ६००० कर्घ बढ़ गये यद्यपि मिलें कम समय चलने लगीं पर कर्चेंके बढ़तीके कारण परस्थित विशेष नहीं सुधरी इस्रिलिए यह नियम भी पास किया गया कि जो कुछ कर्घोंका आर्डर दे दिया गया है उसके अलावा और कर्घे न बढाये जायं।

यह भारतमें जूट चद्योगकी आइचर्यजनक उन्नितका वर्णन हुआ। कहना नहीं होगा कि आज देशमें जैसी अच्छी दशा इस चद्योगकी है वैसी अन्य किसीकी नहीं। आज भारतमें कुल ६० मिले हैं जिनमेंसे ८६ मिलें बंगालमें हैं। ये सब मिलें हुगली नदीके किनारेपर बनी हुई हैं जिनमें अनुमान ३,४०,००० मजदुर काम करते हैं इनमें कुल कर्योंकी संख्या ४६, ७८० है और तकुद्योंकी १०,५३,८२१ । बाकी चार मिलें मद्रगसनें हैं जिनमें ५६५ कर्च हैं और एक मिल संयुक्त प्रान्तमें है। जिस भॉति जूटकी पैदावारका ठेका बङ्गालने ले रखा है उसी भांति इसके उद्योगमें भी प्रवान हाथ या कहा जाय कि लगभग समचा हाथ बंगालका है। हुगलीके किनारे दर् तक ये मिलें चली गई हैं। और स्वयं मिलोंकी दशा अन्छी होनेके कारण इनमें काम करनेवाले मजदूरोंकी भी दशा श्रन्छी है और उन्हें भारतवर्षकी अन्य किसी भी कामकी मिलोंके मजदुरोंसे मजूरी अधिक ही मिलती है। मिलोंका पूर्व इतिहास सन्तोषप्रद ही नहीं पर बहुत समृद्धि पूर्ण रहा है। सन् १६१४ में कच्चे पाटके दाम बहुत चढ गये। कलकत्तामें भाव ८२ रूपये गाँठ और लंदनमें ३६ पौंड प्रति टनका दाम होगया। जब युद्ध आरम्भ हुत्रा कलकत्तामें भाव ५०-५५ रुपया श्रीर लन्दनमें २ % पोंड ही रह गया। इसपर भी जब फसलकी आनुमानिक रिपोर्ट निकली और उसमें बड़ी भारी फसलकी बड़ी बात प्रगट हुई तो दाम बुरी तरह घट गये और उस समय मिलोंने यह समक्षकर कि युद्धमें उनके बनाये हुए मालकी बड़ी मांग रहेगी कवा माल खूब मन्दे दामोंमें भर पेट खरीद किया। इधर कवा माल सस्ते दामोंमें मिलना श्रौर बनाया हुआ माल हाथों हाथ उंचे दामोंमें बिक जाना इससे और अधिक क्या बात हो सकती थी। जूटके बने पदार्थोंका निर्यात सन् १६ १४-१५ में १७३ लाख पौंडका हुआ वही सन् १६ १६-१७ में २८० लाख पौंड, सन् १७-१८ में २९० लाख पौंड चौर सन् १८१८-१६ में ३५० लाख पौंडका हुआ। युद्ध काल जूट उद्योगके लिए स्वर्ण युग होगया जिसमें मिलोंने आर्श्वजनक उन्नति की एवं अपार वैभव और समृद्धि पेदा की।

# एक्सपोर्ट ड्यूटी

सरकारको जूट और उसके पदार्थोंके निर्यातसे एक सपोर्ट ड्यूटी अर्थात प्रति वर्ष के करोड़ रुपयासे अधिक ही बैठती है यह पहले लिखा जा चुका है। सन १६१६ की पहली मार्चसे भारत सरकारने क्यों पाटपर (ट्रकड़ोंको छोड़ कर) ४०० रतलकी प्रति गाँठ पर २ दे रू० अर्थात मूल्यके लिहाजसे अनुमान ५ रू० सैकड़ा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया। ट्रकड़ोंपर ड्यूटी दस आना प्रति गाँठ नियत की गई इसी भांति हैसियनपर १६ रूपया प्रति टन और बोरोपर १० प्रति टनकी ड्यूटी लगाई गई। सन् १९१७ की पहली मार्चसे यही ड्यूटी डबल कर दोगई और क्यों पाटकी ४६ रूपया टुकड़ोंकी १ इत्या प्रतिगांठ, हैसियनपर ३२ रू० और बोरोपर २० रूपया प्रति टन हो गया। यह ड्यूटी विमलीपटम ज्राटपर लागू नहीं पड़ती।

रुइ

भारतके निर्यातमें रुईका निर्यात प्रधान स्थान धारण करता है। यद्यपि सन् १६२४-२६ में

हश्वह लाख रूपयेकी ४२,७३,००० गांठोंका निर्यात हुआ था। सन् १६२६-२७ में यहां फसलकी खराबी और अमेरिकामें भारी पैदावार एवं अमेरिकन रुईके सस्ती होनेके कारण यहांसे केवल ५८६० लाख रूपयेकी ३१८८००० गांठें बाहर भेजी गईं। सन् १६२६-२७ में रुईके निर्यातमें भारतके समूचे निर्यातका १९ सैकड़ा भाग रहा जो १९२५-२६ में २५ सैकड़ा और १६२४-२६ में २४ सैकड़ा शहता था। भारतीय रुईका सबसे बड़ा खरीददार जापान है। उसने सन् १६२५-२६ में ४७६ करोड़ रुपयेकी २०,८४,००० गांठे ली थी वही सन् १६२६-२७ में ३४६ करोंड़की १८,४२,००० गांठें लीं। चीनको ३,६१,००० गांठें गईं। इटलीने ३,०६,०००, जर्मनीने १,४१,००० बेलियमने १,६६,००० फ़ांसने १,२३,००० और स्पेनने ५४,००० गांठें लीं। घेटिबटिनको निर्यातमें बहुत घटी हुई। सन् १६२५-२६ में उसने २,२६००० गाठें ली थी पर सन् १६२६-२७ में केवल ८७,००० गांठें लीं।

जिस मांति पाटके निर्यातमें बंगाल प्रधान है उसी मांति रुईके निर्यानमें बम्बई प्रधान है। रुईके समुचे निर्यातका ६६ सैकडा भाग बम्बईसे, २६ संकडा करांचीसे श्रीर ५ संकडा मदगससे माल बाहर भेजा गया । सन्१६२६-२७ में रुईकी पैदावारका अनुमान ५० लाख गांठका था और अमेरिकाको फसल सन् १९२६में १,८६,१८००० अथवा ४०० रतलकी २३२७२००० गांठोंका अन्दाजा किया गया था। इस भांति अमेरिकामें भारतसे अनुमानतः चौगुनी रुई पैदा होती है। सबसे बढ़िया हुई मिश्रकी होती है जहां की फप्तल सन् १६२६ में १६६ लाख गांठों की कूती गई थी। मिश्रकी हुईसे दसरे नम्बरमें अमेरिकाकी रुई होती हैं और तीसरे नंबरमें भारतकी। भारतीय रुईकी अनुमान २० लाख गांठे यहां भारतकी मिलोंमें खपजाती हैं। इससे यह नहीं समभना चाहिए कि भारतमें रुई यहां की आवश्यकतासे अधिक होती है, क्योंकि भारतमें विदेशी कपड़ा ५०-६० करोड़ रुपयेका बाहरसे धाता है। अबतक इसत्रह विदेशी कपड़ा आता रहेगा तबनक यहांकी रुईका बाहर जाना रुईकी ध-धिकता कैसे कही जासकती है। एक बात अवश्य है कि ५०-६० करोड़की जो रुई बाहर जाती है उसे यदि भारतहीमें रखकर कपड़ा बनाया जाय तो वह बहुत अधिक मूल्यका - कमसे कम १ अरब रूपये का-हो जायगा और यहां की कपड़की आवश्यकता जो कपड़े के आयातसे प्रगट होती है अनुमान ५०-६० करोड़ रुपयेकी है इस हिसाबसे ५०-६० करोड़ रुपयेका कपड़ा श्रिधिक बन जायगा। इसमें क्या हर्ज है, यहांकी आवश्यकतासे श्रधिक जो कपड़ा बचे वह किर बाहर भेज दिया जाय । देशके लिए यह निश्चय ही लाभप्रद होगा कि कचे मालके स्थानमें तैयारी मे ना जाय। जब रुई निससे कपड़ा बनता है यहां मौजूद है तब फिर क्यों तो वह वाहर भेजी जाय छीर क्यों वाहरसे कपड़ा मंगाया जाय। क्यों न यहांकी रुई यहीं रहे और इससे कपड़ा बना लिया जाय जिससे बाहरसे न मंगाना

पड़े। यदि यहांकी आवश्यकताकी पूर्तिके बाद कपड़ा बच जाय तो कपड़ा ही बाहर भेज दिया जाय। यह बात देशके लिए अधिक हितकारक होगी न कि यह कि कचा माल बाहर भेजकर विदेश। बने हुए पदार्थ लिये जायं।

मारतमें रहे करीव करीव सब जगह होती है और प्रान्तके लिहाजसे उसकी कई जातियां बोली जाती हैं। बंबई नगर रूईका प्रधान बाजार है खोर देशकी रुईकी पैदावारका अधिक माग यहीं आता है। यहां से फिर चाहे उसका निर्यात हो जाता है या वह यहीं की मिलोंमें लग जाती है। कहना नहीं होगा कि भारतीय रुईकी मिलोंका अधिक भाग भी यहीं बंबई खोर बंबई प्रांतमें विद्यमान है। इसलिए बंबई रुईके व्यापारका बेन्द्र है। वंबई प्रान्तमें भिन्न २ स्थानोंकी उपजके भिन्न २ नाम हैं यथा (१) उत्तर गुजरात, और उससे जुड़े हुए बड़ीदाराज्यके स्थान और काठिया वाड़के अधिक भागमें जो रुई होती है उसे 'धोलेग' कहते हैं। (२) दिचण गुजरात जिसमें भडूंच और मुरतके जिले और बड़ोदाका नवसागी जिला आ जाता है यहां भारतकी सबसे बढ़िया कहलाने वाली 'भड़ूंच' रुई होती है। (३) इसी तरह खानदेश, नासिक, अहमदनगर शोलापुर और हैदराबादके बीजापुर जिलेकी रुई "खानदेश' रुई कहलाती है। (४) धारवाड़ वेलगांव कोल्हापुर और सांगली रियासतोंमें होनेवाली रुईकी "कुम्पटा धारवाड़" कहते हैं और इसी मांति (५) सिंध, नवावशाह, थार पारकर और हैदराबाद जिलेकी रुई "सिंध" रुई कहलाती है।

मध्य भारत और मालवाकी कई उमरा कहलाती है और इस तरह बंबईके बाजारमें सब तरहकी कईके बालग आलग भाव होते हैं और इस का बड़ा भारी ज्यापार चलता है। सबसे बढ़िया भड़ च कहलानेवाली कई होती है जिसका रेशा अन्य सब कईसे लम्बा होता है और इसी लिए इसका दाम भी सबसे तेज रहता है। भारतमें कईकी यद्यपि खासा पैदाबार होती है लेकिन यहांकी कई उतनी बढ़िया नहीं होती। इसी लिए यहांके कुपकोंका कहिए या यहांकी मिलोंका हित इसीमें है कि यहांपर ऐसी कई पैदा हो जिसे संसारका कोई भी सूत कातनेवाला पसन्द कर ले। इसी लिए यहांका कृषि विभाग इस बातकी पूर्ण चेष्टामें है और इस ओर बहुत कुछ उद्यम भी किया गया है कि किस तरह ऊपज बढ़े एवं पैदाबार बढ़िया जाति को हो इसके लिए चेष्टा हुई है और हो रही है और इस काममें सफलता भी मिलों है। सन् १६२४-२६ में ३० लाख एकड़से अधिक भूमिमें बढ़िया रुई बोई गई जो रई वोई जानेवाली समूची भूमिका १२ सैकड़ा भाग है। इसमेंसे तीन चतुर्था शाग पंजाब बंबई और मदरासका रहा, जहां भारतकी लम्बे रेशे वाली रुई मुख्यतया होती है।

भिन्न भिन्न बंदरोंमें रुईके भाव और तोलको भिन्न २ प्रणालियां हैं। बंबईमें ७८४ रतलकी एक खंडी पर भाव होता है करांचीमें ८४ रतलके मनपर और कलकत्तामें ४० सेरके मन पर भाव

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

हाता है। निर्यातके लिए घेट ब्रिटेनको भाव C, I, F, प्रित रतल बोला जाता है। बंबईसे निर्यात ३६२ से ५०० रतल तककी गांठोंका होता है करांचीसे ४०० रतल की गांठ, कलकत्तासे ३६२ रतल की गांठ और मदराससे ४०० से ५०० रतल तक की गांठ होती है।

सन १६२३ के कानून (Indian Cotton cess act XIV of 1923) के अनुसार भारतमें उत्पन्न होले वाली रुई पर दो आना प्रति गांठ (४०० रतल) पर या खुली रुई पर दो पैसा प्रति एक सौ रतल पर चुंगी लगाई गई है। इस चुंगीसे जो आय होती है वह इंडियन सेंट्रल कॉटन किमटीके हाथमें सौंप दी जाती है और उससे इंडियन कॉटन किमटीकी बताई हुई बातोंके अनुसार कार्य किया जाता है। इससे रुईकी कृषिमें सुधार और अनुसन्धानादिक कार्य किये जाते हैं। इस विषयमें इन्दौरकी संस्था भी अच्छा काम कर रही है। कमेटी अन्य प्रान्तोंको भी इस कार्यमें आर्थिक सहायता देती है। यदि वे इस विषयकी विशेष खोज और कीड़ोंके बचाव या रुईके दाग आदिकी खोजमें हाथ डालें। मदरास, सिंध और खानदेशमें भी यह काम आरंभ करनेका निश्चय किया गया है। इंडियन सेंट्रल किमटीने बाहरसे आई हुई सब अमेरिकन रुईको हाइड्रोसियानिक एसिडगेससे धूँनी देनेकी प्रणाली स्थिर करनेमें सफलना पाई है जिससे अमेरिका के बोलबीविल (Boll weevil) नामक कीड़ेके यहां भारतमें प्रवेश करनेका भय न रहे।

### रुईका बना माल

यद्यपि भारतमें विदेशी कपड़ा प्रति वर्ष ५०-६० करोड़ रुपयेका बाहरसे आता है तथापि यहांसे सूत और कपड़े का थोड़ासा निर्यात भी होता है। यहांकी मिलोंकी दशा सन्तोपजनक नहीं है। कपड़ेको काफी खपत होने पर भी यहांके सूत और कपड़े के घटोगकी दशा अच्छी न होनेके कारण इसकी जांचके लिए सरकारने टेरिफ बोर्ड नियत किया। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी और सरकारने भी ऑसू पोंछनेकी चेष्टा की। कई तरहकी मिल स्टोर सामग्री और मशीनरी पर सरकारने आयात कर हटा दिया और बाहरसे आनेवाली सूते पर आयात कर लगा दिया। इस प्रकार दो एक बाते की गई हैं पर इनसे भारतके इस उद्योगमें कितनी सहायता पहुंचती है यह सन्दिग्ध है। इसके उद्योगियोंकी शिकायते अभी मिटी नहीं हैं और न जाने देशके इस बड़े भारी उद्योगकी दशा कब सन्तोषजनक होगी।

सृतका निर्यात सन् १९२५-२७ में ३,०६ लाख रुपयेका हुआ। इस रकमका ४१५ लाख रनल सृत बाहर भेजा गया, जिसमेंसे चीनने १०३ लाख रुपयेका ६,६० लाख रतल माल लिया। सीकिया, फारस और एडनने क्रमशः ३६ लाख ४४ लाख और ३८ लाख रतल सूत लिया। मिश्रने ५० लाख और स्थामने १६ लाख रतल माल लिया।

कपड़ा —इसका निर्यात सन् १६२६-२७ में ३३ लाख रुपयेका हुआ। सन् १६२६-२७ में भारतकी मिलोंने गत वर्षसे १६ सैकड़ा कपड़ा अधिक बनाया और बनाये हुए कुल मालका ८ सैकड़ा भाग निर्यात हुआ। इसमेंसे मेसेपोटामियाने ३,८३ लाख गज, फारसने ३७८ लाख गज, सीलोनने २,१७ लाख गज, और स्टेटसेटलमेंटने २५४ लाख गज कपड़ा लिया। एडनको ६५ लाख, अरबको ७५ लख, पूर्वी अफ़्किको ३६० लाख, मागेशसको२३ लाख: और मिश्रको ३४ लाख गज कपड़ेका निर्यात हुआ।

भारतमें अनुमान ३०० मिलें चलनी हैं जिनमें १६ लाख कर्षे और ८०-६० लाख तकुये होंगे इनमें अनुमान ४ लाख मज़ूर काम करते हैं। नीच्ये यहांकी मिलोंकी पैदावार और बाहरसे आये हुए कपड़ेका लेखा दिया जाना है।

|                    | सन् १६१३-१४      | सन १६२४-२४               | सन् १६२५-२६ | सन् १६२६-२७ |
|--------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| _                  |                  | लाख गज                   |             |             |
| भारतकी मिलोंने बन  | ।ाया १,१६,४०     | १,९ <b>७</b> ,००         | १,९५,४०     | २,२५,८०     |
| विदेशोंसे आया      | ३,१ <b>६,७</b> ० | १,८२,३०                  | १,५६३०      | १,७८७०      |
| कुल जोड़           | ४,३६,१०          | ३,७६,३०                  | 3,48,00     | ४,०४.५०     |
| श्वव इसमेंसे       | जो कपड़ा नियति   | हुआ वह बाद देदिय         | ग जायः -    |             |
| निर्यात भारत       | ोय ८,६२          | १८,१५                    | १६,४८       | १६,७४       |
| ,, विदेश           | ति ६,२१          | ५,४३                     | 3,48        | २,९१        |
| कुल जोड़           | १ <b>५,१३</b>    | <b>२</b> ३,५८            | २०,०२       | २२,६५       |
| बाकी कपड़ा जो यहां | लगा ४२०,६७       | <b>૱</b> ,६५, <b>७</b> २ | ३,३१,६८     | ३ ८१८५      |

इस भांति जबतक यहांकी खपतका आधिसे कुछ ही कम कपड़ा विदेशोंसे आता है तबतक देशमें कपड़ेका उद्योग समुचित और सम्पन्नावस्थामें हैं यह कैसे कहा जासकता है। न जाने कबतक भारत यों करोड़ों रुपयोंका अरबों गज कपड़ा विदेशोंसे मंगाता रहेगा और कब वह दिन आयेगा जब यहांकी आवश्यकताके अनुसार यहां बना लिया जायगा। जिस दिन यहांकी पूर्ति यहींके कपड़ेसे होगी उस दिन भारतसे होनेवाला वास्तविक निर्यात कहा जायगा। अभी तो भारतके व्यापारमें कपड़े के आयातकी प्रबलता जारी ही है।

धान और घाटा—पहले लिखा जाचुका है कि भारतके निर्यातमें घिषक भाग कच्चे पदार्थ घोर खाद्य द्रव्योंका रहता है। सन् १६२६-२७ में इन पदार्थोंका निर्यात ३६,२६ लाख रुपये मृल्यके २४,२६,००० टनका हुआ। युद्ध के पहलेके घोसतसे इस वर्षके निर्यातमें परिमाणके लिहाजसे ४५ सिंकडा घटी हुई छोर सन् १६२६-२६ से परिमाणमें २१ सिंकड़ा घोर मृल्यमें १८ सैकड़ा घटी हुई। सन् १६२६-२६ में ४८ करोड़ रुपये मृल्यके ३० लाख टनका निर्यात हुआ। यह घटी सन पदार्थों में

हुई। चौवल इस वर्ष ५,१४,००० टन अर्थात २० सैकड़ा कम भेजा गया इसी भांति गेहूं ३६००० टन अर्थात १७ सैकड़ा कम भेजा गया। जो सन् १६२६-२६ में जहां ४२००० टन मेजा गया था वहां इस वर्ष केवल १६०० टन बाहर गया। दाल दिलयेकी चीजें चना मटर आदिका निर्यात १,१८,००० टन हुआ अर्थात इसमें भी २९,००० टनकी घटी हुई। नीचे गत तीन वर्षोंके एवं युद्धके पहलेके पंच वर्षीय औसतका ल्योंग दिया जाता है: —

| युद्धके पूर्व       | ं औसत | सन् १६२४ २५      | १६२४ २६ | १९२६ २७ |
|---------------------|-------|------------------|---------|---------|
|                     | ₹.    | जार टन           |         |         |
| चौबल                | २,४४० | २,३०१            | 2,454   | २,०५८   |
| गेहू.               | १,३०८ | १,११२            | २१२     | १७६     |
| गेहूं का आटा        | '4'4  | 96               | ६७      | ५९      |
| दाल दिलयेकी चीजें   | २८१   | २८६              | १३६     | ११८     |
| जो                  | २२७   | 88६              | ४२      | २       |
| जवार और बाजरा       | ४१    | ¥                | १४      | १५      |
| मकई और श्रन्य धान्य | ४६    | २६               | 8       | १       |
| कुल जोड़ हजार टन    | ४५०१  | <del>४</del> २६० | ३०६३    | २४२६    |
| कुल मूल्य लाख रूपया | २५,८१ | ६५०६             | ४८,०३,  | ३६२५    |

इन पदार्थों में मुख्य नियति चांवलका है जिसका सन् १६२६-२७ में ८५ सेकड़ा, गेहूंका १० सेकड़ा और दाल दलियाका ५ सेकड़ा भाग रहा।

चांतल—इसका ३३,२० लाख रुपयेका निर्यात हुआ। चांतलके निर्यातमें वरमा मुख्य है जहांसे ८७ सैकड़ा और बंगाल तथा मदराससे ५-५ सैकड़ा मालका निर्यात हुआ। सबसे श्रिधक माल सीलोनको गया जिसने ३,६६०००, टन लिया। स्ट्रेटसेटलमेंटको २,०४००० जर्मनीको १,६४,००० चीन श्रोर हांगकांगको १८८००० मिश्रको १८२,००० ग्रेटबिटेनको ७७,०८० और नेदरलेंडको ७४,००० टन चांतल भेजा गया।

पहले चांवल छिलका सिंहत रहता है जिसे धान कहते हैं। कृपक इस छिलके सिंहत चांवल या धानको किसी स्थानीय व्यापारी या मिलके आदमीके हाथ बेच देता है। चांवलकी फसल नवम्बरके अन्तमें एतरती है और माल जनवरी महीनेमें बाजारमें आता है। मिलें अपनी नावें रखती हैं और मालके खरीददारोंको रूपया आगाऊ देकर उनके द्वारा माल खरीद करवाती है। व्यापारी धान खरीदकर मिलोंमें ले आते हैं और वहां एसका नाप होता है। धान इतने जल्दी नाप लिया जाता हैं कि नावें माल एक ही दिनमें एतार वापिस चली जा सकती है। नावमेंसे जब माल खाली किया जाता है तो उसकी कूछ छावडियां

भरकर तोल छी जाती है और उनका जितना वजन उतरता है वही प्रति छाबड़ीका वजन माना जा कर सब मालकी छात्रड़ियां भरकर गिनती करके समूचे मालका वजन निकाल लिया जाता है। तब फिर चांवल की मिलोंमें यन्त्र द्वारा धानसे छिजका अलगकर चांवल निकाल लिया जाता है। इसके बाद चांवल और छिलका अलग कर लिया जाता है। चांवलकी कनी हो जाती है वह भी अलग कर ली जाती है और फिर चांवल अलग बोरोंमें भर लिए जाते हैं और कनी अलग भर ली जाती है। बढ़िया चांवलपर जिसका अधिकतर यूरोपको चलान किया जाता है बंलनों द्वारा पालिस भी दी जाती है ये बेलन लकड़ीके होते हैं और उनपर भेड़का चमड़ा महा रहता है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर जो निर्यात होता है वह सबसे अच्छे मालका ही होता है । उदाहरणार्थ यहां गरम पानीमें उबालकर जो चांवल निकाला जाता है जिसे उस्ता चांवल कहते हैं और जो सबसे घटिया होता है उसका निर्यात नहीं होता है पर वह देशवासियोंके ही काम त्राता है। अथवा भोरतीय मजदूरींके लिए सीलोन और मलाया स्टेट्सको भेजा जाता है। इस उस्ना चांबलकी विधि इस प्रकार है। पहले धान पानीमें भिगो दिया जाता है और ४० से लेकर ८० घन्टे तक पानीमें रखा जाता है फिर गरम पानीमें २० से ४० मिनिट तक उबाछा जाता है। उत्रालनेके बाद फिर वह फैलाया जाकर धूरमें सुखाया जाता है और फिर झिलके अलग किये जाते हैं। यह काम छोटी छोटी मिर्लोबाले करते हैं और चांबलको इस भांति सुखानेके लिए बहुत जगहकी जरूरत रहती है यद्यपि मशीन द्वारा भी अब सुखाया जाने लगा है। इस घटिया चांवलसे गरीव जनता अपना पेट पालती हैं। बरमामें चांवलकी मिले अनुमान ५०० मद्रासमें तीन सोसे अधिक श्रोर वंगालमें सो सवासौ होगी। रंगूनकी एक श्रन्छी निल दिनभरमें ४६ रतलकी ३०००० टोकरियां तक निकाल सकती हैं। पाजूनडंगकी सबसे बड़ी मिल दिनभरमें ७०० टन चावल निकाल सकती हैं। मौसमके ३ महिनोंमें मिले दिनरात चलती हैं और इनमें चांवलका छिलकाही जलाया जाता है जिससे मिल चलाने के लिए किसी अन्य पदार्थकी श्रावश्यकता नहीं होती । वर्मामं ३०० से अधिक मिलें ऐसी हैं जिनमें २० या अधिक मजदूर काम करते हैं। बरमा की मिलें प्रति वर्ष ६० लाख टन चॉवल तैयार करती हैं और जितना चांवल उन्हें तैयार करनेको मिलता है उससे श्रधिक तैयार करनेकी वे शक्ति रखती हैं।

सरकारने चांवलके निर्यातपर ३ आना प्रति मन एक्सवीर्ट ड्यूटी लगा रक्खी है जिससे प्रति-वर्ष १ करोड़ रुपयासे अधिक ही मिल जाता है। सन् १६२२-२३में १०८ लाख, सन् १६२३-२४में १,१८ लाख और सन् १६२४-२४में १,२३ लाख रुपया सरकारकोड्यूटीका मिल गया। सन् १६१८में भारत सरकारने यह नियम बनाया कि बरमासे यूरपको चांवलका निर्यात रांयलकमीशनके सिवा अन्य किसीको नहीं करने दिया जाय और इसीलिए बरमामें एक कमिशनर तैनात किया गया। इसी वर्ष वर्षाकी कमी रह जानेसे नवस्वर महीनेमें भारतके खाद्य पदार्थोंके खिये एक कमिश्नर (food stuffo commissioner) नियत किया गया और चावलके किमश्नरका दर्जा उसके नीचे कर दिया गया। इस प्रतिबंधक प्रणाली (control scheme)का ध्येय यही था
कि किस देशको कितना माल मेजा जाय इसका निएय सरकारके हाथमें रहे और जो चलान जाव
उसके लिए सरकारसे लाइसंस लेना पड़ें। ये लाइसंस तभी दिये जाते थे जब यह बात सिद्ध कर
दी जाती थी कि बाहर जानेवाले चलानके लिए नियत किये हुए भावसे उन्धा दाम नहीं दिया गया
है। धानकी तेजीके कारण १६१६के मई महीनेमें सरकारको भी भावकी लिमिट बढ़ा देना
पड़ी और फिर १६२०के जनवरीमें जब इस कानूनके पर्देमें सुधार हुआ तो दाम और भी बढ़ाने पड़े
१६२०के अन्ततक प्रतिबंध चलता रहा पर उस समय चावलके लिए भारतीय मांगके एकदम घट
जानेपर इस विषयमें फिरसे विचार करना आवश्यक हुआ। सन् १६२९में चावलके लिए रोकटोक
उठा दी गई और निर्यात खुलाकर दिया गया। पर हां इस कामके लिये लाइसंस प्राप्त करना जकरी
रखा गया और यदि माव अधिक ऊंचा चला जाय तो किरसे प्रतिबंध कर दिया जायगा यह
बात भी खुली रक्खी गई। सन् १६२१के दिसम्बरमें बरमासे चावलके निर्यातपर और सन् १९२२की १ अप्रैलको भारतसे चावलके निर्यातपर सब तरहकी रोकटोक चला दी गई। इस कंट्रोलसे
६ करोड़ रुपयेकी बचत रही जो रकम बरमा सरकारको वहाँके प्रान्तीय सुधारके लिए सोंप दी गई।

गेहूं दूनियाकी सम्पूर्ण पेदावारका एक दसवां भाग भारतमें पेदा होता है और यद्यपि इसका व्यवहार भारतमें थोड़ा बहुत सब जगह होता है तथाि यह पंजावका एक मुख्य पदार्थ है। सन्-१५२६-२७में इसका निर्यात २,७१ लाख रुपयेका हुआ। यह निर्यात घटता जा रहा है। इसका एक प्रधान कारण विदेशोंमें गेहूंकी पेदावारका बढ़ जाना है। सन् १६२४-२५में यहांसे ११,१२००० टनका निर्यात हुआ था वही सन् १६२५-२६में २,१२,००० टनका रह गया और उससे फिर घटकर सन् १६२६-२७में १,९६,००० टनका रह गया। सन् १६२६-२७में भारतमें गेहूंकी कुल पैदावार ८६६ लाख टनकी बैठी। सबसे अधिक गेहूं—अर्थात् १,५१००० टन—प्रेट ब्रिटेनको मेजा गया। फ़ांस को १३,४०० टन बेलजियमको ७४०० टन इटलीको ६५० टन, अरबको १७०० टन और दक्षिण-अफ्रिकाको २००० टन गेहूं भेजा गया। गेहूंका मुख्य निर्यात करांचीसे होता है जहांसे ६६ सैकड़ा और बम्बईसे ३ सैकड़ा माल गया। ४०,३७६ टन गेहूंका आयात मी हुआ जिसमें मुख्यतया आस्ट्रेलियासे आया। सन् १६२५-२६में ३५,४२० टन गेहूं आया था। भारतमें गेहूंका आयात का तीन वर्षोमें किस प्रकार बढ़ा है सन् १६२४-२६में केवल ४१६८ टन गेहूं आया था। गेहूंका आयात गत तीन वर्षोमें किस प्रकार बढ़ा है यह बात इन अंकोंसे स्पष्ट हो जाती है। न जाने भारतके भारयमें क्या बढ़ा है कि जो धन-धान्यका भगड़ार था वहीं अन्य पदार्थोंके साथ अब धान्यके भी आयातका मौका आने लगा है।

भारतमें सब जगह गेहूं का भाव सेरपर होता है। करांचीमें इसका व्यापार ६४६ रतलकी खंडी पर किया जाता है और मालका चलान बोरोंमें प्रति बोरा २ हंडरवेटके हिसाबसे भरकर किया जाता है। बम्बईमें खण्डी ७४६ रतलकी होती है। बम्बईसे बोरोंमें चलान दिया जाता है और प्रति बोरेमें १८२ रतलसे लेकर २२४ रतलक गेहूं भरा जाता है। प्रेट ब्रिटेनको साधारणतया ४६२ रतलके एक क्वार्टरपर माव दिया जाता है। एक समय भारतीय गेंहूं की छड़ा कचरा मिला हुआ होनेके कारण बड़ी बदनामी थी लेकिन सन् १६०७से इस बातमें बहुत सुधार हो गया है। यहांपर गेहूं को खरीदके लिए लंदन कार्नट्रेड एसोसियेशनके कंट्राक्ट किये जाते हैं जिनमें यह शर्तरहती है कि गेहूं में २ संकड़ा अन्य धान यथा जो मिले हो सकते हैं पर धूल बिलकुल नहीं होगा।

महायुद्धकी घोषणा होते ही संसार भरमें गेहूं का भाव ऊंचा हो गया और इसका असर भारतके गेहूंके बजारपर भी पड़ा। सन् १६१४में भारत सरकारने प्रान्तीय सरकारों छिये आज्ञा निकाली कि अपने प्रान्तोंमें जहां २ गेहूं का संचय हो इसकी जांच की जाय और आवश्यकता पड़े तो वह गेहूं ले लिया जाय। इससे भी गेहूं का भाव ऊंचे जानेसे नहीं रुझ और तब सरकारने गेहूं और गेहूं के आटेका निर्यात दिसम्बर १६१४ से १६१४ तक १ लाख टनसे अधिक न हो ऐसी मनाई कर दी। तब भी भाव ऊपर चढ़ा और १६१४ के फरवरी महीनेमें अगस्त जुलाईसे भाव ड्योढा हो गया। सन् १६१५ के अपेल महीनेमें सरकारने भारतसे अन्य किसीके द्वारा गेहुंका निर्यात बंद कर देनेकी ठान ली और यह काम अपने हाथमें लेनेका विचार कर लिया। उस समय गेहूंके लिये एक कमिशनर(Wheat Commissioner)की नियुक्ति की गई और इस तरहसे सरकारने गेहूं पर अपना अधिकार (कंट्रोल) आरम्भ किया तो जो पहले गेहूं का निर्यात करनेवाले फर्म थे छन्हें कमीशन देकर अपने लिए गेहूं खरीद करनेके लिए एजंट बना लिया। इस भाति सन् १६१४ के अपेलसे १६१६ के मई तक सरकारके खाते ५६ लाख टनसे भी अधिक गेहूंकी खरीद हुई जिसमेंसे ४,५८,०५७ टन करांची ४०८७० बंबई और २६६०६ टनका कलकत्तांसे निर्यात हुआ।

सन् १६१६ के मई महीनेसे सरकारने गेडूं किमइनरकी आज्ञा लेकर गेडूं का निर्यात प्राइवेट फमों के लिये फिर खोल दिया। लेकिन यह बात अक्टूबर महीनेनक रही और फिर सरकारने गेडूं का कन्ट्रोल अपने हाथमें लिया और रायल कमीशन सन् १६१७ के फरवरी तक स्वयं खरीद करती रही। इसके बाद गेडूं किमश्नरको गेडूं की खरीदके लिये फिरसे पूर्ण सत्ता दी गई। सन् १९१७ की फसल और वर्षों की अपेश्चर बहुत अच्छी हुई और सन् १६१७-१८ में १६॥ लाख टन गेडूं का निर्यात हुआ। इस वर्ष गेडूं किमइनरने रायल कमीशनके खाते १५,९८,३४६ टनकी खरीद की।

68

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

यद्यपि सन् १६१८ के अक्टूबर महीनेमें रायल कमीशनके खाते गेहूं की खरीद करना बन्द कर दिया गया था तौभी अगले वर्ष कमीशनकी तर्फसे ३,३१,५६५ टनका निर्यात हुआ।

सन् १६ १८-१६ में वर्षाकी कमीके कारण पंजाबकी फसलमें अधिक हानि न हुई पर तौभी भारतमें अन्तका भाव बहुत मंहगा हो गया और इसलिये रायल कमीशनने कुछ समय पहले जो बहुतसा आस्ट्रे लियाका गेहुं खरीद रखा था उसमेंसे थोड़ा भारत सरकारने ले लिया। सन् १६ १६ के मार्चसे जून तक ४ महीनोंमें यहांपर १६८००० टन आस्ट्रे लियाका गेहुं आया। सन् १६२० में फसल यहां अच्छी हुई और सरकारने ४ लाख टन गेहूं निर्यात करनेकी आज्ञा दे दी पर उस वर्ष करांचीसे केवल २२६००० टनका निर्यात हो सका। अगली साल फिर मानसूनकी खराबीके कारण फसलको धक्का पहुंचा और केवल २०००० टनका निर्यात हुआ लेकिन आस्ट्रे लिया और अमेरिकासे ४॥ लाख टन गेहूं का आयात हुआ। सन् १६२१-२२में फसल बहुत अच्छी हुई और गेहूंकी पैदावार ९८ लाख टनकी कूंती गई। इस वर्ष निर्यात सम्बन्धी सब तरहकी ककावटें दूर कर दी गईं और तब २२०००० टनका निर्यात हुआ।

#### गेहूंका आटा---

सन् १६२६-२७ में इसका निर्यात १३२ लाख रूपयेका हुआ। गत वर्ष १५६ लाख रूपयेका ६७२०० टनका निर्यात हुआ था एसकी जगह इस वर्ष ४८६०० टन बाहर गया। इसमेंसे मिश्रको १४८००, अरबको ८६००, मेसोपोटामियाको २२०० ऐडनके राज्यको ७१००, फारसको ३७०० और सिलोनको ४००० टन मेजा गया। मारतमें आटा पीसनेकी मिलें भी बड़े बड़े शहरों में हैं जिनमें मैदा आटा और सूजी इस भांति तीन तरहका माल निकाला जाता है पर निर्यात मुख्यतया आटेका ही होता है।

#### अन्य स्वाद्य पदार्थ ---

सब प्रकारके अन्य खाद्य पदार्थों का निर्यात २०२ लाख रुपये मूल्यके १३९००० टनका हुआ। इनमें जो, अवार, बाजरी और चनाका निर्यात मुख्य है। जोका निर्यात यद्यपि सन् १६२५-२६ में ४२४०० टनका हुआ था सन् १६२६-२७ में केवल १६०० टनका हुआ जिसमेंसे १२०० टन अरबने लिया। जवार और बाजरीका १५३०० टन और चनेका १४००० टनका निर्यात हुआ। चाय—

सन् १६२६-२७ में चायका निर्यात २६०४ लाख रुपयेका हुआ। सन् १६२६ में ७४०००० एकड़को खेतीमें ३६३० लाख रतलकी पैदाबार हुई। चायको खेतीमें झासाम प्रधान है जहां समृची पैदाबारका ६२ सैकड़ा भाग पैदा हुआ। ३४५० लाख रतलका निर्यात हुआ, जिसमें २६ करोड़ रतल घेटब्रिटेनने ले ली। चायके निर्यातमें कलकत्ता प्रधान है जहांसे समृचे निर्यातका ६६ सैकड़ा निर्यात हुआ। चटगांवसे २२ सैकड़ा और मदराससे १२ सैकड़ा माल भेजा गया।

सन् १६२६-२९ में समुद्री मार्गसे ६७ लाख रुपये की ९६ लाख रतल चायका आयात भी हुआ पहले सौ रतल चायपर १॥) रुपया निर्यात ड्यूटी लगती थी वह सरकारने एक मार्च सन् १६२९ से वठा दी है।

दुनियांमें चाय ही मांग अनुमानतः ७२ करोड रतलकी होती है जिसमें ४० से ५० सैकड़ की पूर्ति मारतके नियतिसे होती है। चाय चीन झौर सीलोनमें मी बहुत होती है पर दुनियांमें इसकी सबसं अधिक पैदावार भारतमें ही होती है। भारतमें चायकी खपत बहुत कम होती है और इसकी पैदा-वारका ६० प्रति शत भाग बाहर भेज दिया जाता है। भारतमें चायकी कृषि थोड़े ही समयसे होने लगी है। १८ वीं शताब्दिके उत्तराद्धीं ईस्ट इण्डिया कम्पनी इसका व्यापार चीनके साथ करती थी। सन १७८९ में ईस्ट इंडिया कम्पनीने चीनसे २ करोड़ रतल चाय भेजी और इसके झगले साल यह राय हुई कि इसकी खेतीके लिए भी भारतमें प्रयत्न किया जाय जिससे चीनमें यदि इसकी प्राप्तिमें कुछ बाधा उपस्थित हो तो कुछ क्षति न उठाना पडे । सन् १८३४ तक इस विषयमें विशेष कुछ नहीं किया गया पर इस वर्ष तत्कालीन गवर्नर जेनरल लार्ड विलियम बॅटिकने-जिन्हें यह मालूम नहीं था कि चायका पौधा आसाममें पहलेहीसे मौजूद है—चायके बीज और इसकी खेतीके जान-कार लानेके लिये यहांसे चीनको अफसर भेजे। आसाममें सरकारी खेतीसे जो चाय पैदा हुई वह पहले पहल सन १८३८ में इंगर्लैंड भेजी गई। सन १८५२ के पूर्व यह बात प्रसिद्ध न हो सकी कि लण्डनमें चीनकी चायके साथ मारतीय चाय मुकाबला कर सकती है। इसके बाद इस काममें इतनी सफलता हुई कि सन् १८६५ में सरकारने अपना हाथ इस काम से उठा लिया। सन् १८६८ में इसका ८० लाख टनका निर्यात हुआ। भारतमें चायकी मुख्य पैदाबार आसाममें होती है जहां चायके बगीचों में इसकी खेती होती है। अनुमानतः ७-८ लाख मजदूर चायकी खेतीपर काम करते हैं। इसकी छोती और चायके बगीचांका काम विदेशी कम्पनियोंके हाथमें अधिक है और भारतीय मजदर्कि साथ उनके मालिकोंके व्यवहारके लिए बहुत कुछ शिकायत रहती है। मुख्य बगीबोंके लिये चायकी फेक्टरियां भी हैं जहां चाय बिकीके लायक बनाई जाती है। चायको पत्ती तोड़ लेनेपर **इसे तैयार करनेके लिये बहुत कुछ काम करना पड़ना है वह सब चायकी फेकरियोंमें किया जाता है।** 

#### ातिलहन--

सन १६२६-२७ में सब तरहके तिलहनका निर्यात १६०६ लाख रुपयेका हुआ। इसमें अल-सी, तिली, मूंगफली, अण्डी आदि सब पदार्थ आगये। ये सब पदार्थ यहांसे कच्चे रूपमें ही निर्यात कर दिए जाते हैं, यद्यपि बैलों द्वारा चलनेवाली घानियोंमें तेल निकालनेकी विधि यहां बहुत प्राचीन कालसे प्रचलित है एवं अब तो तेल निकालनेकी मिलें भी जगह जगह बन गई हैं। तेलके पदार्थी के एक्सपोर्ट के विषयमें फिसकल कमीशनकी रिपोर्ट का कुछ भाग यहां उद्ध त किया जाता है—

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

तिलहनके विषयमें हम समम्मते हैं कि इन पदार्थोंका एक्सपोर्ट रोकना देशके लिए हितकारक नहीं होगा। तिलहनकी पैदाबार यहाँकी खपतसे अधिक होती है और समस्त तैल पदार्थोंसे यदि तैल निकाला जाय, तो वह यहां छाप नहीं सकता। तेलको यहांसे भर कर एक्सपोर्ट करनेमें बहुत कठिनाइयां हैं और तेलका लाभदायक एक्सपोर्ट होना कठिन है।

#### चमडा---

कच्चा और कमाया हुआ दोनों तरहके चमड़ेका निर्यात १४६८ लाख रूपयेका हुआ। इसमेंसे अधिक भाग प्रेटब्रिट नको गया। भारतमें चमड़ा काफी होता है और यहां इसकी को कमी नहीं है जिसके कारण चमड़ा या चमड़ेके पदार्थ बाहरसे मंगाना पड़े। किन्तु बाहरी चकचकके कारण अभी बाहरसे तैयारी चमड़ा और उसकी चीजें भारी परिमाणमें आती है। युद्धके पूर्व यहांका चमड़ेका व्यापार जर्मन कम्पनियोंके हाथमें था पर इधर चमड़ेको कमानेमें यहां कुछ उन्नति की गई है। इसीलिए अनुमानतः आधा निर्यात कमाये हए चमडेका होता है।

सन् १६१६ के सितम्बर महीनेसे कच्चे चमड़े के निर्यानपर १५ सेंकड़ा ड्यूटी लगाई गई जिसमें जो माल में टिब्रिटेन या उसके अधिकृत किसी देशको जाता है उसपर दस सेंकड़ा फिरती मिल जाती थी। १६२३ की एक मार्चसे यह ड्यूटी पांच सेंकड़ा कर ही गई और इसमें किसी तरहका मेद भाव नहीं रखा गया माल चाहे जहां भेजा जाय ड्यूटी समप समान पांच सेंकड़ा कर ही गई। सन् १९२७ के फाइनेंस बिलमें लेजिस्लेटिव असेम्बली समक्ष कच्चे चमड़ेकी निर्यात ड्यूटी उठा देनीकी बात रखी गई पर असेंम्बलीने इस प्रस्तावको पास नहीं किया। इससे कच्चे चमड़े के एक्सपोर्टर भले ही असन्तुष्ट रहे हों पर इसके उठा देनेसे भारतमें चमड़ेको कमानेके उद्योग्यों जो धक्का लगता वह बच गया।

#### भावु--

सब प्रकारकी धातुका निर्यात ४८८ लाख रुपयेका हुआ। इसमें लोहा, फौलाद, शीशा आदि सब घातुएं आ गईं। मेट ब्रिटेनमें कोयलेकी हजतालके कारण वहांके लोहेके ख्योगको बहुत स्रति पहुंची और इसी लिए में टब्रिटेनको भारतसे होनेवाले निर्यातमें गत वर्षकी अपेक्षा घटी रही। इधर भारतसे ये धातुएं इतने परिमाणमें जाती हैं और खधर इनके बने हुए पदार्थ यन्त्र मशीनरी आदि करोड़ों रुपये मृत्यके यहां आते हैं।

#### लाख

इसका निर्यात सन् १६२६-२७ में ५,४७ लाख रुपयेका हुआ। जापान फारमूसा और पूर्वी अफ़्रिकामें लाखकी पैदाबारके लिये बहुत प्रयक्त किया गया पर सफ़लता न हुई। यह थोड़ीसी

श्याम और इण्डोचाइनामें भी होती है पर वह भारतकी पैरावारका केवल २।। सैकड़ा भाग होता है। इसिलए इस पदार्थपर मारतका मानों एकाधिपत्य है। युद्धके समय सरकारको इसकी बड़ी मांग रही। मेटब्रिटेनको इसकी वार्षिक आवश्यकता ५०,००० हंडरवेटकी हुई और तब यहां कलकत्तेके लाखके चलान देनेवालांसे सरकारने ठेका कर लिया। उस समय लाखके निर्यातके लिए मनाई करदी गई और सरकार लाइसंस इस शर्तपर देनी थी कि पहले उसे उसकी सावश्यकतानुसार उसके द्वारा निर्धारित जातिपर ४२ ६० प्रति मनके हिसाब काफी माल दिया जाय। युद्धकी समाप्तिके बाद सरकारने यह कंट्रोल उठा दिया। इसकी मांग अमेरिकामें भी बहुत रहती है। जहां यह प्रामोफोनकी चूड़ी, वारनिश, लिथांको स्याही और विजठीके पदार्थों में काम आती है उद्योगी विदेशवाले इसका प्रतियोगी पदार्थ छोजनेकी बहुत चेप्टामें है पर अभीतक ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिल सका जिससे लाख या चपडीका काम चल सके।

जन(कचा)

सन् १९२६-२७में कब उनका निर्यात ३,१३ लाख रुपये मृल्यके था। करोड़ रतलका हुआ। इसका निर्यात मुख्यतया प्रेटब्रिटेनको होता है जिसने ४,०५ लाख रतल अन लिया। कब उनका निर्यात पहले पहल सन् १८३४से आरम्भ हुआ जब ७०,००० रतल माल भेजा गया। सन् १८३६में १२ लाख रतल भेजा गया और सन् १८७२में २४० लाख रतलका निर्यात हुआ। महायुद्धके समय सैनिक आवश्यकताके लिए उनी कपड़ेका कंट्राक सरकारने भारतीय मिलोंके साथ किया तब यहांकी मिलोंको उनकी प्राप्तिमें सुगमता रहे इसलिए कब उनके निर्यातमें सरकार द्वारा हकावट डाली गई।

मारतमें भी ऊनी कपड़ा—यथा काइमीरमें पट्टी और पशमीना श्रादि—बहुत बढिया बनता है। यहांसे कम्बल और गलीचोंका निर्यात भी होता है सन् १८२६-२७में इनका निर्यात ७१६ लाख दपयेका हुआ जिसमेंसे ३७ लाखका मेटब्रिटेनको हुआ। ये चीजें अमेरिकाको २६ लाख दपयेकी भेजी गई।

#### रबंड (कचा)

२,६० लाख रुपयेका २,३० लाख रतल रबड़ बाहर भेजा गया। घेटबिटेनको १ करोड़ रतल और अमेरिकाको २३ लाख रतल भेजा गया। यद्यपि कचा रबड़ यहांसे इतना बाहर जाता है फिर भी यहांपर रबड़के पदार्थ —यथा मुख्यतया मोटरोंके ट्यूबटायर आदि —का आयात भारी परिमाणमें होता है।

#### सल (Vilcakes)

इसका निर्यात २,५३ लाख रुपयेका हुआ। इसके मुख्य खरीददार घेट ब्रिटेन, सीलोन भौर जर्मनी रहे। (कचा माल) युद्धके पूर्व यहांसे तमाखूका एक्सपोर्ट प्रतिवर्ष २३ छाख ह्रपयेका औसत था। सन् १६२६-२७ में इसका निर्यात ६७ लाख ह्रपयेका हुआ। इधर तमाख्र मेजनेमें मारतने कदम बढ़ाया तो उधर बाहरसे धुआं उड़ानेकी चीजें सिगरेट आदि मंगानेमें मी कुछ कमी न रखी। युद्धके पूर्व ७१लाख रुपयेकी सिगरेट आदि आई तो सन् १६२६-२७ में कलेजा जलानेके साथही साथ इन पदार्थोंके लिये देशका २६ करोड़से भी अधिक रुपया बाहर भेज दिया। यह बात इम्पोर्ट विषयमें लिखी जाचुकी है।

भारतीय न्यापारके इस छोटेसे इतिहाससे यह स्पष्ट प्रगट हो जाता है कि पहले न्यापारकी क्या दशा थी और वह किस तरहका था। उसके बलपर यहां सब कुछ था, धनकी नदी बहती थी छोर उद्योग एवं कलाकोशलकी बढ़वारी थी। आज यहांका न्यापार जो भी और जैसा भी हो यह स्पष्टहै कि यहांपर उद्योग धंधेकी कमी है, कला-कौशलकी होनता है और जो कुछ उद्योग धंधा है उसकी दशा भी संतोपजनक नहीं। हां यहांके न्यापारसे यह बात अलबत्ता है कि उससे विदेशोंका काम और उनका भरण पोषण चलता है। यहांके न्यापार, और उद्योग धंधोंसे विदेशियोंके मौजमजे और गुललों उड़ते हैं चाहे भारतवासी भूखे पेटही रहें और उन्हें पेट भर खानेको भी चाहें न मिले।

भारतके व्यापारमें चाहे यहांसे जानेशले मालको समिमिए चाहे यहां आनेवालेको लीजिए सबका मूल विदेशी बाजारेंकी इच्छा और खेल पर निर्भर करता है। हमारे यहांके बाजार विदेशी बाजारोंके आधारपर चलते हैं और सौदेके स्थानों में जानेपर यही सुनाई देना है "आज विलायत क्या चाई ?"अथवा "अमेरिकाका क्या तार आया" ? यदि विलायतकी या अमेरिकाकी ख़बर तेज चानी है नो यहां तेजी आ जाती है और महेकी खबर चानेपर यहां भी मही हो जानी है। तारपर्य यह है कि हमारा व्यापार, जैसे विदेशी नचावें, नाचता रहता है।

इसी मांति यहांके व्यापारसे विदेशी जहाज तार बीमा कम्पिनयां एवं बैंक लाम घठाते हैं क्योंकि ये सब कारवार भी मुख्यतया विदेशी कम्पिनयोंके ही हाथमें है। इस मांति जिस व्यापारसे भारतमें घरोग धन्धेकी, कला-कौशलकी बढ़वारी न हो और न ऊपरी अन्य कारवार — यथा जहाज, बीमा और बैकिंग आदि —ही मारतवासियोंके हाथमें आवें, तबतक आभी भारतीय व्यापारकी उन्नति कैसे कही जा सकती है। इस लिये भारतके व्यापारकी उन्नतिके लिए इन सब बातोंकी ओर समुचित ध्यान देनेकी पूर्ण आवद्यकता है।\*

मोहनसाल बड्यात्या

नोट:—भारतके इस छोटेसे इतिहास लिखनेमें मैंने अंग्रेजीकी कई पुस्तकोंसे यथा "Trade Tarrif & Trans port in India" "Wealth of India" Review of the trade of India" आदिसे एवं हिन्दीकी सुविख्यात मासिक पत्रिका "सरस्वती" "माधुरी" भार "सुधा" में प्रकाशित मेरे ज्यापार विषयक छेखोंसे विशेष सहायता छी गई है। छेलक।

# बम्बई-विभाग

BOMBAY-CITY.

# पूर्वकालीन परिचय

भारतके प्राचीन इतिहासकी भांति बम्बई द्वीपका प्राचीन इतिहास भी आज उपलब्ध नहीं है। असंख्य शताब्दि-समूहने इसपर भी अभेद्य अन्धकारका पर्दा डाल रक्खा है, जो पुरातत्त्ववेत्ताओं की एक मात्र सम्पत्ति, ऐतिहासिक प्रमाणके प्रसंगवश मिल जानेपर कभी-कभी आंशिक रूपसे उठ जाता है और अन्धकाराच्छादित इतिहास के पृष्टीपर सहसा श्रिणिक प्रकाश की मलक दौड़ आती है। परिणाम यह होता है कि नवीन आशाएं बलवती हो उठती हैं। ऐसे कई अवसर आये हैं, जब इस द्वीपपुष्तके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश अवश्य पड़ा है, फिर भी अभी तक इसका श्रृङ्खलाबद्ध इतिहास लेखबद्ध नहीं हो पाया है

इस द्वीपपुंजिक प्राचीन इतिहासकी खोजमें लगे हुए व्यक्तियोंसे यदि यह पूछा जाय कि यह द्वीप समृह कहाँसे निकल आया, तो एक सामान्य व्यक्तिकी दृष्टिमें ऐसा प्रश्न पूछना ही धृष्टता समम्मी जायगी परन्तु बात वास्तवमें ऐसी नहीं है। जहां कहीं भी इतिहासको अपने वास्तविक स्वरूपके निर्णय करनेका बल मिला है वहां अन्य प्रमाणोंकी अपेचा भूगर्भ-विद्या-मिएडन तर्कका ही उसे आश्रय लेना पड़ा है। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि भूगर्भ विद्याका इतिहासकी छानवीनसे अल्यन्त निकट तम सम्बन्ध है।

भूगर्म विद्याके सिद्धांतानुसार यदि इस भूखण्डकी परीक्षाकी जाय, तो यही सिद्ध होगा कि यह सुविस्तृत भूभाग कुछ काल पूर्व कमसे कम सात विभागों में अवश्य विभाजित था । इतना ही क्यों सन् १८८१ के बंबई टाईम्समें उद्धृत डा० लीथ की ऋषो जके आधार पर यह भी सिद्ध होता है कि कुछ शताब्दी पूर्व यह द्वीपपुंज भारतके प्रधान भूभागका एक अंग था और उसीसे मिला हुआ था । परन्तु ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता गया त्यों त्यों प्रकृतिके स्वाभाविक गुणानुसार भूष्टव्टके ऊंचे नीचेपनमें अधिक परिवर्तन हो गया और एक समय ऐसा भी आया, जब यह उससे अलग हो गया; तथा इसने अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित कर लिया । इस द्वीप समृह की भूमि स्वयं इस बातका प्रमाण दे रही है कि उसने रक्षागर सागरके आतं ककारी थपेड़ोंसे मारतके पश्चिमीय तटकी जहां रक्षाकी है, वहां परिवर्तन प्रवर्तक अनिष्टकारी भूचालोंका स्वयं अनुभव किया है । सिउरीसे वर्ली तकके भूभागकी परीक्षा भूगर्भवेत्ताओंकी दृष्टिसे यदि की जाय तो पता चलेगा कि भूगर्भकी छिपी हुई ब्रानन्त ज्वालाने अपना प्रकृति उसे अवश्य दिखाया है । इसका परिणाम यह हुआ है कि इस प्रांतकी समुद्र तटवर्त्ती भूमि जहां ऊंची नीची हो इसकी सीमा बनी है वहां स्वयं इस द्वीप समूहके समीपकी समथल सूमि अगाध समुद्रके गर्भमें निमम्र हो गयी है ।

क्ष वर्लीमें खोदते समय में दुकों की हिंडुयां मिली और १६ वीं शताब्दी के भ्रन्तमें जब वर्तमान प्रिन्सेस डाक नामक बन्दर-की खुदाई हो रही थी उस समय ३२ फीट नीचे जलचर भौर एक दवा हुआ जंगल मिला। इस जंगलमें खैर भादिके दुख थे जो बम्बईके समीपवत्ती जंगलों में भ्रष्टिक शंख्यामें पाये जाते हैं। भ्रातः सिद्ध है कि कोई समय ऐसा भी था जब यह जंगल भूमि पर थे।

अतः उपरोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह द्वीपपुटन अभी कुछ वर्ष पूर्व जलराशिसे प्रकट नहीं हुआ वरन यह बहुत ही प्राचीन भूखएड है। इसका आकार प्रकार अंग्रेजी भाषाके (H) अक्षरके समान था और सात छोटे २ द्वीपोंका यह एक द्वीपपुटन था, जो आज एक भूभागका स्वरूप प्रहण कर १२ छाखके जन समाजको आश्रय दे रहा है।

ईस्वी सन् से पूर्वका इनिहास इस बानका कोई भी विश्वासोत्पादक प्रमाण नहीं देता कि इस द्वीप पुञ्जक। स्वतन्त्र रूपसे कोई भी राजनैतिक अस्तित्व था, परन्तु भारतके पौराणिक युगमें यह द्वीपपुञ्ज 'अपरान्तक' प्रदेशमें माना जाता था ।

अशोकके समयमें इस द्वीपपुष्तके समीपवर्त्ता सोपार (ophir) कल्याण तथा सिन्मुला (chenl) की चर्चा दूर देशोंमें पुरानी हो चुकी थी। \* वहांके व्यवसायी संसारके अन्य भूखएडोंकी यात्रा करते थे। इसी प्रकार मिश्र, फिनीशिया तथा वैविलोनियांके व्यवसायी यदि अन्य स्थलोंको जाते समय इस द्वीपपुष्तमें कुछ कालके लिये ठहर गये हों,तो कोई आश्रक्त नहीं।

अशोकके बाद शतकरणी अथवा शतवाहनका दौड़-दौड़ा यहाँ रहा। डा॰भण्डारकरके मतानुसार यह समय लगभग १५० ई० का हैं। इसी प्रकार इस द्वीपपुश्चके समीपके थाना नामक स्थानके प्राचीन कागजोंके आधारपर कहा जा सकता है कि पार्थिन बादशाहके समय दूर देशोंसे लोग व्यवसाय करनेके लिये यहां आया करते थे। अतः इन प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि इस द्वीपपुश्चके आस्तित्वका पता पूर्वकालमें भी संसारको था। परन्तु यह भी इसीके साथ सिद्ध होता है कि चाहे मिश्र, मलाका, चीनकी यात्रा करते हुए यूनानी, अरब तथा फारसवालोंने भले ही इस द्वीपपुश्चमें क्षिणिक विश्व म किया हो, पर किसीने भी यहां अपना अड्डा जमानेकी कल्पना कभी नहीं की।

#### वस्तीका आरम्भ

इस द्वीपपुष्तमें बस्ती किस प्रकार श्रारम्भ हुई, इसकी विवेचना यदि इतिहासकारोंकी दृष्टिसे की जाय, तो पता चलेगा कि इस द्वीपपुष्त्रके आदि निवासी जल-मार्गसे नहीं, वरन् स्थलके मार्गसे यहां आये और छोटे-छोटे मोंपड़े डालकर रहने लगे। यह युग सन् ईस्वीसे पूर्वकालका है। यहां जिन लोगोंने सबसे प्रथम प्रवेश किया, वे भारतके प्रधान भूभागसे आये श्रीर अपनेको कुलिस या कोली कहते थे। इनका रंग काला था और ये मछली मारकर ही कालक्षेप करते थे। कुलिस श्रथवा कोली शब्दकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें पुगतत्ववंत्ताओंका मत है कि इन शब्दोंका सम्बन्ध भी अनार्य भाषाओंसे हैं। सम्भवतः ये शब्द द्राविद समुदायकी भाषाके हैं। चाहे जो हो; परन्तु ये लोग आज भी अपना अस्तित्व अक्षुण बनाये हुए हैं।

प्रारम्भमें इन लोगोंने इस द्वोपपुष्तका कौन सा माग अपने निवासके लिये चपयुक्त माना, यह कहना कठिन है। परन्तु इस नगरके कितने ही वर्तमान नामोंसे इनना तो अवश्य ही अनुमान हो जाता है कि किसी युगमें यहांके आदिम निवासियोंके मोंपड़े इसीके आसपास रहे होंगे। वर्तमान 'कोलावा' स्थान पूर्वका कोल-भाटसा प्रतीत

किंग्यावण्डके गिरिनार भौर भक्तगानिक्थानकी शाह बाजगढ़ीवाले भशोकके क्तम्भोंमें इस द्वीप पुंजकी चर्चा है देखिये
 Inscriptions of Ashoka vol II Page 24

होता है। मटका द्याथ प्रायः रियासतसे मिलता जुलता है, इस प्रकार कोल-भटका यदि कोई अर्थ हो सकता है हो यही है, कि कोलियोंकी ग्यिसत। अतः ऐसा अनुमान होता है कि वर्त्तमान कोलावाके समीप ही इस द्वीप-पुष्तके दो दक्षिणी द्वीपोंमें ही प्रथम कहीं पर बस्ती बसाना आरम्भ हुआ होगा।

बस्तीके तीसरे स्थानका पता वर्त्तमान माँडवी मुद्दहें की कोलीवाड़ों अथवा डोंगरी कोलीवाड़ेके कितने ही जर्जरित घर अब मी दे रहे हैं। इस स्थानसे आजकल समुद्र दूर है, पर यह मी युगके परिवर्तनकारी स्वरूपकीही एक कला मात्र है। कोलियों के मोंपड़े इस बीसवी शताब्दीके ईंट रोड़े में दव गये हैं अवश्य, पर माण्डवीकी 'द्रिया स्थान' नामक एक गली आज भी समुद्रतटकी रमृति दिला रही है।

इसी प्रकार वर्त्तमानका 'कैंबेल' स्थान (जिसमें आजकत्त घोवी तलाव भी सम्मिलित है) भी किसी छिपे हुए इतिहासकी स्मृति दिलाता है। पुगतत्ववेत्ताओंका मत है कि 'कैंबेल' शब्द ' कोल-बार ' शब्दसे ही बिगड़ कर बना है। अतः कोलवार अर्थात् कोलियोंके भोंपड़ेसे भी यही सिद्ध होता है कि सम्भवतः कालवादेवी रोड, पुरानी हनुमान गली आदिके विस्तृत भागपर भी किसी समय कोलियोंके भोंपड़े रहे होंगे।

इस द्वीपपुष्तमें टेकरियोंकी कमी नहीं थी। टेकरियों पर भी बस्ती बसी हुई थी जो टेकरी परके गाँव कहाते थे, जैसा कि वर्त्तमानका गिरगांव सृचित करता है। यह गांव मी गिरि अर्थात् टेकरी पर ही बसा हुआ था। कैबेलसे गिरगांव जाते हुए जो मूंगभट्ट लेनी पड़ती है वह भी यही सृचित करती है कि मूंगा नामके किसी कोलीकी यहां जागीर सी थी। भट्टका अर्थ जागीर होती है।

इस द्वीपपुष्तके चौथे द्वीपमें भी कोली ही रहते थे जैसा कि वर्तमानके मम्मगांव और और धुरुपदेव मन्दिर से सिद्ध होता है। मम्मगांवमें भी कोली-बाड़ी है। कोली आएम्मसे ही मलली मारकर जीवन निर्वाह करते आये हैं, परन्तु इस गांववालोंने अपना व्यवसाय भी मलली मारना हो रक्खा। अतः इनके मोंपड़ोंके समूहका नाम ही मच्छ-गांव पड़ गया।

इस द्वीप पुक्षके स्नादि निशासियों के सम्बन्धमें किये गये उपरोक्त विवेचनसे यह बात निश्चिय हो जाती है कि अशोकके बाद जब शतकरणी राजवंश के हाथमें इस द्वीप का शासन मार गया, तब भी इस द्वीपमें कोली ही रहते थे। जिस युगमें दूर देशों से व्यवसायी आकर थाने के पास का स्थान अपने विश्रामके लिये निश्चित करते थे उस समय भी कोली ही इस द्वीपपुक्षमें बसे हुए थे।

यह तो निश्चित ही है कि इस द्वांप पुंजके आदि निवासी कोली थे। ये लोग अनार्य परिवारके हैं। इनकी भाषा, इनका भेप और इनके भाव सभीमें अनार्य सभ्यताकी मलक आज भी मिलती है। ये लोग मारतके प्रधान भूभागसे स्थल मार्ग द्वारा इस द्वीप पुंज में गये, परन्तु इनकी आमररफत बराबर जारी रही। पासके समुद्रतटवर्ती भूभाग परके प्रभावसे सदा ये लोग प्रभावित पाये गये हैं। कोकन प्रदेशके शासनके साथ ही इस द्वीपपुंजका भी शासन सूत्र गुंथा हुआ था। जैसे-जैसे शासन परिवर्तन इस प्रान्तमें हुए, वैसे-वैसे परिवर्तनका प्रमाण इस द्वीप पुंजके आदि निवासियों में भी पाया जाता है। सम्भवतः एक युग यहां ऐसा भी आया होगा, जब यहां मौर्य शासन रहा होगा। क्यों कि किसी युगमें यहां के कोली अपने नामके पीछे भोरे शब्द जोडते

थे। इसके उपरान्त ऐसा भी समय यहां अवदय आया होगा, जब यहां पर 'चालुक्य' राज परिवारका शासन रहा हो। क्योंकि कोळी लोगोंके नामके पीछे 'चोळके' शब्द भी जुड़ा हुआ पाया जाता है।

इस द्वीपपुष्तकी मलाबार पहाड़ीका इतिहास भी यही बताता है कि कोकन प्रदेशका सम्बन्ध इस द्वीप-पुष्तसे रहा है। बालके इवरकी सेवा करनेके लिये दूरसे लोग यहाँ आते थे और वह युग सन् ६६७ ई० से १३६२ ई० के बीचका है। यद्यपि आज वह प्राचीन शिवमन्दिर नहीं है, पर चौपाटीसे मलबार पहाड़ीपर चढ़ते हुए 'लेडीज़ डियखाना' के पासका 'सिरी रोड' नामक मार्ग पूर्वकालकी पवित्र स्मृति दिलाही देता है। 'सिरी' शब्द 'सीड़ी' का सूचक है। यह वही पुराना मार्ग है जिससे होकर सिलहरा राजवंशी भक्तमण्डलीके साथ श्री बालके इवरजीका दर्शन करने जाया करते थे। यह शाचीन मन्दिर भी भारतके अनेक मन्दिरोंके समान समयकी भीषण चोटोंसे आज मिट्टीमें मिल गया है।

कोकन प्रदेशपरसे अनार्य-शासनकी जड़ उखड़ी और इस द्वीपपुश्चपर आर्यसभ्यताका सूर्य चमका। कोकन प्रदेशमें आर्यसभ्यता-मण्डित शासनकी आधारशिला रखनेका श्रेय मुख्यतया देविगिरिके शासकोंको है। डा० फ्लीट० सी० आई० ई० के मनानुसार देविगिरिके नरेशा इतिहासप्रसिद्ध रामदेवका अच्युत नायक नामक एक प्रधान, पप्टी द्वीप (वर्तमान साल्सेट) पर सन् १२७२ ई० के लगभग राज्य करता था। उस समय समस्त कोकन प्रदेश देविगिरिके शासनके अन्तर्गत था। परन्तु दिल्लीके यवन शासक अलाउद्दीन खिल्लाने देविगिरि पर जब विजय प्राप्त की तो राजवंश की रक्षाके उद्देश्यसे रामदेवने अपने द्वितीय पुत्र भीमदेवको राजगुरु भरद्वाज गोत्री पुरुपोत्तम पंथ कवछे तथा अन्य ११ सामन्तोंके साथ जलमार्गसे कोकन प्रदेश मेज दिया। पर मार्गमें ही महाराज भीमदेव परनेटा, बर्डी, संजान, दमन तथा शिरगांवके किलोंपर अधिकार कर माहिम (वस्वई) आ पहुंचे। यह स्थान निर्जन तो अवश्य था, परन्तु इसके प्रकृतिक सौन्दर्यसे रीमकर वे यहां पर ठहर गये। आपने अपने लिये यहां पर राज मन्दिर बनवाये और साथवालोंके लिये योग्य स्थान निर्माण कराये। आपने शासन प्रवन्धकी सुविधाके लिये अपने राजगुरुको १२ नालुकोंमें विभाजित कर दिया। तथा अपने राजगुरुको मलाड़ प्रांत सूर्य बहुणके अवसरपर दानकर दिया। अमहाराजने इस द्वीप पुश्चका नाम महिकावती (माहिम) रक्खा।

इस दान पत्रमें प्राप्त अधिकारीका उपभोग राजगुरुके वंशज जो पटेल कहाते हैं, बाजीरावके समय तक करते रहे हैं। क्योंकि बाजीगव पेशवाने इन लोगोंके अधिकारके सम्बन्धमें एक पत्र बम्बईके अंग्रेज गवर्नरको लिखा था। जिसके उत्तरमें यहांके गवर्नर ज्ञानहोर्नने ६ मार्च सन् १७३४ को एक पत्र लिखा था।

राज परिवार और राज कर्मचारियोंके वंशजोंकी बस्तीका विस्तार भी क्रमशः हो चला। पूर्वकी कोल नामक अनार्य जातिको आर्य सन्तानके समीप बैठ सभ्य बननेका सुअवसर मिला। राजसत्ताने अपन

<sup>&</sup>amp; Vaidys ac unt appendix के पृष्ठ प पर लिखा हुआ है कि उक्त दानपत्र आज भी मलाड़ ( वस्वेईका उपनगर) में राज्युत्क वंश्वजींके पास है। उस पर लिखा हुआ है कि 'शा के १२२० के मावमासमें महाराजाधिराज विस्वशाह ने गोविन्द मितकरीकी विधवा चंगूनावाईसे मलाड़ प्रांतको सरदेसाई और सरदेश पाग्रहेका वतन २४ हजार शयस्स Rayals दे मोल लिया और एक वर्ष के बाद राजगुरु पुरुषोत्तम पंथ्र कवलेको दान कर दिया।

सभ्यताका प्रसार किया और महाराजके साथ आये हुए राजपरिवारने प्रचार कार्यमें जीवन फूंक दिया। आर्य परिवारने अपनी अपनी वंशपरम्पराके अनुसार हिन्दू संस्कृतिका वीज वपन किया। यह सब हो ही रहा था, कि सन् १३०३ ई० (शाके १२२६) में महाराज भीमदेवका स्वर्गवास हुआ और सन् १३१८ में दिल्लोके यवन शासक मुवारकने महिकावती (माहिम) पर आक्रमण कर दिया, परन्तु हिन्दू शासनका अन्त सन् १३४८ ई० के बाद हुआ और उसके पश्चात यहां पर गुजरातके मुसलमानोंका राज्य स्थापित हुआ। पर उन्होंने भी अधिक समय तक शासन नहीं किया और सन् १६३४ की वसई वाली सन्धिक अनुसार यह द्वीपपुष्त पुर्तगालवालोंके हाथ आया और सन् १६६२ में यह दहेजके रूपमें अंग्रे जोंको मिला।\*

आजकी बम्बईके आकारको देखकर यह अनुभव कर हेना चाहिये कि ईस्ट इण्डिया कम्पनीको अपनी कितनी शक्ति व्ययकर इस स्वरूपको संवारना पडा होगा। बम्बई गजैटियरके मतानुसार कहा जायगा कि—

'बम्बई द्वीप मभगांव, सिउरी, पटेल, तथा वर्ली सन्धिक अनुसार मिलाये गये। माहिम, शिव, धरनी, और बदला बलात् लिये गये; तथा कुलावा वहांके महाजनोंकी शर्ते पूरी कर खरीदा गया।

इस प्रकार वर्तमान बम्बई बनी।

इस द्वीपपुं जके शेशव कालीन इतिहास पर एक दिन्द डालते ही कहना पड़ेगा, कि यहांकी रंगभूमिपर कितनेही पात्रोंने समय २ पर यहां आकर अपना २ कौशल दिखाया है कालकी कालिखमें अलख होते हुए भी उनके कार्यों की स्मृतिके एक मात्र आधार चिह्न आज भी अनुभवमें आते हैं। असभ्य कोलो जातिने झाकर इस द्वीपपुष्त्रमें मोंपड़े खड़े किये और मछली मार कालचेप भी कर डाला। मलखेद राजवंशने यहां सिक्के का प्रचार किया। सिलहग राजवंशने मन्दिर निर्माण कराये और देविगरिके शासकोंने राजव्यवस्था की आधारशिला रक्खी, जिससे यहां कला-कौशल और उद्योग-धन्धाका सूत्रपात हुआ। अतः स्पष्ट ही है कि इस हिन्दू कालीन युगमें ही इसके वास्तविक स्वरूपका निर्माण हुआ, परन्तु इसी बीच इस्लामकी बांग सुनाई दी और देखते देखते द्वीपपुष्त्र निकुष्त पक्षान्धताकी बन्हिसे भस्मी भूत हो भूमिमें मिल गया।

#### नाम करण

इस द्वीपपुंजका नाम बम्बई कैसे पड़ा, इस सम्बन्धमें पूरा मतभेद है। पौराणिक युगमें जहां यह द्वीपपुंज 'अपरान्तक' प्रदेशके अन्तर्गत माना जाता था वहां महाराज भीमदेवके समयमें 'महिकावती' के नामसे सम्बोधित हो यह अपनी प्रतिष्ठा प्रस्थापित करनेका सूत्रपात करता है। परन्तु पुर्तगालवालोंके पुराने कागजोंमें 'बाम्बेम' के नामसे इसका सम्बोधन होता है। इसी आधारको लेकर लोग कहते हैं कि पुर्तगालवालोंने ही इसे बम्बई कहना आरभ्भ किया होगा। परन्तु यह युक्ति-युक्त नहीं प्रतीत होता स्रौर यही कारण है कि पुरातत्ववेत्ता इस

<sup>्</sup>याजकी बस्बईके आकारको देखकर यह अनुभव कर लेना बहुत आसान है कि ईच्ट ईियडया कम्पनीको अपनी क्तिनी श्रांक्त व्यवकर इसके स्वरूपको संवारना पढ़ा होगा। बस्बई गजेटियरके मतानुसार कहा जायगा कि—बस्बई द्वीपमें मक्तगांव, सिउरो, पटेल तथा वर्ली सन्धिके अनुसार मिलाये गये। माहिम, शिव, धरनी और बदला बलात् लिये गये; तथा कुलाबा बबांके महाजनोंकी शर्तें पूरी कर खीत्रा गजा। ईक्ष प्रकार बर्तमान बस्बई बनी।

प्रमागको कोई महत्व नहीं देते। पूर्वगालकी भाषामें Buon वां का अर्थ अच्छा होता हैं और Bahia बहियाका अर्थ बन्दरगाह होता है अर्थात Baonbahia बाँबहियाके अर्थ अच्छे बन्दरगाहके होते हैं। इस एक बात पर ही लोग अधिक जोर देते हैं कि एक अन्छ। बन्दरगाह समक्त उन्होंने ही इसे बम्बई कहना आरम्भ किया होगा । पर यदि ऐसी ही बात होती तो पुर्तगालवाओं के कागर्जीमें भी इसी अर्थके आधारपर इस द्वीपप जका नाम Buonbahia लिखा रहना परन्तु वहां तो यह शब्द ही नहीं है। उनके काग जोंमें Buonbahia के स्थानपर इस द्वीपपुंजको Bombaim लिखा जाता था ऐसी दशामें यह युक्ति ठीक नहीं है । दसरी यक्ति यह है कि दिल्लीके यवन नरेश मुवारकने माहिम और साल्सेर पर अधिकार कर इसका नाम अपने नामपर रख दिया । परन्तु इस हा भी कोई लिखित प्रमाण नहीं भिलता कि सुतारक बादशाहने अपनी विजय स्मृति चिरस्थायी रखानेके लिये कोई ऐसा कार्य किया था यदि ऐसा होता तो मुबारकके नामके पीछे इसे मुम्बई न कहकर मुबारकपुर या मुबारकावाद कहा जाता । अतः यह युक्ति भी उचित नहीं जचती, तीसरी वात यह कडी जाती है कि इस नामका सम्बन्ध मुन्त्रादेवीसे ही है। परन्तु यह मुन्त्रा शब्द ही कहांसे आया, क्या किसी कोलीका नाम था जिसने यह मन्दिर बनवाय।। बात यह भी ऐसी नहीं है। हां यदि कोई बात युक्तियुक्त है तो यह कि अम्बा उस आराध्य शक्तिका सम्बोधन था जिसे इस द्वीपके आदि निवासी पूजते थे। महा अम्बा शिवप्रिया अथवा भवानी सब एक शक्ति विशेषके नाम हैं और ये समय २ पर अम्बा, अम्बिका, महाश्रम्बाके नामस संबोधितकी जाती हैं। रह गयी आई शब्दकी वह भी स्पष्ट ही है। महाराष्ट्र भाषामें मां शब्दके लिये आईका प्रयोग प्रचलित है। अतः यह युक्तियुक्त है कि यहांके आदि निवासी जो निर्विवाद हिन्द थे, उन्होंने ही अपनी आगध्यशक्तिके नामपर इस द्वीपपु अको मान्त्रई अर्थात मुन्त्रईका नाम दिया है।

#### द्वीप पुंजसे नगर

इस द्वीप पुंजके क्रमागत विकासके इतिहासकी एक एक पंक्ति व्यवसायकी स्थापना, आरम्भ और उन्नतिके इतिहासकी मूर्तिमान प्रतिमा है। द्वीपपुंजके विभिन्न टापुओं को एकमें सम्मिलित कर वस्तीके लिये तैयार करानेके उपक्रमकी ओर यदि ध्यान सो देखा जाय, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इस कार्यको इच्छित स्वरूप देनेमें व्यवसायी कम्पनियोंने ही प्रधान भाग लिया था। उनके भगीरथ प्रयक्षका ही यह सुपरिणाम है कि आज यहां यह सुविस्तृत नगर हम देख रहे हैं। अतः इस द्वीपपुंजके इतिहासके इस पृष्ट पर भी एक सरसरी दृष्टि डाल देना उचित होगा।

इस द्वीपपुंजको वस्तीके योग्य वनानेमं अगाय समुद्रके गर्भसे भूमि निकाली गयी है। इस प्रकारके आयोजनको करपना सबसे प्रथम श्रीयुन सिमाऊ वोथेलो Sinao Botelho नामक एक पुर्तगीज महाजन के मस्तिष्क्रमं उत्पन्न हुई। उन्होंने पुर्तगाल नरेशका ध्यान इस ओर आकृष्ट दिया। पुर्तगाल वालोंके हाथसे जब यह द्वीपपुंज अंग्रेजोंके हाथमं आया, तो ईस्ट इण्या कम्पनीके बोडेके डायरेक्टरोंने पूर्वकी आयोजनाको जारी रखनेके पश्चमं अपने बम्बई वाले प्रतिनिधिको आदेश दिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनीने सूचना निकालकर जमीन पूरने वालोंका उत्साह बढ़ाया और नाम मात्रका किराया लेकर निकाली हुई भूमिको निकालनेवालोंके अधीन कर उन्हों और भी प्रोत्साहित किया। परन्तु फिर भी इच्छित सफलता न मिल सकी। बृटिश प्रबन्धकी एक शताब्दी ब्यतीत हो गयी, पर वेयक्तिक प्रयन्नसे इच्छित फलका रसास्वादन न मिल सका।

ईस्ट इण्डिया कम्पनीने इस द्वीपपुंजका प्रबन्ध भार ले सबसे प्रथम त्रात्मरहार्थ एक दुर्ग निर्माण करनेका निश्चय किया और समुद्र पूरकर जलसे स्थलकी रचना करनेका त्रायो जन भी ज्ञारम्भ कर दिया। कम्पनीकी कल्पनामें यह बात इसलिये आयो, कि वह भूमि पूरकर नमक बनानेका कार्य करना चाहती थी और इसी उद्देश्य से यह कार्य मो अविलम्ब आरम्भ हो गया। सबसे प्रथम महालक्ष्मी और वर्लीके बीचसे जलराशि निकालकर भूमिकी रचना करनेका कार्य हाथमें लिया गया। इसके बाद द्वीपके मध्य भागमें समुद्र पूरने का कार्य आरम्भ हुआ, इस प्रकार आरम्भ होनेवाले कार्यने प्रारम्भमें वालशक्तिसे ही उन्नित करनी प्रारम्भ की, परन्तु कुछ काल व्यतीत हो जानेके बाद इस और लोगोंका ध्यान अधिक उत्साहसे जाने लगा और फल यह हुआ, कि व्यक्तिगत उद्योगके स्थानमें सामुहिक शक्ति काम आरम्भ हुआ। बम्बई टाइम्सके ता० ई फरवरी सन् १८३६ वाले अंकसे ज्ञात होता है कि सन् १८३६-३० के बीच कोई सुदृढ़ कम्पनी संगठित की गयी थी, जो कुलाबाकी ओर जोरोंका काम कर रही थी। सन् १८३४ की रेखवे कमेटी रिपोर्टसे पता चलता है कि बाड़ी बन्दर और चिंच बन्दरके बोचकी भूमि मो जलराशिके गर्भसे निकल चुको थी। इसो प्रकार बम्बई कार्टरली रिन्हयू नामक मास्निक पत्रका भी यही मत है, कि सन् १८४५ ई० तक द्वीपका अधिकांश भाग पूरा जा चुका था। इतना होते हुए मी इस कार्यका भार उठाने वाली कम्पनियोंके पास आर्थिक सामध्यं पर्याप्त न होनेसे इच्छित लाभ और मनचाही सफलता अभी तक न मिली थी; पर इसी समय अमेरिकन सिविल वार नामक घरेलू युद्धके छिड़ते ही इस द्वीप पुंजकी परिस्थितने पल्टा खाया और कितनी ही कम्पनियां वन गर्यो।

इस युद्धके छिड़ते ही बम्बई नगरको स्वर्ण सुअवसर मिला। इंग्लैण्डके लंकाशायर केन्द्रमं रुईका भयंकर सकाल पड़ा जिससे यहांका बाजार नवजीवनसे उत्कृष्णित हो उठा। यहांके व्यवसाय कुसुमकी मुकुलित कलिका प्रफुल्लित हो निज सौरभसे संसारको मंत्र मग्ध करने लगी। पलक मारते यथेष्ट पूंजोकी प्रकट प्रतिमा अपने प्रकाश पुंजसे नवस्फूर्तिका संचार करने लग । कितनी ही नयी कम्पनियोंका जन्म हुआ और उन्होंने समुद्रको पूर कर भूमि निकालनेका उद्योग हाथमें लिया। इस कार्यमें यहांकी प्रवन्ध व्यवस्थाने सहायना दे उनके उत्साहको और भी पृष्ट कर दिया। इस द्वीपपुंजके पूर्वीय पार्श्व पर मोदी खाद्मी, एलिफिन्स्टन, मम्पनांव, टांक बंदर तथा कृ यररोड़ और पश्चिमीय पार्श्व पर कुलाबासे मालबार पहाड़ो तककी मूमि समुद्रके गर्भसे निकाल कर वस्ता बसानेके योग्य बना दी गयी।

मोदी खादीवाला क्षेत्र कर्नीक बन्दरसे टकसाल घरतक माना जाता है। इस क्षेत्रके पूरनेका कार्य, प्रथममें यहांका प्रबन्ध भार वहन करनेवाली सरकारने आरम्भ किया था, परन्तु कुछ समय बाद एक दृसरी व्यवसायी कम्पनीने यह कार्य अपने हाथमें लिया और उसे पूरा कर डाला । इसी पूरी हुई भूमिपर जी॰ आई० पी० रेलवेका प्रधान रेलवे स्टेशन जो बोरी बन्दरके नामसे सुप्रख्यात है, बना हुआ है । इस कम्पनीने लगभग ३० लाखकी पूंजी व्यय कर ८४ एकड़ भूमि तयार की थी। एजफिन्स्टोन क्षेत्रके पूरनेका काम एक दूसरी कम्पनीके हाथमें था। इसने १४ लाख व्ययकर ३८६ एकड़ भूमि निकालनेकी व्यवस्था की, परन्तु इसके शेयर-का भाव गिर जानेसे यह कम्पनी अधिक समय तक कार्य न कर सकी और अन्तमें टूट गयी। इधर यहांकी सर-

कार और म्यूनिसिपल कार्पोरेशनने भी समुद्र गर्भसे भूमि निकालनेमें प्रशंसनीय कार्य किया है। यहांके म्यूनिसिपल कार्पोरेशनने नगरके कितने ही तालाबों को पूरकर समतल मूमि बना दिया है। तारदेवसे परेल तककी भूमि
को मिल स्थापन करने योग्य बनानेका श्रेय यहां के म्यूनिसिपल कार्पोरेशनको ही है। इस कार्पोरेशनके स्वास्थ्य
विभागने भी लगभग ८६ एकड़ भूमिको समुद्रसे निकाल बस्ती बसानेके योग्य बनाया है। इसी प्रकार यहां पोर्टट्रस्ट
नामक बन्दर प्रबन्ध विभागने भी समुद्र पूर कर भूमि निकालनेके कार्यमें अनुकरणीय उद्योग किया है। इस
विभागने सन् १८७३ ई० से इस कार्यको अपने हाथमें लिया। और सन् १८६७ ई० तक कितने ही छोटे २ पर मनमोहक बंदर बना डाले। इनमेंसे सिवरी बंदर तथा फू यर स्टेटका कार्य सबसे अधिक आदरणीय है। इस
विभागने सन् १८७६ में एलफिन्स्टोन स्टेट, सन् १८८८ ई० में अपोलो बंदर, सन् १८६० ई० कुलाबा बंदर,
सन् १८६२ ई० कस्टम बंदर, सन् १८६४ ६५ में टांक बंदर तथा सन् १६०४-५ में ममागंत बन्दर बनवा कर
अपने नामको सार्थक किया। इसी प्रकार नगरके सिटी इम्यू वमेन्ट ट्रस्ट नामक नगर सुधार विभागने सन्
१६०६ में कुलाबाकी ओर समुद्र पूरनेका अच्छा कार्य किया है।

अमेरिकन सिविल वारके समय समुद्र पूरनेके कार्यको यहांकी सात सुद्ध कम्पनियां कर रही थीं। इनकी सिमिलित पूंजी अनुमानतया ८०३४ करोड़की होगी, परन्तु युद्धके प्रचण्ड रूप धारण करने पर सन् १८६४- ६५के बीच यह पूंजी अनुमानतया १७०५६ करोड़की हो गयी थी। इन कम्पनियोंमेंसे कुळके नाम इस प्रकार हैं। \*

| नाम कम्पनी                                         | वम्ल पूंजी | नाम कम्पर्नाके महाज <b>नका</b> |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| (१) वैंक वे कम्पनी                                 | १०४ लाख    | एशियाटिक वैंक                  |
| (२) पोर्ट केनिङ्ग कम्पनी                           | ६६ लाख     | ओछ फाइनैनशियल                  |
| (३) ममागांव रेक्लेमेशन कम्पनी                      | ८० लाख     | अलायन्स बैंक                   |
| ( ४ ) कोलाबा लैण्ड कम्पनी                          | १४० लाख    | सेन्ट्रल वैंक                  |
| ( ५ ) फ्रेयर लैगड कम्पनी                           | ८० लाख     | सिटी बैंक                      |
| (६) वाम्बे एएड ट्रांम्बे रिक्ले <b>मेशन</b> कम्पनी | १० लाख     | प्रेसीडेन्सी वंक               |

इस प्रकार बम्बईमें दिरया पूरकर एकके बाद एक नवीन स्थान निकालनेका काम जारी रहा, लेकिन व्यवसायके अधिक बढ़नेसे म्युनिसिपैलेटीको श्रोर भी विशेष जमीनकी आवश्यकता प्रतीत हुई। फलतः म्युनिसि पैलेटीने चौषाटीसे लगाकर लाइट हाउस तक समुद्रको पूरनेकी नवीन योजनाकी; तथा डेवलपमेएटलोन द्वारा करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति भी एकत्रित की, एवं सर चिमनलाल सीतलवड़की देखरेखमें एक डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की।

<sup>\*</sup> देखिये A financial chapter in the History of Bombay city नामक ग्रन्थ ।

समुद्रके तूफानको कम करनेके लिये नया व्यवसायको सहू लियतके लिये नवीन जमीन तैयार करनेके लिये समुद्रके बीचमें एक सोलंह फुटकी दीवाल बांधी जा रही है, इस दीवालको पूर्व तथा पिइचम दोनों ओरसे बांधनेका काम जारी है। इस दीवालके बनवानेमें करीब १२ लाख ५० हजार टन पत्थर और १०८५७४० घन फीट कीचड़ और सिमेंटकी आवश्यकता होगी। यह दीवाल बहुत बैज्ञानिक ढंगसे अत्यन्त व्यय पूर्वक बनवायी जा रही है।

इतना श्रिषक पत्थर आसानीसे मिलना अत्यन्त कठित है इसकी सुविधाके लिये म्युनिसिपैलेटीने कांदीवलीके समीप एक टेकरीको तोड़ना आरंभ किया है और वहाँका टूटा हुआ पत्थर वैगनों द्वारा समुद्र तक पहुंचाया जाता है। उपरोक्त दोवाल जब कुलावासे मरीन लाइन तक पूरी हो जायगी तब इसके बीचका हिस्सा ट्रेकर नामकी एक मशीन द्वारा हारवरके तलमें से कीचड़ निकालकर भरा जायगा। इस बीचके स्थानको मरनेके लिये पचीस करोड़ घनगज कीचड़की आवश्यकता होगी। इस कीचड़को १००० टन कीचड़ प्रति दिन ले जानेवाली २ ट्रेनें यदि सालमें ३०० दिन काम करं तो इतना स्थान ४१ वर्षमें भरा जा सकता है, परन्तु ट्रेकर नामकी मशीन द्वारा ७० क्यूविक राज राहराईमेंसे २००० फुट कीचड़ निकाल कर १० हजार फुट दूर ले जाया जा सकता है। यह मशीन दिनमें १५ घंटा काम करके ३० हजार टन कीचड़ निकाल सकती है।

इस प्रकार इस काममें सन् १९२३ तक करीब ३ अग्ब से भी अधिक रुपयोंकी सम्पत्ति व्यय हो चुकी है। इस व्ययसे अभी करीब निहाई काम हो चुका है। अनुमान है कि इतनी जमीनको मरनेके लिये ७ अरब २ करोड़ ४३ लाख रुपया व्यय होगा। इसके द्वारा १९४४ एकड़ नयी जमीन निकल आयेगी, वर् जमीन नीचे लिखे अनुसार काममें लाई जायगी। २३७ एकड़ रास्तेके काममें, १८७ एकड़ मैदानमें, २६७ एकड़ मिलिटरीके काममें, तथा ४५४ एकड़ जमीन विविद्या बनानेके काममें लायी जायगी।

इस प्रकार इस स्थान की त्रिपुलता होने के बाद पशुओं के तबेले कसाईखाने फेक्टरियां मिल्स वगैरह बम्बई-से दूर लगाने की योजना भी यह विभाग कर रहा है।

#### म्यनिसिपल कार्पोरेशन

द्वीपपुंजसे सुविस्तृत जनाकीर्ण नगरकी रचनाका इतिहास व्यवसाय के विकासका ही प्रतिविक्त्र है। नगरके रूपमें यहाँके सुवबन्धमें भारतीयांको भी सेवा करतेका अवसर मिला है। जिस सामृहिक शक्तिके द्वारा लोग अपने घरका प्रबन्ध कर अपने सामोध्य जनों को सेवा कर सकते हैं उसे म्यूनिसिपेलिटी अथवा स्वायत्व शासनकी प्रतिमा कहते हैं। यहांके म्यूनिसिपल कार्पोरेशनके वर्तमान स्वरूपका निर्माण पूर्वकालकी प्राकृतिक व्यवस्थानको आधार मानकर हो किया गया है, सुक्यवस्थाको दृष्टिसे यहां के म्यूनिसिपल कार्पोरेशनको छोटे २ वार्डों में विभाजित किया गया है। इन वार्डों की रचना पूर्वकालीन प्राकृतिक विभागों के आश्रवको लेकर की गयी है।

ईस्ट इण्डिया कम्पनीके प्रवन्धके आरम्भ कालमें इस द्वीपपुरुजको वस्त्रई नगरके नामसे जब जब सम्बो-धित किया गया है तब तब उसका भाव वस्त्रई और माहिमकी संयुक्त वस्तीसे लिया गया है। वस्बई नगरसे दो स्थानोंके सम्मिलित स्वरूपका बोध होता था, जिनमेंसे एकको बम्बई और दूसरेको माहिम कहते थे।

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

\* सन् १९२७ ई०में यह द्वीपपुंज उपरोक्त दो प्रधान विभागोंमें विमाजित था और इसीमें ममार्गाव, बर्छी, परैल, बदुछा, नावगांव, माटुंगा, धरावी तथा कोलाबा नामक आठ गांव भी माने जाते थे।

टाइम्स आफ इण्डियांके सन् १८६४ ई०के एक अङ्कसे ज्ञात होता है कि यशंकी उस समयकी सरकारने इस नगरकी सीमा निश्चित की थी, श्रीर सीमांके स्वरूपको स्थिएकर उसके अन्तर्गत कोलावा, किला, मांडवी, भोलेश्वर, ब्रीच कैनडी,मलवार पहाड़ी,कमांठीपुरा, मक्तगांव टेकरी, चिश्व कोकली, बलीं, जंगल माहिम तथा माटुंगा को माना था।

सन् १८६५ ई॰में Act II के आदेशानुसार म्यू निसिपल कार्पोरेशनका जन्म हुआ। म्यू निसिपल कार्पोरेशनका जन्म हुआ। म्यू निसिपल कार्पोरेशनका जन्म हुआ। म्यू निसिपल कामेशनर नियुक्त किया गया और प्रजन्ध होने लगा। परन्तु कमिशनरके सम्मुख सबसे कठिन कार्य नगरको छोटे २ वार्डों में विभाजित करनेका था। कमिशनरने वाध्य होकर पूर्वके विभाजित वार्डों का आधार ले वार्डों की इस प्रकार रचना की:—

(१) कोलाबा, (२) किजा, (३) माण्डबी, (४) भोलेक्बर, (४) उमरखण्डी, (६) गिरगांम, (७) कमाठीपुर। (८) मलवार पहाड़ी (६) मम्प्तांब, (२०) माहिम और (११) परेल।

परन्तु यह व्यवस्था अधिक दिन टिक न सकी और सन् १८७२ई०में इन वार्डी में फेरफार किया गय। स्रोर छोटे २ सेक्शन बनाये गये जो इस प्रकार थे।

'ए' वार्ड :-कुलाबा, किजा और रुव्हेंनेड ।

'वी'वार्ड:-क्राफर्ड मार्केट, माएडवी, चक्छा, उमरखण्डी, और डोंगरी।

'सी' वार्ड:—धोबी तलाब, फानुसवाड़ी, भोलेश्वर, खारा तलाब, कुम्हारबाड़ा, गिरगांम खेतवाडी।

'ही'वार्ड: —चौपाटो, बालकेश्वर, और महालक्ष्मी।

'ई' वार्डः—मक्तगांव, तारवाड़ी; कमाठीपुरा, परेल और सिउरी।

'एफ'वार्ड:-शिव, माहिम और वर्ली।

इस प्रकारका प्रवन्ध होते हुए भी परिवर्तन होता ही गया श्रौर परिणाम यह हुआ कि श्राजकल ७ म्य निसिपल वार्ड हैं जो A, B, C, D, E, आदि नामोंसे व्यवहारमें लाये जाते हैं।

### पृत्तिस

नगरमें शान्ति बनाये रखते और नागरिकोंको उनके कार्यमें सहायता पहुंचानेके लिये यहां पुलिसके हाथमें बहुतसा प्रबन्ध रक्खा गया है। यहांकी पुलिस किमश्नरकी देखरेखमें एक गुप्तचर पुलिस विभाग भी सुसंगठित किया गया है जो अपनी कार्यदेश्वतासे यहांके नागरिकोंको उनके सभी कार्यों में अच्छा सहयोग देता है। इस नगरमें पुलिसने अपने प्रबन्धको सुखमय बनानेकी दृष्टिसे विभिन्न भागोंमें वार्ड स्थापित कर रक्षे हैं। ये वार्ड इस प्रकार हैं:—

<sup>\*</sup> देखिये Bombay Gazetteer Vol. XXXVI Part III Page 525.

'ए' वार्ड:—कोछावा, किछा ( उत्तर ] किछा ( दक्षिण ) स्प्लैनेड और डाकयार्ड । 'बी' वार्ड :—माएडवी, चकछा, उमरखाड़ी, डांगरी जनरछ, ड्य टी । 'सी' वार्ड —बाजार, घोबी तछात्र, भाछेश्वर और खारा तछात्र। 'डी' वार्ड:—मम्पांब, तारवाड़ी, कमाठीपुरा, नत्रीनागवाड़ा, भाषण्याछा । 'एफ' वार्ड:—परेछ और मांदुगा । "जी" वार्ड: - माहिम और वर्छी ।

इसके अतिरिक्त बंदरकी सुव्यवस्थाके लिये रक्खी गयी बंदर पुलिस, प्रिन्स और विक्टोरिया डाक, सी आई, डी विमागकी पुलिस, रिजर्व घोड़सवार, तथा सिनेटरी पुलित सबके भिजाकर नगरमें ३२ थाने हैं।

यहां द्याग तथा अन्य प्रकारकी आकिस्मिक दुर्घटनाओंमें जनताकी सेवा करनेके लिये स्वतन्त्र रूपसे व्य-वस्था की गयी हैं।

आगसे बचाव

श्चाग लगनेके समय नगरकी सुव्यवस्था करनेके लिये यहांके म्यूनिसिपल कार्पोरेशनने स्थान २ पर 'फायर त्रिगेडके अड्डे बना रक्ले हैं श्रीर सड़कोंपर थोड़ी २ दृरीसे आग लगनेके सम्बन्धमें भयसुचक चण्टी-की व्यवस्था भी कर रक्ष्वी है, जिससे आग लगने ही सड़क्ष्पर लगी हुई भय सूचक चण्टी द्वारा पासके 'फायर श्रिगेड को बातकी वातमें सूचना भे न दी जाती है और वह आकर परिस्थित संभाल लेते हैं।

'फायर ब्रिगेड" कहां है यह नीचेकी सचीसे ज्ञात होगा।

फायरित्रगेडके अहु े—(१) भायकाला (२) हेइन्सगेड (भाई खाळा) (३) ग्वाळिया टंक (४) चींच पोकली (५) बाबूला टेंक (६) किला (हानवीगेड) (७) कोलावा (८) भोलेश्वर (६) मलवार हिल (१०) डेलाइल रोड (११) माहिम (१२) नई गांव (१३) मक्तगांव।

यह विभाग अन्य श्राकस्मिक दुर्घटनाओं के समय भी अपना कर्नव्य पालन कर कष्टपीड़ितों की सहा-यता करता है।

## वम्बईका ध्यवसाधिक विकास

प्राचीन ऐतिहासिक प्रन्थोंमें विदेशवालोंने बम्बईको थानातटका एक लोटा सा वन्दर माना है। उस समय भारतके इस समुद्री तटपर थाना ही सबसे अधिक प्रभावशाली स्थान था अतः दूर देशोंके व्यवसायी जहाज ले थानाका बाजार करने आते थे और कभी २ क्षणिक विश्वाम करनेके लिये इस बंदरके तटपर लंगर डाल देते थे। इसके अतिरिक्त इस बंदरका और कोई उपयोग किसीने भी नहीं लिखा। शताब्दियां व्यतीत हो गयीं, पर इसके भाग्यचकने पलटा न खाया। यहांतक कि १७वीं शताब्दीके अन्ततक लोगोंकी यही धारणा थी कि लाख चेष्टा करनेपर भी यह बंदर व्यवसायकी सुविधाके लिये कभी उपयुक्त नहीं हो सकता। यही कारण था कि इस द्वीपपुंजके व्यवसायने कभी उन्नतिकी कल्पना भी नहीं की। सबसे पहले ईस्टइसिडयाकम्पनीके प्रवन्धमें आकर दसने अपने स्वरूपको पहिचाननेकी चेष्टा करनेके लिये आंखें खोलीं।

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

सन् १६७०ई० में यहां शराव, तम्बाकू श्रफीम, नारियल, और उसकी जटा रिस्सियोंका ही केवल व्यापार होता था। परन्तु इसीके वादसे इसके भाग्यचक्रने पलटा खाया और ईस्टइण्डियाकम्पनीके मस्तिष्कमें अपने कारखानेको सूरतसे बम्बई उठा लानेकी बात जमी। सन् १६८७ ई० में ईस्टइण्डिया कम्पनीने अपना आफिस सूरतसे बम्बई उठा लानेका निश्चय कर लिया। इसी समय इस नगरमें व्यवसायकी आधारशिला रक्खी गई। फिर भी श्रारम्भमें इसकी उन्नतिको मनचेती सफलता न मिल सकी। इसका कारण था तत्कालीन राजनैतिक अशान्ति।

मागतका राजनैतिक वातावरण उस समय क्षुव्य हो उठा था। जीवन प्रभातकी नव स्फुर्तिदायिनी शक्तिसे प्रभावित हो महाराष्ट्रसेना अपनी धुनमें आगे बढ़ती जानी थी, और जीवन सन्ध्याकी अन्तिम लालोसे लोहित वर्ण हो राजपुत शौर्य छटपटाकर टड़ता पकड़नेका भगीरथ प्रयन्न करनेमें तलीन था। यवन सत्ता अपनी आत्ममर्यादाकी रच्चा करनेमें अपने आपको असमर्थ पाती थी। पुर्तगीज मानवताके मंदिरको मिट्टीमें मिला मन चेते माया जालका प्रसार कर धर्मका डिम डिम पीट रहे थे। ऐसी परिस्थितिमें उलम्म ईस्टइण्डिया कम्पनी तटस्थ रूपसे अपनी आत्मरक्षाकी समस्या सुलम्मानेमें व्यव थी। अतः अशान्तिमें व्यवसाय कैसा और व्यवसायका प्रसार तथा उसकी उनर्नातकी कल्पनाका अस्तित्व ही क्या! इस नगरकी व्यवसाय सम्बन्धी अवस्था भी पूर्ववन् हो रही। इसी बीच लंदनकी कम्पनी और भारतकी कम्पनीमें भी तृ तु, में मैं की ठनी और व्यवसायका सुखद स्वरूप भी कल्पनाकी दौड़से श्रोमल होगया। यह अवस्था सन् १६९० और १७१० ई०के बीचमें रही। अन्तमें लन्दन और भारतकी कम्पनियोंमें समभौता हो गया और ईस्टइण्डिया कम्पनीको घरेलू अशान्तिसे लुट्टी मिली। उधर मराठों और राजपूतोंके कार्यक्षेत्रका केन्द्र इस समुद्री तटसे दूर हानेके कारण कम्पनीके व्यवसायपर प्रभाव डालनेमें शक्ति क्षीण सा होता जाता था। अतः निकटवर्ती प्रदेशपर यदि कोई शक्ति अशान्तिकी आशंकाकी ओर ध्यान खींचनेमें समर्थ थी, तो महाराष्ट्र और पुर्तगालवालोंकी तनातनी। लेकिन इसकी भी अविध समाप्त हो चली। पचान्थ पुर्तगीज लिप्साकी लोहित लपटोंमें विदग्ध हो शक्तिहीन हो गये।

उस समय अंग्रेजोंके हाथमें तराजू था, तलवारका दम वे कभी नहीं भरते थे। कर फैलाने वाले करवालके कब्जेको कब पकड़ने लगे। अतः उन्होंने नीतिसे काम लिया। हिन्दू शौर्यके वालअरुणकी क्रमशः उत्तप्त होनेवाली प्रखर किरणोंका सामना कर भस्मीभूत हो जाना उन्हें इष्ट न था, अतः अंग्रेजोंने अवसर मिलते ही सबसे प्रथम बाजीरावसे मैत्री करनेकी चेष्टा की। इसके प्रमाणके लिये दूर न जाना होगा। सन् १७४२ ई० में बाजीरावके पुत्रका विवाह हुआ था। इस अवसरपर वम्बईके गवर्नरने जो सामान मैत्रीके भावसे उन्हें नजर किया था, वह इस प्रकार है।

| ६ शाल, २०) रू० प्रति शाल               | <b>१२०) হ</b> ০        |
|----------------------------------------|------------------------|
| १ सोनेकी जंजीर                         | १५०) रू०               |
| १ साडी                                 | ४०) रू०                |
| ४ सुवर्ण मुद्रा ( नज्र )               | ७५) ₹●                 |
| उपरोक्त सामान हे जानेवाहेका पारिश्रमिक | <b>ķ</b> o) <b>ব</b> o |
| जोड़                                   | <u>३६०) रु</u>         |

इस प्रकार सबसे मेल जोल बढ़ाकर कम्पनीन किसी प्रकार अपना काम चलाया, एक बार शान्ति स्थापित होतेही इस नगरका व्यवसाय उन्नितकी छोर बढ़ा और पासके नगरों को भी विदित हो गया, कि कम्पनीने अपना प्रधान कार्यालय सूरतसे उठाकर बम्बईमें लाकर रक्खा है। फिर क्या था व्यवसायियों को अवसर मिला और उन्होंने वहां जाकर बसनेकी इन्छा प्रकट की। कम्पनीकी श्रोरसे पूर्ण छाश्वासन मिलनेपर सन् १७५३ ई० में औरंगावाद और पूनासे आकर कुछ महाजन बसे, श्रोर अपनी दुकाने खोलीं। सन् १७७० में कम्पनीने यहांसे चीन रुई मेजना छारम्भ किया।

देशका राजनैतिक बातावरण शान्त हो गया, घरेलू अशान्तिने कम्पनीका पीछा छोड़ा, समीपके नगरोंसे महाजन तथा इतर व्यवसायी नगरमें आकर वस गये, कम्पनीका प्रधान कार्यालय भी यहीं उठ आया, परन्तु फिर भी नगरके व्यवसायने किसी प्रकारकी उल्लेखनीय उन्नित नहीं कर दिखायी। इसका भी कारण था। ईस्ट-इण्डिया कम्पनी किसीको स्वतंत्र रूपसे इस नगरमें व्यवसाय करनेकी आज्ञा नहीं देती थी। व्यवसायका द्वार बंद था। व्यवसाय करनेके इच्छुकोंको कम्पनीसे व्यवसाय करनेके लिये लैसेन्स लेना पड़ता था। मिल्वर्न नामक लेखकके मतानुसार ईस्ट इन्डिया कम्पनीकी सज्ञावना तथा सहानुभूति उपार्जितकर कुळ इनी गिनी योरो-पियन कम्पनियां चलतू व्यवसाय कर रही थीं। उन कम्पनियोंके नाम ये हैं:—

(१) ब्रुस फासेट एण्ड को॰

(४) एस व्यूफर्ट

(२) फॉरवेस एण्ड को०

(६) बैकर सन्स एण्ड को०

(३) शोटन एण्ड को०

(७) जान मिर्चल एण्ड को०

(४) जान लेकी

(८) वूलर एण्ड को०

(९) आर० मैकलीन एण्ड को०

इनके अतिरिक्त सब कारोवार कम्पनीकी देखरेखमें होता था। कम्पनीके निजके जहाज थे। इन जहाजोंके कमान्डर तथा कम्पनीके ब्रान्य कर्मचारी अपने जहाजोंपर पारसी छोगोंको कम्पनीका एजेन्ट नियुक्त करते थे। ये एजेण्ट सभी प्रकारके उत्तरदायी माने जाते थे। इस समयका बड़ेसे बड़ा जहाज रुईकी ४ हजार गांठ छाद सकता था। जहाजसे जानेवाछे उत्तरनेवाले और गुदाममें पड़े रहनेवाछे मालका बीमा करनेवाछी केवल एक ही बीमा कम्पनी थी। इस बीमा कम्पनीका नाम बाम्बे इन्स्यूरेन्स सोसाइटी था और यह २० लाख रुपयेकी पूंजीसे स्थापित की गयी थी।

सूरतके व्यवसायपर दोहरी शिन दृष्टि पड़ रही थी, एक ओर तो कम्पनीकी एकतंत्री व्यवसाय जनित स्वार्थ नीति और दूसरी ओर मुगल सत्ताका दुलक्ष्य। अतः वहांके व्यवसायको मरणासन्न धका लगा, फल यह हुआ, कि बम्बईको अवसर मिला। इस सुअवसरसे यहांके व्यवसायको वृद्धि हुई। सन् १८०२ ई० से सन् १८०६ के बीच २४ ला० पौण्डके मूल्यका सामान विदेशसे आया और १६ ला० २८ हजार पौण्डके मूल्यका यहांसे विदेश गया। इसमेंसे भी केवल चीनको सन् १८०५ ई० में ६४,७३,६३६) ह० की रूई गयी। परन्तु सन् १८१३ ई० में इस शहरमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ और यहांके व्यवसायके भाग्यचक्रने अनुकूल पलटा खाया।

सन् १८१३ ई० में छंदनकी पार्लमेन्टमें लाड मेलबेली बिल पास हो गया। अभीतक जहां कम्पनीके हाथमें व्यवसाय करनेकी स्वेच्छ।चारी एकतंत्री सत्ता थी और जिसके कारण व्यवसाय करनेवालोंको व्यवसाय करनेके लिये छेसेन्सकी आवश्यकता पड़ती थी, वहां व्यवसायका द्वार सभीके लिये मुक्त रूपसे खुल गया। व्यवसाय परसे कम्पनीका प्रतिवन्ध उठ गया। इस विलक्षे स्वीकृत हो जानेपर कम्पनीके हाथकी सारी शक्ति निकल गयी, केवल यदि कुल शेप रह गया तो चीनसे व्यवसाय करनेका विशेष अधिकार। यह अधिकार भी २० वर्षकी अवित तक ही रहा। प्रतिवन्धके उठते ही लिवरपुल और रलासगीके महाजनों और व्यवसायियोंकी घुड़दीड़ मच गयी। किर क्या था, इस द्वीपपुंजका व्यवसाय भी नव आशापलवसे चमक उठा। सन् १८०६ ई० में जहां इस दंदरसे ३ करोड़ पौण्ड वजनमें रूई इंग्लेण्ड गयी थी, वहां सन् १८१६ ई० में ह करोड़ पौण्ड रूई इंग्लेण्ड गयी।

यदि इस सुदिनको देखनेके लिये रालफ फिच और जान न्यूबरी जीवित होते तो वे आज फूले न समाते । #
सन् १८२५ में बम्बईका निर्यात छलांग मारकर बढ़ गया । सन् १८३२ ई० में अमेरिकांके महाजनोंकी
सहेबाजींक कारण अमेरिकत रुईका भाव कंचा चला गया अतः भारतकी रुईको इंग्लिण्ड के कारखानोंमें पुस
पड़नेका सुअवसर हाथ लगा । सन् १८३६ ई० में १० लाख गांठ रुई इंग्लिण्ड पहुंची । बम्बईके व्यवसायकी उन्नतिका इससे अधिक प्रामाणिक प्रमाण और क्या होगा, कि व्यवसायकी वृद्धिके कारण ही सन् १८३६ ई० में
बाम्बे चेम्बर ऑफ कामर्स नामक व्यवसायी मण्डलकी स्थापना हुई । महाजनी लेनदेनकी पुरानी परम्परागत प्रथाको
नोड़ सन् १८३० ई० में ज्वाइण्ट स्टाक वैंककी पद्धित पर बैंक आफ बाम्बेकी स्थापना की गई । इस बैंककी देखा
देखी सन् १८४४ ई० में ओरियण्टल वैंकिङ्का कार्पोरशनने भी अपनी एक शाखा इस नगरमें खोली । और सन्
१८६० तक कमित्रीयल बैंक, चार्टर्ड, मर्कण्टाइल, आगग एएड यूनाइटेड सिर्बस, सेन्ट्ल बैंक आफ इण्डिया
इत्यादि बैंक भी इस नगरमें स्थापित हो गये ।

निर्यातकी बृद्धिकं साथ साथ आयानकी बृद्धि भी हुई, इंग्लेग्डिसे माल आना जोगेंसे आरम्भ हो गया, अतः नगरके व्यवसायियोंने यहां भी मिले खोलनी आरम्भ कर दीं। सन् १८६० ई० तक लगभग ८ मिले यहांपर खुल गर्यी। व्यवसायकी बढ़ती हुई लहरको लक्ष्यकर एक पत्रने उस समय लिखा था कि बम्बई कारखानोंका केन्द्र बनेगा∗।

सन् १८६० ई० में जी० आई० पी० रेलवेने थानातक रेलवे लाइन खोलकर नगरके व्यवसायको समयोचित प्रोत्साहन दिया। सन् १८६६ ई० में स्वेजकी नहर खुली और इसके खुलते ही यूरोपका प्रवेश द्वार पूर्ण रूपेण खुल गया। नगरके व्यवसायको इस घटनाने सबसे अधिक जीवन दान दिया।

३० मार्च सन् १८६६ ई० के टाइम्सरे पता चलता है, कि सरकारने बम्बईके समुद्रतटवर्ती व्यवसाय तथा

<sup>\*</sup>ये दोनों साहसो वीर क्थल मार्गसे सन १४७२ ई॰में भारत आये थे। इन लोगोंका उद्देश्य व्यवसाय मार्गको स्थापित करनेका था परन्तु भारतोह रस ले छफड़ों ह स्सास्वादनका अनुभव इन्हें न हुआ।

<sup>\*</sup>Bombay has long been the liverpool of the east and she is now become the manchester also (7th july 1860)

निद्योंके मार्गसे होनेत्राले व्यवसायकी वृद्धिके लिये वाम्त्रे कॉस्ट एएड रिवर स्टीम नेबीगेशन कम्पिनयोंकी व्यवस्था कर दी।

सन् १८६५ में इस नगरसे करांची और फारसकी खाड़ीके मार्गसे समुद्री तारकी व्यवस्था हुई। इससे भी नगरके व्यवसायको बल मिला।

इसी बीच अमेरिकन युद्धके छिड़ जानेसे भारतको स्वर्ण सुअवसर हाथ लगा, और बातकी बातमें यहां के बुद्धिमान व्यापारियों की जेवें गरम हो उठीं। सन् १८६४ के अन्तमें ३१ बैंकें, १६ अर्थ संस्थाएं, ८ लैण्ड कम्पनीज, १६ प्रेस कम्पनीज, २० इत्स्यूरेंस कम्पनियां और ६२ ज्वाइन्ट-स्टॉक कम्पनियां खुल गर्यों। स्मरण रहे कि सन् १८५५ ई० में एक भी ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनी यहां न थी हां केवल दस बीमा कम्पनियां थीं। इस समय इतना ऐश्वयें हो गया कि लोग मदान्ध हो गये; परन्तु सन् १८६५ ई० के बसन्त ऋतुमें यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्धके समाप्त होते ही वम्बईका बाजार एकदम आपित प्रस्त होगया। उसे भीपण शिथिलताने आ दबोचा। कम्पनियां दूर चली, कमिशियल वैंकें दरवाजा बंदकर बैठ गर्यों, हजारों बड़े २ व्यवसायी दिवालिये कगर दिये गये। यहां तक कि उस समयके सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यवसायी दानवीर प्रेमचन्द रायचन्द तथा आर० जमशेदजी जीजी भाई भी नादार कगर दिये गये।\*

इसी कड़कड़ाहटके बीच यहांकी सरकारी बैंक भी चूर-चूर होकर धराशायी हो गई। इस वर्षके अगस्त मासके टाइम्ससे पता चलता है कि लोगोंको देना तो कई गुना श्रिधिक था, परन्तु उनके मकान और जमीन नीलामकरके भी कुल चार करोड़ रुपये बसूल किये गये। इससे नगरकी बढ़ती हुई उन्नित को भारी धक्का पहुंचा।

सन् १८६७ ई० में कुछ शान्ति हुई। सन् १८६८ में पुनः सरकारी बैंक खुली। सन् १८७०—७२ के बीच यहांका निर्यात २४ करोड़का और अग्यात १२ करोड़का था। वहीं सन् १८८०—८२ ई० में बढ़कर २७ करोड़ और १७ करोड़का हो गया। यहीं निर्यात सन् १८८५-८७ में २७ करोड़से बढ़कर ३३ करोड़ हो गया और सन् १८९०-९२ में ३३ से ३६ करोड़ हो गया। इसी प्रकार आयात भी जहां १७ करोड़ था, वहां सन् १८८५-८७ में २२ करोड़ और सन् १८६०-६२ में २२ करोड़से बढ़कर २७ करोड़ हो गया।

यह है यहांके व्यवसायका संक्षित इतिहास । इसी व्यवसायके बलपर मछली मार कर पेट भरनेवालोका द्वीपसमूह आज सब प्रकार फूला-फत्ता श्रीर हरा भरा हो लहलहा रहा है ।

पूंजीपीत—बम्बईमें सभी प्रकारके लोगोंकी आबादी हैं। अतः भाटिया, जैन, मारवाड़ी, बनियां खोजा, मेमन, बोहरा, पारसी, तथा यहूदी आदि सभी जातियोंके लोग यहां पूंजीपित हैं। यहां गुजरातवालों और दक्षिणवालोंमें ब्राह्मण तथा सोनार श्रिथिक धनवान हैं। इसके अतिरिक्त अरबी और मुलतानी भी बड़े २ महाजन और सर्रोफ हैं।

<sup>&</sup>amp; S, M Edwardes I. C, S writes By the end of 1864 the whole community, from the highest English official to the lowest native broker, became utferly demoralised.

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

भाटियाः - कपडेके व्यवसायी, जमीदार धौर मिल मालिक हैं।

जैन ( गुजरात ) : - सर्राफ, महाजन, जौहरी, तथा कमीशन एजेन्ट हैं ।

" ( कच्छ ) :—अनाजके व्यापारी औरहईके दलाल ।

मारवाड़ी महाजन,: — रूई, चांदी, सोनाका सट्टा तथा व्यापार करनेवाले।

बनियांमहाजनः -- रूई, चांदी, सोनाका सट्टा और व्यापार करनेवाले ।

खोजाः— जागीरदार, मिलमालिक, जेनरलमर्चन्ट कंट्राकर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डीलर ।

बोहरा मेमनः—जागीरदार, कंट्राकर, स्टेशनरी खौर जेनरल मर्चे न्ट ।

पारसी:—मिल श्रांनर्स कांटन मर्चेण्टस् एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डीलर तथा श्रोर भी सभी प्रकारका व्यवसाय करते हैं।

योरोपियनः-एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डीलर ।

#### बम्बईके व्यवसायिक स्थल एवं बाजार

१ कार्ट [ हार्नविरोड ] —यह वस्ती बहुत सुंदर एवं साफ है । यहाँ की भव्य एवं आलीशान इमारतें, स्थान २ पर दशंनीय दृश्य वास्तवमें दशकों के हृदयकों मंत्र मुख्य कर देती हैं। यह स्थान काफर्ड मार्केटसे आरंम होकर अपोलो वंदरनक माना जाना है । इस स्थानमें बड़ो २ ऑफसें, वंह्ने, इन्स्युगंस कम्पनीत, मिल ऑफिस बड़े २ स्टोसं, वाच कम्पनीज, मिशनरी मर्चेन्टस आदि वम्बईके बड़े से बड़े देशी एवं विदेशी व्यापारी और कम्पनियांकी आफिसें इस स्थानपर हैं । भारतके साथ विदेशी वाणिज्यका सम्बन्ध रखनेवाली पेढ़ियां इसी स्थानपर है । यों तो इस विशाल वाज्ञारका एक एक स्थान दर्शनीय है, पर उनमें खास खास स्थान वोरीवंदर, जनरलपोस्ट ऑफिस, जनरल टेलिझाफ ऑफिस, म्युजियम, कालाघोड़ा हाइट हो लेडला फार्म, हाईकोर्ट, क्वीन विकारिया स्टेच्य, ताजमहलहोटल, शेअर बाजार, गेट ऑफ इण्डिया (भारत द्वार) आदि विशेष दर्शनीय हैं इस वाजारकी चारकोल आँहलसे बनी हुई स्वच्छ और चमकती हुई सड़कें भव्य मालूम होनी है संध्या समय ध्यान २ पर पानीके फव्वारे छोड़े जाते हैं । दिनभरके परिश्रमके बाद संध्या समय एक बार इधर भ्रमण कर लेनेसे सारा परिश्रम हलका मालूम होने लगता है । २ थोबी तालाव—यह स्थान एक तालावको पाटकर बनाया गया है । यहां स्मालकाज कोर्ट, एलफिनस्टन हाई-स्कूल, संटजेवियर हाईस्कूल, आदि हैं, तथा इनके सामने एक विशाल मेदान फुटबाल, किकेट मेच आदि खेलनेके लिये बना है । वर्षाभ्रतान सम्यानका बहुत बहुत सहा आर्केट है । इसके स्वविदेक हमारों

३ क्राफर्ड माईट—फल, फूल, शाक भाजी तथा खुराकी सामानका बहुत बढ़ा मार्केट है । इसके अतिरिक्त हजारों गाड़ियां सब प्रकारके फल बाहरसे यहां लाती हैं। और फिर यहांसे सारे शहरके व्यापारी खरीद ले जाते हैं। इसके आस पास फल और खुराकी सामानका व्यापार करनेवाली बड़ी दुकानें हैं। इसके अतिरिक्त यहां सब प्रकारके पत्ती और माड बगैरा भी मिलते हैं।

ध बेकार्ड स्वेट-यहां बड़ी २ देशी तथा विदेशी कम्पनियोंकी ऑफिसें हैं। विलायतके लिये डाक लेकर पी०

### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

म्यूनिमिपल श्रॉफिस, बम्बई





हार्नेबी गोड (फोर्ट) यम्बई

एण्ड० श्रो॰ कम्पनीका जहात यहीं से प्रति शनिवारको रवाना होता है, तथा पेसें कर जहाज भी यहीं से छूटते हैं। भारतको एक मात्र जहाजी कम्पनी सिंधिया स्टोमने वीगेशन कम्पनीका आंकिस भी सुदामा हाउसमें यहीं पर है। यहां पोर्ट ट्रस्टका ऑकिस, इम्पीरियल बंक आदि कई दर्शनीय इमारते हैं। ५ एक्किस्टन सर्वल — पहिले यहां रूर्डका बाजार लगता था, जो अब वर्तमानमें शिवरीमें ले जाया गया है। इस बाजारमें टाउनहाल तथा ऑकिसें हैं।

द कालवादेवी रोड — यहां हारमोनियमवाजे इत्यादि सब प्रकारके बाग्य यंत्रोंका दुकानें साइकिलके व्यापारी तथा बड़ी २ मारवाड़ी एवं गुजराती संगक्ती पेट्टियें हैं। देशी ढंगसे हुंडी चिट्ठीका व्यापार करनेवाली पेट्टियाँ इस बाजारमें हैं। प्रतिदिन संध्या समय करोड़ों कार्योंकी हुंडीका भुगतान इस बाजारमें होता है। अलसीका पाटिया (जहां अलसी और गेहूँ के बायदेका विजिनेस होता है) भी इसी बाजारमें है। ७ शेलमेमन स्ट्रीट — इस सडकके छोटे २ हिस्सोंके कई नाम हैं।

१—मारवाड़ी बाजार—यहां रुईके वायदेका बड़ा भागी विजिनेस होता है। रुईका कथा और पक्का दोनों पाटिये यहीं पर हैं। इस बाजारमें रुईका काम करनेवाले व्यापारियों और सराफोंकी पेढ़िये हैं। दिनके १२ बजेसे रात्रिके १२ बजेसक यहां भयंकर भीड़ एवं चहल-पहल रहती है। इसके अतिरिक्त यहां बनारसी साड़ी, दुपट्टा तथा काश्मीरी शालका व्यापार करनेवाली पंजाबी पेढ़ियां तथा जर्मन सिलवरके बर्तनोंकी दुकानें हैं।

सराफ भौर माती बाजार —इस बाजारमें चांदी सोनेके हाजर मालका एवं वायदेका बिजिनेस करनेवाली कई पेढ़िये हैं। कई लाखकी लागतसे बनीहुई बुलियन एक्सचेंज़ बिलिंडिंग जिसमें चांदी तथा सोनेका बिजिनेस होता है, इस बाजारमें हैं। इसके अतिरिक्त सेंट्रल्वेंक, और इण्डिया बैंककी शाखाएं भी यहांपर हैं। लखभीदास मार्केट, मूलकी जेठा मार्केट, चांदी सोनेके जेवरों तथा जौहरियोंकी दुकानें, केमिस्ट एण्ड डगिस्ट, अम्बर तथा बरासके ब्यापारी और मंगलदास मारकीट भी इसी रोडपर हैं।

प्रजीहरी बाजार —यहां हीरा, पन्ता, माणक, मोती, आदि जशहिरातका व्यापार करतेवाठे जोहिरियोंकी पेढ़ियां हैं। संध्यासमय ४ बजे खड़े र सीदा करते हुए एवं नगोंकी परीज्ञा करते हुए जोहिरियोंकी भीड़ लगी रहती है। जरा-जगसी पुड़ियामें लाखों रुपयोंके नग इसी वाजारमें दिष्टगोचर होते हैं। प्रसिद्ध मुम्बादेवीका मंदिर एवं तालाब भी इसी बाजारमें है।

६ तांबा sizा — यहां तांबा पीतछ ही चहरें एवं सृतके व्यापारियोंकी पेट्टियें हैं।

१० पायधनी —यहां औपधि बेचनेवाले अत्तारोंकी दुकाने हैं।

११ अब्दुल्लाहमान ब्ट्राट —इस रास्तेपर स्टेशनरी, कटलरी, हथियार तथा कांचका सामान थोक और परचृत बेचनेवाली बड़ी २ दुकानें हैं।

१२ नागदेवीच्ट्रीट—इस रास्तेपर माचिसके व्यापारी जीन एवं मील सम्बन्धी छोटी २ मशीनरीके व्यापारी और हार्डवेरके व्यापारियोंकी पेढियां हैं।

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

- १३ प्रसिसन्द्रीट —यहां केमिस्ट और ड्रगिस्टकी बड़ी २ दुकानें हैं। देवकरण मेनरान नामक एक विशाल दर्श-नीय बिल्डिंग यहांपर है।
- १४ सुतारचाल-यहां सोना चांदीके दागीनेवाले और कागज़के व्यापारियोंकी पेढ़ियां हैं।
- १५ लुहारचाल-यहां कांचका सामान बेंचनेवाले न्यापारियोंकी फर्म्स हैं।
- १६ मिरजा स्ट्रीट--पेपर स्टेशनरी तथा कांचके व्यापारियोंकी पेढ़ियां हैं।
- १७ मूलजी जेठा मारकीट ( न्यूपीस गुड्स बाजार कम्पनी लिमिटेड ) इसको मूलजी जेठा कम्पनीके मालिक स्वर्गीय सेठ सुंदरदास मूजजी जेठाने ६ लाखकी लागतसे बनवाया था। इस बाजारमें गांवठी तथा विलायती कपड़े का व्यापार करनेवाली सैकड़ों पेढियां हैं। इस विशाल बाजारमें भयंकर जन बृष्टिके समय भी एक बूंद पानी नहीं पड़ सकता। इसकी अनुमानतः ३ लाख रूपया साल किरायाकी आमद है। बम्बईकी कापड़ मारकीटमें यह सबसे बड़ा मारकीट है। मारकीटके भीतर प्रवेश करनेपर अपने २ मालके खरीदने और वेचनेमें व्यस्त व्यापारियोंकी कार्य दक्षता वड़ी ही भली मालूम होती है।
- १८-विद्वबवाड़ी-इसमें कपड़ेकी गांठें वांधनेके संचोंकी दुकानें हैं।
- १६—मुलेश्वर—यह बम्बईका एक खास धार्मिक स्थान है। श्रीबल्लम संप्रदायका प्रसिद्ध बालकृष्णलालजीका मंदिर, भुलेश्वर महादेवका मन्दिर, पंचमुखी इनुमानका मंदिर, लालबाबाका मंदिर आदि पचीसों मंदिर हैं, जिनके दर्शनोंके लिये सैकड़ों स्त्री और पुरुष सायं एवं प्रातः उमड़े हुए नजर आते हैं। इस जगह गाड़ी, घोड़ा, मोटर आदिकी विचित्र धमाल रहती है। यहां भुलेश्वर बंबाखाना भुलेश्वर फलका मारकीट, गंधीकी दुकानें, परचूरन किरियानाके व्यापारी, मिठाईके व्यापारी तथा नाटक वगैराकी फेंसी ड्रेस चेहरे आदिके व्यापारियोंकी दुकानें हैं, इसके अतिरिक्त स्त्रियोगों श्रंगारकी बस्तुएं एवं फेंसी वस्त्र यहां अच्छी मात्रामें मिलते हैं।
- २०-ग्रष्ठाखवाड़ी-यहां तिजोरीके व्यापारियोंकी दुकानें हैं।
- २१ जकरिया मस्जिद यहां चायनीज और जापानीज सिल्कका व्यापार करनेवाली अच्छी २ दुकानें हैं, तथा इसके आसपासके बाजारोंमें विलायनी कटपीस (थोक वपरचृटन) बेचनेवाली कई दुकाने हैं। २२ दाना बंदर यहां अनाजके बड़े २ गोडाउन हैं तथा गहाँका व्यवसाय करनेवाले बड़े २ मुकादमोंकी पेढ़ियां हैं।
- २३ करनाक बंदर नाम क टीन की निख्यों एवं चहरों का वड़ा भागी जत्था है।
- २४ माण्डवी इसमें कई बाजार हैं जितमें सब प्रकारका थोक किराना, रंग, रही, केशर, बारदान, शकर, जीरा, घी, खादि वस्तुओं का थोक व्यापार करने वाली बड़ी २ पेढ़ियां हैं। व्यापारिक वर्ग के लिये १ यह बाजार बहुत ही आवश्यकीय है। यहाँ माल लदी हुई बैल गाडियों की विचित्र मीड रहती है।
- २५—फीन्स रोड—इस रोडके एक ओर बी॰ बी॰ सी० आई० रेल तथा दूसरी ओर मोटर कम्पनियां हैं। प्रातः ऑफिसके समय तथा सन्ध्या समय यहांपर आने आनेवाली मोटरोंकी रफ्तार दर्शनीय होती है।

एक ओरसे दूसरी छोर जाना कठिन मालूम होता है। एक स्थान पर १ मिनिट खड़े रहकर आने और जानेवाली मोटरोंकी संख्या गिनी जाय, तो १०० मोटरें हमारी दृष्टिके सामने गुजर जावेंगी। बम्बईका सोनापुर स्मशानघाट भी इसी सड़कके एक किनारे हैं।

२४--गिरगांव-सब प्रकारके स्टोर्स एवं माल बेचनेवालोंकी दुकानें हैं।

२६ - फारसरोड-गोलपीठा-यहां कई नाटक एवं सिनेमा कम्पनियां हैं। बम्बईके मवालियोंका यह खास स्थान है। इस स्थानपर जोखम लेकर जानेमें बड़ी जोखम है।

२७-- नज बाजार-भिडिवाजार: — यहां सब प्रकारकी सस्ती वस्तुएं विकती हैं। नलबाजारका मारकीट यहीं पर है। यहां चोर बाजारके नामसे चार पांच गलियां हैं, जहां बहुत बड़ी तादादमें पुराने लोहेके सामान, तरह तरहके बिढ़िया फरनीचर, हायमारीके सामान, पुराने कोट, कम्बल, कटलरी आदि सादि सब प्रकारके सामान पुराने स्वीर नये सभी प्रकारके बिक्ते हैं। सन्ध्या समय ठसाठस भरे हुए बाजारमें जेवकट और मवालियोंसे विशेष सावधान रहना चाहिये।

२८— प्रांटरोड:—यहां मुत्तफिरिक फर्म्स, होटल तथा नाटक-सिनेमा कम्पनियां है। इसके अतिरिक्त लेमिगटनरोड चर्नीरोड आदि बहुत बाजार हैं। पर वे खास व्यापारिक बाजार न होनेसे उनका परिचय यहां देना व्यर्थ है।

२६ — पुराना द। रूखाना — यहां सब प्रकारका भारी पुगना छोहका सामान बहुत बड़ी तादादमें मिलता है। वस्ब र नगरकी वस्ती

यह शहर समुद्रके किनारेपर बहुत सुन्दर स्थानपर बसा हुआ है। इसके तीन ओर समुद्र अपनी प्रचंड तरंगोंसे छहरा रहा है। कुछ समय पूर्व यहांके रास्ते व सड़कें बड़ी तंग और संकुचित हाछतमें थीं। मगर गवर्नमेंटका एक प्रिय और कृपापूर्ण स्थान होनेसे यहांकी गवर्नमेण्टका ध्यान बहुत शीघ इस ओर गया और सन् १८०६ में यहांके गवर्नरने एक विज्ञप्ति निकाछकर आज्ञा दी, कि परेछतेष्ठ और गिरगांवरोड नामक सड़कें बढ़ाकर ६० फीट चौड़ी कर दी जांय और शेखमेमन स्ट्रीट और डोंगगी स्ट्रीटकी सड़कें बढ़ाकर ४० फीट चौड़ी कर दी जांय। इसके पश्चात सन् १८१२ में तीसरे आर्डिनेन्स और रेजोस्युशनके मुताबिक किले को सड़कोंमें सुधार हुआ। नगरमें भी सड़कें चौड़ी करनेका कार्य जोरोंसे होने लगा। सन १८३८ में प्रांटरोडका उद्घाटन हुआ। सन् १८६० में हार्नवी रोड बना और सन् १८६०, ७० के बीच नगरमें ३५ बड़े बड़े राज मार्ग बनकर तैयार हो गये। पहले इन सब सड़कोंका काम स्युनिसिपल कारपोरेशनके हार्थोमें था, परन्तु सन् १८८८ में जब सिटी इस्प्रवमेण्ट-ट्रस्ट नामक नगर सुधार विभाग स्थापित हुआ, तभीसे यह कार्य इस विभागके हाथमें है। यहांकी सड़कोंमें धीरे धीरे छगातार सुधार होता गया और आज वे सब इतनी सुन्दर और विशाल अवस्थामें हैं कि देखकर तिबयत प्रसन्न हो जाती है। प्रायः सभी सड़कें खळकतरेसे पाट दी गयी हैं जो इस समय आईनेकी तरह चमकती हैं। इन सड़कोंपर प्रायः दिनमें दो बार छिड़काव होता है। पहले यह छिड़काव समुद्रके पानीसे होता था पर वैज्ञानिक दृष्टिसे यह अस्वास्थ्यकर सिद्ध होनेकी वजहसे अब मीठे पानी का छिड़काव होता है।

कहने का मतलब यह है कि बम्बईकी विशाल २ इमारतों के बीचमें यह चौड़े सुन्दर और सजे हुए राजमार्ग बहुत हो सुन्दर माल्स्म होते हैं। और बाहरी दिव्दे देखने पर बम्बई एक इन्द्रपुरीकी तरह मालूम होती है।

मगर यह सब श्रमीरोंकी कहानियां हैं। इस मायाजालके पीछे गरीबीका जो दर्दनाक दृश्य बम्बई शहरमें श्रमिनीत होता है उसको देखकर हृद्य बड़ा दुःखित हो जाता है। इस १२ छाखकी विशाल जन संख्या पूर्ण बस्तीमें केवल ३४८०८ रहनेके मकान हैं। जिनमेंसे दो तिहाईके करीब ऐसे हैं जिनमें केवल एक २ कमरा है ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि जहां बस्तीकी गहराई है, वहांपर एक एकड़ जमीन के पीछे लगभग ७५० मनुष्योंके रहनेकी श्रोसत पड़ती है। इस बातकी जांच करके शहरकी सोशियल सर्विस लीगने "मुम्बईनी गली कुश्चियों" नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। उसके श्रन्दर एक स्थान पर लिखा हुआ है कि बहुतसी चालें (बड़ा मकान जिसमें बहुतसे पिवार एक साथ निवास करते हैं) ऐसी देखनेमें श्राती हैं जहां भीतर श्रीर बाहर कीचड़ और कचरा भग हुआ रहता है। एक स्थान पर पांच सौ मनुष्योंके लिये केवल दो जगह कपड़े धोनेके लिये बनी हुई हैं जहांपर २ फीट गंदा पानी हमेशा भरा रहता है।

ज्त सन् १६२२ को लोक्सर परेलकी म्युनिसिपल चालके लिये एक्जीक्युटिव्ह आफिसरके पास अर्जियां गयी थीं ! उनमें एक जगह पर लिखा हुआ है कि ४० किरायेके कमरोंके पीछे केवल एक टट्टी और एक धोनेकी जगह बनी हुई है । दूसरी सात टट्टियां इतनी गन्दी हैं कि वहांपर एक मिनट भी खड़ा रहना असहा मालम होता है । यहां तक कि कई दफे इस गंदगीकी वजहसे डाक्टरोंने उस चालमें बीमार मनुष्योंको देखनेके लिये आनेसं भी इनकार कर दिया।

इस नाम्कीय स्थितिके अन्दर् बम्बईकी अधिकांश गरीव जन संख्या अपने संकटमय जीवनको व्यतीत कर रही है। उनके यहां जन्म पाये हुए हजार बालकोंमें से लगभग ४४१ वच्चे जन्मके कुछ हो समय पश्चात् मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

हर्प इतना हो है कि यहांके स्युनिसि ग्रंड कारपोरेशन और इस्प्रूवमेण्ट ट्रस्टका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और वे इनमें सुधार करनेकी चेप्टा कर रहे हैं।

### बम्बर्डका सामाजिक जीवन

वस्त्रई नगरमें हिन्दुस्थानकी प्रायः सभी जातियोंके तथा सभी भाषाभाषी लोग कमोवेश तादादमें पाये जाते हैं। फिर भी यहांपर प्रधानतया पारसी, भाटिया, गुजराती, मारवाड़ी, खोजा, पश्जाबी, मुस्तानी, बोहरा इत्यादि जातियोंकी वस्ती विशेष रूपसे पायी जाती हैं।

पारमी—वस्वई नगम्की जातियों में सबसे आगे बढ़ी हुई श्रीर सुधारके ऊँचे शिखरपर पहुंची हुई यहांकी पारसी जाति है। जिस प्रकार यह जाति अपने अतुल धन और श्राश्चर्यकारी व्यापारी प्रतिभाकी वजहसे संसारमें प्रख्यात है उसी प्रकार अपने सुधरे हुए सामाजिक जीवनमें भी यह जाति भारतवर्षमें अपना सानी नहीं रखती। केवल भारतवर्ष में ही क्यों, दुनिया भरमें सामाजिक दृष्टिसे आगे बढ़ी हुई समी

जातियों में इसका स्थान ऊँचा है। पारसी समाज की सबसे बड़ी विशेषता उसके खंदर पाया जाने वाला स्नी स्वातंत्र्य है। इस समाजकी सभी स्नियां ऊँची शिक्षासे शिच्चित और सुधरे हुए विचारों की होती हैं। उनका गाईस्थ-जीवन, दाम्पत्य-जीवन तथा मातृ-जीवन सभी उच को टिके हैं। किसी प्रकारका परदा न होते हुए भी उनका चित्र बड़ा उज्ज्ञ्यल है और शुद्ध आवहवामें अपने पित पुत्र और को ही व्यक्तियों के साथ स्वच्छन्दता पूर्वक यूमते रहने से उनका स्वास्थ्य भी उच को टिका रहता है। इस समाजके जीवनने सारे बम्बई शहरके उपर अपना एक अच्छा और बांछनीय प्रभाव डाला है।

भाटिया—बम्बईका माटिया समाज एक धार्मिक समाज है। परंपरासे चले आये हुए धार्मिक विश्वासोंपर इस समाजकी अटल श्रद्धा है। यह समाज अपने धार्मिक विश्वासोंक नामपर लाखों रूपया उदारनापूर्वक खर्च कर देता है। इस समाजके व्यक्ति बड़े सरल सात्विक और व्यापार-कुराल होते हैं। इस समाज में स्त्री-स्वाधीनताकी भावनाएँ पारसी समाजकी तरह उदार नहीं हैं। वालिववाह इत्यादि कुरीनियां भी इस समाजमें काफी तौरपर पायी जाती हैं। फिर भी यह समाज परदेकी गंदी, वीभत्स और स्वास्थ्य का नाश करनेवाली भीपण प्रथासे मुक्त है। गुजराती समाजकी स्त्रियां परदेका बंधन न होनेकी वजहसे स्वच्छन्द वायुमंडलमें टहल सकती हैं।

दक्षिणी —बम्बईका दक्षिणी समाज एक सुधरा हुआ सुशिक्षित और उन्तत विचारोंका समाज है। यद्यपि इस समाजने त्यापारिक जगतमें अधिक ख्याति प्राप्त नहीं की है पर अपने विचारोंकी रांमीरता एवं अपनी राजनैतिक प्रौढ़ताके लिये यह भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। इस समाजमें भी स्त्रियोंकी शिक्षा—िद्सा की सोर काफी ध्यान दिया जाता है। परदा, वाल विवाह आदि भयङ्कर सामाजिक कुरीतियोंसे यह समाज मुक्त है।

मारवाड़ी—मारवाड़ी समाज अपने व्यापार कौशल और अपनी उद्यमशीलनाके लिये संसारमें प्रसिद्ध है। हिन्दु-स्थानका शायद ही कोई नगर, शहर, करवा ऐसा होगा, जहां मारवाड़ी जातिने पहुंचकर अपने व्यापारका सिका न जमाया हो। मगर खेदके साथ लिखना पड़ना है कि इस जातिकी व्यापारिक विशेषता और उदार प्रवृत्तियां जितनी बढ़ी हुई हैं उतने ही इसके सामाजिक रिवाज पिछड़े हुए हैं। यदि आज इस जातिके लिए विदेश यात्राके द्वार खुले हुए होते तो क्या आध्यं है कि कलकत्ता आदि स्थानोंकी तरह लन्दन और न्यूयार्कके बाजारोंमें भी इस जातिका व्यापार चमकता हुआ नजर आता। केवल विदेश यात्रा ही क्यों बालविवाह, बृद्धविवाह; अनमेल विवाह परदा आदि भयङ्करसं भयङ्कर सामाजिक कुरीतियोंने इस जातिको जर्जर कर रखा है। परदेकी प्रथाकी वजहसे इस जातिकी नारियां पालके आमोंकी तरह पीली, दुर्बल, अस्वस्थ और कमज़ोर संतानोंकी माताएँ हो रही हैं। बाल और अनमेल विवाहकी वजहसे मारवाड़ी संतानें दुर्बल और सत्व-हीन होती हैं। जब इतनी बुरी सामा- जिक अवस्थामें भी यह जाति व्यापारके इतने ऊ चे शिखरपर बैठी हुई है तब यदि ये कुरीतियां निकल जाय तो यह जाति और भी कितनी उन्नत हो जायगी उसकी कल्पना भी आनन्द दायक हैं।

हर्ष है कि मारवाड़ी समाजका ध्यान इस झोर जाने लगा है और भविष्यके सुदूर पर्देपर प्रकाशकी चमकती हुई उज्ज्वल रेखा दिखाई देने लगी है।

बोहरा—यह समाज भारतवर्ष के सभी समाजों में संगठन शक्तिके अन्दर बहुत बढ़ा हुआ है। इस समाजका कोई व्यक्ति अपनी श्रसमर्थताके कारण भूखों नहीं मरता और न अपनी पेट पूजाके लिये वह किसी दूसरी जातिवाढ़ेके यहां नौकरी ही करता है। व्यापारिक कुशलतामें भी यह जाति भारतवर्ष में अपना श्रन्छा स्थान रखती है। किर भी सामाजिक दृष्टिसे इसमें परदे आदिकी कुप्रथाका काफी जोर है।

साधारण दृष्टिसे देखा जाय तो बम्बईका सामाजिक जीवन मारतके दूसरे शहरोंसे बहुत सुधरा हुआ और समुन्नत है। खासकर परदेकी नाशकारी प्रथाका प्रचार न होनेकी वजहसे स्त्रियोंकी शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके गाईस्थ्य जीवनका यहांपर बड़ा सुन्दर रूप नजर आता है। यहांपर स्त्रियोंकी शिक्षाके लिये कई स्कूल तथा उंची शिक्षा देनेवाले हाईस्कूल और कालेज मी वने हुए हैं। जिनमें प्रतिवर्ष सैकड़ों स्त्रियां शिक्षा प्राप्तकर गाईस्थ्य जीवनमें प्रवेश करती हैं। संध्या समय हिंगिंग गार्डन, चौपाटी तथा अपोलो बन्दरपर जाकर देखनेसे स्त्री-स्वाधीनता और शिक्षाका रमणीय परिणाम तथा दाम्पत्य जीवनका सुमधुर स्वरूप देखनेको मिलता है। इन स्थानोंपर सैकड़ों शिक्षा सम्पन्न दम्पति घूमने आते हैं और जीवनका लाम और सुमधुर आनन्द छेते हैं। इस गुलाम देशमें मी स्वाधीनताके संसगंसे बनेहुए इन स्वर्गाय दृश्योंको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है।

इसी प्रकार और २ जातियोंका सामाजिक जीवन भी भिन्न२ प्रकारका है मगर स्थानाभावसे हम उन सबका पश्चिय देनेमें असमर्थ हैं।

बम्बईके कसाई खाने और पशुओंकी करुण। जनक स्थिति

बम्बईमें दूध देनेवाले पशुत्रों की दशा बड़ी शोचनीय हैं। यहांपर दूधका व्यापार करनेवाले छोगों के तबले वने हुए हैं। तबेलेवाले बाहर गावोंसे अच्छे दूध देने वाले पशुआं को खरीदकर लाते हैं, और उन्हें तबलों में रखते हैं। इस प्रकार इस शहरमें १०६ तबेले,तथा इसके आसपासके दूसरे स्थानों में १५१ तबेले बने हुए हैं। इस प्रकार इन तबेलों में लगभग ३६००० पशु रहते हैं जिनके छः हजार मन दूधसे बम्बई शहरके निवासी लाभ उठाते हैं। इन जानवरों के लिये तबेलेवालों को प्रति दिन प्रति ढार करीब १॥, २ रुपया खर्च पड़ता है।

यह खर्च जबतक ढोरके दृथसे निकलता है अर्थात् जबतक वह ढोर कमसे कम पांच सेर दूध प्रति दिन देता है तबतक ये लोग उसे रखते हैं और जब दूधका औसत कम हो जाता है, अर्थात् वह ढोर पांच सेरसे चार सेर या तीन सेर दूधपर आ जाता है तब खर्च पूरा न पड़ सकनेकी वजहसे वे लोग लाचार होकर इन हुष्ट- पष्ट ढोरोंको कसाइयोंक हाथमें वेच देते हैं।

यह तो बड़े दोरोंकी हालत हुई। बच्चोंकी हालत इनसे भी ज्यादा दर्दनाक और करणाप्रद है। तबेले वाले समस्त लेते हैं कि ये दोर हमेशा तो हमारे पास रहेंगे ही नहीं, इसलिए उनके बच्चोंकी छोरसे प्रायः वे निर्मम रहते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चोंके पालनेमें उन्हें दूधकी भी क्षित होती है, और उनके खुंटेका भी अलग किराया देना पड़ता है । इनसे वे उनकी कुछ भी पिकर नहीं छेते, और इस प्रकार ये भूख और प्याससे मारे हुए छोटे २ मासूम बच्चे सूर्व्यकी कड़कड़ाती धूपमें तड़फ २ कर मर जाते हैं। कई ट्रामों और दूसरी गाड़ियोंसे कुचल जाते हैं। महालक्ष्मी नामक स्थानमं प्रति दिन बारह बजेके करीब इस प्रकारके बहुतसे मरे हुए बच्च म्युनिसिपंलिटीके खटारों पर लदते हुए दिखलाई पड़ते हैं।

इस प्रकार बम्बई शहरमें बड़े हृष्ट पुष्ट और दुधारू ढोर केवल थोड़ेसे घाटेके निमित्त कतल कर दिये जाते हैं। यह कतल बांदग और बरलाके कसाईखानों में होती है। बान्दगक कसाई-खानेमें गाय, मेंस और बेल मिलाकर लगमग २०० जानवर रोज काटे जाते हैं, जिनमें अधिकांश पशु जवान, दुधारू और प्रथम श्रेणीके होते हैं।

इस कसाईखानेकी फर्रापर बजातकार पशुओंको छे जाया जाता है। वहांपर जाते ही ख़नके बहते हुए फव्वागें, कटे हुए घड़ों और मस्तकोंको देख हर ये निर्बोध पशुएकदम चमक उठते हैं और अत्यन्त मयमीत हो कर करण स्वग्में रोते हैं, चिहाते हैं, जीवन गक्षाके लिए वहांसे मागनेका प्रयन्न करते हैं, फिर बलातकार वे वहां लाये जाते हैं, और आखिरी दूध निकालनेके लिये अत्यन्त निर्दयता पूतक लाठियोंसे मारे जाते हैं। जिससे उनके सब शङ्ग ढीले हा जाते हैं मारते २ जब वे मृतकवत् हो जाते हैं उस समय उनका आखिरी दूध निकाला जाता है, और फिर मशीनोंसे वे काट दिये जाते हैं।

इस प्रकार हजारों हृष्ट पुष्ट पशु मनुष्य ही रसना वृत्तिपर निर्द्यता पूर्वक बिलदान धर दिये जाते हैं। जिस शहरमें धर्म प्राण माटिया जैन और मारवाड़ी जातियां अनुरु धनके साथ बास करती हैं। उसमें इस प्रकारके नारकीय काएडों को देखहर आइचर्य होता है। धार्मिक हिष्टको छोड़कर आर्थिक हिष्टसे भो इस प्रश्नपर विचार किया जाय, तो यह प्रश्न कम महत्वपूर्ण नहीं है। गवर्नमेन्टका यह प्रधान कर्तव्य है कि जिन नारकीय काण्डोंसे देशकी सम्पत्ति का इस प्रकार शीध गतिसे हृस होता हो उन्हें रोकनेका प्रयक्ष करे और कमसे कम इस प्रकारके हृष्ट पृष्ट और उत्पादक प्राणियोंकी हत्याको रोकनेकी ओर ध्यान दे। यहांके जैन समाजका ध्यान आज इस ओर गया है, मगर इस दिशामें और भी बहुत अधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता है।

### बम्बईके हयापारिक साधन

जहाजी स्थापार—वर्तमान युगमें व्यापारकी उन्नितिका सर्व प्रधान साधन जहाजी विद्याही है। जिस देशका शीपिंग व्यवहार जितना ही श्रिधिक सुव्यवस्थित होगा, वह देश उतना ही समुन्नत माना जायगा। जिस देशको पक्के मालका एक्सपोर्ट तथा कच्चे मालका इम्पोर्ट करनेकी सब जहाजी सहूलियतें प्राप्त है, वही देश आज संसारमें अपना सिर ऊँचा कर सकता है। आज इस व्यवसायमें अमेरिका, इंग्लेग्ड, जापान, फ्रांस, जर्मनी आदि २ देश वायु वेगसे अपनी उन्नित कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन नयी २ खोज एवं सुधार हो रहे हैं। लेकिन इस ओर जब आज हम अपनी परिस्थितिको देखते हैं तो हमें भारी निराशा होती है, वर्तमानमें हमारे देशमें मालको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करनेवाली, डाकको लादनेवाली, और पेसे अरोंको ले जानेवाली जितनी भी जहाजी कम्पनियां हैं प्रायः सभी विदेशी हैं। हां, एक समय ऐसा भी था जब हमारे देशमें भी इस व्यवसायका इतना उत्थान था कि हम अपने यहांके बने हुए जहाजों पर माल लादकर इंग्लेण्ड वगैरह देशों में भेजते थे और विदेशों में हमारे जहाज टिकाऊ एवं मजबूत प्रतीत हो चुके थे। लोग बड़ी चाहसे उन्हें खरीदते थे। लेकिन ज्यों ज्यों अंग्रेजी आधिपत्य हमारे देशमें जड़ पाता गया, त्यों त्यों हम इस व्यवसायको भूलते गये एवं इस बातकी चेप्टाएं को गई जिससे हम इस व्यवसायको सर्वथा भूल जांय।

प्रसन्नताका विषय है कि इधर कुछ वपाँसे हममें जागृतिके चिन्ह टिप्टिगोचर होने लगे हैं। बम्बईके प्रतिष्ठित मिल मालिक सेठ नरोत्तम मुरारजो जे० पो० और कई सज्जत इस विषयमें भारतीयोंका पैर आगे बढ़ानेके लिए बहुत श्रियिक प्रयन्न कर रहे हैं। आप लोगोंके परिश्रमसे सन् १९९६ से गवर्नमेंटने डफरिन ट्रोनिंग शिप नामक जहाजी विद्या सिखलानेका एक स्कूछ स्थापित किया है। यह शिक्षा समुद्रमें डफरिन नामक जहाजपर ही दी जाती है। इस विद्याके सिखलानेके लिए करोड़ोंको लागतसे डफरिन नामक एक स्पेशठ जहाज बनवाया गया है, इसमें प्रति वर्ष ३० भारतीय छात्रोंको जिनकी वय १६ वर्णसे अधि ६ न हो, जहाजी शिक्षा देनेके लिए भरती किया जाता है। यहांका ३ वर्षका कोर्स है। यहां शिक्षा प्राप्त करनेके बाद ३ वर्ष दूसरे जहाजमें काम करनेपर यहांका छात्र जहाजी आफिसरका पद पा सकता है। गवर्नमेंट द्वारा भारतीयोंको इस प्रकारकी शिक्षा देनेका यह प्रथम ही स्कूल है। वर्तमानमें इस जहाजमें २९ छात्र हैं। महीनेके प्रथम रविवारको गेट श्राफ इण्डियासे २ बजे एक नौका उन छात्रोंसे मेंट करनेवाले मनुष्योंकोले जाती है। एवं जहाजपर सब छात्रोंसे मेंट करकर दैवापस छोड़ जाती है, यह प्रबंध उफरिन जहाजकी ब्रोरसे ही है। इसीप्रकार महीनेके अंतिम रविवारको सब छात्र शहरमें आ सकते हैं। इसमें श्राक्षण, पंजाबी, क्रिइचयन, गुनराती, दक्षिणी आदि सभी तरहके छात्र हैं।

हम ऊपर कह द्याये हैं कि हमारा विदेशों के साथ जितना व्यवसायिक सम्बन्ध है उन सबके लिये हमें विलायती जहाजी कम्पनियों की शरण लेनी पड़ती है वर्तमानमें कुछ नीचे लिखी हुई प्रसिद्ध कम्पनियां विदेशों के साथ भारतका व्यवसायिक सम्बन्ध जोड़ने का काम करती हैं दूसरे देशों के पक्क मालको भारतमें लाती हैं, तथा यहाँ का कहा माल लादकर सात समुद्र पार पहंचा देती हैं।

(१) पी॰ एण्ड० ओ॰ स्टीम नेवीगेशन कम्पर्ना—यहांसे अदन,इजिप्ट माल्टा जिल्लाब्टर होती हुई इङ्गलेण्ड जाती है। यह जहाज प्रति शनिवारको यहांसे मेल स्टीमर तथा पेसें नर छेकर नियम पूर्वेक रवाना होता है। इस कम्पनीके पूर्व सन् १८२५में सबसे पहिले बम्बईसे योरोपकी यात्रा भाफसे चलनेवाले जहाजपर की गई, इस यात्रामें ११३ दिन लगे। सन् १८३८ में मासिक डाक भजनेका प्रबंध किया। यह डाक इिएडयन नेवीके क्रू जरपर मासकी पिहली तारीखको रवाना होकर स्वेज नहर तक स्टीमर पर ही जाती थी, वहां ब्रिटिश एजेंट उपस्थित रहते थे, क्रूजर उनको डाक सोंपकर और उनसे इङ्गलैण्डकी डाक ले वापस भारतके लिये खाना हो जाता था। इंक्लिश एजण्ट खाई हुई डाकको कारवोंपर लादकर भूमध्यसागरकी ओर चल देते, रास्तेमें मिश्रकी राजधानी कैंगे, तथा मिश्रके एकमात्र महत्वपूर्ण बंदर सिकंदरियामें विश्राम करते हुए समुद्रतटपर पहुंचते। वहांपर इंक्लिश जहाज डाककी प्रतीक्षामें खड़े रहते थे,वे अपनी डाक इन्हें सोंप भारतकी डाक लेकर माल्टा, मार्सेलीज तथा पेग्सि होते हुए २६ दिनमें इङ्गलैंडपहुंचते। इतना प्रबंध होते हुए भी वर्षात्रमृतके लिये कोई सुप्रवंध नहीं था। बम्बई टाइम्सके ६ सितम्बर सन् १८६३ के अंकसे पता चलता है कि डाकके कुप्रबंधपर असंतोष प्रगट करनेके लिये यहांक नागरिकोंने टाउनहालमें एक सार्वजनिक सभा कर प्रवंध की ओर संकेत करते हुए सरकारकी कड़ी आलोचना की थी।

परिणाम यह हुन्ना कि गर्वनमंदिने पी॰ एण्ड ॰ ओ॰ कम्पनीको भारत और इङ्गलँडके बीच डाक लाने और ले जानेका बंद्राक्ट सन् १८६५में दे दिया यह कंद्राक्ट मासमें एकबार डाक ले जानेका था। इननेपर भी जनता का आंदोलन शांत न हुन्ना। तब सन् १८६७में फिर पी॰ एण्ड॰ सो॰ कम्पनीसे साप्ताहिक डाकका कंद्राक्ट किया गया। जहां पहिले २८ दिनमें डाक , पहुंचनी थी वहाँ २६ दिनमें ही डाक पहुंचने लगी। इस समय सारी अंग्रेजी डाकके लाने और ले जानेका केन्द्र बम्बई नियत किया गया। सन् १८६६ में स्वेजनहर बनी श्रीर धीरे धीरे डाककी व्यवस्थाएं सोची जाने लगीं। सन् १८८० में पी॰ एएड॰ ओ कम्पनीने एक नवीन कंद्राक्ट किया जिससे २६ दिनमें पहुंचाई जानेवाली डाक १७६ दिनमें पहुंचने लगी। बादमें १७६ दिनसे १६६ दिनोंमें डाक पहुंचानेकी व्यवस्था की गई और फिर अन्तमें सन् १८६८में १६६ दिनकी श्रवधिको कमकर १३६ दिनमें भारतसे इङ्गलैंड डाक पहुंचानेका नया करारनामा किया गया। यह सुपबंध श्राजतक भली प्रकार चल रहा है। इसप्रकार नियत मितीपर डाक पहुंचानेके लिए भारतसरकार, पी॰ एण्ड॰ श्रो॰ कम्पनीको ३ लाख ३० हजार पोंडसे अधिककी आर्थिक सहायता हर साल देती है।

इस प्रकार भारतके डाक विभागके सुप्रबंधसे इस कम्पनीका बहुत सम्बन्ध है। सन् १८६८ के नियमके अनुसार जहाजपर ही डाक छांटकर भिन्न २ मोलों में बंदकर रक्खी जाती है। जहाजके बंदरपर पहुंचते ही सब मोले रेलवेके डब्बेमें लाद दिये जाते हैं। जहाजके वंदरपर पहुंचनेके दुझ घंटे बाद ही स्पेशल इम्पीरियल मेल नामक डाकगाड़ी डाक एवं दृग देशोंसे आये हुए यात्रियोंको लेकर भारतके विभिन्न शहरोंके लिये रवाना हो जाती है।

- (२) ओसाका मरकंटाइल स्टीम शीपिंग अम्पनी भारतसे प्रति पन्द्रहवें दिन अमेरिका तथा आस्ट्रे लियाके लिये खाना होती हैं।
- (३) इटाकियन मेल स्टीम नेवीगेशन कम्पनी--भारत और इटलीके बीच मेल तथा सवारी लेजाने वाली कम्पनी है।
- (४) जापान मेल स्टीमशीपिंग कम्पनी लिमिटेड—बम्बई से जापानके लिये सफर करती है प्रति पंद्रहवें दिन रवाना होकर कोलम्बो, सिंगापुर, हाँगकांग, संघाई, कोबी तक जाती हैं।
- (५) छाइड़ ट्रिटनो—बम्बईसे पेरिस लंदन, वेनिस आदि स्थानोंके लिये खाना होती है। इसके श्रांतिरिक्त बाम्बे स्टीमनेवीगेशन कम्पनी, बाम्बे परिशया स्टीमनेविगेशन कम्पनी आदि कई जहाजी कम्पनियां हैं।
- सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड इस जहाजी कम्पनीके शेयर होल्डर सब भारतीय हैं, इस प्रकारकी भारतीय कम्पनियोंके प्रति भारतको गर्व है।यह सेठ नरोत्तम मुरारजी(मालिक मेसर्स मुरारजी गोकुल दास एएड कम्पनी) के परिश्रमसे स्थापित की गई है। इसकी रिजप्ट्री २७ मार्च सन् १६१६में हुई है। इस कम्पनीका वर्तमान अथराइजड केपीटल १कगेड़ ५० लाख है जिसमेंसे वसृल ८६८३५७६) हुए है।

मैनेजिंग एजेंट—मेसर्स नरोत्तम मुगरजी एण्ड कम्पनी सुदामा हाऊस वेलार्ड स्टेट डायरेश्टर्स—

सेठ नरोत्तम मुराग्जी जे० पी० (चेयरमेन)

धोनरेबल सर दिनशावाचा

सेठ बालचंद हीगाचंद सी० आई० ई०

सेठ लालजी नारायणजी

मि॰ एच॰ पी॰ मोदी

मि॰ एच॰ डी० नानावटी

वर्तमानम<sup>ें</sup> इस<sup>्</sup>कम्पनीके पास १० बड़ी स्टीमर है जो ४००० टनसे लगाकर ८७०० टन नक वजनके हैं।

हेड झॉफि.स-वम्बई सुदामा हाऊस बेलार्ड स्टेट

श्रांचेज-- ফলकता ( क्लाइव ष्ट्रीट ) (२) रंगून (३) अक्याब (४) मोलमीन (५) करांची

(६) कालीक्ट इसके अतिरिक्त भारतीय किनारोंपर इसकी ३० बंदरोंपर एजंसियां हैं।

सर्विस—वर्मासे कोलम्बो, कलकत्ता ? करांची सर्विस, वर्मासे कलकत्ता, वर्मासे इण्डिया। यह कम्पनी भारतीय किनारोंपर एक स्थान से दूसरे स्थानपर माल पहुंचानेका व्यापार करती है।

#### बम्बई-विभाग

इस कम्पनीके जलवाला नामक जहाजका उद्घाटन आनरेबल मि॰ बी० जे० पटेलके हाथोंसे ग्लासगोमें हुआ था। इस कम्पनीमें भारतीय विद्यार्थियोंको इश्जिनियरिङ्ग तथा नेवोगेशनकी शिच्चा देनेका भी प्रबन्ध है,वर्तमानमें यह फर्म अच्छे रूपसे लाभ उठाते हुए काम कर रही है। करीव १०, १२ लाख रुपया प्रति वर्ष इस इंपनीको मुनाफेका बच जाता है।

षम्बईसे दूसरे देशोंको लगनेवाला जहाजी किराया

|                 | पहिलादजो रु० | दृसरा दर्जा रुपये |
|-----------------|--------------|-------------------|
| स्वेज नहर       | ४६५)         | <b>\$</b> \$0)    |
| <b>छीवरपू</b> ल | @o&)         | ४६२)              |
| लगडन            | <b>50ξ</b> ) | <b>४</b> ⊏६)      |
| माल्टा          | <b>६१६)</b>  | ४१३)              |

यहांसे विदेश जानेके छिये पासपोर्टकी आवश्यकता होती है। बिना पासपोर्ट प्राप्त किये कोई व्यक्ति जहाजकी यात्रा नहीं कर सकता।

गोरियां - भिन्न २ माल लादने व लानेवाले जहाज अलग २ गोदियोंपर अपने लंगर डालते हैं। इन गोदियोंकी सुव्यवस्थाके लिए बाम्बे पोर्ट ट्रस्टने बहुत अमगरण रूपसे भाग लिया है। ज हाजोंपरसे माल उतारने व लादनेका कुल काम मशीनों द्वारा ही होता है, गोदियोंपर जो माल आता व जाता था, वह रेलवे स्टेशनोंसे खटारों या लिस्योंमें भरकर गोदीतक पहुंचाया जाता था, इस भंयकर कृष्टको दूर करनेके लिये पोर्टट्रस्टके सदस्योंने सन् १८६४ में पोर्टट्रस्ट रेलवे लाइन खोलनेका निश्चय किया जिसके द्वारा सीधे जहाजसे माल लेजाया जाय और जहाज तक पहुंचा दिया जाय। फलतः १६०० ईस्वामें जी० आई० पी० के कुली स्टेशनसे तथा बी०बी० सी० आई के माहीमके पाससे पोट्ट्रस्ट लाइनके बनाने का निश्चय होगया। अब भाराके विभिन्न प्रांतोंका माल बिना शहरमें प्रवेश किये ही सीधा बन्दरपर पहुंच जाता है, तथा बन्दरसे उतरनेवाला माल जहाजसे उतारकर रेलमें भर दिया जाता है और भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें पहुंचा दिया जाता है। यों तो यहां करीब ३५ गोदियां हैं। पर उनमेंसे प्रधान २ बन्दर इस प्रकार हैं (१) सासुन डाक (२) बेलाईपीयर (३) विक्शेरिया डाक (४) प्रिसेसडाक (५) मोदी बंदर (६) मजगांव बन्दर (७) डाकयार्ड (८) अपोलो बंदर (६) अलेक सेण्डाडाक आदि इन सब स्थानों पर भिन्न २ माल उत्तरता है।

रेलवे -- भारतमें रेलवे लाइन चलानेका सूत्रपात १८४३ ई० में हुआ और बम्बईके समीप थाना नामक गांवतक रेलवे लाईन बनानेका निश्चय किया गया एवं लाइन बनाई गई । प्रारंभमें यह रेलवे करीब प्रति घन्टा १० मीलकी चालसे दौड़ती थी, तथा सवारी बैठानेके सिवाय माल नहीं लाइती थी इस रेलवेका नाम बाम्बे प्रेटईस्टर्न रेलवे रक्खा गया था सन् १८४५ की १९ श्रप्रेलको टाउन हालमें एक सभा हुई थी जिसमें बम्बईके नागरिकोंने रेलवेकी इस यो जनाको सफल बनाने वाले व्यक्तियोंको धन्यवाद दिया था।

जी आई २ पी० — इसी बीचमें उपरोक्त उद शोंको लेकर इक्क उंडमें एक ज्वाइण्टस्टाक कम्पनी स्थापित हुई उसको स्वीकृत पूळ्जी २९०६०६०८४) रु० की थी । इस कम्पनीका नाम प्रेटइण्डियन पेनिनशुला रेलवे कम्पनी रक्खा गया। इस कम्पनीके अनुरोधसे बम्बईमें भी सन् १८५५के जुलाई मासमें एक प्रभावशाली कमेटीका स्थापन किया गया। लंदनसे एक रेलवे लाइनके विशेषज्ञ भारत आये तथा कुछ कालत क वे यहांकी परिस्थित एवं प्रदेशकी छानवीन करते रहे, सन् १८५९ की पिहली अगस्तको जी० आई० पी० की रजिस्ट्री करवाई गई, तथा उक्त कम्पनीके डायरेक्टरोंने ईस्टइण्डिया कम्पनीसे रेलवे लाइन चलानेका कंट्राक्ट लिया सन् १८५३ में बम्बई और थानाके बीच रेलवे लाइन बनकर तैयार होगई, तथा इसी वर्ष वम्बई और थानेक बीच रेलवे लाइन बनकर तैयार होगई, तथा इसी वर्ष वम्बई और थानेक बीच रेलवे लाइन बनकर तैयार होगई, तथा इसी वर्ष वम्बई और थानेक बीच रेलवे लाइन बनकर तैयार होगई, तथा इसी वर्ष वम्बई और थानेक बीच रेलवे लाइन बनकर तैयार होगई, तथा इसी वर्ष वम्बई और थानेक बीच रेलवे लाइन बनकर तैयार होगई, तथा इसी वर्ष वम्बई और थानेक बीच रेलवे समारोहके साथ दौड़ी। इस खुशीके उपलक्षमें उस दिन सब स्थानों पर लुहियां मनाई गई और समाचार पत्रोंने अपने विशेषांक निकाले ।\*

इसके बाद रेखवे छाइनका विस्तार आगम्भ हुआ। सन् १८७० ई० में रेखवे कम्पनीने पुनः ईटइण्डिया कम्पनीके डायरेक्टरोंसे नवीन कंट्राक्ट छिया और करारनामेंपर सन् १८७० ई० की ३० नवम्बरको हस्ताक्षर कये। इसी वर्ष बम्बई और कछकत्तेके बीच रेखवे छाइन तथार हुई और रेखगाड़ी दोनों नगों के बीच दौड़ने लगी। सन् १८७१ ई० में बम्बई और मद्रासके बीचकी लाइन तथार हो गयी और रेखगाड़िया दौड़ना आरम्भ होगयी। रेखवे छाइन बनाने और गाड़ियां तथार करनेमें छगनेवाले माछको तथार करनेके छिये रेखवे कम्पनीने सन् १८७९ ई. में बम्बईके परैल नामक स्थानमेंअपना निजका एक कारखाना खोला।

ज्यों २ रेलवे लाइनका विस्तार हुआ, त्यों २ कम्पनीकी आयमें भारी बृद्धि हुई। कंपनीके कंट्राक्टकी शत्तोंमें अन्य शतों के साथ एक यह भी शर्त थी कि निद्दित्त अवधिके बाद यदि शासन प्रवन्य संचालिनी सत्ता रेलवे कम्पनीके तमाम कारोबारको खरीदना चाहेगी, तो उवित मूल्य देनेपर वह खरीद सकेगी। इस प्रधान शर्त्तके आधारपर अन्तिम अवधिके समाप्त होजानेपर जो नया

Bombay Times.

अवस्वई टाइस्सने सन् १५४३ ई० की १६ वीं भ्राप्रेसको रेलवे लाइमके मुलनेके सम्बन्धमें थों लिला थाः—

The 16th april 1853 will hereafter stand as a red-letter day on the Calendar. The opening of the first railway ever constructed in India forms one of the most important events in the annals of the east.

करारनामा कंट्राक्टका हुआ था वह भी सन् १६०० ई० की १ ली जुलाईको समाप्त हो गया और शतोंके अनुसार भारत सिचवने रेलवेकम्पनीको खरीद लिया । भारत सिचवको ३,४८,५६,२१७ पौण्डको रक्म कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्तिके मूल्यके स्वरूपमें देनी पड़ी है । इस रकमक चुकानेकी अवधि ४८ वर्ष ४८ वन्टेकी है अतः इस अवधिमें रूपया चुका दिया जायगा परन्तु रूपया चुकाने तक रेलवेका प्रान्ध मार रेलवे कम्पनी के हाथमें ही रहेगा।

अभी थोड़े ही समय पूर्व इस लाइनने बिजलीकी गाड़ी भी आरंभ की है। इस ट्रेनमें एंजिन कोयला भाफ वगंर:की आवश्यकता नहीं पड़नी। विजलीकी शिक्ति ही बड़ी द्रृत गतिसे यह गाड़ी दोड़नी है। फिलड़ाल बम्बईके लोकल व्यवहारमें ही इस लाइनका उपयोग सवारी ले जानेका किया जाता है। पर कम्पनीकी इच्ला है कि इस लाइनकी उगेत्तरोत्तर बृद्धि की जाय। इस लाइनका प्रधान ऑफिस बोरीबंदर है। जो एशियाभरमें सबसे सुंदर स्टेशन माना जाता है। इस लाइनकी लोकल ट्रेनें विक्लोरिया टिमनस (बोरीबंदर) से कल्याणतक करीब ६०।६० की संख्यामें दोड़ती हैं। इस के अतिरिक्त रेलवे कम्पनीने अपना गुड़स ओफिस बाड़ी बंदरपर रक्खा है। व्यन्पारियोंकी सुविधाओं के लिये स्टेशनों के अतिरिक्त पायचुनी ताजमहल होटल; आर्मीनेबी स्टोसं इत्यादि स्थानोंपर मी पासल एवं टिकिट ऑफिसका प्रबंध है।

बी० बी० एण्ड सी॰ आई॰ —बम्बई बड़ोदा एएड सेन्ट्रल इण्डिया रेलवे कम्पनीकी स्थापना सन् १८६६ ई० के जुनाई मासमें इंग्लेण्डके अन्तगत हुई थी। इसकी स्वीकृत पूंजी आरंभमें ११, ६८, ७४,५४५) रु० की थी। इस रेलवेकम्पनीने ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे सुरत, अहमदावाद और बड़ोदेके बीच रेलवे लाइन तैयार करनेका कंट्राक सन् १८५६ ई० की २१ नवम्बरको लिया। और खुल वर्ष बाद जब उक्त रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गयी तो कम्पनीने पुनः सन् १८५९ ई० की २ री फरवरीको ईस्ट इण्डिया कम्पनीसे सुरतसे बम्बईतक लाइन लानेका कंट्राक लिया। इस प्रकार बी० बी० एण्ड० सी० आई० रेलवेने बम्बई और बड़ोदेके बीच रेलगाड़ियां जारी कर दीं। रेलवे कम्पनी और भारत सरकारके बीच जो कंट्राक हुआ था उसकी शर्तके अनुसार एक बार तो २५ वर्षमें और दूसरी बार ५० वर्षमें कंट्राक की अवधि समाप्त होनेका समय रक्खा गया था। इस अवधिके समाप्त होनेपर सन् १६०५ में सरकारने २० लाख पाएड देकर कम्पनी खरीद ली। और एक नवीन कम्पनीको कायम करनेके लिये निम्नाशयकी शर्तीपर रेलवेको कंट्राक दे दिया।

२० लाख पौण्ड जो विक्रीका मिला है वही नवीन कम्पनीकी पूंजी रहे। इस पूंजीपर कम्पनी ३ प्रतिशत वार्षिक व्याज ले सकती है। इस कंट्राक्टकी अवधि २४ वर्षकी रहेगी और इसके बाद ४ वर्षमें नयी प्रवन्ध-व्यवस्था की जायगी।

इस रेखवेका प्रधान स्टेशन कुछावा है। बम्बई शहरके छोकल व्यवहारके लिये इस कम्पनीकी

कुलावासे बरारतक करीय ९० लोकल ट्रेनें दौड़ती हैं। इस कम्पनीने भी जी॰ आई॰ पी॰ की तरह ध्यपने लोकल व्यवहारमें बिजलीकी गाड़ीका आरंभ किया है। इस कम्पनीका गुड्स आंफिस करनाक बंदरपर है। तथा रेलवे स्टेशनके अतिरिक्त टिकिट और पार्सलके लिये कालबादेवी, क्राफर्ड मार्केट, ताजमहल होटल, तथा आसंनेवी स्टीटपर प्रयंध किया है।

सन् १८८५ की पहिली जनवरीको जी० आई० पी० और बी० बी० सी० आई० का कोचिंग और गुड्स स्टॉक परस्पर परिवर्तन किया जाने लगा। इससे एक दूसरेकी लाइनके डब्बे दोनों लाइनोंपर आने जाने लगे, जिससे व्यवसायमें बहुत सहूलियतें पैदा हो गई।

#### पोस्ट ऑकिस

इस्ट इण्डिया कम्पनीके समय भारतमें डाककी कोई सुक्यवस्था नहीं थी। सन् १६६२ ईस्वीके लगभग ईस्ट इण्डिया कम्पनीके पास जो पत्र आते थे वे उन व्यापारी जहाजोंके द्वारा आते थे जो समय २ पर उधर होकर निकल जाते थे। इन जहा नोंनें लंदन होकर जानेवाले जहाज़ बहुत कम मिलते थे। इसी प्रकार भारतके भीतरी भागमें पत्रोंके पहुंचानेका कोई प्रवंध नहीं था। इसिलिरे १८८८ में ईस्टइण्डिया कम्पनीके डायरेक्टोंने यहां पोस्टका व्यवहार जारी करनेके लिये विचार किया। परदेशी और विदेशो डाककी नियमित व्यवस्थाका परिचय सन् १८८७ से शृंखलावद्ध भिलता है। उस समय प्रतिवर्ध ३० नवम्बरको कू जर जहाज कलकत्तेसे डाक लेकर मद्रास और बम्बई होता हुआ स्वेज नहरतक अपने एजेंटके पास पहुँच आता था। सन् १८८७ में बम्बईमें पोस्टमास्टरकी नियुक्ति हुई। प्रांतकी डाक व्यवस्थाके लिये मि० चार्क्स एल्फिस्टनकी देख रेखमें बम्बई-का जनरल पोस्ट ऑफिस खोला गया। सन् १७६८ में मासिक रूपमें विलायत डाक भेजनेका प्रबंध किया गया।

यह प्रबंध ईस्टइण्डिया कम्पनीका निजका था। बम्बईके टाइम्स आफ इण्डियाके अक्टोबर सन् १८५४ के अंक्से पता चलता है, कि उस समय अपने प्राइवेट पत्र भेजनेवाले व्यक्तिकों संकेटरी दू दि गवर्नमेंटको एक पत्र लिखना पड़ना था, तथा साथमें भजा जानावाला पत्र भी भेजना पड़ता था। पत्रमें भेजने वालेका परिचय एवं हस्ताचरकी आवश्यकता होती थी, इस प्रकार ४ इंच लम्बे २ इंच चौड़े तथा है तोला वजनके पत्रकी १०), आधा तोला की १६) तथा १ तोलाकी २०) रूपया फीस देनी पड़ती थी। पता चला है कि उन्नीसत्री शताब्दीमें मेहरवानदास पोस्टवाला नामक, एक पारसी सज्जनने एक स्थानसे दूसरे स्थानपर डाक भेजनेका अपना प्राइवेट प्रबंध कर रक्खा था, और ये प्रतिपत्र १ पैसा लेकर पत्र भी पहुँचा देता था। १८२६ में थैलेकी प्रथाका जन्म हुआ एवं बम्बई और पूनेके बीच बंतकी पिटारीमें कुलीके सिरपर डाक पहुँचाई जाती थी। सन् १८४६ में रिजिप्टर्ड पत्रोंकी व्यवस्था की गई और १८५४ में छापे कागर्जीपरसे।) फीस उठाकर



जनग्ल पास्ट आंफिस, बम्बई



ताजमहल होटल, बम्बई



एक आना कर दिया गया । १८८० से बम्बईमें बीठ पी० और मनीआर्डरकी प्रधा जारी हुई। सन् १८८१।८२ में यहां पोस्टकार्ड प्रचलित हुए। १८८२ में ही पोस्टल सेविंगवैंककी स्थापना और १८६८ में बीमा भेजनेकी प्रधा प्रचलित की गई।

वर्तमान बम्बई नगरमें ३६ पोस्ट आंफिस हैं। कुछ पोस्टआंफिसमें केवल डाक ली जानी है बांटी नहीं जाती और कई डाकखानोंमें डाक ली भी जाती है और बांटी भी जाती हैं। कई पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जिनमें दिनमें १३ बार डाक निकाली जाती है। नगरमें ७ डाकखाने ऐसे हैं जिनके साथ तार आंफिस भी है। इसके अतिरिक्त भिन्त २ स्थानोंपर लगे हुए नगरमें करीब ३३७ लेटर बक्स हैं। नगरके क्षेत्रफत्त और डाक विभागकी तुलना की जाय,तो प्रत्येक २ वर्गमीलके क्षेत्रमें ३ पोस्ट ऑफीस तथा ३० लेटरबॉक्सका औसत आता है।

सन् १८८८ से यहां के जनरल पो० ऑ० में घंटे-घंटेमें डाक वांटा जाना आरंभ हुआ। ब्रिटेनके लिये यहांसे प्रति शुक्रवारको मध्याह्नके १ बजे डाक रवाना की जाती है तार

सन् १८४९ में ईस्टइण्डिया कम्पनीने डा० प्रीनको तारकी प्रथा जारी करनेका भार सौंपा। आपने सिकेयेटेड भवनसे परेल गवर्नमेंट हाऊसके बीच विजलीके तारसे बातचीत करनेकी व्यवस्था की। इस बातके लिये बम्बई सरकारने ७४२१) की सहायता आपको दी। सन् १८५४ में थानातक तार की लाइन बनी और १८५५ में बम्बई और मद्रासके बीच तारसे बातचीत करना आरंभ हो गया।

चेम्बर आफ कामर्सकी १८५४ की रिपोर्टसे पता चलता है कि उस समय गवर्नर जनरलने सपरिषद तारके नियम तैयार किये वे इस प्रकार हैं।

एक शब्दसे सोल्ड शब्दतक १) सत्रहसे चौबीसनक १॥)

पचीससे बत्तीसतक २) तैतीससे अड़तालीस तक ४॥)

सन् १८५६ में तारकी चार लाइने और खोली गई और सन् १८६४ की १५ मईसे बम्बईका योरोपसे तार सम्बन्ध स्थापित हुआ।

वर्तमानमें इस विद्याने आशातीत उन्नित कर दिखाई है। इस समय नगरके प्रधान तार घरके अळावा ८ स्वतंत्र तारघर और हैं और ६ तारघर पोस्टिक साथ जुड़े हैं नगरके सभी तार ऑफिसोंका सम्बन्ध नगरके बड़े से ट्रल टेळीग्राफ ऑफिससे है। सेन्ट्रल टेळिग्राफ औफिस फ्छोराफाउण्टनपर है। टेळीफ़ोन—सन् १८८०८१ के नवम्बर मासमें मारत सरकारने यहांके चेम्बर श्रॉफ कामर्ससे टेली-

फोन स्थापित करनेके लिये पत्र व्यवहार किया। चेम्बरने सरकारको परामर्श दिया कि टेलीफोनका काम स्वयं सरकार हाथमें न ले, प्रत्युत किसी व्यवसायी कम्पनीके जिम्मे यह काम कर दिया जाय। सन् १८८१ में टेलीफोन कम्पनीको खाज्ञा भी मिली पर वह काम न कर सकी। तब सन् १८८२ में बाम्बे टेलीफोन कम्पनीकी स्थापना हुई और

षसने १८८३ की ३० वीं जून तक नगरमें १४४ टेळीफोनकी चौकी स्थापित की । सन् १६०६ में कम्पनीने स्थानीय हार्नवी रोडपर अपना बड़ा ऑफिस खोला। धीरे २ टेळीफोनका इतना प्रचार हुआ कि झाज बम्बईमें एक एक मकानमें टेलीफोन पाये जाते हैं। टेलीफोन कम्पनीने बम्बईसे बाहर टेळीफोन भेजनकी भी योजना की है।

टाम — बम्बई म्यनिसिपैलेटीने टाम लाइन लानेकी सूचना मारत और विलायतके पन्नोंमें प्रकाशित-की और स्टियर्नस एएड किटेज नामक कम्पनीको सन १८७३ में ठेका दिया गया। यह कम्पनी घोडेको टाम दौडाती थी इसके पास करीब २०० घोडे थे सन १९०५ में दि बाम्वे इलैक्ट्क सप्ताई एण्ड टामवे कंपनी की रजिष्टी कराई गई, इसकी पूंजी १६ लाख ४० हजार पौंडकी थी पुरानी ट्राम कंपनीका सब कार्य भार लेकर इसने सन् १६09 के मई मासमें विजलीकी टाम गाडी आरंभ की। पुरानी कंपनीकी १७३ मीलकी लाइन पर कमी किराया न वढानेका दोनों कंपनियोंके बीचमें ठहराव हन्त्रा। इस नवीन कंपनी और म्युनिसिपल कार्पोरेशनमें यह शर्त हुई कि यह करार नामाधर वर्ष तक जायज माना जायगा, बाद यदि कार्पोरेशन चाहे तो कंपनीके कारो-बारका मूल्य और ४० लाख रूपया अधिक देकर उसे खरीद सकता हैं। ५६ वर्षके बाद मूल्यके सिवाय ३० लाख रुपये नामके (good wil अधिक देने होंगे)। और यदि ६३ वर्षके बाद म्युनिसिपैलेटी खरीदना चाहे तो उसे कंपनीके कारोबारके मूल्यके अलावा भौर कुछ नहीं देना होगा। यह ट्राम्बे कंपनी, पुरानी कंपनीकी लाइनका किराया यहांकी म्युनिसिपैलेटीको ३ हजार रुपये प्रति मील देती है। बंबईमें साधारण ट्रामका भाड़ा एक आना है, कुछ दरवर्ती स्थानोंका डेढ आना है। यहां ट्रामकी बहुत सुब्यवस्था है साधारण वर्गको इससे बहुत लाभ पहुंचता है।

मोटर—यहां मोटरका प्रचार १६०० ईस्वीके बाद ही हुआ है बंबईकी सड़कोंपर सर्वप्रथम १६०१ में मोटर देखी गयी। तथा १६०५ की प्रपरवरीको म्युनिसिपल कमिइनरने पहिला लेसंस दिया, इसी वर्षमें ३६४ मोटरें यहां आईं। वर्तमानमें अनुमानतया किरायेकी मोटरोंको छोड़ कर १५।१६ हजार मोटर केवल घरू व्यवहारके लिये हैं।

सवारी गाड़ी—समय २ पर यहांकी गाड़ियोंमें कई परिवर्तन हुए, सन् १८८२ में विक्टोरियाका प्रचार हुआ। वर्तमानमें चार पिहबेकी विक्टोरिया जो अधिकतर किरायेसे दौडती हैं उनका संख्या यहां करीब ३ हजारके हैं। यहां की म्युनिसिपैछेटी विक्टोरियासे ६३) और बैल गाड़ीसे १५) वार्षिक टेक्स छेती है, इसके अतिरिक्त ३ मासका चार पिहयेकी गाड़ीका ५) है।

छेसंस — सन् १८६३ के बाम्बे एक्टके श्चनुसार बिना छेसंसके कोई सवारी यहां नहीं चल सकती। बटारा और मोटर कारी — एक स्थानसे दूसरे स्थान पर माल पहुंचानेके लिये खटारा तथा मोटर लॉरी विशेष काममें लाई जाती हैं।

#### बम्बईके दशीनीय स्थान

म्युजियम—इस विशाल इमारतके ४ हिस्सोंमें संसारकी भिन्न २दर्शनीय तथा विचित्र वस्तुओंका अनुपम संग्रह है। भिन्न २ देशोंके सामुद्रिक, जंगली एवं दूसरी प्रकारके मृत पशुत्रोंका यहां बहुत बड़ा संग्रह है, इसके अतिरिक्त ऐतिहासिकचित्र, पुरानी प्रस्तर कागेगरी, चाइनीज़ कारीगरी, शिल्पकला आदिका संग्रह दर्शकोंके चित्तको विशेष प्रसन्न करता है।

विक्टोरिया टार्पनस —( बोरी बंदर ) जीव आई॰ पी॰ रेलवेका प्रधान स्टेशन हैं । केवल मारतमें ही नहीं, सारे एशिया भरमें यह स्टेशन सबसे सुन्दर बना हुआ है। जीवआई॰पी॰रेलवे यहींसे आरम्महोती है, इसकी बड़ी विशाल इमारत है।

जनरल पोस्टऑ किस — बम्बई शहरका हेड़ पोस्टऑ फिस है। यहांसे प्रति शुक्रवारको बिलायतके लिये डाक रवाना की जाती है। यह स्थान बोरीबंदर स्टेशनके पास ही है।

ताजमहरू होटल यह भव्य एवं सुन्दर इमारत गेट ऑफ इग्डियाके ठीक सामने स्थित है । यह बम्बईकी सबसे अधिक लागतकी बिल्डिंग विदेशी यात्री, तथा अन्य प्रतिष्ठित रईसोंके एवं राजामहाराजाओंके ठहरनेके लिये बनवाई गई है। हिन्दुस्थानके होटलोंमें यह सबसे प्रथम है।

टकसाल -टाउनहालके पास है इस मकानमें सिक्के ढालनेका काम होता है, यहां ७॥ लाख सिक्के रोज ढाले जाते हैं।

प्रिकेंद्राकी ग्रकाए—यह स्थान प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक सामिष्रयोंसे परिपूर्ण है । मारतीय पुरानी कारोगरीका अत्यन्त प्रतिष्ठित और दर्शनीय स्थान है ।

अपोलो बन्दर — (गेट आफ इिएडया) समुद्रकें किनारेपर बना हुआ यह पत्थरका विशाल और दशें नीय दरवाजा है। वायसराय आदि उच्च आफिसर एवं वृटिश राज्य कुटुम्बके व्यक्ति बिळा यतके जहाजसे सर्व प्रथम यहीं उतरते हैं। इसके सम्मुख ही ताजमहल होटलकी रमणीय विल्डिक जगमगाती हुई दृष्टिगोचर होती है। संध्या समय इस स्थानका दृश्य बड़ा मनोहारी होता है। यहां सध्या समय बम्बईके ऊँचे दर्जिक गृहस्थ वायुसेवनके लिये अपनी २ मोटगेंमें बैठकर आते हैं। यहींसे समुद्रके किनारे २ एक सड़क चौपाटी तक गई है। समुद्र की सैर करनेके लिये यहां बहुतसी नावें प्रस्तुत रहती हैं।

हाईकोर्ट-यह बम्बईकी सबसे बड़ी कोर्ट है। इसको पत्थरकी बनी हुई बड़ी आलीशान इमारत है

- यहांके कुएँ का जल शहरमें बहुत उत्तम माना जाना है। श्रीमन्त लोग ृहसके जलका उपयोग करते हैं।
- क्राफर्ड मार्केट—यह बम्बईका सबसे बड़ा मार्केट है। यहां हजारों रुपयोंके फल प्रतिदिन बाहरसे आते हैं और यहींसे सारे शहरमें फैलते हैं। इसके अतिरिक्त सब प्रकारके शाक, भाजी, खुराकी सामान, होयजरी, कटलरी, एवं जीवित पक्षी, तोता मैना आदिके बेचनेकी भी बहुत सी दुकाने इस मारकीटमें हैं। प्रातःकाल यहां सैकड़ों गाडीकी तादादमें लगा हुआ फलोंका देर नेत्रोंको विचित्र आनन्द प्रदान करता है।
- मुम्बादेवी शहरके बीचोंबीच दुर्गा (शक्ति)का यह प्रसिद्ध मंदिर है। वस्वईमें आनेवाले धार्मिक व्यक्ति इस स्थानका दर्शन करना अपना कर्तव्य सममते हैं। यहां मुम्वादेवीका एक तालाब भी है।
- चौपाठी—समुद्रकी सतहसे लगाहुआ तीनचार फर्लोङ्गकायह स्थान संध्यासमय वायु सेवनके लिये आये हुए हजारों मनुष्योंसे ठसाठस भरा रहता है। यहां समुद्रके हिलोरोंका आनन्द विशेष दर्शनीय होता है। लोकमान्य तिलकका शांतिस्थल भी यहींपर है।
- विक्टोरिया गार्डन म्युनिसिपैलेटीकी स्रोरसे बनाया हुआ यह विशाल सुन्दर गार्डन है।
- कुलाबाकी बत्ती—समुद्रके मध्य ६ लाखकी लागतसे तैयार की हुई य**ह** बत्ती कुलाबासे थोड़ी दूरपर है। सुदूरदेशोंसे आनेवाले जहाजोंके मार्ग प्रदर्शककाकाम यह बत्ती करती हैइसका प्रकाश करीब १८ मील दूरतक पहुंचता है।
- मकावार हिल-इस पहाड़ीपर बम्बईके श्रीमंतोंके बंगले एवं निवासस्थान है। यहीं गवर्नमेंट हाऊस भी है।
- राजाबाई टावर—बम्बईके प्रसिद्ध व्यापारी क्रांतिकारी पुरुष सेठ प्रेमचन्द रायचन्द्रने अपनी मातुश्रीके नामपर यह सुंदर टावर बनवाया है।
- टाउनहाल-म्युनिसिपैलेटीकी ओरसे बना हुआ यह विशाल हाल है। यहां हमेशा बड़ी २ सभा सोसाइटियां हुआ करती हैं।
- माधरान— त्रम्बईसे ६४ मीलकी दूरीपर समुद्रकी सतहसे २२०० फुट उंची भव्य एवं कई रमणीय छोटी २ पहाड़ियां हैं। गर्मीके दिनोंमें बम्बईके श्रीमंत यहां वायु सेवनार्थ आते हैं। यहां कई श्रीमंतोंके बंगले बने हुए हैं। यहां सब छोटी मोटी करीब १६ टेकरियां हैं और इनमें करीब ११ पानीके माने हैं। यहांके छोटे २ पर्वतीय रास्ते, तगह तरहके प्राकृतिक दश्य एवं शीनल मंद सुगंध वायु कोलाहल पूर्ण बम्बई नगरीसे घबराये हुए व्यक्तियोंको बहुत अधिक शांति प्रदान करती हैं।



म्यूजियम ( अजायब घर ) वस्वई



काफर्ड मार्केट, बम्बई

बार्श्व बार्श्वर आफ कॉमर्स—इस चेर्ग्यरकी स्थापना व्यन्बई शहरमें सन् १८३६ में हुई। इसका मुख्य उद्देश अपने मालपर कस्टम हाऊससे स्पेशल मुविधाएं प्राप्त करनेका है। इसका संचालन ९ व्यक्ति मिलकर करते हैं। इनमेंसे एक सभापति, एक उपसभापित तथा सात मेस्वर हैं। इसमें खास २ जानेवाले तथा आनेवाले मालकी प्रति सप्ताह २ बार रिपोर्ट प्रकाशित होती है। इस चेर्ग्यरकी विशेषता यह है कि इसमें व्यापारियोंके मगड़ोंको मुलम्भनेके लिये एक कमेटी बनी हुई है। इस चेर्ग्यरके द्वारा १ मेर्ग्यर स्टेटकोसिलमें तथा २ मेर्ग्यर बाग्वे लेजिस्लेटिन कोंसिलमें नामांकित किये जाते हैं। इसी प्रकार वास्वे कार्पोरेशन और इस्प्रूवमेंट ट्रस्टमें एक २ और पोर्ट ट्रस्टमें पांच मेर्ग्यर चुनकर भेजे जाते हैं। इस चेर्ग्यरमें दो प्रकारके मेर्ग्यर रहते हैं। चेर्ग्यर मेर्ग्यर बाग्वे कार्पोरेशन क्रीर इस्प्रूवमेंट ट्रस्टमें एक २ और पोर्ट ट्रस्टमें पांच मेर्ग्यर चुनकर भेजे जाते हैं। इस चेर्ग्यरमें दो प्रकारके मेर्ग्यर रहते हैं। चेर्ग्यर मेर्ग्यर बाग्वे कार्पोरेशन क्रीर प्रकारके और भी अनियमित मेर्ग्यर होते हैं। सन् १६२४में इसमें कुल मिलाकर १४४ मेर्ग्यर थे। जिनमें१६मेर्ग्यर बेंकिंग संस्थाओंके,६ मेर्ग्यर जहाजी एजंसियों और कर्पानियोंके, ३ मेर्ग्यर सालोसीटरके, ३ मेर्ग्यर रेलवे कंपानियोंके,६ मेर्ग्यर इंजिनियर तथा कंट्राक्टरके और बाकीके मेर्ग्यर जनरल मरकें-टाईल्सके थे।

ही हांडियन मरचेंद्रस चेम्बर एण्ड ब्यूरो—इस इण्डियन मरचेंट् स चेम्बर एण्ड ब्यूरोकी स्थापना सन् १६०७में हुई । प्रारंममें इसके १०१ सभासद थे इसका उद्देश प्रत्यच्च वा अप्रत्यक्ष रूपसे भारत निर्मित तथा और दूसरी व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार तथा इसमें दिलचस्पी लेने वालोंका समुचित प्रवंध करना है। यह संस्था देशके आर्थिक लाभोंकी रक्षाके लिये मज्बूतीके साथ प्रयत्न करती है। इस चेम्बरमें बम्बईकी ११ प्रतिष्ठित २ व्यापारिक संस्थाएं (Association) शामिल हैं। जो कि भारतीय व्यापारमें दिलचस्पी लेनेवालोंकी प्रतिनिधि हैं। इस चेम्बरको अधिकार है कि यह बाम्बे लेजिस्लेटिव कोंसिल तथा भारतीय लेजिस्लेटिव एसेम्बलीमं अपना एक २ प्रतिनिधि भेज सके। साथ ही बाम्बे पोर्ट ट्रस्टमें ५ प्रतिनिधि तथा बाम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशनमें भी एक प्रतिनिधि नामांकित करनेका इसे अधिकार है। इसका कार्य सुन्दर और नियमित रूपसे होता है। यहांसे हर तीसरे माह "एक्क्लो गुजरात जरनल"के नामसे पत्र निकलता है। इसमें व्यापारिक तथा व्यापारसे सम्बध रखनेवाले समाचार रहते हैं।

बाम्बे गिरू बानर्स एसो(सिथेशन—मिल मालिकोंकी यह संस्था सन् १८७५ में स्थापित हुई । इसके स्थापित करनेका उद्देश भारतमेंमिल मालिकोंके स्वार्थोंकी तथा स्टीम, वाटर और विज्ञलीकी शक्तिका उपयोग करनेवालोंके स्वाथोंकी रक्षा करना है। साथ ही जन समुदाय और इसके सपयोग करनेवालोंमें परस्पर बहुत अच्छा सम्बंध स्थापित करना भी है। इसके मेम्बर भारतीय हैं। इसका संचालन २० व्यक्तियोंके हाथमें है। इन्हीं व्यक्तियोंमें प्रीसिडेपट तथा वाईस प्रोसिडेपट भी शामिल हैं। यह एसोसियेशन लेजिस्लेटिव एसेम्बलीके लिये एक प्रतिनिधि बाहमदाबाद मिल आंनर्स एसोसियेशनके साथ क्रमशः भेज सकती है। साथ ही बाम्बे गवर्नरकी लेजिस्लेटिव कौंसिल बाम्बे पोर्टट्र स्ट बोर्ड, सिटी इम्प्रवमेंट ट्रस्ट, बाम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशन तथा इंडियन सेंट्रल काटन कमेटीमें भी अपना प्रतिनिधि भेज सकती है। यह संस्था अपने मेम्बरोंके द्वारा उपयोगमें आनेवाले (रिजस्टर्ड नम्बरों) ट्रेडमार्काकी एक लिस्ट रखती है।

इस प्रकारके ट्रेडमार्कोंके रिजस्ट्रेशन स्पेशल नियमों द्वारा रिजस्टर्ड होते हैं, आपसमें ट्रेडमार्चके सम्बन्धमें होनेवाले मताड़े सुलफनेके लिये इसमें पेश होते हैं।

जनवरी सन् १६२४में इस एसोसियेशनके कुछ ६४ मेम्बर थे। जिसमें एक सिल्क मिलकी तरफसे, २ फ्डावर मिछसे. ६ जिनिंग और प्रेसिंग फेक्टरीजसे, २ रंगने तथा धोनेक कारखानोंसे, और शेष काटन स्वीनंग एण्ड विविंग मिल्सकी ओरसे थे।

यह एसोसियेशन हरसाल एक स्टेटमेंट इस आशयका निकालती है कि भारतमें कितने क:टन स्पिनिंग विविंग मिलस काम करते हैं। उनकी पूंजी कितनी है, तथा उनमें कितने २ ल्रूस्स और स्पिंडल्स हैं। उनमें कितने २ व्यक्ति कार्य करते हैं। उनमें कितनी र्इ खर्चहोती है, आदि आदि, यह एसोसियेशन इसकी भी जांच रखती है कि वान्वेसे कितना कपड़ा तथा सूत बाहर गया तथा बाहरसे कितना २ वस्वईमें आया।

ध वान्वे नेटिंब्द पीस गुड्स मचेंग्टल एसोशिएशन—इस संस्थाका स्थापन सन् १८८२ में सेठ दामोदर गोकुल दास मास्तरके हाथोंसे हुआ। इस संस्थाका प्रधान चहुश ब्यापारियोंके भीतर पकता स्थापितकर बम्बईके कपड़ेके व्यवसायको उत्तेजन देना एवं उसके लाभोंकी रचाके लिये प्रयत्न करना है। कपड़ेके व्यवसाय सम्बन्धी सबप्रकारके मगड़े यहीं निपटानेका प्रयत्न किया जाता है। इस संस्थाकी मैनेजिंग कमेटीके ४५ मेम्बर हैं। एवं इसके कुल १६३ मेम्बर हैं इस संस्थाका प्रमुख पद्धन् १८६६ से ऑनरेबल सर मनमोहनदास रामजी सुशोभित करते हैं। आप बम्बईकी प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थाओंके सफल कार्यवाहक महानुभाव हैं। इस संस्थाके उपप्रमुख सेठ देवीदास माधवजो ठाकरसी हैं। इस मंडलकी ओरसे एक औषघालय और लायकोरी भी है औषधालयमें अंग्रेजी दवा लेनेवाले व्यक्तियोंकी औसत प्रति दिन ७६ और देशी द्वालेनेवालोंकी ३४ आती है। इस मंडलका ऑफिस मूलजी जेठा मारकीट पर है। दि हिन्दुःवानी नेटिव्ह मर्थेट एसोसिएशन—इस एसोसिएशनका स्थापन सेठ ताराचन्द जुहारमलके मुनीम जगननाथजीके हाथोंसे संवत १९५७ में हुआ था। इस मंडलीके सदस्य कपहा, किराना,गल्ला, शक्कर तांवा पीतल सूत, चांदी तथा सोनेका, भाडतका तथा सराफीका काम करनेवाले व्यापारी ही अधिक हैं। यह संस्था अपने मेम्बरोंमें पड़े हुए व्यापार सम्बन्धी सब प्रकारके भगडोंको निपटाती है। इस संस्थाकी भोरसे इण्डियन चेम्बरमें एक प्रतिनिधि मेजा जाता है। इस संस्थामें सन् १६२६ में ७० आढ़तियोंके २३ हजार रुपयोंके मागड़े आये उनमें से ५० मागड़े निपटाये गये। बाहरसे आई हुई हुएडी न सिक्ररनेपर यदि वापस जाय तो उसकी निकराई सिकराई प्राप्त करनेके लिये इस संस्थाकी महर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस चेम्बर द्वारा सन् १९२६ की दिवालीसे १६२७ की दिवाली तक ६२ लाख रुपयोंकी १४६०१ हिएडया वापस गईं। डनमेंसे ५२७२ पीछी दिखानेसे सिकर गई। इस संस्थाकी ओरसे एक मारवाडी ज्यापारी स्कूल नामक हिन्दीका स्कूल चलता है जिसमें दस बारह हजार रूपया प्रति वर्ष यह संस्था खर्च करती है। इसके अतिरिक्त इस संस्थाने ३० हजार रुपया तिलक स्वराज फएडमें तथा २१ हजार रुपया गुजरात जल प्रलयक समय दान दिये हैं। इस संस्थाके वर्तमान प्रमुख सेठ आनन्दराम मंगतू राम तथा उपप्रमुख गोरखराम गणपत राय है। इस संस्थामें ३५३ मेम्बर हैं। जिनमें फतेपुरके १०१ बीकानेरके ११ माहेश्वरी समाजके ४४ बड़ी मारवाडके ७४ इन्दौरके २४ बखारके ४२ पंजाबी १८ सरावगी ६ तथा जनरल १७ हैं।

मारवाडी बेम्बर आफ कामर्स—इस संस्थाकी स्थापना सन् १९१५ में बम्बईके मशहूर सेठ रामनारायग्राजी रुइया, तत्कालीन माधोसिंह छगनलाल फ्रमंके पार्टनर नीमच निवासी श्रीयृत नथमलजी चोरिड़िया चम्पालाल रामस्वरूप फ्रामंके मुनीम श्रीयृत मिश्री लालजी; और गुलाब
राय केंद्रारमलके मुनीम श्रीयृत जयनारायणजी के प्रयक्षसे हुई। तबसे यह चेम्बर बराबर
अपनी उन्नति करती जारही है। इस चेम्बरका मुख्य उद्देश्य हुण्डी चिठ्ठी सम्बन्धो
मत्गड़ोंको निपटाना तथा और भी दूसरे व्यापारिक मत्गड़ोंको सुलमाना है। गम्भार व्यापार
नीतिके प्रश्नीपर भी यह चेम्बर अपनी विचारपूर्ण राय प्रकाशित करती रहती है। इस
समय इसके प्रेसिडेण्ट मामराज राममगतकी मशहूर फ्रमके मा लक श्रीयृत बेणी प्रसादजी
डालमिया है। इसके इस समय करीब २५० मेम्बर हैं।

नेटिंग्ड केश्वर्स एण्ड स्टाक बोक्स एसोसियकान— भागरेरी पेट्न—आरदेशर होरमसजी मादन ऐसिकेंट—के० आर० पी० आफ, जे० पी

बाइस प्रेसिडेंट (१) राजेन्द्र सोम नारायण जे० पी०

" " (२) अमृतलालजी कालीदास

उद्देश्य — शेयर तथा स्टाक सम्बन्धी सभी बातोंकी सुविधा करना। औफिस —दलाल स्ट्रीट फ्रोर्ट। इंटर इण्डिया कॉटन एसोशियसन—

ऑफिस—ताज विल्डिंग कोट<sup>र</sup>

पेसिडेंट-सर पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास के॰ टी॰

बाइसप्ति डेंट - (१) हरीदास माधवजी जे॰ पी॰

(२) के । एच । मेकार्मेक

सेक्रेश-डी० मेहता वी० ए०

उद्देश —रुईके व्यवसाय सम्बन्धी बातोंकी सङ्गिलयत करना तथा भारतीय रुईके व्यवसायकी उन्नित करना, यह संस्था रुईके व्यवसाइयोंकी सबसे बड़ी संस्था है।

मिछ ऑनर्स एसोशियसन-

स्थापन १८९५ अौिफस—सोराव हाऊस हार्नवी रोड।

सभःपति—एच० पी० मोदी

डपसभापति—एफ़ स्टोन स्रो० बी० ई०।

मिल और फेक्टरीज़के ब्यवसायके हितोंकी रक्षा करना तथा वृद्धि करना। बम्बईके सभी प्रतिष्ठित मिल ऑनर्सकी यह संस्था है।

बाम्बे सराफ एसंशिशयसन ---

पृतिडेंट — मनीलाल गोकुल भाई जे० पी०

बाइस पेसिडेंट खटाऊ भाई मुरारजी

ट्रेझरर—गोकुल भाई मूलचन्द

उद्दर्य—हुंडी,चिट्टीके आपसी ब्यापारिक स्तगड़े निपटाना तथा हुंडी चिट्टी सम्बन्धी व्यवहारमें आनेवाली अडचर्नोको दूर करना। ऑफिस-सराफ बाजार, खाराकुआं। बम्बईके सराफी (बेंकर्स) व्यवसायकरनेत्राले व्यापारियोंकी एसोसिएसन है। इसकी ओरसे व्यापारिक प्रन्थोंकी एक लायब्रेरी भी है।

बाम्बे स्टॉक एक्सचुंज लिमिटेड-

डायरेक्टर्सः

श्री फाजल भाई इब्राहिम भाई (चेयरमैन)

श्री रामेश्वरदासजी बिड्छा

श्री गोविंदलाल,शिवलाल, मोतीलाल

श्री लक्ष्मणदासजी डागा

श्री सर लल्ख्भाई सांवलदास

श्री छोटालाल बीजी

#### ग्रेन मर्चेट एसोसिएशन-

उद्देश्य—गहा तथा तिलहनके व्यापार का उत्थान करना, इस व्यवसायका आपसी मगड़ा निपटाना, तथा इन व्यवसायोंकी कई प्रकारकी सूचनाएं व्यवसाई-समाजको देना। प्रेसिडेंट—श्रो वेलजी लखमसी बीठ ए० एलठ एलठ बीठ

बाइस प्रेसिडेंट-पुरुपोत्तम हीरजी

सेकेटरी - उत्तमराम अम्बाराम

ऑं ३ सेक्रेटरी -- नाथू कुँवरजी

#### इण्डियन सेण्युल कॉटन कमिटी-

उद्देश्य — कॉटनके व्यवसाइयोंमें सहयोगका संगठन करना, रुईके व्यवसायकी उन्नित करना, तथा मार्गकी कठिनाइयोंको दूर करनेकी चेष्टा करना।

प्रेसिडंट--डाक्टर क्लासटन सी० आई० ई०

उपरोक्त संस्थाओंके अतिरिक्त बम्बईमें निम्नलिखित व्यापारिक संस्थाएं श्रीर हैं। बुलियन मर्चेरप्ट्स एसोसिएशन —यह सोने और चांदीके व्यापारियोका एसोसिएशन है। दी सीड्स एण्ड व्हीट्स मर्चेण्ट्स एसोसिएशन

दी बाम्ब कॉटन मर्चेंटम एसोसिएशन

दी मुकादम एसोसिएशन

8

दी क्लांथ मर्चेण्ट्स एसोसिएशन

दी जापानीज क्लांथ मर्चेण्ट्स एसोसिएशन

दी मेमन खोजा एसोसिएशन

दी बःम्बे डायमंड मर्चेण्टस् एसोसिएशन

इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट मर्चिण्ट्स एसोसिएशन

दी बाम्बे कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन

दी मिल स्टोअर्स मर्चेण्ट्स एसोसिएशन

दी महाराष्ट्र चेम्बर औंफ कामर्ध फिनिक्स विल्डिंग वेलार्ड स्टेट फोर्ट

दी बाम्बे कांपर एएड ब्रास नेटिव मर्चेण्ट्स एसोसिएशन पायधुनी ताम्बा-काटा

दी बाम्बे पेपर एण्ड स्टेशनरी मर्चेण्ट्स एस्रोसिएशन

दी बाम्बे राइस मर्चेंट्स एसोसिएशन (न्यू राइस मार्केंट, करनाक बन्दर)

दी शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन ( शुगर मार्केट, मांडवी )

## फेक्ट्रीज़ एगड इंडस्ट्रीज़

#### बम्बईकी कपडेकी मिलं

श्चाधुनिक युगके समुन्नत व्यवसायी केन्द्रोंमें बम्बईका स्थान बहुत उंचा है। बम्बई भारतमें व्यवसायका प्रधान केन्द्रस्थल है। इसके वर्तमान प्रतिभा-सम्पन्न स्वरूपको बनानेमें यहांके नागरिकोंने बहुत बड़ा भाग लिया है। अतः उसके स्वरूपका विवेचन करते समय जहां कला-कौशलके श्रोद्योगिक तत्त्वकी मीमान्साकी जायगी वहां व्यवसाय कुशल नागरिकोंके आर्थिक सामर्थ्य-जनित प्रोत्साहनकी चर्चा करना भी अनिवार्य ही है। जो बम्बई नगर आजसे कुल समय पूर्व एक लोटासा मलुओंका गाँव था वही आज अपने श्रोद्योगिक सामर्थ्यके बल पर १२ लाख प्रजाजनोंको आश्रय प्रदान कर रहा है। बम्बईके औद्योगिक विकासमें प्रधान स्थान यहांकी मिलोंका है। अतः इस स्थानपर हम उन मिलोंका कुल वर्णन कर देना आवश्यक सममते हैं।

#### मिलोंका इतिहास और क्रमागत विकास

बम्बईमें मिलके उद्योगकी स्थापना करनेका विचार सबसे प्रथम सन् १८५१ में श्रीयुत कावसजी नानाभाई दावर नामक एक पारसी व्यवसार्थां मिस्तप्कमें उठा। आप सूत कातनेका कारखाना खोळनेके उद्योगमें छगे परन्तु भारतमें ऐसे कारखाने न होनेके कारण आपको नैतिक सहानुभृति भी प्राप्त न हो सकी। खतः आपने ओल्डहम (इंग्लैंड) की मेसर्स प्लेट ब्राद्सं एएड को० लिमिटेडसे इस विषयका पत्र व्यवहार करना आरम्भ कर दिया। इन गोरे व्यवसाइयोंने खपनी योजनगंधा बुद्धिसे भावी स्वरूपका विवेचन कर कारखाना खोळनेके लिये सहानुभृति सूचक परामद्रों दिया और इस प्रकार एक होनहार पारसी व्यवसायीके मिस्तप्कमें आई हुई कल्पनाने ब्रिटिश मशीनरीके सहयोगसे कार्यका स्वरूप प्रहण किया। फळतः सन् १८५४ के फरवारी मासकी २२ वीं तारीखको शुक्रवारके दिन बाम्बे स्पिनिंग एक वीविंग कम्पनीके नामसे २०००० स्पंडल्सकी शक्तिका एक बड़ा कारखाना खोळा गया। इस प्रकार बम्बईमें मिलोंकी स्थापनाका स्त्रपात प्रारंभ हुआ और सन् १८५४ से सन् १९२० तक ६७ मिलें खुळ गई। इनमेंसे ४५ मिलोंने लिक्विडेशनमें जा नवीन नाम धारण कर पुनः कार्य प्रारंभ कर दिया। १२ मिलें जलकर नष्ट हो गई और १६ मिलोंने अपनी एजेंसियां दूसरोंको दे दीं। अब केवल २५ ही ऐसी मिलें हैं जो अपनी परंपराकी रक्षा करते हुए प्राचीन नामसे काम कर ही हैं।

#### मिल व्यवसायमें एजेंसी प्रथाका जन्म

मिर्छोके प्रबन्ध-संचालनकी एजेंसीका जनम सन् १८६० में हुआ था और तबसे यह प्रथा बराबर कार्य करतो जा रही है। सबसे प्रथम कुछ व्यवसाईयोंका एक संचालक मण्डल बनाया गया था इसके सदस्य श्रीयुत डब्ल्यू० एफ १ हंटा, (२) पी० स्कावेल (३) मानिक जी पेटिट (४) वेहराम जी जी. जी भाई (४) इलियस डेविड सास्न (६) बरजीवनदास माधवदास तथा ऋरेंसर खुरसेत जी दादी थे। इसके प्रथम प्रमुख श्रीयुत कर्सेल जी एन कामा तथा जनरल मैने जर श्रीयुत मखनजी फ्राम जी नियुक्त किये गये। यंत्र संचालन कलामें निपुण मि० डब्ल्यू बाऊन लंकाशायरवाले इसका प्रवन्ध देखते थे। तबसे यह कार्य निरंतर चल रहा है।

#### मिल व्यवसायके प्रधान प्रवर्तक

जिन सज्जनीने बम्बईके छद्योग धन्धों श्रौर मिल व्यवसायको जीवन-दान देनेमें सहयोग दिया है, जिन्होंने अपने तन, मन, धनसे इस कार्यको छत्ते जन देनेका भगीरथ प्रयत्न किया है छनके नाम बम्बईके व्यवसायिक इतिहासमें स्वर्गाक्षरों लिखने योग्य हैं। इन महानुभावों में श्रीयुत कावसजी दावर, (२) माणिक जो पेटिट (३) मेरवान जी पाँडया (४) सर दीनशा पेटिट (५) नसरवान जी पेटिट (६) वामनजी वाडिया (७) धर्मसी पूंजाभाई (८) जमशेद जी टाटा (६) तापीदास बजदास (१०) केशव जी नाईक (११) खटाऊ महावन जी (१२) सर मङ्गलदास नाथूभाई (१३) जेम्स प्रीवस (१४) सर जार्ज काटन (१५) मोरारजी गोकुजदास (१६) मंचरजी बन्नाजी (१७) मूलजी जेठा तथा (१८) थैकरसी मलजीका नाम विशेष छल्लेखनीय है। जापानी प्रतियोगिताका प्रारम्म

हम ऊपर लिख आये हैं कि सन् १८५४ में सबसे पहले बम्बईमें कपड़ेकी मिळोंका प्रारंभ हुआ, तबसे सन् १८६५ तक बगबर इस कार्यको अभिवृद्धि होती रही। पर इसके बाद इसकी उन्तितमें कुछ शिथिलता आगई। जिसकी वजहसे कई मिलोंको अपना कार्य बन्द कर देना पड़ा। इस शिथिलताका प्रधान कारण एक औरसे प्लेग और रोगका प्रचार था और दूसरी ओर इन मिलोंकी प्रतियोगितामें जापानका उत्र पड़ना था। इस कालमें जापानके अन्द्र नबीन जीवन और प्रबल उत्साहके साथ कई नये नये कारख ने खोले गये। इस प्रकार वायु-वेग से प्रबल उत्साहके साथ काम कानेवाले देशकी प्रतियोगितामें यहांकी मिलोंको बहुत धका पहुंचा। जापानने अपने सूतके साथ भारतीय सूतको प्रतियोगिता करनेके लिये चीनका बाजार उपयुक्त सममा। इस प्रतियोगिताके फल-स्वरूप जो धक्का भारतको पहुंचा उसका सबसे अधिक प्रभाव बम्बईकी मिलों पर गिरा। जिसकी वजहसे यहांकी कई मिलें फेल होगई और कई मिलें लिक्विडेशनमें जाकर पीछे नवीन रूपमें प्रगट हुई।

षम्बईकी मिलोका परिचय

स्वदेशी मिस्स कम्पनी लि।मिटेड

<sup>(</sup>१) (इस कम्पनोमें बाम्त्रे युनाइटेडिमिल्स भी सम्मिलित है यह मिल सबसे पहले सन्१८६० में कुर्ज़ो मिल्सके नामसे स्थापित हुई थी। सन्१८६४ में सेठ धरमसी

पूंजाभाईने इसका सर्वाधिकार खरीद लिया था उस समयसे इसका नाम धरमसी पूंजाभाई मिल्स होगया। सन् १८८६ में यह मिल बन्द होगई और फिर सन् १८८७ में स्वदेशी मिल्सके नामसे प्रारंभ हुई। इस कम्पनीने सन् १६२५ में ताता मिल्सलिमिटेडसे बाम्बे युनाइटेड मिल खरीद लिया। जो द्यभी भी इसमें शामिल है इसका टे॰ न० २६०४१ है। इस मिलकी स्वीकृत पूंजी २० लाख रुपयोंकी है। और इसका प्रत्येक शेअर १००) का है।

इस कंपनीके हाथमें २ मिलें हैं। (१) कुर्लामें तथा (२) गिरगांत्रमें। कुर्ला मिलमें ४६०८४ स्पेंडल्स तथा १४४२ लूम्स (करघे) हैं। इसमें ३५४३ आदमी काम करते हैं। यहाँ पर ४ नंबरसे ३० नंबर तकका सत निकलता है। इसका टेलीफोन नं० ८७०१६ है।

(२) गिग्गांव वाले मिलमें ४५१२८ स्पेंडल्स श्रीर ११८७ लूम्स हैं । इसमें २१७० आदमी काम करते हैं । इसमें विशेषतया प्रदे नंबरका मोटा सूत तैय्यार होता है । इस कंपनीके डायरेक्टोंमें सर डी० जे० ताता, श्रार० डी० ताता; नरोत्तम मुरारजी, जे० डी० गांधी, एस० डी० सकल्प्रतवाला सम्मिलित हैं । इसकी एजेंसी ताता पण्ड सन्स लिमिटेडके पास है । इसका रजिस्टर्ड श्राफिस २४ श्रुस स्ट्रीट फोर्टमें है तथा तारका पता "स्वदेशी" 'Swadeshi' है । टेलीफोन नं २१४४२ है ।

#### स्टेंडर्ड मिल्स कम्पनी लि।मेटेड

सन् १८६० में बालादीन नामसे एक मिलकी स्थापना हुई थी। उसी मिलका यह नवीन रूपान्तर है। यह रूपान्तर सन् १८६१ में हुन्या। इस कंपनीका मिल प्रमादेवी रोडपर है। मिलका टे॰ नं॰ ४०८८६ है, इसमें सभी प्रकारके ४४६६६ स्पेडल्स तथा ११७६ लूम्स हैं। इसमें २२७८ मजदूर काम करते हैं। इसमें ६६ से लेकर १० नंबर तकका सूत, और कोरा, धुलाहुआ तथा रंगीन कपड़ा तैथ्यार होता है। इसका मूलधन १२०००००) है। इसके डायरेक्टर्स सर डी॰ जे॰ ताता, आर० डी॰ ताता, मफ्तलाल गागल भाई, एस० डी॰ सकलतवाला, प्राणासुखलाल मुफललाल और पन० बी॰ सकलतवाला सी॰ आई० ई० हैं। इसकी एजेंसी ताता सनस लिमिटेडके पास है। इसका रजिस्टर्ड आफिस २४ मुस-स्ट्रीटफोर्टमें है। तारका पता 'तस्तन-देवी है। ("Tastandevi") टेलीफोन नं २६०४१ है।

#### ताता मिल्स कम्पनी लि। भेटेड

<sup>(</sup>३) इसकी स्थापना सन् १६१३ में हुई। इसकी स्वीकृत पूंजी १०००००००) एक करोडको है। जो ११००० प्रिफ़्लिस शेष्टर और ६००० साधारण शेकरोंमें विमाजित कर दी गई है। इसका कारखाना दादरमें है। इस कारखानेमें ६३२४८ स्पेडळ्स तथा १८०० लूम्स हैं। इसमें ४२०० मजदूर काम करते हैं।

इसमें मोटा सूत, सादा, रंगीन, कोग तथा घुला हुआ कपड़ा तैयार होता है। इसके डायरेक्टर्स—सर डी० जे० ताता, लल्लूभाई सांवलदास मेहता, सी० आई० ई०, आर० डी० ताता॰, नरोत्तम मुगरजी जे०पी॰, एस०डी॰ सकलतवाला, जे०प०डी० नवरोजी और एन० बी० सकलतवाला हैं। इसकी एजेंसी ताता सन्सके पास है। इसका आफ़्स २४ ब्रुस स्ट्रीट फोर्टमें हैं। इसका तारका पता—"ताता-मिल" ( тata mill ) तथा टे० नं, २६०४१ है।

उपगेक्त चार्गे मिलोंकी व्यवस्था (स्टेडर्ड,स्वदेशी नं० १ स्वदेशी नं० २ तानामिल) नाना सन्स कम्पनी लिमिटेड करती हैं।

#### दी बाम्बे डाइङ्ग एण्ड मैन्यूफैक्चरिक्न कम्पनी लिमिटेड

इस कंपनीके अन्तर्गत (१) वाम्बे डाईवर्क्स जिसकी स्थापना सन् १८७६ में हुईथी (२) टैक्सटाइल मिल्स जो सन् १८६६ में खुला था तथा (३) स्प्रिङ्ग मिल्स जिसका जन्म सन् १६०८में हुआ था, ये तीनों मिलें भी सम्मिलित हैं। इस कंपनीकी स्वीकृत पूंजी चौसठ लाख रुपयेकी है जो २५६०० साधारण रोअरोंमें विभक्तकी गई हैं। इस कंपनीके डाइरेक्टर्स (१) श्रीयुत एन० एन० वाड़िया सी. आई. ई. (२) डबल्यूरीड (३) सर-जमरोदजी जीजीमाई सी० आई० ई० बैंगेनेट (४) एन० पी सकलदवाला सी० आइ० ई० (५) लेस्लीब्लएट (६) वी० ए० यन्थम (७) बोमनजी आदेसरजी तथा (८) ही० एफ० वाटलीवाला हैं। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होम स्ट्रीट फोर्ट वंबईमें है। तथा तारका पता (Dying) हैं। इसकीएजेन्सी नवरोजजी वाड़िया एण्ड सन्सके पास है।

- (१) इस कंपनीके अन्तर्गन जो तीन मिलें हैं उनमें से पहली वाम्बे डाइवक्स कैंडेल रोड माहिममें हैं इसका टेली फोन नं∘ ४०८, ४६ हैं।
- (२) दूसरी टैक्सटाइल मिल्स एलफिन्स्टन रोड पर हैं। इसका टेली फोन नं० ४०६२३ है। इस मिलमें सब भिलाकर ७०४४८ स्पेण्डिल्स और १६६४ ल्स्स हैं। इस मिलमें ३३८६ स्थादमी काम करते हैं। और २ नंबरसे लगाकर ३६ नंबर तकका सुत तथा कोरा, धुला और रंगीन कपड़ा तैयार होता हैं।
- (३) स्त्रिक्क मिल-यह मिल नये गांव रोड दादर पर हैं। इसका टेलीफोन नं० ४०६६६ हैं। इसमें १०६८४८ स्पेंडिल्स तथा ३११६ लूग्स हैं। इस मिलमें ५०६८ मनुष्य काम करते हैं। यहांपर ना। से लेकर ४० नम्बर तकका सूत तैयार होता है तथा कोरा, धुला और रंगीन कपड़ा निकलता है। उपरोक्त तीनों मिलें मेसर्स नवरोजनी नसरवान नी वाड़ियाके अधिकारमें है।

#### दीमानेकजी पेटिट मैन्यूफैक्चरिंग को० लिमिटेड

- (१) इस कम्पनीमें दीमानेक जी पेटिट मिल्स लिमिटेड (२) दी दीनशा पेटिट मिल्स लिमिटेड, तथा
  (३) दीबोमन जी पेटिट मिल्स लिमिटेड, सिम्मिलित हैं। इस कम्पनीकी खीकृत पुंजी ४०
  लाख ५० हजार रुपया है जो ४०५० साधारण शेअसमें विभाजित है। इसका रिजस्टर्ड
  अौफिस ३५६ हार्नवी रोड, फोर्टमें है। तारका पता (Dinpetit) तथा टेलीफोन नं०
  २००७५ है। इसके डायरेकर्स निम्नाङ्कित सज्जन हैं—
  - (१) सरिदनशा एम॰ पेटिट बैरोनेट।
  - (२) दादा भाई मेरवान जी जीजी माई।
  - (३) मानेकजी कावसजी पेटिट।
  - (४) जहांगीर बोमनजी पेटिट।
  - (५) यैरामजो जीजी भाई।

इसकी एजेन्सी डी० एम० पेटिटसन्स एण्ड कम्पनीके पास है। इस कम्पनीके द्वारा सञ्चालित तीन मिलोंका परिचय इस प्रकार है।

- (१) माने कर्मा पेटिट मिरुस इसकी स्थापना सन् १८६० में हुई थी यह बम्बईकी प्रमुख प्राचीन तथा अपने पूर्व नामसे जोवित रहने वाली मिलोंमें एक प्रधान मिल है। यह मिल तारदेवमें बनी हुई है। इसका टेलीफोन नम्बर ४१८१८ है। इस मिलमें सब प्रकारके ६८६६ स्पेण्डिल्स तथा २३७६ लूम्स हैं। इसमें ४६०० मजदूर काम करते हैं। इस मिलमें ४ से २० नम्बर तकका सूत काता जाता है तथा कोरा रंगीन और धुला हुआ कपड़ा तैय्यार होता है। इस मिलमें कातने और बुननेकी कलामें निपुण भारतीय व्यक्ति ही काम करते हैं।
- (२) दिनशा पेटिट भिल्स—इसकी स्थापना सन् १८७४ में रायछ मिल्सके नामसे हुई थी। १८८० में यह दिनशा पेटिट मिल्सके नामसे काम करने छगी। यह छाछशाग परैछमें हैं तथा इसका टलीफोन नं० ४०८६४ है। इस मिलमें ४२२९६ स्पेगिडछ्स तथा २४०० छूमस हैं। इसमें काम करनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या २४३६ है। यहां ४ से छेकर ३२ नं । तकका सृत तथा कोरा, घुछा, रंगीन सब तरहका कपड़ा तैय्यार होता हैं।
- (३) बोमनजी पेटिट मिल्स—इसकी स्थापना सन् १८८२ में गार्डन मिल्सके नाम से हुई थी। सन् १८८२ में इसे वर्त्तमान नाम मिला। यह महालक्ष्मीपर बना हुआ है। तथा इसका टेलीफोन नं० ४०८८४ है। इसमें सब प्रकारके ४२३६८ स्पेण्डिल्स झौर १२६३ लूम्स हैं। काम करनेवाले मजदूरोंकी संख्या २१६६ है यहांपर ६ से २६ नं० तकका सुत तथा सभी प्रकारका कोरा धुला, रंगीन माल तैय्यार होता है।

#### करीम भाई मिल्स लि।मेटेड

इस कम्पनीमें दो मिल्स सम्मिलित हैं। (१) करीम भाई मिल्स (२) मोहम्मद माई मिल्स। करीम भाई मिल्सकी स्थापना सन् १८८६ में हुई थी,और मोहम्मद भाई मिल्सकी स्थापना १८६६ में हुई थी। इस कम्पनीकी स्वीकृत पूंजी २४ लाख रूपयेकी है। जो ८८०० साधारण शेअर्समें विभाजित की गई है। इस कम्पनीका रिजस्टर्ड आंफिस १२११४ आउट्रम रोड फोर्ट बम्बईमें है। इसका तारका पता (milloffice) है। तथा टेलीफोन नं० २१२६७ है। इसके डायरेकर निम्नाङ्कित सज्जन हैं।

- (१) सर सासुन डेविड:बैरोनेट।
- (२) कर्सेतजी जमशेदजी बाड़िया।
- (३) सर करीमभाई इब्राहीम बैरोनेट।
- ( ध ) सर जमशेदजी जीजी माई वैरोनेट।
- (५) एफ० ई० दीनशा।
- (६) सरफजलमाई करीम माई के॰ टी०।

इसकी एजेन्सी करीम भाई इब्राहीम एण्ड सन्सके पास है। इस कम्पनीके द्वारा जिन दो मिलोंका प्रवन्ध होता है उनका विवरण इस प्रकार है—

करीम भाई मिस्स —यह डिलाइल रोडपर बना हुआ है। इसका टेलीफोन नं० ४०८७२ है। इस मिलमें सब प्रकारके ८६८०४ स्पेण्डिल्स झौर १०६० लुस्स हैं। इस मिलमें ६ से ३४ नम्बरतकका सूत काता जाता है। तथा कोरा, रंगीन, धुला सब प्रकार कपड़ा तैय्यार होता है। ऊपर जिस मोहम्मद भाई मिलका विवरण आया है, वह भी इसीमें सम्मिलत हैं।

#### फ़ाजल भाई मिल्स लिमिटेड

इस मिलकी स्थापना सन् १६०५ में हुई थी। इसका रिजस्टर्ड ओफिय १२-१४ ग्राउट्रम रोड फोर्टमें हैं। इसका तारका पता—(milloffice) है। तथा टेलोफोन ने० २१२६० है। इसके डायरेक्टर निम्नाङ्कित सज्जन हैं।

- (म) जमशेदजी चर्देशिरजी वाड़िया।
- (२) सर सासुन डेविड बैरोनेट के॰ सी॰ एस॰ आई॰
- (३) सर करीम भाई इब्राहिम बैरोनेट ।

- (४) सर जमशेदजी जीजीमाई बैरोनेट के० सी० एस० आई०
- (५) एफ० ई० दीनशा।
- (६) कसेंतजी जे० ए० वाडिया।
- (७) सर फ़जल भाई करीम माई कें वीठ सीठ बीठ ईठ

इसकी एजन्सी करीम माई इन्नाहीम एण्ड सन्स लिमिटेडके पास है। इसकी स्वीकृत पूंजी २४ लाख रूपयेकी है। जो ८००० साधारण शेअरोंमें विमक्त की गई है। यह मिल डिलाइल रोडपर है। इसका टेलीफोन नं०४०९४७ है। इस मिलमें ५२२४६ स्पेग्डिल्स और १६७६ लूम्स हैं। इसमें २५६० मजदूर काम करते हैं। इस मिलमें १० से ३४ नम्बर तकका सूत काता जाता है तथा कोरा धुला और रंगीन कपडा तैय्यार होता है।

#### इबाहाम भाई पवानी मिलस भम्पनी लिमिटेड

इस मिलकी स्थापना सन् १६२१ में हुई। इसका रिजस्टर्ड ऑफिस १२।१४ आउट्रम रोड फोटंमें है। टेलीयाफिक एड्रेस milloffice और टेलीफोन नं०२१२६७ है। फजलभाई मिल्स कम्पनीके डायरेकर्स ही इसके भी डाइरेकर हैं। इनके नामऊपर दिये हैं। इसकी स्वीकृत पूंजी बीस लाखकी है जो८०००शेश्वरोंमें विभक्त है। यह मिल डिलाइल रोडपर है इसका टेलीफोन नं० ४१०२१ है। इसमें ५७८८० स्पेणिडल्स और १०५४ लूम्स हैं। इस मिलमें ५ से ३२ नं०तकका सून काता जाता है। तथा कोरा,धूला और रंगीन कपड़ा तिय्यार होता है।

#### प्रीमयम मिलस लि।मेटेड

इस मिलकी स्थापना सन् १६२१ में हुई। इसका रजिस्टर्ड आँफिस, टेलियाफिक एड्रेस, इत्यादि वही है जो ऊपरकीदो मिलोंके हैं। इसके डायरेक्टर्स निम्नाङ्कित सज्जन हैं—

- (१) सर सासुन डेविड बैरोनेट।
- (२) सर जमशेदजी जीजी भाई बैरोनेट।
- (३) जमरोद्जी अर्देसरजी वाड़िया।
- (४) एफ० ई० दीनशा ।
- (५) सर करीम नाई इन्नाहीम वैरोनेट।
- (६) सर फजलभाई करीमभाई के० टी॰।

इसकी एजन्सी करीमभाई इब्राहीम एण्ड सन्स लिमिटेडके हाथमें है। इसकी स्वीकृत पूजी २० लाखकी है। जो बीस हजार साधारण रोअर्समें विभक्त है। इसका मिल फ्रम्यू सन रोडपर है। जहांका टेलीफोन नं०४१५'४६है। इस मिलमें १४२६० स्पेण्डिल्स,और ४७३ लूम्स हैं। इस मिलमें १०से३४ नंबरतकका सूत कउता है। तथा कोरा,धुला,रंगीन कपड़ा बनाया जाता है। पर्छ मिस्स किमिटेड — इस मिलकी स्थापना १६ १३ में हुई। इसका रिजस्टर्ड ऑफिस, तारका पता आर डायरेक्टर्स वही हैं जो उपरवाली मिलोंके हैं। इसकी एजन्सी करीम भाई इब्राहिम एण्ड सन्सके पास है। इसकी स्वीकृत पूंजी २५ लाखकी है जो १० हजार साधारण शेष्ट्रश्में विभक्त है। पर्ल मिलका कारखाना डिलाइड रोडपर है। वहांका टेलीफोन नं० ४०४४६ है। इस मीलमें ४६३५६ स्पेण्डिस्त तथा १७६० ल्रम्स हैं। इसमें १२ से ३० नम्बर तकका सुत तथा कोरा रंगोन और सफेर कपड़ा तैयार होता है।

क्रोसेंट मिल्स किमिटेड — इस मिलकी स्थापना सन् १८६३ में दामोदर मिलके नामसे हुई थी सन् १६१५ में यही मिल क्रीसेण्ट मिलके नामसे प्रसिद्ध हुई। इसका तारका पता, रिजास्टर्ड ऑफिस ब्रीर डायरेक्टर्स उपरकी मिलोंके अनुसार ही है। इसकी एजेन्सी भी सर करीमभाई इक्षा-हिम एण्ड सन्सके पास है। इसकी स्वीकृत पूंजी १५ लाखकी है। जो १५ हजार साधारण शेश्वरों बांटो हुई है। यह मिल फर्ग्यूसन रोडपर बना हुआ है वहांका टेलीफोन नं० ४०-३१६ है। इस मिलमें सभी प्रकारके कुल ४४६८८ स्पंडित्स और १०५४ लूम्स हैं। यहाँ १० से ३४ नम्बर तकका सूत निकलता है ब्यौर कपड़ा उपरकी मिलोंकी तरह ही बनता है।

#### कस्तूरचन्द मिल्स कम्पनी लिमिटेड

इस कम्पनीके अन्तर्गत २ मिलं शामिल हैं। पहला इम्पीरियल मिल और दूसरा कस्तुर-चंद मिल। इम्पीरियल मिलकी स्थापना सन् १८८२ में हुई थी। सन् १६९५ में इसका जीयों द्वार करवाकर यह कस्तूरचन्द मिलमें मिला लिया गया। कस्तुरचन्द मिलकी स्थापना सन् १६९४ में हुई थी। इसका रजिस्टर्ड आंफिस १२।१४ आउट्टम रोड फोर्ट में है। तारका पता "Milloffice" है। तथा टेलीफोन नं० २१२६७ है। इसके डायरेक्टर्स निम्नलिखित हैं:--

- (१) सर फजल भाई करीमभाई के वी
- (२) अर्देशर जमशेदजी वाड़िया
- (३) सर करीम भाई इब्राहीम वेरोनेट
- (४) हाजी गुलाम महम्मद भाजम
- (४) एफ० ई० दीनशा
- (६) ऑं० सर फीरोज शेठना ओ० बी० ई०
- ( 9 ) कीकाभाई प्रेमचन्द

इसकी एजेन्सी करीम भाई इब्राहीम एन्ड सन्सके पास है। इसकी स्वीकृत पूजी ४८ लाख रूपया है जो ३६०० साधारण शेकारमें विमाजित की गयी है। इन दोनों मिलोंमें

मिलाकर ८१६३४ स्पेरिडल्स और ६१३ लूम्स हैं। इसमें भी ऊपरकी मिलों ही की तरह, कपड़ा तैयार हाता है।

मथुरादास मिल्स लिमिटेड:—इस मिलकी स्थापना सन् १८८३ में क्वीन्स मिल्सके नामसे हुई । सन् १६१३ में यह किङ्गजार्ज मिल्सके नामसे प्रसिद्ध हुई । उसके पश्चात् इसका जीर्णो-द्धार होनेपर इसका नाम मथुरादास मिल्स हुन्या । इसके डाइरेक्टर्स प्रायः वही छोग हैं जो कस्तुरचन्द मिलके हैं । केवल कीका माई प्रेमचन्दकी जगह इसके डायरेक्टरों में जमशेदजी वाडियाका नाम है ।

इस मिलकी स्वीकृत पूर्जी २४ लाखकी है। जो ४४०० साधारण शेखरों में विभक्त कर दी गई है। यह मिल डिलाइलरोड पर बना हुआ है। जहांका टेलीफोन र्न० ४०८५१ है। इस मिलमें ४३५६ ६ स्पेसिडल्स स्वीर ९०७ लूम्स हैं। इसमें २४६५ मजदूर काम करते हैं। यहां पर भी रंगीन, सफेद, कोरा स्वीर धुला हुआ कपड़ा बनता है।

माधवराव सिन्धिया मिलस लिमिटेड इस मिलकी स्थापना सन् १८८६ में सन मिलके नाम से हुई थी। सन् १६१७ में जीणोंद्धार होनेपर इसका नाम बदलकर माधवराव सिंधिया मिल्स कर दिया गया। इसका आफिस आउट्टम रोड फोर्ट में है। इसके तारका पता मिलआफिस (milloffice) है। तथा टेलीफोन नं० २१२६७ है। इसके डायरेक्टर्स (१) सर सासुन डेविड बेरोनेट (२) जमशेदजी अर्देसर बाड़िया (३) करीममाई इज्ञाहिम बेरोनेट (४) एफ० ई० दीनशा (५) आ० सर फिरोज सेठना (६) सर्देसर जमशेदजी वाडिया आर (७) सर फजल भाई करीम भाई के० टी० हैं।

इसको एजन्सी करीम भाई इन्नाहिम एन्ड सन्स लिमिटेडके पास है। इसकी खीकृत पूर्जी ३८ लाख है जो २० हजार प्रिफेरेन्स तथा १८ हजार सम्धारण शेमरोंमें विभक्त है। इसका कारखाना लोजर परेलमें है। इसका टेलीफोन नं० ४०६१० है। इस मिलमें ४४३२० स्पिडस्स तथा ६०४ ल्रूम्स हैं। इसमें २३१० मजदूर काम करते हैं। यहां सब प्रकारका कपड़ा तैयार होता है।

हैंडनरी मिल्स किमिटेड:—इसकी स्थापना सन् १८८३ में रिपन मिलके नामसे हुई थी इसी मिलका नाम बदलकर सन् १६१४ में ब्रैडनरी मिल हो गया। इसका रिजस्टर्ड आफिस १२।१४ आउट्रम रोड (फोर्ट) में है। तारका पता-मिल आफिस (Milloffice) और टेलीफोन नं० २१२९७ है इसके डाइरेक्टर करीब २ उपरोक्त मिलवाले ही हैं। सिर्फ आर० बी० जीजी भाई और बैरामजी जीजी भाई विशेष हैं।

इसकी एजेन्सी करीम माई इन।हिम एएड सन्स लिमिटेड के पास है। खीकृत पूंजी २५ लाखकी है। जो ६ इजार प्रिफरेन्स तथा ४ इजार साधारण शेभरोंमें विभक्त कर दी गयी है इसका कारखाना रिपन रोडपर है जिसका देखीफोन नं० ४०८४१ है। इस मिलमें

३५८८४ स्पिडल्स स्नौर ६६२ करचे हैं। तथा इसमें १६४९ मजदूर कार्य करते हैं। यहाँ नै४ से नं० १२ तकका सूत काता जाता है। इस मिलमें सभी प्रकारका कपड़ा तैयार होता है।

मुरारजी गोकुछदास स्पिनिंग एण्ड विविज्ञ कम्पनी छिमिटेड:—इसकी स्थापना सन् १८७२ में सेठ मुरारीजीके हाथोंसे हुई। इसकी स्वीकृत पूळ्जी ११६०००० है। जो ११६० शिवरों में विभक्त की गयी है। इस मिलमें ८४००० स्पेंडल्स तथा १६०० ल्रूस्स हैं। इसमें ४२०७ मजदूर काम करते हैं। इसके डाइरेक्टर सेठ नरोत्तम मुरारजी (२) खाँ०सेठ रतनसी धरमसी मुरारजी (३) एक० ई० दीनशा (४) त्रीकमदास धरमसी मुरारजी (६) धम्बालाल साराभाई (६) ए० जे० रायमंड (७) शांतिकुमार नरोत्तम मुरारजी हैं। इसकी एजन्सी मेसर्स मुरारजी गोकुलदासके पास है। इसमें खाकी कपड़ा, ड्रोल, शटिंग कोटिंग खादि २ सभी प्रकारके कपड़े बनाये जाते हैं।

एक।यन्स कारन मेन्युफेनचरिंग कं० लिमिटेड —इसका मिल तारदेवमें है। ल्रूम्स ५६२ स्पिडल २८११६ और केपिटल ७ लाख है। इसकी एजंट मोरार भाई बृजभूषण दास एण्ड कम्पनी हैं।

भपोस्नो मिल्स लिमिटेड — मिल डेलिस्ले रोड में हैं। इसमें लूम्स ८६६ और स्पिडल्स ३६६४४ हैं। केपिटल २४ लाख है और इस के मैनेजिंग एजंट इ० डी॰ सासुन एण्ड कम्पनी है। ऑफिसका पता—डगल रोड बेलार्ड स्टेट है।

डेविड निक्त कम्पनी लिमिटेड —िमिल करोल रोड परेलमें हैं लूम्स ११३० और स्पेंडल्स दर्६२६ हैं। केपिटल २२ लाख और एजंट ई० डी० साम्रुन एण्ड कम्पनी लिमिटेड है।

ई॰ डो॰ साछन युनाइटेडर इं॰ लिमिटेड —िमल प्रूप देव रोडपर है। इसमें लूम्स ८०० और स्पेंडल्स ३७१२० है। एजंट ई० डी० सासुन एण्ड कम्पनी है।

जेकोब सास्रन मिल – मिल सुपारी बाग रोडपर है इसमें २२८१ लूम्स और १००८.२ स्पेंडल्स हैं। एजंट ई० डी० सासुन कम्पनी लिमिटेड है।

रेचत साधन मिल्ल — चिंच पोकली रोड, ल्रम्स २०२० हैं । इसके एजंट है ई० डी० सासुन कम्पनी लिमिटेड ।

ई॰ डी॰ सास्रन मिल — पूप रोड, लूम्स ८४१ स्पंडल्स ६००२६ एजंट ई० डी० सासुन एण्ड कम्पनी लिमिटेड। ऊपरकी चार मिलें श्रीर मेंचेस्टर मिल, टर्की रेड डेईवर्क्स नामकी ६ मिलोंकी सम्मिलित पूजी ६ करोड़ है। इन सब मिलोंकी एजंट इ० डी० सासुन एण्ड कम्पनी लिमिटेड है।

इविडवन मेन्युफैंस्चरिंग इंश् ब्लिश—इसका मिल रिपन रोड में है । इसमें लूम्स ६६० और स्पिंडल्स ४१३२८ हैं। केपिटल ६ लाखका है । एजंट दामोदर धैकरसी मूलजी एण्ड कम्पनी १६ अपोलो स्ट्रीट फोर्ट हैं।

- जमशेद मेन्यूफेक्चरिंगःकम्पनी लिमिरेड—मिल फरायूसन रोडपर है । एजंट होरमसजी आरदेशर एण्ड संस हानंबीरोड । लूम्स ४६४ और स्पेंडल्स ३१३०० हैं ।
- वेस्टर्न इिंग्डिया स्वीन्ति एगड मेन्युफेक्चरिंग के लि एजंट थैकरसी मूलजी संस एण्ड कम्पनी १६ अपोलो स्ट्रीट फोर्ट है। इसमें स्पिंडल्स ४१७६० और लूम्स ६७७ हैं, केपिटल १२ लाख है।
- माधवजी धरमसी मेन्युफेक्चिरिङ्ग कम्पनी लि॰—पूर्जी २०२३७५० है। स्पेंडिस्स ३७८१२ और लस्स १०३ हैं। एजण्ट—गोकुलदास माधवजी संस एगड कम्पनी होर्नवीरोड है।
- गु।बे।हे मिन्स लिमिटेड:—न्यूशिवरी गेड— ॡग्स ४५२ स्पिण्डल्स ३६२५२ केपिटल १५ लाख, एजंट मंगलदास मेहता एण्ड कम्पनी १२३ एस्प्लेनेड रोड फोर्ट है।
- बाम्बे काटन मेन्युफेनचारिंग कम्पनी किमिटेड:—मिल काला चौकीरोड, केपिटल २२४०७७०, स्पिण्डल्म ३३६४८ और लम्स ७६५ है। एजण्ट होरमसजी संस ऐएड कम्पनी हार्नवी रोड फोर्ट है।
- जेम्स मेन्युफेबचरिङ्ग कम्पनी लि॰-मिल फरग्यूसन रोड पर है। एजण्ट बालजी शामजी एएड कम्पनी ४ दलाल स्ट्रीट फोट है। केपिटल १२ लाख, लम्स ८७४ और स्पिण्डस्स ३०५७० है।
- विक्योरिया भिक्ष क्रिमिटेड:—गाम देवीरोड, एंजएट मगनलाल मेहता एण्ड कंपनी १२३ एस्प्लेनेड रोड फोट है। पूक्ती ८ लाखा, लुम्स २७ हजार और स्पण्डल्स ४४६ हैं।
- डायमंड स्वीनिंग एण्ड बीविंग मिस्स कं किमिटेड—परेलपर है। एजंट गुलाबचन्द ऐण्ड कम्पनी १६ अपोलो स्ट्रीट फोर्ट है। पूञ्जी ३९१७६१८) है ल्स्म ३४५५२ और स्पिंडस्स ७५८ हैं।
- किछाचेद मिल कं ालि एजंट किलाचन्द देवचन्द एण्ड कम्पनी लि॰ ५५ अपोलो स्ट्रीट फोर्ट है, पृंजी ४०३३४४५) है।
- न्यु केसरे हिन्द भिल-चिंच पोकली, एजंट वसनजी मनजी एण्ड कम्पनी एल्फिस्टन सर्वल, पूंजी ह लाख स्पिंडहस ४०६४४ स्पेर लूम्स ११०४ हैं।
- खटाऊ मकनजी स्पीनिंग एण्ड विविंग कम्पनि लि०—भायलला एजंट खटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनी लक्ष्मी विल्डिंग ४२ वेलार्ड पेअर फोर्ट, पृंजी २९६५००० स्पेंडल्स ६२८४४ और लूम्स १५१२ हैं।
- असु बीरजी मिल्स लिमिटेड— लोअर परेल एजन्ट एच० एफ० कोमिसरी एन्ड कम्पनी। पूंजी धरेह ७८२०) स्पिंडल्स ३६२०८ लुम्स ६०० हैं।

- किनिक्स निक्र सिटेड—फरग्यूसनरोड, एजंट रामनारायण हरनन्दराय एन्ड सन्स १४३ एस्प्लेनेड-रोड फोट, पूंजी ८ लाख, रिपण्डल्स ५२५०० लूम्स ६६६ हैं।
- बिक्का मिल्स क्रिमिटेड नं० १ एल्फिस्टन रोड, एजंट एलन रहीमतुला एन्ड कम्पनी चर्चगेट स्ट्रीट फोर्ट, स्पिएडल्स १६०८६ लूम्स ३२०।
- बिड़का भिल्स किमिटेड नं २—सिवरीरोड परेल, एजंट एलन रहीम तुला एण्ड कम्पनी चर्चगेट फोटे स्पिंडल्स २५५६२ लूम्स ४००-दोनों मिलोंकी मिश्रित पूंजी ६०६८८००।
- कुरका स्वीनिंग एण्ड बीविंग मिक—कुरला, एजंट कावसजी जहांगीर एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लूम्स ७१६, स्पिंडल्स २७६४०, पूंजी १३ लाख, ऑफिस चर्चगेट ष्ट्रीट फोर्ट।
- मून भिल्स लिमिटेड —शिवरीन्यूरोड, लूम्स ७५६ स्पिंडल्स ३५४६४ पूंजी २५०००० एजएट पी० ए० होरम्सजी एण्ड कम्पनी ७० फ़ारवसब्ट्रीट फोर्ट ।
- एरपायर एडवर्ड स्पिनिंग एण्ड मेन्यूकेक्चरिंग कस्पनी लिमिटेड—रेगेड मजगांव,लूस्स१३६३ स्पिंडल्स ४६-४४२, पूंजी १५ लाख ए० बी० डी० पेटिट ए० सन कम्पनी ७।११ एलकिंस्टन सरकल फोर्ट। संचुरी स्पीनिंग एण्ड मेन्यूकेक्चरिंग कस्पनी लिमिटेड—एल्किंस्टनगोड, २६६६ लम्स स्पिण्डल्स १०४-
  - ाचुरा स्पानिग एण्ड मन्यूफ्कवास्य कम्पना ाळामटड—ए।एफस्टनसाड, २६६६ ळूम्स १६पण्डल्स १८ ६८० पूंजी १८५००० एजंट सी० एन बाडिया एण्ड कम्पनी ।
- काउनस्पीनिंग एण्ड मेन्यूफेक्चरिंग कं० लि०—परेल, ॡम्स ६६८ स्पेण्डल ४१७६८ पूँजी ८ लाख एजगट पुरुषोत्तम विद्वलदास एगड कंपनी १९ अपोलो स्ट्रीट फोर्ट।
- हेनेट मिल्स लिमिटेड—फार्यू सन गोड ऌम्स ६३० स्पिण्डल्स ३५८६ एजेंट तिले**केचंद क**ल्यानमल एएडको कालवादेवी कल्याण भवन, पूंजी १६ लाख।
- सिंद्रेक्त मिहम कं लिमिटेड मायखाला, स्विग्डिह्स ३७२०८ लूम्स १२३० पूंजी २२ लाख ५० हुनार, एनएट एलन ब्रद्स एण्ड कं (इण्डिया) लि० हार्नवीरोड।
- ग्जोबमेन्युफोरकिरंग कं िक लूम्स ७४४ स्पिण्डल्स २६१०४, पूंजी १० लाख एजण्ट टर्नर मरीसन एएड कं ि १६ बैंक प्ट्रीट फोटे।
- कोहिन्र मिरुप कं॰ लि दादर, पूंजी ११ लाख, २९११४ स्पेंडल्स ७४४ लूम्स, एजंट किलिक निक्सन एण्ड कम्पनी लि॰ होम स्ट्रीट फ्रोर्ट ।
- गोहड मोहर मिहस कं कि दादा लूम्स १०४० स्पिंडल्स ४५४७२ पूंजी २० लाख, एजण्ट जेम्स फिनले कं लिमिटेड फोर्ट।
- किनले मिरुस लिमिटेड—परेल, लूम्स ८१२, स्पिगडल्स ४६१७२ पूंजी २१ लाख, एजण्ट जेम्सिकिनले एण्ड कंम्पनो लि॰ फोर्ट
- इसके अतिरिक्त और भी कई मिलें हैं सब मिला कर इनकी संख्या करीब ८० है। पर उन सबका परिचय स्थानाभावसे यहां देनेमें हम असमर्थ हैं।

#### रेशम के कारखाने

- (१) सासून एण्ड अलायन्स सिर्क मित्स कंग्नी लिमिटेड—इसका रिजस्टर्ड ऑफ़िस ३ फारवेस स्ट्रीट फोर्टमें है। इसका कारखाना विक्टोरिया रोड मम्मगांवमें है। इसमें २८५ लूम्स तथा ६५२० स्पेंडरस हैं। इसकी स्वीकृत पूंजी १० लाखकी है। इसमें ६६७ आदमी काम करते हैं। इसके मैनेजिंग एजंट डेविड सासून एण्ड कंपनी लिमिटेड है। और डायरेक्टर निम्न लिखित सज्जन हैं।
  - (१) एच० एच० स्कायर
  - (२) सिडने ब्रुड डब्स्यू
  - (३) एच० टेम्बल
  - (४) ईश्वरदास लक्ष्मीदास
  - (५) एक आर वाड़िया
  - (६) रणछोडदास बी॰ मेहरा
- (२) डांइ सिट्क मिस्स कंपनी किमिटेड—इसका रिजस्टर्ड आफ़िस २०**७ हार्ननी रोड फोर्ट बस्वईमें** है और कारखाना सुपारी बाग रोड परेलमें है। इसमें सन् १६२५ में ३८० आदमी काम करते थे।

#### जनके कारखाने

- (१) बाम्बे ऊलन मेन्यूफेक्किरिंग कंपनी लिमिटेड—इसका आफिस ईवर्ट हाउस, टेमिरंड लेन फोर्ट में हैं इसका कारखाना दादरमें हैं। यहाँ पर ऊनी माल तयार होता है। इसके मैने- जिंग एजण्ट एंग्लोइयाम कारपोरेशन लिमिटेड है। तारका पता—ईवर्ट (Ewart) है। इसमें सन् १९२५ में ६९१ आदमी काम करते थे।
- (२) बाहिया जनन मिछ ( हांगकांग मिछ किमिटेड )—इसका ऑफिस उडबी रोड फोर्टमें है। कारखाना चिंचपोकछी पर है। इसकी स्वीकृत पूंजी १ करोडकी है। जिसमेंसे ८७ लाखकी पूंजी वसूल हो चुकी है। इसमें २२० छूमस औरकी १०४०० स्पिंडल हैं। इनके अतिरिक्त ४८०० सूत बनानेके स्पिंडल हैं। और २८८० उन कातने वाले स्पिंडल है। इसके एजंट हुसेन भाई पिलानी वाब्या एण्डको है।
- (३) रेमंड उन्नन मिन्ता लिमिटड इसका आफ्रिस ई० डी० सासुन विश्विक्ष दूगल रोड वेलार्ड स्टेट पर है। इसका मिल थाना (बम्बई) में है। इसकी स्वीकृत पूंजी ६० खासकी है। इसमें सन् १६२५ में ६०० सादमी काम करते थे। इसकी भारत और इंग्लैंडकी एडांट ई० डी० सासुन एण्ड कंपनी लिमिटेडके पास है। इस कंपनीका

बम्बईका पता पो॰बा॰ नंबर १६८ है। और विलायतका पता ७३ विंटवर्थ स्ट्रीट मेंचेस्टर है। इसके अतिरिक्त बम्बई इरिडयन ऊलन मील कंपनी लिमिटेड और घरमसी मुरारजी ऊलन मील ये दो मिलें और है।

#### ले।हेके कारखाने

- (१) गहगनजीव बोव एण्ड कंपनी—इस कंपनीका कारखाना जेकोब सरकलमें है। यहां पर लोहा गलाया जाता है और ढलाईका काम होता है। यह कम्पनी इंजनियरिङ्गसे सम्बन्ध रखने बाला सामान तैय्यार करती है।
- (२) सं० डो केराबाङा एण्ड कंपनी—इस कंपनीका कारखाना चिंचपोकली पेरलमें है। यहां लोहा तथा पीतलकी ढलाईका काम होता है, इसके मालिक हैं मि॰ सी॰ डी॰ केरा वाला। तारका पता है "मशनिरी" machnery।
- (३) कारोनेशन ग्रायर्न वर्कस—इसका कारखाना गिल्डर स्ट्रीट लेमिंगटन रोड पर है। यहां पर छोहे की ढळाईका काम होता है। इस कम्पनीमें मि० गफूर मेहर अली, मि॰ जाफर मेहर अली आदि व्यक्ति मागीदार हैं।
- (४) एम्प्रेस आयर्न एण्ड बास वर्कस—इसका कारखाना परेलमें है। यहां पर लोहा और पीतलकी ढलाईका काम होता है। इसके मालिक हैं बरजोरजी पेस्तनजी एएड सन्स।
- (५) गार्किक एण्डको—इस कंपनीका कारखाना जेकोब सरकल पर है। इस कम्पनीमें इंजनियरिङ्ग तथा लोहेकी ढलाईका काम होता है। इसकी एक ब्रेंच ऑफ़िस मस्कती मार्केट अहमदा-बादमें हैं। इसके पास नीचे लिखे विदेशी कारखानोंकी एजंसियां हैं।
  - (१) श्येंगस एएड को लिमिटेड सेनेटरी इञ्जिनियर ग्लासगो।
  - (२) सी एफ, विल्सन एएड को आंइल एखिन मेकर एवडींन।
  - (३) ब्रिज एग्ड बायर्न वर्क शिकागो।
  - (४) स्टेंडर्ड मेटल विंडोस कम्पनी ब्राम्बीज

इस कम्पनीका तारका पता गार्लिक ( Garlik ) हैं।

- (६) मार्शकेंड प्राइस प्ण्डकम्पनी किमिटेड—इसका कारखाना मजगांवमें हैं। तथा ऑफिस फिनिक्स विल्डिङ्ग वेलार्ड स्टेट पर है। इसकी स्त्रीशन पूंजी १० लाखकी है। यह पूंजी १००) प्रति शेमरके हिसावसे वसूल करली गई है। इसके निम्न लिखित डायरेक्टर हैं।
  - (१) सर लक् माई सामलदास कैटी सी० आई० ई०
  - (२ माधवजी डी॰ ठाकरसी
  - (३) एच॰ पी॰ गिब्स
  - ( ४ ) बाळचंद हीराचंद

(५) एन० बी॰ स इलतवाला

(६) जे० डी॰ गांधी

रिचर्डसन एएड क्रूडस -- इसका कारखाना भायकलामें है, इसके यहाँ मकान बनानेका ठेका तथा लोहा और पीतल गलानेका व ढालनेका काम होता है। यह कम्पनी धातु और हार्डबेश्वरकी क्यापारी हैं। इसका तारका पता, "आयर्न वर्क्स" है।

एलकाक ऐश डाउन एण्डको लि॰—इसके कारखाने मम्मगांव श्रीर कर्नाक बन्दरपर हैं। इनके यहां सभी प्रकारका जहाजी तथा इमारती काम होता है और सभी प्रकारकी मरम्मतका काम भी यह लोग करते हैं। इनके तारका पता रिपेयर्स 'Repairs' है।

#### सीमेन्ट कम्पनी

पोर बन्दर स्टोन कम्पनी छि०—इसका आफिस २०३ - १ हानवीं रोड पर है। तारका पता 'लाइटस्टोन" है इसके कारखाने पोर बन्दरमें और वम्बईमें है।

इण्डिया सीमेन्ट कम्पनी लि॰—इसका आफिस वाम्बे हाउस ब्रूस स्ट्रीट पर है। कारखाना पोरबन्दरमें हैं, इसकी स्वीकृत पूंजी ६० लाख है जिसमेंसे ३६७७१४० रु॰ शेश्वर बेंचकर वसूल किये गये हैं। इसके एजंट टाटा सन्स लि॰ है। तारका पता है "टाटासीमेन्ट"।

#### रंग और बार्निश

पायोनियर इण्डियन पेण्ट एण्ड आईल वर्क्स छि॰ इसका कारखाना भाईकलामें है। यहां पर सब प्रकारके आँइल, पेन्ट वार्निश और दूसरे तेल तैयार होते हैं। इसका ऑफिस ११ लवलेन भाईकलामें है।

#### चांवलका मिल

श्री भननपूर्णा राइस मिल—कालतादेवीमें हैं।

#### पेपर मिल

गिरगाँव पेपर मिल्स—इसका कारखाना गिरगाममें है। श्रीर आफिस ७७ — ७६ अपोली स्ट्रीटमें हैं।

#### स्वपड़ा नालिया कारवाना

भारत पछोरिङ्ग टाइस्स कम्पनी —आफिस मोरारभाई विलिडङ्ग अपोछो स्ट्रीटमें है। इसके प्रधान पार्टनर है खान बहादुर नसरवानजी मेहता।

#### लकडीका कारखाना

मेसर्स टिम्बर एण्ड ट्रेडिङ्ग को० लि० — इसका नाम सन् १६२२के पूर्व मेसर्स करीं एण्ड जर्रह को॰ लि० था। इसका भारतमें प्रधान आफिस बम्बईके हार्नवी रोडपर यार्क विल्डिङ्गमें है। इसकी एजेण्ट और डीपो भारतमें इस प्रकार हैं।

कजकत्ता-एजेन्सी गीलैंग्डर्स झर्व्यूथनाट एएडको, डीपो-खिदरपूर पर है।

मदास -डीपो बोचपर है।

करांची—एजेन्ट मैकीनान मेंकेन की एण्डको, डीपो मैक्जाड रोड पर है। भारतमें इसकी सभी आफ़िओंका तारका पता है जिर्रा jarrah.

#### चमडेके कारखाने

वेक्टनं इगिडया चार्मी बूट एग्ड इक्सी मेन्ट फेक्डरी —इसका कारखाना बम्बई नगरसे थोड़ी दूर उपनगर धराबी ( Dharavi ) जि० शिवमें है और आफिस तारदेव बम्बई नं० ७ में है।

हाजी नूर मुहम्मद एगड हाजी इस्माइल का कारखाना —२०, छत्र वैङ्करोड भाईखलामें है यहांपर चमड़ा मौर खाल पकाकर कमाई जाती है। इसके मालिक हाजी नूर मोहम्मद, हाजी-लाल मोहम्मद, हाजी ईसा तथा हाजी उस्मान हैं। इनके लंदनवाले आफिसका पता एच० ईसा एगड को० ५६ वर्माण्डसे स्ट्रीट लन्दन S. E. I. है।

#### कॉटन प्रेस

- १---वन्दारामजी प्रेस कोलाल, मालिक मूलजी हरीदास ।
- २ कोलावा प्रेस कम्पनी लि॰ इसका आफिस स्प्लैनेड रोड फोर्टमें है और इसकी फैक्टरियां आगरा, बांदा, कोपवल (Kopbal) हुबली, गड़ग, काजगांवमें है।
- ३—कार्व स प्रेस प्राइ मैन्यू केंक्विशंग कम्पनी कि॰—इसका आफिस फार्वेस विलिडक्क होम स्ट्रीटमें है। इसमें स्वीकृत पूंजी १० लाखकी लगी हुई है। इसके पार्टनर्समें प्रधान कार्बेस एण्ड फार्वेस कैम्पवेल एम्ड को० लि० हैं।
- ४—कोर्ट प्रेस कम्पनी लि॰ —इसका आफिस कोलाबा रोड बम्बई नं० ५ में है। इसमें २ लाख ८५ हजार-की पूंजी लगी हुई है जो ४९५) क०प्रति शेयरके हिसाबसे छः सौ शेयर वेचकर इकट्ठी की गयी है। इसके डायरेक्टरों में सेठ करसनदास टी॰ रावजी जे० पी॰, (चेयरमैन) मानेक शाह, एन॰ पोचखानवाला, (सालीसीटर) जमशेदजी ए॰ एच॰ चिन्मय, पेस्तमजी शापुरजी नारियलवाला तथा .मगनलाल डी० खरूखर जे॰ पी॰ हैं। इसके सिकटिरी हैं जिम्यतराम जगजीवन कपाडिया।

५—महास यूनाइटेड प्रेस कम्पनी लि॰ —इस्माइल विलिडङ्ग हार्नती रोडपर इसका आफिस है। इसकी जीनिंग तथा प्रेसिंग फेक्टरीज़ बम्बईके अतिरिक्त गुन्टकाल, कोइम्बटोर, तीरूपुर, तथा डिन्डिंगलमें हैं। इसमें स्त्रीकृत पूंजी १५ लाख की है जिसमेंसे ६ लाख ८० हजार वसूल करके लग चुका है। इसके डायरेक्टरोंमें सेठ शान्तिदास आशकरण जे॰ पी॰ चेयर मैन हैं तथा पाठक सनस एन्ड कम्पनी इसकी मैंनेजिंग ऐजेन्ट है इसका तारका पता है "वेस्टर्न" (Western)

६—मनगढ़ मैन्यू फैक्चिरिंग कमानी लि॰—की जीनिंग और प्रेसिंग फैक्टरी चलती हैं। इसका आफिस ४७ मेडोल्स्ट्रीट में हैं इसमें स्वीकृत पूंजी ३ लाख ५० हजार की लगी हुई है जो २५०) ६० प्रति शेयरके हिसाबसे १ हजार ४ सौ शेयर बेंचकर वसूल कर ली गयी है। इसके डायरेक्टरोंमें निम्नाङ्कित व्यक्ति है:—

सेठ मेघ नी लक्ष्मीदास (चेयरमैन)

- ,, मगनलाल द्लपतराम खखर
- " प्रागजी ईवजी
- ,, गिरधरलाल हरीलाल मेहता
- " नारायणदास गोकुलदास इसकी एजेन्सी नेनसी शिवजी ए० को० के पास है।

अ—म्य प्रिन्स काफ वेक्स प्रेस को॰ लि॰ — इसके द्वारा काँटन जिनिङ्ग, प्रेसिङ्ग फैक्टरी तथा आइल मिल चल रहे हैं। इसका आफिस फार्बेस बिल्डिंग होम स्ट्रीटपर है। इसकी फैक्टरी बम्बईके अतिरिक्त बरसी, बीजापुर, बुढ़ानपुर,हुबली,खांबगांव, डोर्डेइचा, मल्कापुर,धूलिया मूर्तिजापुर, तथा पुलगांवमें हैं। इसकी स्वीकृत पूंजी ३ लाख है जो ५००) रु०प्रति शेयरसे ६ सौ शेअरों में विमाजित हैं। इस पूंजीमेंसे ५६५ शेयर बेचकर २ लाख ६७ हजार ५००की रकम बसूल की गयी है। इसके सेकटरी तथा ट्रेम्हर्स फार्बेस एन्ड को० लि॰ है।

८—फर्ज स केम्बल वेक्टन इन्डिया काटन को० लि०—इसका आफिस ओरियन्टल बिल्डिङ्ग हार्नबी रोडपर हैं डायरेकर हैं जी० ई० डो० लेंगली, जी० वायगिस, एम० एन० पौच खानवाला, ए० एच० रोडेश। इसकी मेनेजिंग ऐजेन्सी लैंग्ली एनड कम्पनीके पास है और तारका पता है लैंगलेट (Langlet)।



# मिल-स्रॉनर्स MILL=OWNERS.

# मिल श्रानर्स

### सर ई० डी सासून एगडको जिमिटेड

इस समय इस फर्मके चेअरमेन सर विकर सासून थर्ड बैरेनोट हैं। आपका जन्म सन् १८८१ में हुआ। आपकी शिक्षा के स्त्रिज के ट्रिनीटी कालेजमें हुई। आप ई० डी० सासुन एण्ड को० के सिनियर हिस्सेदार हैं, जोकि मारतवर्ष में सबसे ज्यादा स्पिंडलस् और लूम्सकी मैंनेजिक्क एजंट है। सासून महोदयने गत युरोपीय महायुद्धके समय सन् १६१४ – १८ तक केप्टनिशप की थी। उसमें आप जल्मी भी हुए थे। अपने पिताजी सर ई० डी० सासूनकी मृत्युके पश्चात आप सन् १६२४ में वंगेनेटकी गद्दीपर बैठे। इस समय आप एडवर्ड सासून एण्ड० को लि० के चेअरमेन हैं। आप व्यापार और उद्योग धन्धे सम्बन्धी विषयों में बड़ी दिलचरपी रखते हैं तथा आर्थिक जगतमें प्रभाव पैदा करनेवाले महत्वपूण प्रश्नों में अप्रगण्य पार्ट लेते हैं। आप बम्बईकी मिल आंनर्स एसोसियेशनकी ओरसे सन् १६२० और २६ में लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलके मेम्बर चुने गये थे। आप कई मिलोंके भैनिकिंग एजंट तथा मालिक हैं। जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है।

### सर कावसजी जहांगीर रेडीमजी

इस फर्मके संस्थापक बम्बईके प्रसिद्ध परोपकारी गृहस्थ सर कावसजी जहांगीर थे। आपका जन्म सन् १८२४ में बडौदा राज्यके नवसारी प्राममें हुआ, १५ वर्ष की आयुमें आप मेसर्स हंकन गीपकी कम्पनीमें नौकर हुए, परचात् और कई भिन्न २ कम्पनियों में आपने सर्विस की, कुछ समय तक सर्विस करनेके बाद आपने दो यूरोपियन फर्मों की दलाली करना प्रारम्भ किया और उसके पश्चात आपने चीनके साथ स्वतन्त्र व्यापार शुरू कर दिया जिसमें आपको बहुत लाभ हुआ।

आप बड़े दानी और उदार सज्जन थे सबसे पहिले आपने २ हजार पोंड इंग्लैंडकी छंदन फीवर अस्पतालमें दिये, उसके पदवात् आपने सुरतमें सर कावसजी जहाँगीर हास्पिटल, सर कावसजी जहांगीर युनिवर्सिटी हाल, पूनेमें इन्जिनियरिंग कालेज, दिस्ट्रॉजर्स होमफूँड सोसाइटी, सर कावसजी

जहांगीर आई—हास्पिटल, (आंखका दवाखाना) एल्फिस्टन कालेजका मकान, तथा सिन्ध हैदराबादमें पागलों का हास्पीटल और बगीचा इत्यादि सार्वजनिक संस्थाएं निर्माण की। बम्बईके दानवीरोंमें आपका नाम बहुत ऊँचा था। आपकी योग्यता और दानवीरतासे प्रसन्न होकर सरकारने आपको जे० पी० की उपाधिसे सम्मानित किया है। इसके बाद सन् १८६० में आप इनकम्टेक्स डिपार्टमेन्टके कमिश्नर नियुक्त हुए। सन् १८७१ में आपको सी० एस० आई० और १८७२ में सर नाइटका अलकाब प्राप्त हुआ। १८०८ में आपका स्वर्गवास हुआ आपके कोई पुत्र न होनेकी वजहसे आपने अपने बड़े भाईके पुत्र जहांगीरजीको गोद लिया।

### सर कावसजी जहांगीर वेरोनेट जे० पी०

आपका प्रथम नाम जहांगीरजी था। आप सर कावसजीके (प्रथमके) बड़े भाई हीर जी जहांगीरके बड़े पुत्र सेठ जीवनजीके पुत्र थे। आपका जन्म सन् १८५२ में हुआ। आपकी शिक्षा एिल्फंस्टन कांलेजमें हुई। आपने अपनी पत्नी श्रीमती धनबाईके साथ कई बार विलायत यात्रा को। सन् १८६४ में जब आप चौथी वक्त लन्दन गये थे तब श्रीमती विक्तोरिया महारानीने अपने हाथोंसे आपको सरनाइटके प्रसिद्ध विजावका चांद प्रदान किया। उस समय आपने इम्पीरियल इन्स्टीट्यूटकी संस्थामें रेडीमनीहाल वन्धानेके लिये २ लाख रूपये प्रदान किये उसके पश्चात सन् १६१२ में वम्बईके साइन्स कांलेजमें ८ लाख रूपये दान किये। आपकी दानवीरतासे प्रसन्न होकर गव्हनेमें टने आपको वेरो नेटका अत्यन्त सम्मान पूर्ण खिनाव प्रदान किया। सर कावसजी जहांगीर रेडीमनी एक अत्यन्त सम्मानतीय गृहस्थ, म्युनिसिपल कारपोरेटर, लेजिस्लेटिव्ह एसेम्बलीके मेम्बर, प्रसिद्ध मिल मालिक, और पारसी पंचायतके सम्माननीय ट्रस्टी रहे हैं गवर्नमेन्टने सन् १६१८ सालके लिये आपको बम्बईके शरीफका नामांकित पद प्रदान किया था। टाटा अध्यरन स्टील एण्ड कम्पनी, हाइड्रोइलेक्क पावर सप्लाई कम्पनी, जुविली मिल आदिके समान व्यापारिक उद्दोग धन्धोंके उद्देशोंके साथ आपकी बहुत सहानुभूति रही।

### जहांगीर सर कावसत्री [ जूानियर ]

आपका जन्म सन् १८७८ में हुआ। आपने केम्ब्रिक सेण्ट जेम्सकाठेकमें शिक्षा प्राप्त कर एम० ए॰ की पदत्री प्राप्त की। बम्बईके पिन्छिक-जीवनमें आपका बुद्धिमता पूर्ण हाथ रहा है। आपने स्थानीय म्युनिसिपल कार्पोरेशनकी सन् १८६४ से सन् १६२१ तक बहुत अच्छी खेवायें की हैं। आप इसकी कमेटीके सन् १६१४-१४ में चेअरमेन रहे और सन १६१६—१६२०में आप इसके सभापति रहे हैं, आपने युक्क समयमें गवर्नमेंटकी बहुत सेवाएं की थीं। इसके बदलेमें गवर्नमेंटने आपको सनु १६१८ में बो॰ वी॰ ई॰ तथा सन १६२० में सी० आई० ई० की पदवीसे विभूषित किया है। आपने



स्व० सेठ सुर क्रीम भाई इत्रहीम (प्रथम वेरातेट) बस्बई



सर फाजल माई क्रीम माई, बस्बई

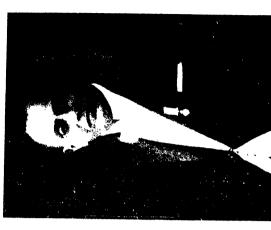

सेठ महम्मद्र भाई करीम भाई (द्विनीय वैशेनिट) बस्बई

एक् जिक्यूटिव्ह कोंसिउको मेम्बरी भी बड़ी योग्यता और बुद्धिमानीके साथ की थी। आएको सन् १६२७ में के० सी॰ एस० आई० की पदवी मिली। यह फर्म कई मिलोंकी मैनेजिंग एजण्ट है।

### करीम भाई इब्राहिम एण्ड सन्स

भारतके कपड़ेके व्यवसायी और मिल मालिकों में सेठ करीम भाई इन्नाहिमका स्थान बहुत कें चा है। इस फर्मकी स्थापना सेठ करीम माई इन्नाहिमने १६ वर्ष की ज्यायुमें की थी। आपके पिताका नाम सेठ इन्नाहिम भाई पवानी था। वे अफ्रिकाके जंजीवार नामक बन्दर और वस्चईके बीच निजकी नावों में माल लादकर लाते और व्यवसाय करने थे। सन् १८५५ में सेठ इन्नाहिम भाई पवानीका देहावसान होगया। अपने पिताके देहावसानके पश्चात् सर करीम भाईने उस व्यवसायको छोड़कर सुधरे हुए तरीकेंसे पूर्वीय देशोंके साथ व्यापार करना ज्ञारम्भ किया, एवं आपने १६ वर्ष की उन्नमें ही स्वयं पूर्वीय देशोंकी यात्रा की। उस समय सुदूर चीन आदि देशोंके साथ भारत अच्छा व्यवसाय होना था। इसलिये सेठ करीम भाईने इस ओर अपनी पूर्ण शक्ति लगानेका निश्चय किया। कुछ समय पश्चात् आपने अपने पिताश्रीके नामसे सन् १८५७ में हांगकांगके अंदर एक फर्म खोली। इसके बाद आपने शंघाई, कोबी और सिंगापुरमें मी अपनी फर्म स्थापितकी,एवं कलकत्तेमें भी अपने नामसे एक शाखा खोली। सेठ करीम माईने अपनी व्यवसायक योग्यताके बलपर व्यापारको खूब तरक्की दी और थोड़े ही समयमें यह फर्म पूर्वीय देशोंसे व्यवसाय करनेवाली फर्मों में बहुत कँ ची मानी जाने लगी। उस सभय यह फर्म अफीम, रुई, सून, रेशम, चाय आदि वस्तुश्चोंका व्यवसाय करनी थी।

बहुत समय तक सर करीमभाई खयं सब प्रबन्ध देखते रहे पश्चात् आपने अपने सुपुत्र मोहम्मद्र भाई तथा फजलभाईको भी सन् १८८१ से साथ ले लिये कुछ समय बाद आपके तीसरे पुत्र हुसेन भाई भी एक हिस्सेदारके रूपमें फर्ममें काम करने लगें और अन्तमें सर करीमभाईके शेप चारों पुत्र सेठ शहमदभाई,सेठ रहीमतुझा माई,सेठ ह्वीव, भाई और सेठ इस्माइल माई भी फमेंके हिस्सेदार बनाये गये और अन्तमें फर्मका सारा कारोबार इन्हीं सब भाइयोंके हाथमें आया। सर करीमभाईने अपने देहावसानके समय अपनी फेंमिलीका बहुत सुप्रबन्ध कर दिया था।

सर करीमभाईने पूर्वीय देशोंके साथ व्यापार करते हुए देशी उद्योग धन्धेकी ओर भी खूब ध्यान दिया। पुराने प्रिन्स आफ वेल्स मिलकी मैंनेजिङ्ग एजेंसी जब आपने अपने हाथोंमें ली, तबसे आपने रूईके व्यापारको विशेष बढ़ाया। आपने सन् १८८८ में करीम भाई इब्राहिम मिस्स फं० लि॰ की स्थापना की। इस मिलने इतनी अधिक उन्नितिकी, कि उसकी आमदसे मोहम्मद भाई मिल नः मक एक मिल और खोलो गयी। इसके बाद सर करीमभाईने इब्राहिमभाई पवानी मिल्स

कं छि नामक एक मिल और खोली। तत्पश्चात् भापने दामोद्दर लक्ष्मीदास मिलकी एजेंसी ली। कुछ समय बाद आपने इस मिलकी सम्पत्ति बढ़ाई और इसका नाम बदलका क्रिसेंट मिल कं छि रक्खा।

सर करीमभाईने सन् १६०५ में फजलभाई मिल्स कं० लिमिटेडकी स्थापनाकी, एवं सन् १९१२ में पर्ल मिलको जन्म दिया। इन्दौरकी मालवा युनाइटेड मिल भी आपहीके हाथोंमें है।

आपने इतने अधिक मिल खोले कि उनके कपड़े की धुलाई व रंगाईकी सुन्यवस्थाके लिये करीमभाई डाइंग एए इ क्लीनिंग मिल नामक एक स्वतन्त्र मिल आपको स्थापित करना पड़ा। भारतसे जो रही रुई विलायत जाती है उसका मोटा कपड़ा और सस्ते कम्मल आदि बनते हैं उस रुईका प्रयोग करनेके लिये आपने प्रीमियर मिल कम्पनी लिमिटेड नामसे विशेष कारखाना खोला। वर्तमानमें आपकी फर्म करीब १३।१४ मिलोंकी एजेण्ट है। जिनके नाम इस प्रकार हैं, करीमभाई मिल (महम्मद-भाई मिल सिहत) फाजल भाई मिल, पर्लेमिल, प्रवानी मिल, क्रिसेंट मिल, इन्दौर मालवामिल, इिएडयन क्लीनिंग मिल, प्रीमियर मिल, कस्तूरचन्द मिल, इम्पीरियल मिल, प्रोडवरी मिल, मथुग दास मिल, मायौराव सिंधिया मिल, सीलोनमिल, उस्मान शाहीमिल (हैदराबाद) है। (इन सब मिलोंका परिचय उत्पर दिया जा चुका है।) इन सब मिलोंक मेने नमेंटमें इसफमकी करीब ३ करोड़-की सम्पत्ति लगी हुई है। इस उद्योगकी सफलतामें इस कार्यके सुप्रवन्धक निरीक्षक मि० एम० एम० फकीराका बहुत बड़ा हाथ था।

यह खानदान खास कच्छ-मांडवीका गईस है खोजा समाजमें यह कुटुम्ब बहुत अवगएय है। कच्छकी स्टेटको छोड़कर भारतको शायदही किसी देशी रियासतको इतना बड़ा व्यवसायी कुटुम्ब पैदा करनेका गर्व होगा। यह फर्म भारतके मशहूर कई और कपड़ेके व्यवसाइयोंमेंसे एक है।

सर करीमभाई (प्रथम बैरोनेट) ने अपने ८४ वर्ष के लम्बे जीवनमें भारतीय उद्योग धन्धोंको जो उन्नित दी है, वह इतिहासके पन्नोंमें अमिट है। इसप्रकार परम गौरवमय जीवन व्यतीत करते हुए आपका देहावसान २६ सितम्बर सन् १६२४ ईस्वीको हुआ। आपने बारह तेरह लाखका दान अपने जीवनमें किया है। जिसमेंसे ढाई लाख रूपया एक आर्कनेजके लिये दिया है। कच्छमांडवीमें आपका एक गर्ल स्कूल, एक दवाखाना और एक धर्मशाला है। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक (१) सर फाजलभाई करीमभाई (२) सेठ हबीवभाई करीमभाई (३) सेठ इस्माइलभाई करीमभाई (४) सेठ करीमभाई हुसैनअलीभाई तीसरे बैरोनेट (४) अहमदभाई सर फाजलभाई और (६) इब्नाहिमभाई गुलाम हुसेन हैं।

इस फर्मकी नीचे लिखे स्थानोंपर कपड़े की दुकाने तथा एजेंसिया हैं। (१) मेसंब करीमभाई इबाहिम एण्डसम्स — (शेखमेमनस्ट्रीट-बम्बई) (T.a. Setaran) इस फर्मपर १३ मीर्लोका बना हुआ करीब ४।५ करोड़का माल प्रतिवर्ष बेंचा जाता है।



स्व॰ जमग्रदजी नसग्वानजी ताता



मर विकटर मामुन





स्त्रवस्य होगवसी सम्योहसी ताता बादर, नेवधीव, स्वर कावससी सहांगीर रेहीसती एसवएव,सेवधीव,ओवबीवरेव

- (२) दिक्छी मेसर्स करीम माई इन्नाहीम (T. A. mill office)
- (३) इन्दौर—मेo करीम भाई इत्राहीम (  $T.~\Lambda.~\mathrm{creson}$  )
- ( ४ ) कछकत्ता-एजंट सुन्दरमल परशुराम ( T. A. Sitapal )
- ( ६ ) अम्रतसर—ए जेंट नीकाराम परमानन्द (  $\mathbf{T}.\mathbf{\Lambda} \ \mathrm{mill} \ \mathrm{office}$  )
- (६) कानपुर—एजेंट-गनेशनारायण पन्नालाल (Т. A Durgaji) इसका हेड ऑफिस- १२ ।१४ आउटम रोडफोर्ट, वस्बई है।

### डेविड सर सास्न बैरोनेट

आपका जन्म सन् १८४८ में हुआ। आप जेविश जातिके सज्जन थे। बम्बईके जेविश समाजमें आप बड़े उन्तितिशील तथा कुशल व्यापारी हुए हैं। बंबई प्रे सिडेन्सीके उद्योग धंये और व्यापारकी तरकीमें आप एक स्वतंत्र व्यक्तिकी हैिसयतसे सम्मानित हुए थे। वम्बईकी म्युनिसिपल कार्पोरेशनके आप करीब २० वर्ष तक अग्रगण्य मेम्बर तथा सन् १६२१, २२ में उसके सफल समापित रहे थे। इंडिया बँक आदि और भी कई व्यापारिक संस्थाओं तथा प्रजा-हितमें आपका अच्छा हाथ रहा है। आप कई संस्थाओं के डायरेक्टर तथा प्रे सिडेन्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त सन् १६०५ में आप मिल-आनर्स एसोसिएशनके समापित, बांबे इम्यू बमेण्ट ट्रस्टके मेम्बर और बंबई लेजिस्लेटिन्द कौंसिलके मेम्बर रहे हैं। भारत सरकार गवर्नर जनरलकी कौंसिलके भी आप मेम्बर रहे हैं। आपको सन् १६०५ में भारत सरकारने नाईट (Knight) की पदवीसे सम्मानित किया। साथ ही सन् १९२२ में आप के० सी० एस० आई भी हो गये। आपको सन् १६०१ में बेरोनेटका खिताब भी मिल गया। कइनेका मतलब यह है कि आपका व्यापारमें तथा गवर्नमेंटमें बहुत अच्छा सम्मान रहा है। आप कई मिलोंके डायरेक्टर तथा मैंनेजिंग एजेंट हैं। जिनका परिचय प्रथम दिया जा चुका है।

### ताता सन्स जिमिटेड

भारतके आधुनिक मौद्योगिक विकासमें, कलाकौशलकी उन्नतिमें तथा मिल ब्यवसायके इतिहासमें ताता परिवारका बहुत उंचा स्थान है। श्रीयुत जमशेदजी नसरवानजी ताताका नाम भारतके व्यवसायिक इतिहासमें प्रकाशमान नश्चत्रको तरह चमक रहा है। आपने हिन्दुस्थानको कला और कारीगरीमें, षद्योग और आर्थिक उन्नतिमें एक नया जीवन फूंक दिया था। आपका जन्म सन् १८३६ में बड़ौदा राज्यके नौसारी नामक प्राममें हुआ था। श्रापके पिता एक बहुत साधारण स्थितिके पारसी पुरोहित थे। श्रीयुत जमशेद जीकी शिक्षा बम्बईके एलफिनस्टन कॉलेजमें

हुई। १९ वर्षको अवस्थामें आपने कॉलेज छोड़ दिया और उसके कुछ समय पश्चात् सन् १८५६ में आप काम सीखनेके लिये हांगकांग चले गये। यहांपर आपको कई प्रकारके ज्यापारिक अनुभव हुए।

सन् १८६१ में अमेरिकाके षत्तरी और दक्षिणी सूर्वोमें युद्ध प्रारम्भ हुआ। जिससे अमेरिकासे इंग्लैंड रूईका आना बिलकुल बन्द होगया इस वजहसे लङ्काशायरके कपड़ेके कार-खानोंको बड़ा धका पहुंचा। यह देख भारतके व्यवसाय कुराल पारसियोंने इस अवसरसे लाभ **ए**ठानेका पूरा २ निश्चय किया। प्रसिद्ध पारसी प्रेमचन्द रायचन्द्र इसके नेता बने । इस समय रुईके व्यापारमें इन लोगोंको करीब ५१ करोड़ रूपया प्राप्त हुआ। श्रीयुन जमशेद जीको भी इस अवसरपर बहुत लाभ हुआ, मगर सन १८६५ में एकाएक युद्धके बन्द हो जानेसे बम्बईके व्यवसायिक जगतुमें एक बड़ा-भारी अनिष्टकारी परिवर्तन हुआ। पहली जुलाई सन् १८६५ ई० का दिन बम्बईके इतिहासमें अभाग्यका दिन समका जाता है। उस दिन षम्बईकी कई प्रतिष्टित फर्म्सका पलडा बैठ गया। अमीर गरीब हो गये, गरीब मिखारी बन गये और भिखारी भूखों मरने लगे। इस घटना चक्रमें ताता परिवारको भी बहुत हानि उठानी पड़ी, मगर जमशेदजी ताता बडे हिम्मत बहादुर मौर व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। आपने इस भयंकर दुर्दिनमें भी अपने साहसको न छोड़ा भौर इंग्लैंडका कारोबार बन्द करके भारतका व्यवसाय चलाते रहे। इसी बीच थोडे दिनोंके बाद अबीसीनियांकी लड़ाई शुरू हुई, उस समय जो अंग्रेजी पलटन बम्बईसे मेजी गई थी उसकी रसदका ठेका आपने लिया था उसमें आपको बड़ा मुनाफा हुआ और आपका व्यवसाय फिर सम्हल गया । जिस रूईके रोजगारने बम्बईको धका दिया था उसीको आपने फिरसे सम्हाला और वबर्म्डमें चिंचपोक्ली नामक आईल मिलके कारखानेको खरीदकर उसे एलेक्सण्ड्रा स्पिनिंग एण्ड विविंग नाम देकर चलाया। आपने सन् १८७१ में ताता एएडको नामक एक व्यवसायिक कम्पनीकी स्थापनाकी ख्रोर लंदन, हांगकाग, शंघाई, याकोहामा, कोबी, पेकिंग,पेरिस, न्युयार्क आदि संसारके कितनेही व्यवसाई केन्द्रोंमें उसकी शाखाएं खोलीं। इसके पश्चात् विलायतके कई नये अनुभवोंके साथ आपने नागपुरमें सेंद्रल इंडियन रिपनिंग एण्ड विविंग कम्पनी खोलकर १ जनवरी सन् १८७७ के दिन प्रसिद्ध एम्प्रेस मिलकी स्थापना की । इन मिलमें आपको आशातीन सफलता हुई । सन् १६१३ के अन्ततक इस कम्पनीने २६३४५००७) रु० सुनाफेमें बांटे।

सन् १८८७ में आपने लिक्निडेटरसे छुग्लाके धर्मसी मिस्सको खगीद लिया और उसमें कई नये यंत्र लगाकर इसे चलाया। इसने भी प्रांतकी छन्नतिशील मिलोंमें नाम पाया। ताता महोदयने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने बारीक सून कातनेका लिये सबसे पहले मिश्रके कपासकी खेनी करानेका इस देशमें उद्योग किया और महीन माल तैयार करवाया। खयन्त महत्वपूर्ण और मनोरक्षक श्रंक और हैं। (१) लोहेका कारखाना (२) बिजलीघर और (३) रिसर्च इन्स्टीट्यूट। ताता महोदयका बहुत दिनोंसे विचार था कि इस देशमें बड़े स्केलपर लोहेका कारखाना खोला जाय। बहुत तहकीकात और जांच करनेके पश्चान् पना चला कि मयूर-भंजमें बहुत लोहा निकलनेकी संभावना है। इसपर आपने सब जगह पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। खत्तरमें मयूर-भंज रियासतने सहायता देनेका वचन दिया, बङ्गाल नागपुर रेलवेने किराया कम करनेका वायदा किया। मारत सरकारने प्रतिवर्ष २० इजार टन माल खगीदनेकी जिम्मेदारी ली। सन् १६०० ई० में २३१००००) की पूंजीसे टाटा खायर्न एण्ड स्टील कम्पनी स्थापित हुई, मगर खेद है कि खाप अपने जीवनमें इस कम्पनीको न देख सके। क्योंकि इसकी स्थापनाके पूर्व ही सन् १६०३ में आपका देहान्त हो गया था। सन्तोपकी बात है कि आपके पश्चात् आपके सुयोग्य पुत्रोंने इस कार्यको बहुत सफलताके साथ चलाया। यह कारखाना सारे भारतवर्षमें एकही है। जापान, स्काटलेण्ड, इटली, फिलीपाइन आदि देश और हिन्दुस्थानकी रेलवे कम्पनियां इस कारखानेका माल बड़ी प्रसन्तनासे लरीदती हैं। यह इस देशके लिए कम गौरवकी बात नहीं है।

ताता महोदयके जीवनका दूसरा महत्वपूर्ण काम उनके द्वारा चलाया हुआ ताता इलेक्ट्रिक वर्म्स है। आपने देखा कि पश्चिमीय घाटमें बहुन अधिक वरसात हाती है और वरसातका वह सब पानी बहकर अरब समुद्रके खारे पानीमें मिछ जाता है। कोई उसका उपयोग लेनेवाला नहीं है। प्रकृतिकी इस बहत् शक्तिका उपयोग करने के लिए मिस्टर ताताने प्रसिद्ध इच्जीनियर मि० होविड गासलिंगसे परामर्श किया। कई वर्षोतक आप इस विषयमें विचार करते रहे। अन्तमें सन् १८६७ में आपने इस कर्ण्यको करने का निश्चय कर लिया। मगर सन् १६०४ में आपका देहान्त हो जानेसे इसे भी आप कार्ण्यक्ष्पमें न देख सके। आपके पश्चात् आपके पुत्रोंने सन् १६११ में इस कारखाने की इमारतकी नींव डाली और सन् १९१५ में इस बृहत् कार्ण्यका आरम्म कई करोड़की पूंजीसे प्रारम्म हो गया। पानी इक्ट्रा करने का इतना बड़ा कारोवार शायद दुनियामें दूसरा नहीं है। इस कारखानेमें पीपेसे इतना पानी निकलता है जितना टैम्स नदीमें सात महोने में बहता है। इस कारखानेसे निकलनेवाली विज्ञलीकी शक्तिके द्वारा बम्बईको कई मिलें चल रही हैं। इसके सिवाय पीनेके पानीके अतिरिक्त इस कारखानेके पानीसे तीस चालीस हजार एकड़ जमीन सींची जा सकती है। इस कारखानेसे लगभग एक लाख बीस हजार घोड़ोंकी शक्तिकी (Horse power) बिजली पैदा होती है। जिसमेंसे ६०००० घोड़ोंकी पावरसे बम्बई की ३७ मिले चलती हैं।

ताता महोदयका ध्यान देशके सार्वजनिक कार्यों की ओर भी बहुत रहा। आपने भारतीय नवयुवकोंको व्यवसायिक रसायन शास्त्रकी उत्तम शिक्षा देने तथा विज्ञानकी सहायतासे भारतके प्राक्तिक वैभवका खग्योग करने और भारतके व्यवसायकी वृद्धिके मार्गकी बाधाए दूर करनेके लिये बंगलोर (मैसूर) में एक रिसर्च इन्स्टोट्यूट कायम किया। इस इन्स्टीट्यूटमें ब्रिटिश गवर्नमेंट तथा मैसूरके महाराजने मो बड़ी सहानुभूति तथा सहायता प्रदान की थी।

इस भारतीय औद्योगिक उन्नितिके विधाता कर्मवीर पुरुषका देहावसान सन् १६०४ के मई मासमें हो गया। भारतके कवे मालसे व्यवहारकी वस्तुएं बनाने तथा यहांके प्राकृतिक भएडार से वास्तिवक लाभ उठानेका जितना कार्य्य आपने किया उत्तना किसी दूसरे भारतीयने नहीं किया। स्व॰ आर॰डी॰ ताताः—आप यहांकी ताता एण्ड सन्स को॰ लिमिटेडके भागीदार तथा जीवित कार्य कर्त्ता रहे। आपही प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जापानकी मिलोंमें भारतीय रूईका प्रचार करवाया। जमशेदजी ताता द्वारा आग्म की गयी योजनाओंमें आपने सर दोरावजी ताताको पूर्ण सहायता दी।

सर दोरावजी जमशेरजी ताता नाइट:—आप जमशे देजी ताताके पुत्र थे। आपने अपने पिताजीके जीवन-कालमें ही उनके कार्यों में माग लेने लग गये थे। आपने फर्मकी सुज्यवस्था और मिलोंका सञ्चालन बड़ी सफलताके साथ किया। यह आपकी प्रखर बुद्धि और विद्वताका ही परिणाम था कि ताता महोदयकी मृत्युके पद्मात् मी उनके द्वारा आरम्भ किये हुए ताता आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी, ताना हाइडो-इलेक्ट्रिक पावर सम्लाई कम्पनी तथा रिसर्च इन्स्टिट्यटके समान मागी २ काम इतनी सफलताके साथ सम्पन्न हुए।

सर रननजी जमशेदजी ताता:—आपका जन्म १८९१ में हुआ। आप जमशेदजीके द्वितीय पुत्र थे। आप ताता सन्स एण्ड को० के हिस्सेदार थे तथा आपने श्राता दोगवजी ताताको उनके काममें सहायता प्रदान करते थे। आपका स्वर्गवास १९१८ में हक्षा।

इस समय यह कम्पनी कई मिलोंकी एजेण्ट है जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है। इसकी शाखाएं लन्दन, पेरिस, न्यूयार्क, रंमून, कलकत्ता, कोषी, शङ्काई आदि स्थानोंमें हैं।

### डी॰ एम॰ पेटिट एगड सन्स

(१) मानेक जी नसरवान जी इस कम्पनीक संस्थापक श्रीयुत मानेक जी नसरवान जी पेटिट हैं। आपका नाम वंबई के मिल व्यवसाय के जन्मदाताओं में बहुत अग्रगण्य है। आपका जन्म सन् १८०२ में हुआ। १८ वषकी आयुसे ही आपने व्यवसाय में हाथ डाल दिया। सन् १८६८ में आपने खोरियण्टल मिलकी स्थापनाकी और उसे भली प्रकार चलाया। कुलाबाल एक कम्पनी और कुलाबा प्रेस कंपनीके भी आप प्रवर्तक थे। आपके पास दो हजार टन वजनका एक जहाज भी था जो भारत और चीनके बीच माल होता था।

- (२) सर दीनशा मानेकजी पेटिट—(प्रथम वेरोनेट) आप स्व॰ मानेकजी नसरवानजीके पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १८२३ में हुआ था। बंबईके मिल व्यवसायको बदानेमें आपने बहुत अच्छा भाग लिया। आपने सन् १८६० में माणेकजी पेटिट मिलकी स्थापनाकी, इसके पश्चात दिनशा पेटिट मिलस, फ्रामजी पेटिट मिलस, विक्टोरिया मिलस तथा गार्डन मिलोंकी स्थापना की। आपने बम्बईके प्रसिद्ध कला-कौशलकी शिक्षा देनेवाले विद्यालयको स्थापनामें बड़ा माग लिया, और उसकी इमारतके लिए तीन लाख रुपये दान किये। आप वंवई बेंकके डायरेक्टर, बाम्बे चेम्चर आफ कौमर्सके सदस्य, और मिल झौनर्स एसोसिएशनके करीब चौदह वर्ष तक प्रेसिडेन्ट रहे। बंवई विश्वविद्यालयके फेलो तथा बाईसरायकी कौनिसलके भी आप में बर बनाए गये। सन् १८८७ में आपको सरकी उपाधि प्राप्त हुई और सन् १८६० में बेटोनेटके सम्माननीय पदसे आप सम्मानित किये गये। आपका स्वर्गवास सन् १९०१ में हुआ।
- (३) सर दिनशा मानेक जी (दितीय बैरोनेट)—आप प्रथम बैरोनेटके पौत्र हैं। आपके पिता श्री फ्रामजी दिनशा पेटिटका स्वर्गवास आपके पितामहकी उपस्थितिमें हो गया था। इस कारण आप ही आपने पितामहकी मृत्युके पश्चात दितीय बैरोनेट हुए। आप मानेक जी पेटिट तथा फ्रामजी पेटिट मिलके डायरेक्टर हैं।
- (४) धूनजी भाई फ़्रामजी पेटिट-आप सर दिनशा मानेकजी पेटिट प्रथम बैरोनेटके प्रपौत्र हैं। आप एम्परर एडवर्ड मिलके मैनेजिंग डायरेक्टर और एजेंट हैं।
- (५) बोमनजी दिनशा पेटिट-पेटिट समुदायके मिलोंकी एजेंसीसे आपका ३० वर्ष तक सामीप्य सम्बन्ध रहा। आप बांबे बैंक और मिल औनर्स एसोसिएशनके सभापति भी रहे थे। आपने पार्रसियोंके लिए अस्पताल खोलनेके लिए सात लाख रूपयेका दान दिया था। आपका जन्म १८५६ में और देहान्त १६१५ में हुआ।
- (६) जहांगीर बोमनजी पेटिट आप मानेकजी पेटिट तथा फ्रामजी पेटिट मिल्स कंपनीके एजेंग्ट तथा डायरेक्टर हैं। आप सन्१६१५-१६ में मिल औनर्स एसोसिएशनके, १६-२० में इण्डियन मर्चेग्ट चेम्बरके, १६१८ में इण्डियन इग्डिस्ट्रियल कान्फरेसके तथा बांवे टैक्स टाइल एण्ड इन्जीनियरिक्स एसोसिएशनके प्रे सिडेग्ट रहे हैं। वर्तमानमें आप इण्डियन एकानिक सोसायटी, टैग्फि रिफार्म लीग तथा लैगड लार्ड एसोसिएशनके प्रे सिडेग्ट है। बंबईके मशहूर पत्र इण्डियन डेलीमेलके आप जन्म-दाता हैं।
- (७) कावसजी होर्मुसजी पेटिट—श्रापका जन्म सन् १८६३ में हुआ। सन् १९१८ में आपने बी॰ ए॰ पास किया। तत्पश्चात् बोमनजी पेटिट मिलमें आपने कार्य्यारंभ किया। पश्चात् आप विलायत गये और वहां कपड़े बुननेकी कलाका विशेष रूपसे अध्ययन किया।

वहांसे १९२४ में आप वापिस लौट आये, और दिनशा मानेकजी पेटिट एएड सन्स कंपनीमें काम करने लगे। आजकल आप स्वयं अपनी देख-रेखमें मिलोंका संचालन कर रहे हैं। पेटिट परिवारमें आप बड़े होनहार टयक्ति मालूम होते हैं।

डी० एम० पेटिट एण्ड सन्स कंपनी, मानेकजी पेटिट मिल्स, दीनशा पेटिट मिल्स और बंमन जी पेटिट मिल्सकी संचालक है। इन मिलोंका परिचय पहले दिया जा चुका है।

### नवरोजी नसरवानजी वाडिया एण्ड सन्स

- १—नवरोजी नसरवानजी वाशिया सी० आई० ई०—उपरोक्त फर्मके आप जनमदाता हैं। आपका जनम सन् १८४६ में हुआ। आप बम्बईके मिल व्यवसायकी उन्नित्त लानेवाले सुफल व्यवसायी थे। सन् १८९० में आप बम्बईकी एम्बर्ट मिल्सके तथा सन् १८९४ में मानेकजी पेटिट मिल्सके मैनेजर हुए। सन १८७८ में आपने नवरोजी वाड़िया एण्ड सन्स नामक स्वतन्त्र कम्पनीको स्थापना की। यन्त्रकलामें आप बड़े प्रवीण थे। आपने नेशनल मिल, नाड़ियाद मिल, इ॰ डी० सासुन मिल, डेविड सासुन मिल, करीमभाई मिल, बाड़िया मिल, आदि कई मिलोंके डिजाइन तैयार करवाये। सन् १८८४ में आपने मानेकजी पेटिट मिलके लिए बहुत बड़ा यन्त्र बनवाया। सन् १८८० में आपने विलियम रोड़के साथ माहिममे एक रंगका कारखाना खोला। आपने टैक्सटाइल और संचुरी मिलका भी आयोजन किया था।
- (२) सी ० एन० बाहिया आप नवरोजी नसरवानजीके पुत्र हैं। सेंचुरी मिलके आप एजएट तथा वाड़िया एण्ड को० के आप हिस्सेदार हैं। बम्बईकी मिल मालिकोंकी सभाके आप एक जीवित कार्य्यकर्ती हैं। आप सन् १९१८ में इसके प्रमुख रहे थे। इस संस्थाकी ओरसे आप सन् १९२४ से २६ नक वम्बई कोंसिलके निर्वाचित सदस्य रहे।
- (३) सर नेस बाड़िया के० वी० ई०, सी० आई० ई०, एस० आइ० एम० ई०—आप नवरोजी नसर-वानजी बाड़ियाके द्वितीय पुत्र हैं। आप एक अत्यन्त सफल मिल व्यवसायी हैं। सन १६२५ में आप मिल आनर्स एसोसियेशनके प्रोसिडेण्ट रह चुके हैं। आप मजदृरेंके हित और स्वास्थ्यकी ओर अत्यन्त द्यापूर्ण दृष्टि रखनेवाले मिल ऑनर हैं। आपने अपने पिताकी स्मृतियें १६ लाख रुपयेका दान दे मिलोंमें काम करनेवाली स्त्रियोंके लिए एक सूतिकागृह बनवाया है।

यह फर्म बाम्बे डाइंग, स्प्रिंग और टैक्सटाइल इन तीन मिलोंकी संचालक है। इन मिलोंका परिचय ऊपर दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त विलायतके चार मशहूर कार-खानोंकी एजेसियां भी इसके पास है।

### श्रानरेवल सर फ़िरोज सेठना के॰ टी॰

सर किरोज सेठना एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सम्बन्ध कई प्रकारके आन्दोलनोंसे रहा है आपने बहुतसे विभागोंमें बहुत ही बहु मूल्य सेवाएंकी हैं। आपका जन्म स० १८६६ ईस्वीमें हुआ था। आप व्यवसायी कुलके एक विख्यात व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवनको वीमा कम्पनियों, बैंकों, रूईको मिलोंकी कम्पनियों, तथा ज्याइण्ट स्टॉक (joint stock) के कामोंमें लगाया है। आप इरिडयन मर्चेन्ट्स चेम्बरके सभापति, और सेन्ट्रल वैंक आफ इरिडयाके चेयर मैन थे। **आप बम्ब**ईकी पुरानी प्रदर्शिनी, जो हिज मेजेस्टी बादशाहके भारत श्रमणके समय १६११ में की गई थी, मन्त्री थे। आप बम्बई पोर्टट्स्ट और सिटी इम्प्रवमेन्ट ट्स्टके भी सदस्य थे। इसके ऋतिरिक्त आपका स्युनिसपैलिटोके शासनसे भी गहरा सम्बन्ध रहा है। आप १६०७ से कौर-पोरेशनके सदस्य हैं और १६११ में स्टैन्डिङ्ग कमिटीके चेयरमैन एवं १६१५ में उसके सभापति रह चुके हैं। आप बहुतसे सार्वजनिक चन्दोंके अवैतनिक कोपाध्यक्ष थे। प्रिन्स ऑफ वेल्सके स्वागत एवं ड्याक ऑफ कनाटके स्वागतके लिये जो चन्दे एकत्र किये गये थे उसके आप ही कोष।ध्यत्त् थे। चील्डरन लीगका भी फन्ड आपके ही पास रखा गया था। लडाईके समयमें. की गई सेवाओं के सम्बन्धमें विशेष परिचय दिखलाने के लिये कमान्डर-इन चीफने वम्बई प्रेसिडेन्सी से १० व्यक्तियोंका नाम उन्हेख किया था जिनमें बम्बई शहरसे केवल आपका ही नाम था। आप स्कीन कमेटीके भी सदस्य थे। आप भारत सरकार ही श्रोरसे दृत्तिंग अफिकामें प्रतिनिधि बनाकर १६२६ में भेजे गए थे। १६१६ में स्राप बम्बई लेजिस्डेटिव कौन्सिलमें वहांकी सरकार द्वारा निर्वाचित किए गये। इसके पश्चात् १९२१ से ही आप कौन्सिल आफ स्टेटके निर्वाचित सदस्य रहे हैं। १९१६ में आपने आनरकी, तथा सन् १९२६ में नाइट हुडकी उपाधि पाई।

### सर सापुरजी बरजोरजी भरोचा

सर सापुरज़ी बरजोरजी भरोंचा नाइट जो ज्यां पाठ जन महानुभावों में से हैं जो साधारण स्थितिसे निकल कर अपने पैरोंके बल ज्यास्थितिमें प्रवेश करते हैं। जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय आपके पिताकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी इस कारण आप उंचे दर्जोंको शिक्षा प्राप्त न कर सके और लोटी उम्रमं ही आपको न्यापारके अन्दर प्रवेश करना पड़ा। कुल समय पश्चात् सूरतके एक प्रसिद्ध जीन गृहस्थ सेठ तलकचन्द मानकचन्दके साथ आपका हिस्सा हो गया और बम्बईमें आपने तलकचन्द एएड सापुरजीके नामसे एक फर्म स्थापित की। यह फर्म बम्बईकी एक प्रतिष्ठित फर्म गिनी जाती है और बम्बईकी बैंकों, मिलों तथा रुई और सूतके न्यापारियोंके साथ बृहत रूपमें न्यापारिक सम्बन्ध रखने के लिये प्रसिद्ध है सन १८६६ से सर सापूरजीने मिल

उद्योगका आरंभ किया और धीरे २ उन्निति करते हुए बहुत सम्पत्ति उपार्जनकी। आप एक बड़े सफ़ल व्यापारी, मिल मालिक, अर्थ शास्त्रज्ञ और शेअर बाजारके प्रधान व्यक्तिके रूपमें प्रसिद्ध हैं। गवर्नमेंटने आपको जे॰ पी॰ की पदवी, सन् १९१६ के लिये बम्बईके शरीफका पद तथा सन् १९१२ में सर नाइटका सम्माननीय पद प्रदान किया है।

### एच॰ एम॰ मेहता एएडको लिमिटेड

इस कम्पनीकी स्थापना सन् १८६६ में स्वयं श्रीयुत होर्मसजी एमः मेहताने पन्द्रह हजारकी पूंजीसे की थी। अपनी योग्यता और अनुभवसे आप इसका कार्य्य सफलता पूर्वक चलाते रहे। कुछ समयके पश्चात् अहमदावादके व्यवसायी श्रीयुन एमः जीः पारीखसे आपका परिचय हो गया। आप एचः एमः मेहता एएड कोः में हिस्सेदारके रूपमें शामिल होगये और अपने अनुभवसे श्रीयुन मेहताको पूर्ण सहयोग देने लगे। व्यवसायके इन कुशल सञ्चालकोंकी देखरेखमें इस फर्मने बहुत उन्नित की। इस फर्मके डिवीडेण्ड शेयर होल्डगेंको २५ प्रतिशत वार्षिक मुनाफा मिला। व्यवसायके आरम्भ होनेके कुछ ही समय पीछे इस कम्पनीने बम्बईकी विक्टोरिया कोटन मिलको १६०० पौएडमें खरीद लिया। इस मिलमें इननी सफलता मिली कि इसकी बिल्डिंगमें लगा हुआ मुल्यन पहले ही वर्षमें वसुल हो गया। इसके पश्चान् इस कम्पनीने सर कावसजी जहांगीर रेडीमनीसे जुविली काटन मिलको स्वगेद लिया।

एम० जी० पारीख-सन् १८६०में आप एच० एम० मेहना कम्पनीमें समिमलित हुए। आप वह किशाम बुद्धि और व्यापार कुशल थे। आपकी ही कुशाम बुद्धिका यह फल है कि आर्योद्य स्पिनिंग एएड बीविंग कम्पनी स्थापित हुई और राजनगर स्पिनिंग एण्ड बीविंग कम्पनी असफल होते २ बच गई। अमदाबादके व्यवसायियों में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है।

यह कम्पनी जार्ज सैक्शन, लङ्काशायर एण्ड कार्निश, पी० श्रार० जैक्शन एग्डको०, मेसर्स कौंकिंग एण्ड को मेसर्स वेग्टले जेक्शन विलसन एग्ड को०, ए० डी० श्रादर्स एग्ड को०, जेलिस्टर एग्ड को० इत्यादि कम्पनियोंकी प्रतिनिधि है।

रूईके प्रधान व्यवसायी तथा इम्पोर्टरकी हैसियनसे इस कम्पनीने यूरोप तथा अमेरिकाके संयुक्त बाजारमें अपनी अच्छी प्रतिष्ठा कायम कर रक्खी है।

इस कंपनीका प्रधान आफिस १२३ स्प्लेनेड रोड पर है और इसकी शाखाएं मेन्चेस्टर, ग्लासगो तथा ऋहमदाबादमें है। इसकी एजनिसयां भारत तथा यूरोपमें कई स्थानोंपर हैं।

यह कंपनी, िकतिथलाइफ इन्स्युरंस कंपनी लि॰ (२) जुबिली काटन मिल्स बम्बई (३) राजा गोकुल दास मिल्प लि॰ जनतापुर (४) त्रिटिश इण्डिया जनरल इन्स्युरंस कंपनी लि॰ तथा (४) टी॰ आर॰ प्रेट कम्पनी लि॰ की मैनेजिंग एजन्ट है।

### श्रब्दुला भाई जुम्माभाई लालजी कम्पनी

खपरोक्त कर्म्यनीका प्रचान ऑफिल २४२ सेम्यूएल स्ट्रीट वस्त्रईमें है। इस कम्पनीकी स्थापना श्रोयुत लालजी सुमरने अरब देशके मकाला नामक नगरमें सन् १८२६ के लगमग की थी। कुछ समयके पश्चात् द्याप अद्नमें व्यवसाय करनेके लिए आमन्त्रित किये गये । वहां जानेपर उस बन्दरके व्यापार पर श्रापका बहुत अच्छा प्रभाव जम गया। मगर आपकी आकांश्वाएं बहुत महतू और बलवान थीं। इसिंछए आप अपने व्यापारका विस्तार करनेके छिये और नवीन क्षेत्रकी खोजमें निकले और बम्बई आकर आपने अपनी कम्पतीकी स्थापना की। यह समय लगभग १८५६ का था। यहांसे मी आगे आपकी हिन्द सुदूर पूर्वीय देशोंपर गई और आपने अपने पुत्र श्रीयुन अब्दुल्ला भाईको चीन भे नकर वहां भी अपनी शाखा खुळबाई। यहांपर इस कम्पनीका व्यवसाय खुव ही चमका। कुछ समयमें सेठ लालजीकी मृत्य हो गई। मगर आपके पश्चान भी आपके सुयोग्य पुत्रोंने इस फर्मके कार्य्य हो बखूबी सम्झाला । उस समय इस कम्पनीका कारोवार हाजी लालजी सुमरके नामसे होता था। इस कम्पनीके व्यवसायकी इननी उन्नित हुई, कि उसने निजके व्यवसायके छिये स्टीमर खड़े करनेका निरुचय किया। फलतः पांच जहाज खरीदे गये। इन जहाजोंसे बम्बई, बरावल, कच्छ, मांडवी, करांची, रत्नागिरि, गोआ और कोचीनके बीच व्यवसाय होने लगा। इस विभागका कार्य संचालन लालजी सुमरके छोटे पुत्र श्रीयुत जुम्माभाई लालजीके हाथमें था। आपका स्वर्ग-वास सन् १८८६ में हो गया। आपकी मृत्युके बाद कम्पनीके भागीदारीने पांची जहाज वेंच डालनेका निश्चय किया। सन् १८२० ई० में दो हिस्सेदारोंने कम्पनीसे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । सबसे वडे पुत्र हाजी भाई लालजीने अलग स्वतन्त्र ऋपते अपना व्यवसाय आरंभ कर दिया; पर श्रीयुत अब्दुलाभाईने अपने भतीजे श्रीयुत फाजल भाई जुम्मामाईके साथ संयुक्त रूपसे पुगना व्यवसाय जागी रक्षा और अब्दुल्ला भाई जुम्मा माई लालजीके नामसे कारबार करने लगे।

इस कम्पनीने सुआकिन तथा अक्तगान युद्धके समय सैनिकों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने का ठेका लिया और बड़ी द इतापूर्वक स्टोअरका सामान सप्ताई किया। इससे प्रसन्न होकर इस कम्पनीको दक्षिण अफ़िकाके युद्ध और सुमाली लैंडकी चढ़ाइयों के समय किर स्टोअर सप्ताईका ठेका दिया गया। गत यूरोपीय महासमरके समय भी इस कम्पनीके हाथमें सेनाके स्टोर अच्छा ठेका था। धीरें क्पनीने कलकत्ते और चटगांवमें भी अपनी शाखाएं खोलीं। इस फर्मकी अदनमें भी एक शाखा है। इस कंपनीको सरकारने सन् १६०८ में ठेकेपर १ हजार एकड़ नमक तैयार की जानेवाली जमीन दे दी। वहांपर इस कंपनीका एक नमकका कारखाना बना है। प्रारंभमें यहां २५ हजार टन नमक तैयार होता था और वर्तमानमें वहां ७० हजार टन प्रति वर्ष नमक ही पैदावारों की आसत आतो है।

१० १६

यहांका नमक कतकता, चटनांव, सिंगापुर और रंगून को भेजा जाता है। इस कंपनीने जहाजोंमें कोयला लादनेके लिये एक गोदी भी बनवाई है।

बम्बई फर्मके व्यवसायकी वृद्धि चुकंदर और जावाकी शक्करके व्यवसायसे हुई। इस कंपनी के वर्तमान मालिक हैं (१) अब्दुला भाई लालजी (२) फजल माई जुम्मा भाई लालजी (३) इस्माइल भाई ए॰ लालजी (४) नासर भाई ए॰ लालजी (४) हुसेन भाई ए॰ लालजी (६) जाफर माई ए॰ लालजी

इस फर्मकी शाखाएं, कलकत्ता, चटगांव, अदन, बरवेरा आदि कई प्रसिद्ध बन्दरों में हैं। यह फर्म जनरल मर्चेंट, गत्रनीमेंट कंट्राकर, मिल एण्ड इंश्युरेन्स एजेंटका काम करती है। इस कंपनीके तारके पते 'I'rin,' security 'Veteran' है।

भाटिया और गुजराती भिल ऑनर्स

### मेसर्स खटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनी

इस प्रतिष्ठित एवं प्रतापी फर्मकी स्थापना सेठ खटाऊ मकनजीने की। आपका जनम कच्छ प्रान्तके देश नामक स्थानमं हुआ था। आप बाल्यावस्थासे ही बम्बईमें आगये। एवं अपने मामा सेठ द्वारिकादास बसनजीकी प्रसिद्ध फर्म जीवराज बालू कम्पनीमें कार्य करने लगे। अल्पवयमें ही आपने अपनी व्यवसायिक दूग्दिशिताका परिचय दिया, व थोड़े ही समय पश्चात आप उस कम्पनीके मागी-दार बनाये गये। इस कम्पनीने अपना व्यवसाय कुमटामें खोला। कुछ समय बाद बम्बई दूकानका सारा प्रबंध आपके हाथमें आ गया।

श्रमेरिकाकी सिविल वारके (गृह्युद्ध ) छिड़ते ही तहण वय सेठ खटाऊकी अपने व्यवसाय सम्बन्धी विशेष गुणोंके प्रगट करनेका सुश्रवसर प्राप्त हुआ। अमेरिकाके बंदरोंका बंद होना था, कि इंग्लैंडके लंकाशायर नामक केन्द्रमें रूर्डका भयंकर अकाल पढ़ गया। कितने ही कारखाने बंद हो गये। बाकी कारखानोंके चलानेके लिये भारतसे आनेवाली रूईपर निर्भर रहना पड़ा। फल यह हुआ कि भारतमें भी रुईका बाजार बहुत ऊँचा हो गया। जोरकी सट्टेवाजीने बाजारमें अपना अच्छा दवदबा जमा दिया। सेठ खटाऊ मक्रनजी उन दूरदर्शी नवयुवकों मसे थे, जिन्होंने इस प्रकार सट्टेवाजीकी अनिष्टकारी आमइसे दूर रहनेमें ही नीतिमत्ता सममी। फल यह हुआ कि यहांके व्यापितक समाजमें आपकी प्रतिष्ठा दिनोंदिन अधिकाधिक होने लगी, एवं अपने समयके आप माननीय व्यवसायी सममे जाने लगे। आपका देहावसान सन् १८७६ में हुआ।

आपके देहावसानके पश्चात् व्यवसायका संचालन-भार आपके छोटे भाई सेठ जयराज मकनजीने उठाया ।





स्त्रद्र सर दीसशा मानिकजी पेटिट जठ पी० वेरोनेट ( मिल उद्योगके पिता )



म्बर सेठ मृलजी जेठाभाई बम्बई



सेठ मधुगदाम गोकुठदाम जं० पी॰ वस्वई



सेट मृलराज खटाऊ मकनजी जे० पो० वम्बई

सेठ गोबद्धेनदासनी खटाउ —सेठ मकनजीके पुत्र सेठ गोबद्ध नदासकी खटाऊ, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करनेके बाद केवल १७ वर्षकी आयुसे ही व्यापारिक कामोंमें भाग लेने लगे। आप अपने काका सेठ जयराज मकनजीकी मौजूदगीमें ही खटाऊ मकनजी स्पीनिङ्ग एण्ड बीविङ्ग मिल्स कम्पनी लिमिटेड और बाम्बे युनाइटेड स्पीनिङ्ग एण्ड बीविङ्ग कम्पनी लिमिटेडका कार्य संचालन करने लगे। उपरोक्त खटाऊ मकनजी मिल, आपके पिता श्रो सेठ खटाऊने सन् १८३४ में स्थापित की थी।

सेठ मकनजी खटाऊ मोतीका व्यापार भी करते थे, एतदर्थ सेठ गोवर्द्धनदास खटाऊने भी उस व्यापारकी चोर लज्ज दिया। कुछ दिनोंतक आप इस व्यापारको अपने व्यक्तिगत नामसे चलाते रहे। पश्चात् सन् १६०८ में आपने एक संघ बनाकर उसका नाम मेसर्स खटाऊ मकनजी सनस एण्ड को० रक्खा, और मोतीके व्यापारको खूब बढ़ाया। इस फर्मपर विक्रीके हेतु विदेश भेजनेके लिये मोतो आते थे। आपने अपने एजेंट लंदन और पेरिसनें नियन कर रक्खे थे, जो वहां आपके संकेतानुसार मोतीका व्यापार बड़ी सावधानीसे करते थे। आपने इस व्यापारमें अच्छी ख्याति प्राप्त की। एक समय ऐसा भी था, जब बम्बईका मोतीका व्यापार आपकी मुद्दीमें था, पर आपने सन् १९१० में इस फर्मको बंद कर दिया, तथा पुनः अपने व्यक्तिगन नामसे यह व्यापार करने लगे।

सेठ गोत्रह्रेनद्रासजी सन् १८९०में स्थानीय म्युनिसिपल कारपोरेशनके सदस्य निर्वाचित हुए थे। आप कितनी ही मिलोंके प्रबंधकर्ता व कितनी ही कम्पनियोंके डायरेकर भो थे. आपने अपने छोटे भाई सेठ मूल्याज खटाऊके साथ शिक्षा प्रचारार्थ १ लाख रुपयोंका दान दिया था, जिसकी ब्याजकी आमदनीसे आज भी गोकुलदास तेजपाल हाईस्कूलमें शिचा प्राप्त करनेत्राले, भाटिया विद्यार्थियोंके भरण-पोषणका कार्य होता है। आपने थानेमें बाल-गजिश्वरका एक विशाल मन्दिर निर्माण कराया, आपके गुणांसे प्रसन्न होकर गवर्नमेंटने आपको जे० पो० की पदवीसे सम्मानित किया था।

सन् १६१३ में आपने अपने पुत्र सेठ तुलसोदास जी एवं अपने जामात्र सेठ नरोत्तम मुरार-जीके साथ योरोपकी यात्रा की। अपने भोजनादिके प्रश्नंधके लिये आप यहांसे रसोइया, भट, ब्राह्मण आदि साथ लेके गये थे। लेकिन तौभी वहांसे लौटनेपर भाटिया समाजके कट्टर लोगोंने आपसे सामाजिक संबन्ध विच्छेद कर लिया। मगर इससे कोई प्रभावात्मक कार्य नहीं हुआ, बरन् कई व्यक्तियोंने 'कच्छी तथा हलाई समस्त भाटिया महाजन" नामक सामाजिक संस्थासे अलग होकर "बंबई भाटिया महाजन" नामक एक नवीन सामाजिक संस्थाको जन्म दिया, उसी दिन इसके पांच सौ सदस्य हो गये। इसके प्रथम सभापति राय बहादुर सेठ वसनजी खेमजी नियुक्त किये गये। आपने

योरोपमें सेठ गोवर्द्ध नदास खटाउने जिस प्रकार शुद्ध धार्मिक आचार-विचारकी रत्ता की थी, उसपर संतोष प्रगट किया।

योरोपमें रहकर सेठ गोवर्द्ध नदासजीने श्रपनी फर्मकी ओरसे छन्दन और पेरिसमें खटाऊ सन्स कम्पनीके नामसे अफिस खोली।

सेठ गोवर्द्धन दासजी ओरियन्टल गवर्नमेंट सेक्योरिटी लाइफ इन्स्यूरेंस कम्पनी लि॰ के २३ वर्षतक, बम्बई टेलीफोन कम्पनी लि॰ के २५ वर्ष तक, डायरेक्टर तथा १२॥ वर्ष तक, चेयर मैन रहे। इसके झितिरक्त खटाऊ मकनजी स्पी॰ वी॰ कं॰ लि॰, मोरारजी गोकुलदास मि॰ कं॰लिमिटेड, और प्रेसिडेंसी मिल्स कम्पनी लिमिटेडके भी आप चेयर मेन रहे। जबसे बाम्बे युनाईटेड स्पीनिंग एएड वीविंग कम्पनी लिमिटेड, तथा बैंक झांफ इएडिया लिमिटेड स्थापित हुई, तबसे आप उनके डायरेक्टर रहे। इस प्रकार झत्यंत प्रतिष्ठा सम्पन्न जीवन व्यतीत करते हुए आपका देहावसान सन् १६१६ के नवम्बर मास में ५१ वर्षकी आयुमें हुआ।

सेठ गोवर्द्ध न दासजी अपनी मौजूदगीमें खटाऊ मकनजी मिलका काम देखते थे, एवं बाम्बे युनाइटेड मिलका संचालन सेठ मूलगाजजी करते थे। आपके देहावसान होजानेके बाद कुछ समय तक आपके दोनों पुत्र सेठ मूलगाजजीके साथ कार्य करते रहे, वर्तमानमें सेठ गोवर्द्ध नदासजीके दोनों पुत्र सेठ भीकमदासजी तथा सेठ तुलसी दासजी अपना स्वतंत्र व्यापार अलग २ करते हैं आर इस समय मेसर्स खटाऊ मकनजी एण्ड कम्पनीका कुल काम सेठ मूलगाज खटाऊके जिन्मे हैं। उक्त फर्मके मालिक इस समय आप ही हैं।

सेठ मूलराजजी— खटाऊ मक्नजी स्पीनिङ्ग एण्ड वीविङ्ग कम्पनी लिमिटेड भायखलाका कार्य साञ्चलन आपही करते हैं इसके अतिरिक्त आप सी० मेकडानल्ड कम्पनी और कटनी सीमेंट इराडस्ट्रियल कम्पनीके मैनेजिङ्ग एजंट हैं। आप प्रेट्रियाटिक इंश्योरेंस फायर एराड मरीन कंपनी लिमि टेड तथा पर्ल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेडके चीफ रिप्रजेटेंटिव्ह (प्रतिनिधि) हैं। युन इटेड सीमेंट कंपनी ऑफ बाम्बेके आप भागीदार हैं।

सेठ मृलराजजी बड़े व्यवसाय दत्त पुरुष हैं जब आप जापान, अमेरिका, यूरोप आदि देशोंकी यात्रा करके वापस लौटे, तो वहाँसे आते ही १५ दिनके भीतर आपने बाम्बे युनाइटेड मिल, टाटा कम्पनीको १ करोड़ ५१ लाख में वेंच डाली। यह कम्पनी केवल १५ लाखके केपिटलसे स्थापित हुई थी, इसे आपने इतनी उन्नतिपर पहुंचाया, कि १ करोड़ ५१ लाख रुपये शेअर होल्डरोंमें बाँटकर अपने देशी शेअर होल्डरोंको निहाल कर दिया, एवं मिलोंके इतिहासमें यह बात चिरसमरणीय कर दी।

व्यवसाय कुशलताके साथ २ धार्मिक कार्योंको बोर भी आपकी अच्छी रुचि है, शिक्षाकी वृद्धि एवं समाज सेवाकी आपके दिलोंमें अच्छी छात रहती है। (१) आप सर जगदीशचन्द्र बोसके रिसर्च इन्स्टिट्यूटमें १४ हजार रुपये वार्षिक नियमित रूपसे देते हैं। (२) सेठ खटाऊ मकनजी फ्रो डिस्पेन्सरी एण्ड भाटिया मेटिन टी एएड नर्सटी होम (प्रसृति कागृह ) वाजार कोट में आप हर खाल २५ हजार रुपया देते हैं। इसको कुछ देख रेख आप ही के हाथोंमें है। इस संस्थाके खर्चके लिये आपने अपनी एक विलिडक भी ट्रस्टके सिपुर्द कर दी है। उक्त संस्था बहुत ही उत्तमरूपसे कार्य कर रही है। (३) आपने वतारस हिन्दू विश्विद्यालयमें इंजिनियरिंग छास का खर्च चलानेके लिये १ लाख रुपयोंका दान पं० मदनमोहन मालवीयजीको दिया है, उक्त रक्षमका ज्याज इस छासके खर्चमें दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय बनिता विश्वाम, सबँट ऑक इण्डिया सोसाइटी बस्वई, स्पेशछ सर्विस लीग पूना एवं भारतकी कई गोशालाओं आदि अनेक संस्थाओंको प्रचुर धन दान करके समय-समय पर सहायता किया करते हैं। इसके अलावा अपनी जातिके अनाथ खां तथा पुरुपोंक मोजन प्रवन्थनार्थ प्रतिमास नियामत रूपसे सहायता करते रहते हैं। मतलब यह कि लोकोपकारार्थ आपने कई प्रकारके स्थाई दान किये हैं।

सेठ मूलराजजीके ५ पुत्र हैं जिनके नाम श्री मुरारजी,श्री घरमसीजी, श्री लक्ष्मीदासजी । श्री चन्द्रकान्तजी और श्री लल्जित कुमारजी हैं। इनमेंसे सेठ मुरारजी, घरमतीजी एवं श्री लक्ष्मी दासजी, भिन्न २ कार्यों में सेठ साहबके साथ व्यापारमें सहयोग देते हैं

## मेससे मथुरादास गोकुन्नदास

सेठ मथुरादास गोकुउदासका जनम सम्बन् १६२९ में हुआ। आप बम्बईके एक बहुत बड़े एवं प्रतिष्ठित मिल मालिक हैं। आपके पूर्वज कच्छ कोठाराके निवासी थे। सबसे प्रथम आपके प्रिपतामह सेठथरमसी जो बम्बई आये थे। आप हो धीरे २ अपने उद्योग तथा व्यापारमें सफलतामिलनी गई और आगे जाकर आपके पौत्र सेठ गोकुउदासजीने मिल व्यवसायके अन्दर हाथ डाला। उसमें आपको बड़ी सफलता मिली। सेठ मथुरादासजी जे० पी० आपही के पुत्र हैं। आप भी अपने पूर्वजों द्वारा चलाये हुये रुईके व्यवसायमें जुट गये और वड़ी व्यवसाय अब भी कर रहे हैं। आपने अपनी कार्य कुशालता और बुद्धिमानीसे अपने कार्यको इतना बढ़ाया कि इस समय आप बम्बईके एक प्रथम श्रोणीके रुईके व्यापारी तथा मिल एजन्ट माने जाते हैं। आपकी एजंसीके नीचे इस समय कई मिलें चल रही हैं। इसके अतिरिक्त कई दुसरी मिलों तथा कम्पनियोंके भी आप डायरेकर है। संक्षिममें यों कइ सकते हैं कि बम्बईके प्रथम श्रोणीके मिल मालिकोंमें सेठ मथुरादास भी एक हैं। सेठ मथुरादासके १ पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे बड़े पुत्र सेठ पुरुषोत्तमदास हैं। आप अपना अभ्यास पूरा करके

अपने पिताको व्यापारमं सहायता प्रदान करते हैं। तथा आप एक प्रसिद्ध चित्रकार भी है। आपके चित्र वीसवीं सदीमें निकला करते हैं।

### श्राँ० सर मनमोहन दास रामजी के० टी०

बम्बई शहरमें बिरलाही कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो कि आपसे परिचित न हो। बौनरेबल सर मनमोहन दास रामजीका जनम सन् १८५७ ईस्वीमें बम्बई नगरमें हुआ, प्रारंभिक शिक्षा
समाप्तकर व्यापारिक क्षेत्रमें प्रवेश करते ही ईइवर प्रदत्त देवी गुणोंने आप की ख्याति व्यवसायिक
समाजमें फैला दी। थोड़े ही समयमें आपने अपने को चतुर मिलमालिक एवं कुशल व्यवसायी
सिद्ध किया। फल यह हुआ कि व्यवसायी संस्थाओंने आपको अपनी ओर आमंत्रित किया, एक
एक करके आप सभी बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओंमें सम्मिलित हुए। आप बम्बईकी बड़ीसे बड़ी
व्यापारिक संस्था इण्डियन मर्चेंट चेम्बरके स्थापकोंमें हैं एवं उसके १६०७ से १६१३ तक और
१६२४में समापित का स्थान सुशोभित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त मिल आंतर्स एसोसियेशन
इण्डियन चेम्बर ऑफ कामर्स, पीस गुड़स मरर्चेन्ट्स एसोसियेशन, आदि कई व्यापारिक संस्थाओं के
आप प्रधान कार्यकर्त्ता, अथवा जीवन स्वरूप हैं। बम्बईके कापड़ बाजारकी मंडलीके आप सनू १८९६से
सभापति हैं, इससे आपको लोक प्रियताका पता लगता है।

आप भारतीय औद्योगिक उत्कर्षके कट्टर पश्चपाती हैं। भारतीय व्यवसाइयों एवं कारीगरोंकी भोरसे उनके हितके विरोधियोंसे आपने अच्छी छड़ाई की है। आपको भारत सरकारने सर नाइटकी पदवीसे सम्मानित किया है। आप कौंसिल आफ स्टेटके करीब १४ वर्षोंसे मेम्बर हैं।

आपका जीवनकाल औद्योगिक दृष्टिसं बड़ा आदर्श रहा है। सरकार द्वारा नियोजित कितनी ही कमेटियोंमें आपने लोकोपकारी योजनाओंका सूत्रपात कराया है। आप प्राचीन विचारोंके कट्टर सनाननधर्मी सज्जन हैं।

आप कैसरे हिन्द हिन्दुस्तान और इण्डियन मेन्युकेञ्चरिंग नामक मिलोंके डायरेक्टर और मैनेजिङ्ग एजंटोंके भागीदार हैं।

इस समय आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमसे श्री नारायण दास, श्री कृष्णदास, स्रीर श्री भगवानदास है।

मूलजीजेठा मारकीटमें आपकी कपड़ेकी दुकान है।

### मेसर्स मुरारजी गोकुलदास एण्ड कम्पनी

इम प्रतिष्ठित फर्मके स्थापक सेठ मुरारजी गोकुछदास सी० आई० ई हैं। आपका जन्म सन् १८३४ में हुआ था। आपके कुटुम्बका आदि निवास स्थान पोरबंदर है। आपके पिताश्रीका नाम सेठ





भा० सर मनमोहनदास रामजी के० टी० वम्बई श्री०(स्त्र०)सेठ मुरारजी गोकुलदाम,सी० आई० ई० वस्वई



सेठ धरमसी मुगरजी गोकुलदास, बम्बई



संठ नोत्तम मुरा जी गोकुलदास जे० पी० बम्बई



गीकुलदासजी तथा पितामहका नाम सेठ जीवणजी था। सेठ जीवणजी, रवजी गोविंदजीके नामसे पोरबंदरमें संवत् १८७० में व्यवसाय करते थे। संवत् १८७३के करीव इस खानदानको बहुत व्यापारिक नुकसान लगा। फलतः सेठ गोकुलदासजी संवत् १८७४में बम्बई आये और बादमें आपने अपने पिता सेठ जीवणजी और अपने भाईको भी यहां बुलिया। आप यहां खांडकी दलाली और कपड़ेका व्यवसाय करते थे।

मुरार नी सेठको अपने पिताश्रीके द्वारा धार्मिक एवं व्यवहारिक शिक्षा अन्छी मिली थी। आपने अपने पिताश्रीके साथ तीर्थ क्षेत्रों और नगरोंका बहुत पर्यटन किया था इसिलये १२ वर्षकी अल्पवयसे ही आपको व्यवसायिक हिताहितका ज्ञान हो गया था। संवत् १६०५से स्त्राप अपने काकाके साथ व्यवसायमें सहयोग देने लगे। उस समय आपको उनकी श्रोरसे केवल ४५१) प्रति वर्ष मिलना था। थोड़े हो समयमें मुरारजी सेठका कई बड़ीर अंग्रेजी कम्पनियोंसे परिचय होगया एवं उन कम्यनियोंने आपको अपने यहां आनेके लिये आमंत्रित किया। जवाहरात श्रीर कपड़े के व्यवसायमें आपकी रुष्टि बहुत थी। विलायती कपड़ेकी माल आनेके पूर्व ही आप बहुत बड़ी खगीदी कर हेते थे। आपके इस साहसको देख व्यापारी चिकत रहते थे। इस प्रकार संवन् १९१६में वाटसन वोगले एण्ड कम्पनीके साथ आप हिस्सेदारके रूपमें शरीक हुए। १६ वीं शताब्दीमें विलायती कपड़े के व्यवसाइयोंमें मुरारत्ती सेठका बड़ा नाम था। सन् १८७१से आपने मिलोंके स्थापनका काम करना आरंभ किया। उस समय सोलापुरमें भ्रकाल बहुत पड़ता था इसलिये अकाल पीड़ितोंको मज़दूरी देने और मिल उद्योगकी वृद्धिके लिये सन् १८७४में श्रापने सोलापुर स्पीनिङ्ग वी० कं० लि० के नामसे ५ लाखकी पुंजीसे सून कातने और कपड़ा बुननेका कारखाना खोला। प्रारंभके २५ वर्षके इतिहासमें यह मिल सर्व श्रेष्ठ मानी जाती थी। पीछेसे इस मिल की पूंजी बढ़ाकर ८ लाख कर दी गयी। इस समय मिलमें १११३६० स्पेंड्जस और २१७२ लूम्स हैं। यह मिल १६ हजार गांठ माल हर साल तैयार करती है। इसके अतिरिक्त यह फर्म बम्बईके मुरारजी गोकुलदास स्पी॰ वि॰ मिलकी भी मैंनेजिंग एजंट है। इस मिलमें ८४ हजार स्पेंडल ऋौर १६०० छम है। इसकी स्थापना १८९२ में सेठ मुरारजी गोकुलड़ासके हाथोंसे हुई इसकी केपिटल ११ लाख ५० हजारकी है यह मिल 🛱 पति वर्ष १४ हजार गांठ माल तैयार करती है।

इस प्रकार १६ वीं शताब्दीमें भारतीय उद्योग धंधींकी उन्नतिकी चिंता रखनेवाले इन महानु-भावका देहावसान सन् १८८० में ४६ वर्षकी वयमें हुआ। गवर्नमेंटने आपको जे पि० और सी०आई० ई० की पदवीसे सम्मानित किया था। आपको होमियोपैथी चिकित्सासे बड़ा प्रेम था। आपके बड़े पुत्र सेठ धरमसीजीका देहावसान सन् १९१२ में होगया। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ नरोत्तम मुगरजी जे०पी०(२)आंनरेबल सेठ रतनसी धरमसी मुरारजी, (३) सेठ त्रिकमदास धरमसी मुरारजी एवं (४) सेठ शांतिकुमार नगेत्तम मुगरजी हैं। सेठ नरोत्तम मुगरजी जे० पी० से बम्बईका शिक्षित समाज भली प्रकार परिचित है। बम्बईके व्यवस्मियक भवनके आप स्तंभ-स्वरूप हैं। भारतीय उद्योग धंधोंकी उन्नतिके लिये आपके हृदयमें गहरी लगन है। आपदीके परिश्रमसे सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी नामक एकमात्र बड़ी भारतीय जहाजी कम्पनी स्थापित हुई है वर्तमानमें उसके मैंनेजिंग एजंट आपही हैं। अभारतीय युवकोंको जहाजी विद्या सिखानेके लिये गवर्नमेंट द्वारा १६२६में खोले गये 'इफरिन' नामक जहाजके लिए आपने अनवरत परिश्रम उठाया है। आप टाटाके हाइड्रो, स्टील, टाटा मिल आदि कारखानोंके डायरेक्टर हैं। १६११ में आपको सरकारने शरीफके पदसे सन्मानित किया है। सन् १६१२ के देहली दरबार (कोरोनेशन दरबार) की कमिटीपर आप सकेटगी निर्वाचित हुए थे। आपने १६१३में विलायत यात्रा की, एवं अभी भी सन् १९२८की जिनेवाकी ११ वो लेवर कान्कू न्समें गवर्तमेंट आफ इिएडयाके प्रतिनिधि होकर गये हुए हैं। आप कई मिल्सएवं ईन्स्यूरेंस कम्पनीज़के डायरेक्टर हैं। आपने वम्बईका प्रसिद्ध मुगरजी गोकुलदास मारकीट सन् १६०८में वंधवाया है। आपके सुपुत्र सेठ शांतिकुमार नरोत्तन मुगरजी बहुत होनहार नवयुवक हैं। आपको देशी वस्त्रोंसे विरोध प्रेम है।

### इस फर्मका व्यवसाइक परिचय इसप्रकार है।

- (१) मुरारजी गोज्जलदास एण्ड ऋम्पनी सुदामा हाउस बेळार्ड स्टेट फोर्ट बम्बई
- (२) नरोत्तम मुरारजी एएडको, ८५मेस चर्च ब्ट्रीट, लंदन ई सी. ३ एक्सपोर्टर, इंपोर्टर।
- (३) आपके दोनों मिलोंकी छाथशाप. मुरारजी गोकुळदास मारकीट कालतादेवी पर है इसके अतिरिक्त आं॰धरमजी, मुरारजीका धरमसी मुरारजी केमिकल वर्क्स भी है।

### मेसर्स मूलजी जेठाभाईं कम्पनी

इस मशहूर फर्मका आरम्भ सेठ मूलजीजेठाभाईके हाथोंसे सन् १८३५ ईस्वीमें हुआ। आरम्भमें इस फर्मने बहुत छोटे रूपमें व्यापार करना आरंभ किया था। उस समय सेठ मूलजी भाई नाश्यिलका तेल, (कोकोनेट आंइल) नाश्यिलकी रिस्सियां (क्वायर रोपस) व मलावार प्रान्तमें पेंदा होने वाली वस्तुओंका व्यापार करते थे। आप बड़े व्यापारिक ढंगके ज्ञाता एवं चतुर पुरुष थे। थोड़े ही समयमें आपका व्यापार खूब चल निकला, जिसकी वजहसे आपको कामपर और आदमी बढ़ाने पड़े। २० वर्ष तक इसी प्रकार लगातार आप व्यापार करते रहे। बादमें आपने मूलजीजेठा कम्पनीके नामसे एक कम्पनी स्थापित की। इस फर्मका सब माल कोचीनमें इकट्ठा किया जाता था, एवं डोगियों के द्वारा करांची और बम्बई भेजा जाता था।

<sup>🕸</sup> इसका परिचय बम्बर्रके प्रारम्भिक विभागमें दिया जा चका है।

आपने खोपरेके तेलमें शुद्धता लानेके लिये खास प्रवन्ध किया था, इसका परिणाम यह हुआ कि आपको कई बड़ी २ कम्पनियोंके कंट्राक्ट मिल गये, जिनमें प्रेट इण्डियन पेनिनशुला रेलवे व बाम्बे पोर्ट आफ ट्रस्टके कण्ट्राक्ट मुख्य थे।

सेठ मूलजी भाईके पुत्र सेठ सुन्द्रदासजी ज्यों ही वयस्क हुए त्यों ही अपने पिताजीके साथ ज्यापार करने लगे। आपके हाथों से कम्पनीकी बहुत अधिक तरक्की हुई, सबसे पहले अमेरिकन सिविल वार छिड़ने के समय आपके मस्तिष्कमें यह बात आई, कि लंकाशायर कई मेजी जाय, तदनुसार आपने ह जहाज हुई भरकर केप आफ गुड होपके रास्तेसे लंकाशायर भजे। आपके जहाज मर्से की खाड़ी में पहुंचे थे, कि अमेरिकन सिविलवार (गृह्युद्ध) छिड़ गया। फलतः अमेरिकाके बन्दर बन्द होगये और लंकाशायरमें हुईका अकाल पड़गया, ऐसे समयमें आपका माल वहां पहुंचा। उस समय आपको अपने मालका मूल्य सोने के बराबर मिला। उस समय साग ज्यापारी समाज मिलोंके शेअरोंपर दूर रहा था। पर सेठ सुन्दरदासजो इतने दूरदर्शी थे कि सहवाजी में न आकर शांत रहे व आपने उस ज्यापार हाथ नहीं डाला। सेठ सुन्दरदासजीकी मेधा शक्ति बड़ी तीत्र थी। सन् १८७० से आपने ज्वाइएट स्टांक कम्पनीके रूपमें ज्यापार करना आरम्भ किया।

सबसे प्रथम आपने ३ लाख ४० हजारकी पूंजीसे दि न्यू ईष्टइण्डिया प्रेस कम्पनी लिमिटेड स्थापितकी। इसके बाद आपने ७ लाख १० हजारकी पूंजीसे खानदेश स्पीनिंग एण्ड बीविंग कम्पनी स्थापित की। इसके अतिरिक्त १ लाखकी पूंजीसे सिंध एएड पंजाब काटन प्रेस कम्पनी लिमिटेड एवं ४ लाख पूंजीसे मद्रास स्पीनिंग बीविंग मिल कम्पनी लिमिटेड और ८ लाखकी पूंजीसे सुन्दरदास स्पीनिंग वीविंग मिल्स कम्पनी स्थापित की। और अन्तमें ६ लाखकी लागतसे न्यू पीस गुड़सबाजार कम्पनीलिं जो मूलजीजेठा मारकीटके नामसे मशहूर है स्थापित की। इन सब कम्पनियोंकी मेनेजिङ्ग एजेण्ट, सेक्रेटरी, और ट्रेजरर मूलजीजेठा कम्पनी थी।

सन् १९०५ में भयंकर आग लग जानेके कारण सुन्दरदास स्पीनिङ्ग वीविङ्ग मिल बरवाद हो गया, और वह कम्पनी लिक्विडेशनमें चली गई। सिंध पंजाब कम्पनी भी ४ लाख रूपये शेअर्स होल्डरोंको अदा करनेके बाद स्वेच्छासे लिक्विडेशनमें चली गई।

खानदेश स्पीनिङ्ग बीविंग कम्पनी जलगांव, न्यूईष्टइिएडया कम्पनी व न्यूपीस गुड़सबाजारके मेनेजिङ्ग एजेंटस अब भी आप हैं।

श्रीयुत सुन्दरदासजीकी श्राल्पवयमें ही सन् १८७५ के जनवरी मासमें ३६ वर्ष की अवस्थामें खेद जनक मृत्यु हो गई। सापका चिर विझोह सहन करनेके छिये आपके वृद्ध पिता श्री सेठ मूलजी भाई सौर श्रापके दो पुत्र श्री धरमसी जी एवं गोवर्द्ध नदासजी विद्यमान थे। आपके दोनों पुत्र नाबा-

११

खिग थे इसिल्ये व्यापारका सारा मार वृद्ध पिता श्री सेठ मूलजीमाईकोही उठाना पड़ा। उस समय सेठ मूलजीके भतीजे सेठ बल्लभदासजीने कार्य संचालनमें हाथ बढ़ाया और श्रीधरमसीजीके वालिंग होकर कार्य भार गृहण करनेतक आपने व्यापारकी देख मालकी। कुछ समय बाद श्री गोवर्द्ध नदासजीने भी व्यापारमें सहयोग लेना आरम्भ किया, जिससे व्यापारमें फिर उन्नति होने लगी। इसी बीचमें सन् १८८९ में सेठ मूलजी भाईका स्वर्गवास हो गया। तथा इस घटनाके १० वर्ष बाद सेठ घरमसी माईका भी स्वर्गवास हो गया। इस समय सारा कारवार सेठ गोवर्द्ध नदासजी ही सम्हालते थे। सन् १९०२ में सेठ गोवर्द्ध न दासजीका भी देह। त हो गया। उस समय खाप दोनों भाइयोंके एक एक नावालिंग पुत्र विद्यमान थे। सन् १६०८ ईस्वीमें आपकी सम्पतिका बँटवारा हो गया। तथा सेठ घरमसीजीके पुत्र कृष्णदास मूलजी जेठाके हिस्सेमें मद्रास स्पीनिङ्क एगड विविंग कम्पनी लि॰ आई, उसे आपने ज्ञपने नामसे चलाया धौर गोवर्द्ध न दासजीके पुत्र सेठ चतुर्भु जजीने मूलजी जेठा कम्पनीका काम अपने हाथमें लिया।

खानदेश स्पीनिग एएड वीविंग कम्पनी लि॰ जिसकी रिजप्ट्री सन् १८७३ में हुई थी, इसके मिल जलगांवमें सात एकड़ भूमिपर बने हुए हैं। इस मिलमें आरंभमें १३ हजार स्पिडल्स और २५० लूम्स थे। परन्तु वर्तमानमें २० हजार स्पिडल्स तथा ४२५ लूम्स हैं। इस कंपनीका आरंभ पहिले ५ लाखकी पूंजीसे हुआ था पर पीछेसे वदाकर ७लाख ५० हजारकी कर दी गई. मिलमें लगभग ३५० सांडी रुईकी खपत हैं, इसमें से अधिकांश सूतका कपड़ा बुना जाता हैं, तथा शेषांश सूत बाजारमें विकता हैं मिलमें धुलाई व रंगाईके स्वतंत्र कारखाने हैं।

सन् १८७४ में जिस न्यू इंगिडया प्रेस कंपनी लिमिटेडकी रजिष्ट्रीकी गई थी, इसकेमेनेजिक्क एजंट भी आप ही हैं। उस समय इस कंपनीकी भोरसे बरार प्रान्तके मूर्त्ति पूजापुर एवं जलगांवमें कांटन प्रेस खोले गये थे, परन्तु तबसे ज्यापारने श्रव अधिक उन्नितिकी हैं और आज मूर्त्ति जापुर, नगर देवला, नेरी (पर्व खानदेश) सांकली (पूर्व खानदेश) में इस कंपनीकी जीनिक्ककी पेक्टिरियाँ तथा कारंजा, अकोला, वासिम, वरसी (सोलापुर) श्रीर करमला (सोलापुर) में दिसंग फेक्टिरियाँ चल रही हैं।

मूल नी जेठा कम्पनीकी ओरसे कपासकी खरीदी तथा वेचवालीका अच्छा व्यापार होता है। कम्पनीने अपना एक एजेंट यूरोपमें मेजकर वहाँके विभिन्न देशोंमें अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कराया है।

सेठ चतुर्भु जजी, न्यूपीस गुड़स बाजार कम्पनी लि० के मेनेजिङ्ग एजेंट हैं। इस बाजारसे लगभग ३ लाख रुपये वार्षिक किराया वसूल होता है। इसके अतिरिक्त मूलजी जेठा कम्पनीकी वम्बई नगरमें एवं बाहर बहुन अधिक स्थायी सम्पत्ति है।

बाम्बे डाइंग स्पीनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी द्वारा तैयार किया गया माल बेंचने के लिये मेसर्स चतुर्भु ज एण्ड कम्पनीकी स्थापना की गई है।

### मेसर्स लालजी नारायणजी

सेठ लालजी नारायणजी भाटिया जातिके सङजन हैं। आप अपने समाजमें जिस प्रकार एक अप्रगण्य एवं विचारवान अगुआ समभे जाते हैं,उसी प्रकार बम्बईके व्यापारिक समाजमें भी आप बड़े प्रतिष्ठित एवं व्यवसाय कुश्छ नेता माने जाते हैं। आपका जनम सन् १८५८में हुआ। आपने अपने व्यवसायी जीवनके प्रभात कालसे ही अपनी अनोस्त्री सूमका परिचय दिया। फल यह हुआ कि थोड़े ही समयमें आप यहांकी कितनीही व्यापारिक संस्थाओं के सदस्य और कितनी ही संस्थाओं के प्रमुख बनाए गए। यहांकी प्रतिष्ठित फर्म मुलजी जेठा कम्पनीके सीनियर मैने जरके रूपमें आप समस्त फर्मका कार्य संचालन करते हैं। आप एक सफल मिल मालिक एवं सिद्ध हस्त व्यापारी हैं। आप समयकी प्रगतिके अनुसार राजनैतिक क्षेत्रमें भी माग होते हैं। यही कारण है कि यहांकी प्रतिष्ठित व्यवसायी संस्थाने आपको अपना प्रतिनिधि बना बम्बई कोंसिलमें भेजा है, आप भारतीय व्यवसाय और उसकी अर्थवृद्धिके लिये सदैव संकोच रहित होकर सरकारसे मिडते हैं। आप यहांकी मिल ऑनर्स एसोसिएशन एवं इन्डियन मर्चेट चेम्बर नामक प्रसिद्ध व्यापारिक संस्थाओंके जीवित कार्यकर्ता एवं सदस्य हैं। आप इन्डियन मर्चेएट चेम्बरके सन् १९२१ और सन् १६२५ में प्रसिडेंट भी रहे हैं। आप स्थानीय स्वान मिल, तथा गोल्ड मुहर मिलके डायरेकर तथा यहांकी अन्य कितनी ही ज्वाइंट स्टांक कम्पनियोंके डायरेकर हैं, लाल जी नारायण जी कम्पनीके मालिक हैं। मूल जी जेठा मारकीट चौकमं आपकी कपड़ें की दुकान है। आपका आफिस ईवर्ट हाऊसमें है।

इनके ऋतिरिक्त बम्बईमें और भी कई बड़े २ प्रतिष्ठित मिल मालिक हैं। पर चेष्टा करनेपर भी हम उनका परिचय न प्राप्त कर सके इसका हमें खेद है। वैसे तो कई मिल मालिकों और एजेंटोंकी नामावली हम पीछे मिलोंके परिचयमें दे चुके हैं।



# [ दूसरा माग ]

### necessor

यू॰ पी॰ और पञ्जाबके प्रतिष्ठित न्यापारियोंका चमकता हुआ एलबम, १००० तस्वीरों का अपूर्व वायक्कोप, न्यापार साहित्यकी अद्भुत सामग्री, संसारकी तमाम भाषाओं में एकहीं ग्रन्थ, भावी सन्तानोंके लिये अद्भुत स्मृति उपहार ।

### बहुत ही शीघः-

कृपा करके यू० पी० और पश्चाबके व्यापारी अपने फोटो, अपना जीवन चरित्र, अपना व्यापारिक परिचय और अपनी दुकानों तथा सार्वजनिक कार्योंका विवरण भेजनेकी कृपा करें।

कामशिय प बुक पब्लिशिंग हाऊस भानपुरा (इन्दौर)

# बैंकर्स BANKERS.

### वेंकिंग-विजीनेस

(सराफी व्यापार)

परिस्परिक व्यापारिक सुबिवाके लिए, बाजारके नियमके अनुसार व्याज लेकर, साख (credit) पर, अथवा जमीन, जेवर, मकान, मिल्कीयत, प्रामेसरीनोट, इत्यादि पर कपया देने लेनेका जो व्यवसाय होता है, अथवा एक स्थानसे दूसरे स्थानपर कपया भिजवाने या मंगवानेके लिए, हुण्डी चिट्ठी या एक्सचेंज बिलका जो व्यवहार चलता है उसे अप्रे जीमें बेंकिंग बिजीनेस और हिन्दी भाषामें सराफी-व्यापार कहते हैं।

किसी भी व्यापार प्रधान देशके लिये, बेंकिंगका बिजीनेस उतना ही आवश्यक है जितना किसी युद्ध प्रधान देशके लिए बारूद, गोला या शक्षास्त्रकी सामग्री आवश्यक है। सच बात तो यह है कि बिना बेंकिक्क-व्यवसायके विकसित हुए किसी देश अथवा शहरकी व्यापारिक उन्नित हो ही नहीं सकती। जो देश प्राचीन कालमें व्यवसाय प्रधान रहे हैं, उन देशों में बेंकिंग बिजीनेसका अस्तित्व भी अवश्य पाया जाता है। हमारे देशमें भी पूर्वकालमें सराफी व्यवसाय काफी तादादमें प्रचलित था। उस समय चीन, जावा, सुमात्रा, ईरान, इत्यादि देशोंसे यहां के बने हुए मालका एक्सपोर्ट (निर्यात) सौर वहां के मालका इम्पोर्ट (आयात) होता था। इस आने जाने वाले मालकी भुगतावन लिए इन देशोंके बीचमें हुएडीका व्यवहार प्रचलित था। कौटिल्यके अर्थशास्त्र, शुक्रनीति तथा और मी प्राचीन अर्थशास्त्र सम्बन्धी प्रन्थोंमें इस व्यवसायके सम्बन्धका विवरण पाया जाता है।

फिर भी यह निश्चित है कि वर्तमान युगमें इस व्यापारका रूप जितना प्रामाणिक सौर विकसित होगया है उतना पूर्वकालमें नहीं था। इस युगके बेंकिंग व्यवसायका उन्नत स्वरूप आधु-निक बेंकों में दिखलाई देता है।

बैंक—एक या एकसे अधिक व्यक्तियोंकी समिमिलित पूंजीसे स्थापितकी हुई जो संस्था एक निश्चित स्थानपर अपना आफिस खोलकर उचित व्याजपर लोगोंके सिक जमा रखती है और उन्हीं सिककोंको कुछ अधिक व्याज लेकर दूसरे व्यापारियोंको उनकी साखपर, या उनकी किसी स्थावर, जङ्गम सम्पतिपर कर्ज देती हैं ऐसी संस्थाको बैंक कहते हैं इस प्रकारकी बैंक देशी तथा परदेशी हुण्डियोंको भी अपनी उचित फीस लेकर खरीदती तथा बेचती है। और बैंकोंके शेअर, गवर्नमेन्ट

पेपर, डीवीडेंग्ट वारण्ट, इत्यदिको बटाकर उनको अपने माहकोंके खातेमें जमा करती हैं और यदि उन्हें आवश्यकता हो तो उनके लिए खरीद भी देती हैं। इस प्रकार की बैंकें संसारमें स्थान २पर खुळ गई हैं। भारतवर्ष में भी कई बैंकें काम करती हैं, जिनका परिचय आगे दिया जायगा।

इन बैंकोंकी वजहसे, अथवा इस प्रकारके बैंकिंग व्यवसायसे व्यापार करनेवालोंको अत्यन्त सुविधाएं होती हैं: उनके मार्गकी बहुतसी फठिनाइयां नष्ट हो जाती हैं। इस व्यवसायके द्वारा उनका बहुतसा खचे बच जाता है। उदाहरणार्थ एक व्यापारी यहांपर खपनेवाला माल बाहरसे मंगाता है, और दूसरा व्यापारी अपना माल यहांसे बाहरी देशों को मेजता है। यदि बैकिक्क व्यवसाय न हो तो पहले व्यापारीको मी मंगाये हुए मालका रूपया मनीआर्डरसे वहांकी कम्पनीको भेजना पड़ता, और दूसरे व्यापारीको भी अपने भेजे दूए मालका रूपया वहांसे मंगवाना पड़ता। इस प्रकार रुपयोंके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होनेवाले सामान पर केवल मनीआर्डरका खर्च ही कितना लगता, यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं। मगर बेंकिंग व्यवसायके प्रचलित होनेपर यह सब कठिनाई और स्वर्च एकदम बचगया है। आप अपना माल जापान, अमेरिका, इंग्लैण्ड कहीं भी भेज दीजिए जिस व्यक्तिको माल भेजा है उसपर एक हुण्डी लिखकर किसी दलालको दे दीजिये। बस वह दलाल जाकर आपकी हुण्डी उस व्यापारीको वेच देगा जिसके यहां उस देशसे मालका इम्पोर्ट होता है वह व्यापारी आपकी हुण्डीके रुपये आपको चुकाकर, उसे अपने आदितयेके पास भेजदेगा, और वह आढितया आपके आढितियेसे अपने रूपये मंगवा लेगा। हिसाब साफ हुआ, न आपको तकलीफ हुई न आपके आढतियेको । हां, इतनी बात अवश्य है कि यदि बाजारमें हुण्डीकी आमद्से खप अधिक हुई तब तो आपको बाजार भावसे कुछ पैसे अधिक मिल जायंगे, और यदि खपतसे आमद अधिक हुई तो कुछ पैसे बट्टे के कट जाएंगे। बैंक मी इस प्रकारकी हुण्डियां उनकी फीस लेकर लेते वेचते रहते हैं जिससे इस कार्य्यमें और भी सुविधा हो जाती है।

## बिल आफ एक्सचेंज परदेशी हुएडी-

जिन देशों में एक ही प्रकारके सिक्के प्रचलित रहते हैं उन देशों के बीच जिन पुर्जी के द्वारा देन लेनका व्यवहार होता है उन्हें परदेशी हुण्डी कहते हैं। मगर जिन देशों में भिन्न २ प्रकारके सिक्कों प्रचलित हैं उन देशों के बीच लिखे जानेवाले इस प्रकारके कागजों को बिल आफ एक्सचें ज कहते हैं। इन बिलों में चौर परदेशी हुण्डियों में कुछ अन्तर होता है। ये बिल बें कों के द्वारा ही आते जाते हैं। बाहरी देशों के जो व्यापारी यहांपर माल भेजते हैं वे मालको रवानाकर यहां के व्यापारी (माल मंगानेवाले) के नामकी हुण्डी या बिल, उस मालकी रसीदके साथ यहां के बैंक पर भेज देते हैं। यह बेंक बिल आते ही उसपर यहां के व्यापारी की सही ले लेता है। इस सही के हो जानेपर वह व्यापारी उस बिलमें लिखी हुई निश्चित अवधिक भीतर उस बिलका हपया भरदेन के लिए बाध्य हो जाता है।

धीर वह रसीद उसे देदी जाती है। इस रसीदको दिखाकर वह जहा जपरसे श्रपना माल ले धाता है। इस बिलपर सही होजानेके पश्चात्, जबतक उसकी मुद्दत पूरी नहीं होती, तब तक वह नोटोंकी तरह मिन्न २ व्यापारियोंके पास आता जाता रहता है और मुद्दत पूरी होनेपर वह उस व्यापारीके पास धा जाता है जिसे रूपया देकर वह व्यापारी लेलेता है।

इस प्रकार दुनियाके सब देशों के बीच बिल आफ एक्सचें जके द्वारा लेनदेनका काम चलता है लेकिन इस प्रकारके व्यवहारमें बड़ी सावधानी रखने की आवश्य कता पड़तो है साधारणत्या ऐसा होता है कि जिस देशसे माल आता है उसी देशसे सीधा बिल आफ एक्सचें जका व्यवहार करनेमें सुभीता होती है। मगर कभी २ ऐसा होता है कि सीधे उस देशके सिक्के के भावमें रुपया भरनेसे माव अधिक पड़ता है, मगर यदि वही रुपया दूसरे देशके सिक्के द्वारा भरा जाय तो उसमें भाव सस्ता पड़ता है। उदाहरगार्थ हमें फ़्रान्स देशके क्रांक नामक सिक्के में मूल्य चुकाना है। अब कल्पना कीजिए कि हमारे देशके एक रुपयंके बदलेमें ६ फ़्राङ्क मिलते हैं, मगर इंग्लंग्डके एक पौण्डके बदलेमें ८६ फ़्राङ्क मिलते हैं, इधर हमारे देशमें एक पौण्ड तेरह रुपयेमें मिलता है। यदि हम रुपयोंके द्वारा बहांका बिल चुकावेंग तो तेरह रुपयोंके बदले केवल ७८ फ़्राङ्कका बिल चुकावेंग तो तेरह रुपयोंके बदले केवल ७८ फ्राङ्कका बिल चुकागा, मगर उन्हीं तेरह रुपयोंसे एक पाएड लेकर उसके द्वारा हम वह बिल चुकाए गे तो ८६ फ्राङ्कका बिल चुक जायगा। इसी प्रकारका अन्तर और २ देशों के सिक्कोंमें भी कभी २ रहा करता है। जो व्यापारी सब देशोंके सिक्कोंपर दृष्टि रखकर इस प्रकारके बिल चुकाता है उसे कभी २ बड़ा लाभ हो जाता है। इस प्रकारके एक्सचें कल सम्बन्धी काच्योंमें इस प्रकारका कार्य्य करनेवाले बेंड्कों तथा दलालों के द्वारा हुएडीका कार्य्य करवाना विशेष अच्छा है।

## परदेशी हुएडा के भेद

इस प्रकारकी परदेशी हुिएडयां तीन प्रकारकी होती हैं। (१) डी॰ टी॰ (तुरन्त सिकरनेवाली) (२) टी॰ टी॰ (तारके द्वारा भेजी जानेवाली (३) साइबिल (मुद्दती) यह हुएडी लिखी हु मुद्दत और प्रेसके दिनोंकी मियाद पूरी हुए पश्चात् सिकरती है। (४) बिल आफ कलेक्शन, वह कह लाता है जो मालके डाक्यूमेण्टके साथ उसकी कीमतका बिल बनाकर दिया जाता है। इस प्रकारके बिलका रुपया वहाँसे वसूल हो जानेपर मिलता है।

## देशी हुएडी

देशों हुण्डी चार प्रकारकी होती है। (१) शाहजोग हुण्डी (२) नामजोग हुण्डी (३) धणीजोग हुएडी और (४) फरमानकी हुएडी। इन सब प्रकारकी हुण्डियोंका परिचय प्रायः सब व्यापारी जानते हैं अतः इन का यहांपर विस्तारपूर्वक वर्णन करना व्यर्ध है। फिर भी जो सज्जन इस बिषयका विशेष झान प्राप्त करना चाहें उन्हें मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स, और बम्बई सराफ़ एसोसियेशनकी नियमावली मंगाकर पढ़ना चाहिए।

#### वैंकोंका इातिहास

बम्बईके इतिहासमें सबसे प्रथम बैंकका यदि परिचय कभी मिलता है तो वह सन् १७२० ई० में ही। इसके पूर्व बैंक नामकी कोई वस्तु मी न थी झौर न उसके स्वरूपकी किसी प्रकारकी करपना ही की गयी थी। सन् १७२० ई० के दिसम्बर मासमें ईस्ट इिएडया कम्पनी और नगरकी साधारण प्रजाके लाभकी टिप्टिसे एक बैंककी स्थापना की गयी। ईस्ट इिएडया कम्पनी और नगरकी साधारण प्रजाके लाभकी टिप्टिसे एक बैंककी रथापना की गयी। ईस्ट इिएडया क्पनीने अपनी रोकड़से र लाखकी रक्म निकाल कर बैंकको प्रारम्भिक पूंजीके रूपमें दी और इस प्रकार 'बैंक आफ बाम्बे" नामके प्रथम बैंकका जन्म हुना। इस बैंककी सुज्यवस्थाका प्रबन्ध भार बम्बई सरकारके हाथमें दिया गया। बैंकमें १००) रु० की रक्म जमा करने वालेको बैंक एक दुगानी दैनिक व्याज देनी थी। यदि बैंक किसीको ऋग देनी तो वह ह प्रतिशत व्याज के अतिरक्त एक प्रति शत व्याज वेनी थी। यदि बैंक किसीको ऋग देनी तो वह ह प्रतिशत व्याज पर बैंक रुपये कर्ज देनी थी। लगभग २४ वर्ष तक इसी प्रकार बराबर काम होना गया परन्तु बैंकने कोई उक्तेखनीय उन्नित नहीं की। कल यह हुन्हा कि इस प्रयोगसे लोग उदासीन हो चले और प्रबन्धमें भी शिथिलता आ गयी। सन् १७४४ ई० के लगभग १००३१३) रु० बैंक की रक्ममेंसे छधार खातेमें निकल चुके थे। इस रक्ममेंसे केवल ४२६००) रु० की रक्म हो वसूल हो पायी। सरकारने लाल चेप्टा की परन्तु उदासीनता दूर न हुई और अन्तमें सन् १९६८ में इस बैंकने अपनी जीवन लीला समाप्त की। इस प्रकार प्रथम बैंककी समाप्ति हुई।

यहां के सराफ — इस १८ वीं शताब्दी में बँकने फिर जोर माग, परन्तु उसे सफलता प्राप्त न हुई। १६ वीं शताब्दी में इतिहास से पता चलता है कि इस नगरमें लगभग १०० हिन्दू महाजन सराफी का व्यवसाय खूत्र जोरों से करते थे। १८ वीं शताब्दी में भी यहाँ के हिन्दू महाजनों का व्यवसाय अच्छी उन्तत अवस्था में था। जिस समय 'बँक आफ बाम्बे' नामक बँक की स्थापना हुई थी उस समय भी ये लोग बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा से देले जाते थे। इतके पास पर्याप्त पूंजी थी अतः इनकी हुए डीकी प्रतिष्ठा समस्त भारत में थी। सन् १८०२ ई० में सेठ पेस्तमजी बोमनजीने सरकारको आर्थिक सहायता दी। इसी प्रकार स्थानीय बाजार गेट स्ट्रीटके निवासी आत्माराम भूखनने भी सरकारको मुक्तहस्त आर्थिक सहायता प्रदान की। उस समय इस पीढ़ी की ख्याति काका पारत की पीढ़ी के नामसे थी।

सेविक देंक इस परिश्यितिमें साकार चुप बैठ न सकती थी। सन् १८३५ ई० में उसने एक

ॐ ४स समयके महाजनोंने बंगोलाज आबी (चन्द का नाम सबते आधिक उन्हें खनोय है। बां तो कितने ही महाजनोंने समय समयपर मरकारको आधिक सहायता दी है परन्तु इन्होंने भारतीय विष्णवके समय भी बंगाझ परकार को पर्यास प्रार्थिक सहायता दी थी।

सेविंग बेंककी भी स्थापना की। ज्यों २ यह द्वीप पुंज उत्सित करना गया त्यों २ यहांका व्यवसाय वाणिज्य भी उत्सित कर अपना वृद्धि और पुष्टि करता गया। इस उत्सित शील युगमें पूंजीकी व्यवस्थाकी और समीकी दृष्टि गयी और वेंककी आवश्यकता सभीको समान रूपसे खटकने लगी। फल यह हुआ कि सन् १८४० ई० में पुनः वेंककी स्थापना हुई। इसका नाम भी बेंक आफ बाम्बे रक्खा गया। इसने ५२, २५, ०००) क० की पूंजी से कार्यारम्भ किया। इस प्रकार सन् १८४० ई० से पुनः इस भीर कार्य होना आरम्म हुआ और वहते २ इतना बढ़ा कि आज यहां वेंकोकी भरमार हो पड़ी है। इस बेंकने उन्नतिकी और दृहतासे पर उठाये और कुछ ही समयमें अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। इसकी देखा देखी सन् १८४४ ई० में ओरियन्टल बेंकिंग कार्पोरेशनने भी अपनी एक शाखा यहां खोली। सन् १८६० ई० तक कमशियल वेंक, चार्टर्ड वेंक, सेन्ट्रल बेंक आफ वेस्टर्न इरिडया,चार्ट्ड मर्केन्टाइल, और आगरा एएड यूनाइटेड सरविस नामक कितनी ही वेंकें खुल गयी। इसी बीच अमेरिकन सिविल वार नामक घरेलू युद्ध अमेरिकामें छिड़ गया और अमेरिकन रहेका अकाल पड़ गया। अतः लंकाशायर (इंग्डेंजड) के कारखाने भारतकी रहेके आश्रित हो गये। जिससे भारतका व्यवसाय चमक उठा इस कालमें यहांपर सब मिलाकर लगानग ३१ वेंके बम्बईमें स्थापित हो चुकी थीं।

इस प्रकार बैं कोंका यहां जन्म हुन्ना और वास्यकाल व्यतीत कर बैंकोंने युवावस्थामें पदार्पगा किया । इस समय निम्न लिखित बैंकें यहांपर श्राधिक प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। अत: उनका संक्षिप्त परिचय हम यहां दे रहे हैं:—

# वैक्स

## इलाहाबाद वैङ्क

यह बैङ्क सन् १८६५ ईस्वीमें स्थापित हुआ था। इसकी इमारत बम्बईमें इलाहाबाद बेङ्क बिल्डिङ्कके नामसे विख्यात है। यह एपैलो स्ट्रीटमें है। आजकल यह बैङ्क पी० एण्ड० ओ० बैङ्किङ्क कारपोरेशन लिमिटेडमें सम्मिलित कर दिया गया है। इसका निश्चित मूल्यन ४०,००,००० है। वसूल मूल्यन ३४,५०,००० और रिजर्व फण्ड ४४,५०,००० है। इसका हेड आफिस कलकत्तामें है। इसकी मुख्य २ शाखायें —बम्बई, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, लाहोर, रावलपिन्डी, नागपुर और पटना में है।

## ईम्पारियल बेंड्स और इण्डिया

बङ्गाल बेङ्क, मद्रास बेङ्क. और बम्बई बेङ्क, इन तीनों बेङ्कोंके मिश्रणसे सन् १६२१ के जनवरी मासमें इस बेङ्कका जन्म हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सोनेकी अमानतको सुरक्षित रखना है। इस बेङ्ककी लगभग १२५ शाखाएं सारे भारतमें भारतीय गवर्नमेन्टसे किये हुए करारके अनुसार, भिन्न २ शहरों, बन्दरों, और व्यापारिक केन्द्रोंमें स्थापित की गई हैं। जिनमेंसे मुख्य २ के नाम इस प्रकार हैं—बम्बई, इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास, आगग, धनवाद, अजमेर, इन्द्रोर, उज्जेन, खण्डवा, जेपुर, अमृतसर, बङ्गलोर, बनारस, कालिकट, ढाका, दार्जिलङ्ग, ग्वालियर, जमशेदपुर, जोधपुर, जवलपुर, लाहोर, लखनऊ, लुधियाना, मदुरा, माण्डले, मळलीपट्टम, नागपुर, नासिक, रङ्गून, गवलपिण्ड, शिलाङ्ग, शिमला, सूरत, श्रीनगर इत्यादि।

यह वैङ्क सरकारी खजानेको भी सन्दालता है और आवश्यकताके समय सरकारको उचित व्याजपर रुपया भी देता है।

> इसका निश्चित मूलधन, ११,२५००,००० वसुल मूलधन, ३० जून १९२७ तक ५,६२,५०,००० रिजर्व फण्ड, ५,००,००० शोअर होल्डरोंपर ५,६२,५०,०००

इसका लन्दन आफिस — २२ ओल्ड ब्रांड स्टीट इ० सी० २ पर है।

## इम्पीरियल वैक्क ऑफ परसिया

यह १८८९ में राजकीय चार्टर द्वारा स्थापित हुआ था। इसका वसुल मूलधन, ६५,०००० पौरह है। रिजर्व फण्ड ५२०,०००, पौण्ड है। मालिकोंके पास १००,००० पौण्ड है। इसकी मशहूर शाखाएं परिसया, सुलताना बाद, इराक, मेसोपोटामिया, बगदाद तथा बम्बईमें हैं।

## इंडिया बैक्क लिमिटेड

बैक्क श्रांफ इण्डियाका जनम सन् १६०६ ईस्वीमें हुआ था। इसकी स्थापना सर सैसून डेवीड बैरोनेटके उद्योगसे हुई थी। आपने इसकी सफलताके लिये आजीवन प्रयन्न किया। यहां तक कि अपने जीवनके श्रान्तिम दिनोंमें भी इन्होंने इसके लिये कठिनसे कठिन परिश्रम किया। इसका पूर्व सञ्चालक मण्डल सभी जातियोंके प्रतिनिधियोंसे बना हुआ था। इसमें सर सैसून डेविड, सर फूडिरिक कौफ्ट, सर कावसजी जहांगीर, मि॰ आर॰ डी॰ टाटा, मि॰ गोवर्धन दास खटाऊ, सर लालुभाई सामलदास सी॰ आई॰ ई॰, मि॰ खेतसी खंसी, से॰ रामनारायन हरनन्द राय रहया, मि॰ जे॰ एच॰ दानी, मि॰ नूरदीन और सर इब्राहीम रहीम तुल्ला सी॰ आई॰ई॰ थे इनके अतिरिक्त मि॰ ए॰ पी॰ स्ट्रीक्नफेलो इसके मैनेजर बनाए गए। इन्होंने बैक्कि सफलताके लिये बहुत ही उद्योग किया। इसकी रजिस्ट्री १८८२ के कम्पनी एकट ६ के अनुसार हुई थी।

इसका वसूल मूलधन २००,००,०००, रिजर्व फन्ड ७६,००,०००

इसके तारका पता "स्ट्रीजेन्ट" बम्बई है फो॰ न॰ २००१०, पो० बॉ॰ २३८ है। इसकी मुख्य शाखाएँ— बम्बई कलकत्ता आहमदाबाद में। इसका बम्बईका पता—ओरियेन्टल बिल्डिंग् स्ट्रोनेड रोड है,

## इस्टर्न बैंक लिमिटेड

इसका सम्बन्ध इन्नलैन्डसे हैं। इसका निश्चित मूल्धन २,००००० पौण्ड है जो २,००००० हिस्सोमें विभक्त किया गया है। वसुल धन १,०००,००० पौण्ड है। इसका हेड आफिस लन्डनमें हैं और इसका पता कासवी स्कायर बीशोप्सगेट लन्दन ई० सी० है। इसकी मशहूर शाखाएं —आमरा, बगदाद, कलकत्ता, बम्बई, करांची, कोलम्बो, मद्रास और बसरतमें है। इसका बम्बईका पता चर्चगेट हार्नवीरोड है, तारका पता "इस्टराइट" फो० नं० २००५३ और पो० वो० नं० २१६ है।

इन्डिस्ट्रियल बेंक्स ऑफ वेस्टर्न इन्डिया लिमिटेड

इसका बम्भईका पता रेडीमनी मंनशन चर्च गेट स्ट्रीट फोर्ट है।

#### करांची बैक्क लिगिटेड

बम्बईमें इसका श्रेंच ऑफिस है। इसका पता इक्जामिनर प्रेस विलिंडग मेडोस्ट्रीट फोर्ट है। इसकी शाखाएँ हैदराबाद, और लरकाममें हैं।

## 'कौम्भेटोइर नेशनल डिसकाऊंटेड पेरिस

यह बैंक फ्रांसवालोंका है और इसका सम्बन्ध भी वहींसे है। इसका मृल्धन २४,०००० ०००, फ्रोंक हैं जो कुछ अदा हो चुका है। इसका हेड ऑफिस पेरिसमें है और उसका पता १४ रूबर्गरी पेरिस है। बम्बईमें इसका दफ्तर २४ ब्रूसस्ट्रीटमें है। फोन नं० ४५ है। इसकी शास्त्राएं लन्दन मैन्चेस्टर लीवरपूल, सीडनी (आस्ट्रेलिया) बंबई और एलेकजैंड्रिया है।

#### ग्रीनले एण्ड कम्पनी लि॰

इस कंपनीका भी सम्बन्ध इक्कुलैंग्डसे हैं। श्रव यह नेशनल प्रांविन्शियल बैंक लिमिटेडमें सिम्मिलिन कर ली गयो है। इसका पता निकलरोड वेलाई स्ट्रीट है। इसका हेड आफिस लन्दनमें ५४ पारिलियामेन्ट एस० डब्ल्यू, आई० है। इसको शाखाएं बम्बई, कलकत्ता, दिली, लाहौर, पेशावरमें है। तारका पता प्रीनडले। फो० न० २२२१२ और पो० बा० नं० ६३ है।

## चार्ट दे बैंक्क ऑफ इण्डिया, आस्ट्रे लिया एण्ड चीन

इसका दफ्तर बंबईमं एसप्लेनेड रोडमें है और इसका हेड आफिस ३८ विशोप्स गेट लन्दन ई० सी० २ है। इसका जन्म १८५३ में हुआ था। ६०००० हिस्सेदारोंके हिस्से इस बैंकमें हैं। हर एक हिस्साप पो०का था इस प्रकार इस बैङ्कका कुल धन ३.००००० पौ० है, इसका रिजर्व फण्ड ४,००००० पौ० है। इसकी मशहूर शाखाएं बम्बई, अमृतसर, कलकत्ता, कानपुर, दिली, मद्रास, हांगकांग, न्यूयार्क, पेकिंग, पेशावर, रंगून, सिंगापुर, टोकियो, केंग्टन, और शंघाई हैं।

#### तितम्बी बैंक

यह एक जापानी बैक्क है, इसका हेड ऑफिस तेपेततेवारमें (फारमोसा) है। इसका बंबईका आफिस स्टैन्डर्डबिल्डिंग हॉनंबी रोड फोर्ट है। इसकी मशहूर शाखाएं जपानमें टोकियो, श्रोसाका इत्यादि, चीनमें शंघाई, केन्टन, इत्यादि। जावामें भी इसकी शाखा हैं। इनके अतिरिक्त लन्दन, न्यूयार्क, हांगकांग, सिंगापुर, बम्बई और कलकत्तामें भी इसकी शाखाएं हैं।

#### नेशनल बेक्क आफ इण्डिया

यह बैंक जरूरत पड़नेपर ब्रिटिश, इस्ट अफ़्रिका और उनन्डाकी सरकारको रूपथा देता है। यह बंबईमें एसप्लेनेड रोडपर है। छन्दनका इसका पता ७६ विशीप्सगेट छन्दन ई० सी० २ है। इसकी मशहूर शाखाएं बंबई, कछकत्ता, करांची, रंगून माण्डले, कोलंबी, और मोस्बासा है। इसका स्वीकृत धन ४,०००,००० पौ० वसुल धन, २,०००,००० पौ० झौर रिजर्व फण्ड २,६००,००० पौ० है।

## नेशनल टिली वैक्क आफ न्ययार्क

इसका बंबईका पता १२-१४ चर्चगेट स्ट्रीट बंबई है। इसका हेड ऑफिस ५५ बालस्ट्रीट न्यूयार्क है। इसकी श्रविभाजित खौर बचत पूंजी १, ४३,७७६,६४५ है। इसकी हिन्दुस्तानकी शाखाएं बंबई, कलकत्ता और रंगूनमें हैं।

## बडोटा बैंक लिमिटेड

बडोदाका बैंक बहांके महाराजाके कर्मचारियोंके द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। इसकी छोगोंमें बहुत ही ज्यादा साख है। इसका प्रवन्ध दो कर्म चारियों द्वारा किया जाता है। मि० सी० ई॰ रेन्डल इसके अध्यक्ष हैं और इनके सहकारी मि० सी० जी० कौलिंग्स हैं। सर विद्रलदास थैकरसी और सर लालू भाई सामलदासके कारण इसकी विशेष ख्याति हो गई। इस वैंककी आर्थिक स्थित नीचे दी जतो है।

वसूल धन

£000000

उधार धन

3000000

रिजार्व फण्ड

22,40000

हेड आफिस मन्डावी, बडोदा

हार्नावी रोड

मुख्य शास्त्राएं :-वंबई, अहमदाबाद, सूरत, पाटन, भावनगर, द्वारका इत्यादि ।

## बैंड्डो नेसिबोनल अल्टा मैलो

इस बैंकका जन्म १८६४ ईस्वीमें हुआ था। यह पोच् गालवालांका बैंक है। इसका हेड भौंफिस लिस्वनमें है। इसका वसूल मूल धन ५०,०००, ००० रू० है और रिजर्व फन्ड ४२, ०००, ०००, रु॰इसका बंबई दफ्तर स्प्लेनेड रोड पर है।

## ''बम्बई मचेंट्स बैङ्क

इसका पता ७६ एपोलो स्ट्री० फोर्ट० है। इसका निदिचत मूल धन १००, ००, ०००, रिजर्व फःड ३,० ३, २४० है।

## मर्फण्टाइल बेङ्क ऑफ इंडिया लिमिटेड

बम्बईका पता नं ५२-५४ एसप्लेनेड रोड है। इसका हेड आफिस १५ मेस चर्चस्ट्रीट लन्दन है। इसकी शाखाएं बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कोलंबो; हांगकांग मद्रास, न्यूयार्क, रंगून, शिमला, और अन्य स्थानोंपर हैं।

## मोरवी बैंक लिामेटेड

इसको पूंजी १५,०००,०० ६० है। यह एक बम्बईके साधारण बंकांमेंसे है, इसका पता वेस्टर्न बिल्डिंग स्ट्रेनेड रोड फोर्ट बम्बई है। इसकी भारतमें और कोई शाखा नहीं है।

## लायड्स बैंक

इसका सम्बन्ध इङ्गर्लंडसे है। बम्बईका इसका पता चौकसी बिल्डिङ्ग हॉर्नबी रोड बम्बई है। इसका निश्चित मूज्यन ७४, ०००,००० पों है। रिजर्व फाड २० ००० ००० पोंड जमा किया हुन्मा धन २५३ ३४ ४० पों है। इसकी शाखाएँ कलकत्ता, बंबई, करांची, रंगून, दिल्ली, शिमला, श्रीनगर इत्यादि स्थानों में हैं।

## सेन्ट्रल बैंक आफ इणिडया लि॰

इस बैङ्क की सफलताका श्रेय सर फिरोज शाह मेहताको दिया जा सकता है, यह उन्हीं के कठोर परिश्रमका फल है कि इस की इतनी उन्नित हो पाई। इन्होंने जिनना परिश्रम राजनीतिमें किया उससे कम व्यवसायिक धन्धोंकी ओर नहीं किया। इस वैंक के यही चेयरमैन थे। इनके बाद सर फिरोज सेठनाके उत्तरदायित्वमें यह बैंक झा गया। इन्होंने इस बैंक की केवल पुरानी साखको ही नहीं रखा बल्कि इस की बहुत ज्यादा उन्नित की। टाटा इन्डसिट्यल वेंक के इस में मिल जाने से इसकी आर्थिक स्थिति बहुत हो ज्यादा बढ़ गई है और इसी कारण इसकी बहुतसी शाखाएं इस प्रेसि-इन्सीके बाहर बहुत बड़े २ एवं मामूली शहरों में खुउ गई हैं। यद्यपि इस वेंक का जनम केवल पारसी पूंजीसे हुआ था और इस का सम्बालन भी उन्हीं लोगों के उद्योग एवं साहस वे हुआ तथापि हिन्दुस्थानी वेंकों में इस की सबसे अधि क साख है। इस के प्रवन्ध कर एत० एन० पोखनवाला हैं। इसके सुप्रवन्ध भी वेंककी बहुत कुल उन्नित हुई है। इसका दफ्तर रहे ने ड रोड फोर्ट बम्बई है। इसके तारका पता "सरटेन" "Certain" है। फोन नं० २२०६५।

चन्दे द्वारा प्राप्त धन—

क् ,३६०००००

वसूल धन—

१ ६८००००

रिजर्व फन्ड —

8 000000

इसकी मुख्य २ शाखाएं निम्न लिखित हैं :—

बम्बई, मद्रास, रंगून, करांची, कलकत्ता, अमृतसर, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, आसन-सोल, श्रहमदाबाद, इत्यादि हैं।

इसकी विदेशी शास्त्राएँ — छन्दन, वर्छिन, न्यूयार्क ।

## हे। क्र कौक्र एण्ड संघाई कारपोरेशन

इसका सम्बन्ध होंग कोंगसे है और यहीपर इसका हेड आफिस है। बम्बईमें इसका

दफ्तर ४८ चर्च गेट स्ट्रोट फोर्टहै। इसकी निश्चित्र पूंजी ५०००००० पी०, वसूल पूंजी २०, ०००००० रिजर्भ फएड ६००००० पी० और चांदीका रिजर्व फएड १३, ५००००० और संस्था पकोंके पास Reserve liablity of proportion २०००००० पीं० है। इसकी शाखाएं बहुत देशों में हैं। बम्बई, कलकत्ता, हांक्को, हांक्ककोंक्क, कैन्टन, बम्बई, कलकत्ता, कोलम्बो, लन्दन, निजयार्क, पेकिक्क, रंगून, टोकियो और भिन्न २ स्थानों में हैं।

इन बैंकोंक अतिरिक्त निम्न लिखित बैंक्स और हैं:—

पंजाब नेशनल बैंक—मीन स्ट्रीट फोट

यूनियन बैंक आफ इंडिया अपोछो स्ट्रीट
बैंक आफ टेवान हानेबी रोड फोट

बंबई जनरल को आपरेटिव्ह बैंक अपोछो स्ट्रीट फोट

थामस कुक एएड सन हानंबी रोड

एम्पायर बैंक हानंबी रोड

इंटर नेशनल बैंकिंग कारपोरेशन चर्चगेट स्ट्रीट

किंग किंग एएड कंपनी हानेबी रोड
नेशनल बैंक आफ साउथ आफ़्रिका हानंबी रोड
नेशनल बैंक आफ साउथ आफ़्रिका हानंबी रोड
नेशनल फिनासिंग एण्ड कमीशन कापरिशन अपोलो स्ट्रीट
सोमीटोमो बैंक चर्चगेट स्ट्रीट।

योकोहामा स्पेशी वैंक हानंबी रोड।

# मारवाड़ी वेंकर्स

## मेसर्स ओंकारजी कस्तूरचन्द

इस फर्मका हेड ऑफिस इन्दौर है। इसकी बम्बईकी फर्मका पता—राजमहरू, भूलेश्वर है। यहां श्रीयुत मुनीम ध्रोच्छवलालजी काम करते हैं। इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित इन्दौर (सेंट्रल इंडिया) में दिया गया है।

## मेसर्स खुशालचंद गोपालदास

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जमनादासजी हैं। आप माहेश्वरी (मालपाणी गौत्र) जातिके सजन हैं।

इस खानदानका मूल निवास जैसलमेरमें हैं, पर बहुत समयसे जबलपुरमें रहनेके कारण जबल-पुर बार्लोंके नामसे यह कुटुम्ब विशेष प्रख्यात है।

इस फर्मका हेड ऑफिस जबलपुरमें हैं। बम्बईमें इसे स्थापित हुए ७५ वर्ष हुए। राजा गोकुल दासजी हाथों इस फर्मके व्यवसायको विशेष उत्तेजन मिला। राजा गोकुल दासजी बौर सेठ गोपाल दासजी दोनों भाई २ थे। पहिले आप दोनों भाइयोंका शामिल व्यवसाय सेवाराम खुशाल-चन्दके नामसे होता था, पर आगे जाकर दोनों अलग अलग हो गये, और यह फर्म दीवान बहादुर सेठ वहम रायजीके हिस्सेमें आई। आप माहेश्वरी समाजमें बड़े प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति माने जाते थे। आपका देहावसान हुए तीन चार वर्ष हुए। इस समय इस फर्मके मालिक सेठ जमना दासजी माल-पाणी एम० एल० ए० हैं। आप बड़े शिक्षित एवं सुधरे विचारोंके सज्जन हैं। आप ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव्ह असेम्बली (वाइसरायको कोंसिल) के मेम्बर निर्वाचित किये गये है। वर्तमानमें आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।



स्वर्धंठ गोपीसमजी टिकमाणी ( गोपीसम रामचन्द्र)



श्री • सेठ फ़ु ठवन्द जी टिकमाणो (गोपोराम रामवन्द्र)



श्री० संठ बजरंगदासजी (गोपीराम गमचन्द्र)



स्वर् संठ रामचन्द्रजी टिकमाणी (गोपीराम रामचन्द्र)

५ फिरोजाबाद-मसस गोपीराम रामचन्द्र T. A. Tikamani. यहांपर कमीशन सम्बन्धी काम होता है।

६ सिरवागंज—(मैनद्ररी)मे वर्ष गोपी राम रामचन्द्र T. A. Tikmani.

यहांपर गले तथा रुईका प्रधान व्यापार होता है।

७ मेनपुरी-मे सर्स गोपीराम रामचन्द्र }

यह फर्च रुई तथा गला खगेदकर शिकोहाबाद भेजती है। यहां आपका खास मकान है तथा जागीरदारों और तालु हे-दारोंसे लेनदेन होता है।

द राजगढ़ [बीकानेर] में सर्स गोपोशम वंत्ररंगदास

## मेसर्स चेनीराम जेसराज

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सीतारामजीके पुत्र श्री घनइयामदासजी हैं। आप अभी नाबालिंग हैं। आप अप्रवाल जातिके हैं।

इस खानदानका मूल निवासस्थान विसाऊ ( जयपुर स्टेट ) में है। इस दुकानको यहाँपर स्थापित हुए करीब ७० वर्ष हुए। पहिले पहिल इस फर्मको सेठ नाथूगमजीने स्थापित किया। आपके बाद क्रमशः सेठ रामनारायणजी, सेठ किशनदयालजी तथा सेठ सीतारामजीने इस फर्मका संचालन किया। सेठ सीतारामजीने इस फर्मको विशेष उत्तेजन दिया। आपने जनतामें अच्छी प्रसिद्धि पाई। इस फर्मकी ओरसे बम्बई ठाकुर द्वारमें हिन्दू गृहस्थोंके ठहरने और व्याह शादीके कार्योके लिये बाडी बनवाई हुई है। आपकी ओरसे बम्बईमें सीताराम पोद्वार बालिका-विद्यालय, मारवाडी औपधालय, मारवाडी सम्मेजन तथा विसाऊमें, विसाऊ कन्या पाठशाला, लायब्रे री, डिस्पेंसरी तथा एक लड़कोंका स्कूल चल रहा है। आपका स्वर्गवास संवत् १६७८ में हुआ।

सेठ सीताराम, यूनियन बैंकके डायरेक्टर थे तथा इसकी स्थापना भी आपने ही की थी। इसके अतिरिक्त आप एडवांस मिल तथा भ्रार० डो० ताता कम्पनीके डायरेकर थे।

इस फर्मका संबन्ध टाटाकी मिलोंसे बहुत पूर्वसे—ही सेठ नसरवानजी टाटाके समयसे है। सेठ नाथुरामजी उनके साथ भागीदारीमें चीनके साथ अफीमका व्यापार करते थे। इस प्रकारकी व्यापारिक हिस्सेदारीका सम्बन्ध सेठ किशनदयालजीके देहावसानके पश्चान्तक जारी रहा।

इस समय इस फर्मकी नीचे लिखे स्थानींपर दुकानें हैं।

यहां टाटा संसकी इंप्रेस मिल नागपुर, टाटामिल बम्बई र बम्बई—मेसर्ब चेनीराम जेसराज, कालबारेनी रोड T. A. Swarga. है। इसके अतिरिक्त यहांपर बैकिक्स एक्सपोर्ट, इस्पोर्ट तथा काटनका विजिनेस भी होता है।

२ श्रमृतसर - मेसर्का रामनारायण यहां ट्राप्टा संसकी मिलोंका कपड़ा बेचा जाता है। किशनदवाल। ३ कानपर ४ जबस्यार ४ देहस्री मे॰ नाथराम रामनारायग यहां आपकी एक पोइार जीनिंग फैक्टरी है। कपड़ेका व्यापार होता है। यहां आपकी एक मेगनीज (फौलाद)की खान हैं। ७ सतकस्पर व गुलहृद्दी बालाघाट ६ बम्बई-नाथराम यहां सिक्का बंध कपड़ेकी गांठोंका व्यापार होता है। रामनारायण धर्मराज गली मूलजी जेठा मारकीट १० बस्वई-नाधराम रामनारायबा यहांपर खुदरा कपड़ेका व्यापार होता है। चम्पागली, मूलजी जेठा मारकीट यहां एक्सपोर्ट-इम्पोर्टका काम होता है। ११ बम्बई-चेनीराम जेलराज यार्क विल्डंग फोर्ट 🤰 यहां टाटा संसकी एजन्सीका काम होता है । १२ बम्बई-मो॰ चेनीराम डेसराज टाटा बिल्डिंग फोर्ट

# मेसर्स जुहारमल मूलचन्द सोनी

इस प्रतिष्ठित फर्मका हेड आँफिस अजमेर है। वंबईकी फर्मका पना—अजसीका पाटिया, कालवादेवी रोड है। तथा आफिसका पना—जुरारपैलेस, कालवादेवी है। यह पैलेस आपहीका है। आपका विशेष परिचय चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है। बंबईमें आपकी फर्मपर बैंकिंग, हुंडी चिट्ठी तथा एक्सपोर्ट इम्गोर्टका काम होता है।

## मेसर्स तिलोकचंद कल्याणमल

इस फर्मके मालिकोंका निवास-स्थान इन्होरमें है। यहांकी फर्मका पता कल्याण भवन , कालवादेवी रोड है। यह फर्म यहांके प्रेनेट मिलकी एजंट है। इसका विशेष परिचय इन्होर (संटूल-इंडिया) में चित्रोंसहित दिया गया है।

## मेसर्स ताराचंद घनइयामदास

इस मशहूर फर्मका स्थापन सेठ भगवतीराम जीके हाथोंसे हुआ था उस समय आपका कुटुम्ब चूक्सें रहता था। महाराज सीकरके बहुत आप्रश्से सेठ चतुर्भु जजी (भगवती रामजीके व्र) चूक् छोड़क रामगड़में निवास करने लग गये। उस समय रामगड़के स्थान रर नोता नामक पएक गांव था, वहां इन्होंने ही सर्व प्रथम अपनी दो हवेलियां बनवाई।

सेठ चतुर्भु जजीने प्रथम मटिंडामें अपनी दूकान स्थापित की और वहांसे ३ बारको मुसा-फिरीमें बहुत सम्पत्ति उपाजित की। धारे २ इस कुटुम्बने अपने व्यापारको मालवा, मेवाड, और





स्व० सेट समनासयणजी पोद्दार (चेनीसम जेसराज) बस्बई स्व० सेट किशनद्यालजी पोद्दार (चेनीसम जेसराज







बम्बई तक बढाया। सेठ चतुभूजजीके पश्चान् उनके पौत्र सेठ ताराचन्द्रजीके पुत्र सेठ घुरसामलजी एवं हरसामलजीने इस फर्मके व्यापारको और भी विशेष उत्तेजन दिया। उस समय मालवा, बम्बई और मारवाड़ आदि स्थानोंमें इस फर्मकी सैकड़ों शाखाएं थीं। सुदृर चीन देशमें भी इस फर्मकी शाखा स्थापित की गई थी। उस समय दोनों माई रामगढ़ में ही रहकर सब दुकानोंका संचालन करते थे।

सेठ घुरसामलजीने मथुरामें राधागोविन्ददेवजीका मन्दिर बनवाया, और एसके स्थाई प्रबंध के हेतु बहुतसा गहना और जमीदारी खरीदकर मन्दिरको मेंट किया। इसके श्रतिरिक्त आपने रामगढ़में बद्रीनारायणजीका मन्दिर, धर्मशालाएं, कुएं श्रीर तालाब बनवाये। आपका देहावसान संबत् १६२५ में हुआ। श्रापने इस कुटुंबमें अन्छी ख्याति प्राप्त की थी।

सेठ घुरसामल जीके परचात् उनके पुत्र सेठ घनश्यामदास जी व्यवसायिक कार्य देखते रहे, धन्होंने भी काशी, मथुरा, प्रयाग आदि स्थानोंपर क्षेत्र ( सदावर्त ) एवं पाठशालाएं जारी कीं। आपका खर्गवास संवत् १६४० में हुआ।

सेठ घनश्यामदासजीके पांच पुत्रोंमेंसे (१) सेठ जयनारायणजी(२) सेठ लक्ष्मीनारायणजी और (३) सेठ राधाकुष्णजीका देहावसान हो गया है। आपके चौथे पुत्र सेठ केशवदेवजी वर्तमानमें अपना सव व्यापारिक भार अपने पुत्रोंपर छोड़कर हिन्दार निवास कर रहे हैं। सेठ जयनारायगजीका देहावसान, अपने पिताश्री के देहावसानके ५ दिन पूर्वही हो गया था। इन पांची भाइयों की धार्मिक कार्यों की ओर विशेष रुचि रही है। सेठ लक्ष्मीनारायणजीने मथुरामें बरसाना और नन्दगांवके बीच प्रेम निकुंज नामक स्थानमें श्री राधागोविन्दचन्द्रदेवजीका और वहां बहुत अधिक मूच्यके आभूपण भेंटकर सदावर्त, गौशाला, क्षेत्र, भौर संस्कृत पाठगाला स्थापित की जो अवतक चल रही हैं। आपने श्रपने जीवनमें मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं में करीब ५ लाख रुपयों की संपत्ति दान की है। आपका देहावसान संवत् १९४८ में हो गया। सेठ राधाक्वरणज्ञी श्रन्तिम समयमें चित्रक्रुटमें निवास करने लग गये थे और वहीं आपका संवत् १६७६ में देहावसान हुआ। सेठ केश बदेवजी तथा सेठ राधाक ब्लाजीने इस फर्मके वर्तमान व्यापारको अच्छा बढाया। वर्मा आइल कम्पनोकी भारतभरकी एजेंसी आपहीने स्थापित की और उसके प्रबंधके लिये कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं कराँचीमें दुकानें स्थापित की । आप दोनों भाइयोंक। व्यवसाय अभीतक शामिल ही चला आ रहा है। इस समय सेठ केशवदेवजी सब व्यापारिक काये अपने पुत्रोंपर छोड़कर हरिद्वार निवास कर रहें हैं। सेठ मुरलीयरजीने अपनी २१ वर्षकी आयुमें स्त्रीके देहावसान हो जानेपर भी द्विनीय त्रित्राह नहीं किया । तथा इस समय सांसारिक कार्योंसे विरक्त होकर आप गङ्गा तटपर निवास करते हैं।

वर्तमानमें इस फ़र्मके मालिक सेठ केशवदेवजी और उनके पुत्र कुंवर श्रीनिवासजी एवं कुंवर बालकृष्णलालजी पोद्दार एवं स्वर्गीय सेठ राधाकृष्णजीके पुत्र सेठ रघुनाथ प्रसादजी, सेठ जानकी प्रसादजी, सेठ लक्ष्मण प्रसादजी और सेठ हनुमान प्रसादजी हैं।

कुंबर श्रीनिवासजी तथा कुंबर बालकृष्णलालजी दोनों सज्जन बड़े समाजसेवी एवं सुधरे हुए विचारोंके हैं। आप अप्रवाल जातिके हैं। इस समाजकी उन्नतिमें आप अच्छी दिलचरपी लेते रहते हैं। हालहीमें बम्बईमें जो अप्रवाल महासभा हुई थी, उसकी स्वागतकारिणीके सभापति कुँबर बालकृष्ण लालजी थे।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ बम्बई-मेसर्स ताराचन्द घनश्याम- ) इस फर्मपर हुंडी, चिट्ठी, और बैंकिंगका व्यापार होता है तथा यहां वर्माधाइल क पनीकी भारतमरकी सोल एजंसी हैं। इस कंपनीका दास मारवाडी बाजार भारतभरमें जितना तेल खपता है वह सब इसी फर्मक द्वारा सफ़ाई होता है। भारतके प्रायः सभीबड़ २ रेलवे स्टेशनोंपर T. A. seth, po Har इस फर्मकी शाखाएं तथा एजिन्सयां कायम हैं। इस फर्म पर बॅकिंग हुएडी चिट्ठी और बर्मा कम्पनीकी सोल २ कलकत्ता—मेसर्स ताराचंद घन है त्यामदास T. A. Poddar १८ एजन्सीका काम होता है। मलिक्€रीट ३ मदास--मेसर्स ताराचंद धनश्याम " दास T. A. Poddar ४ इरांची - मेसर्स ताराचन्द्र धानश्याम ,, दास T. A. Poddar

## मेसर्स नैनसुखदास शिवनारायण

इस फर्मके मालिक श्रीजयनागयणजी डागा बीकानेर रहते हैं। वहीं आपका हेड झॉफिस है। यहांकी फर्मका पता—केदार भवन, कालवादेवी गेड है। यहां बैंकिंग हुंडीचिट्ठी तथा कमीशन एजंसीका काम होता है। इस फर्मका संचालन मुनीम जगन्नाथ प्रसादजी पुगेहित करते हैं। इस फर्मका विशेष हाल बीकानेर (राजपूताना) में चित्रों सहित दिया गया है।

# राजा बहादुर वंशीलाल मोतीलाल

इस सुप्रसिद्ध फर्म के वर्तमान मालिक राजा बहादुर सेठ वंशीलालजी हैं। आप अपवाल जातिके सज्जन हैं। आपका मुल निवास स्थान नागोर में (मारवाड़) है।

सर्व प्रथम इस फर्म के पूर्व पुरुष सेठ शिवदत्तरायजी तथा उनके पुत्र सेठ जेसीरामजीने जगभग संवत् १८३१ में, नागोरसे आकर जिला बीड़ (निजाम हैदगवाद) के जोगी पैठ नामक



राजा बहादुर सेठ बंशीखालजी। बंशीलाल मोतीलाल)



श्री०कु वर बालकुष्णलालजी पोहार (ताराचन्द वनश्यामदाम)



श्री०कु वर पन्नालालनी पित्ती (बंशीलाल मानीलाल)



श्रीव्कुंवर गोवद्भं नलालजी पित्ती वंशीलाल मोनीलाल)

स्थानमें दुकान की। कुछ समय पश्चात् हैदगवादमें भी आप की दुकान स्थापित हो गई। उस समय इस फर्म पर शिवदत्तागम जेसीरामके नामसे व्यापार चलना था। संवत् १८८० में आपने बंबई, कलकत्ता, इन्दौर इत्यादि मारतके भिन्न २ प्रान्तोंमें अपने व्यापारको बढ़ाया और दुकानें कायम कीं। उसी समय मुगलाई प्रान्तके एलारड़ी, विचकुंडा, उमरावती, खामगांव आदि स्थानों-में दुकानें स्थापित की गईं। उस समय इन सब फर्मोंपर खास व्यापार अफीम, गल्ला, सराफी और रुईका होता था। सेठ शिवदत्तरायजीका देहावपान संवत् १६०० के करीब हुआ। थोड़े ही समयमें इस फर्मका इतना व्यापार फेल गया कि जहां २ आपकी फर्में थी वहां २ के आप प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाने लगे। उस समय बरार प्रांतकी सब तहसील इस फर्मपर ही आती थी, एवं इसके द्वारा सरकारको दी जानी थी। सेठ जेसीरामजीके पश्चात् इस फर्मक कामको उनके पुत्र सेठ शिवननारायणजीने सम्हाला।

सेठ जेसीरामजीके भतीजे सेठ शिवलालजी एवं उनके पौत्र सेठ किशनलालजी (सेठ शिव-नारायणजीके पुत्र ) जो उस समय इस फर्मके मालिक थे, अलग २ हो गये। सेठ किशनलालजी-ने अपनी फर्मे शिवदत्तराय जेसीराम, एवं सेठ शिवलालजीने शिवदत्तराय लक्ष्मीरामके नामसे स्थापित की। प्रधान स्थानपर यह दुकानें संवन् १६०६के वंसाख द्वितीय सुदी ६ के दिन एवं दिसावगेंमें संवन् १६०६ की फागुन बदी ६ के दिन अलग २ हुईं। (सेठ किशनलालजीका देहावसान संवन् १६११ में हुआ। आपके पदचान् आपकी फर्मका काम आपके पुत्र सेठ मोहनलालजी एवं सेठ मदन-लालजी (मोहनलालजीके पुत्र ) ने सह्याला—मोहनलालजीका देहावसान संवन् १६६२ में एवं मदन लालजीका १६७२ में हुआ।)

इस मशहूर फर्मके मालिक सेठ शिवलालजीके यहां सेठ मोतीलालजी साहब स'वत् १६०२ मे नागौग्से गोद आये।

सेठ शिवलालजीकी दानधर्मकी ओर विशेष रुचि थी। आपने मद्रास प्रान्तमें श्री रंगजी, श्री वल्लमजी खादि स्थानों में धर्मशालाएं बनवाईं, एवं सदावृत जारी किये। नागोरमें आपने सदाव्रत जारी किया। पुष्करमें आपने एक धर्मशाला बनवाई। सेठ शिवलालजीका निजाम सरकार बहुत सम्मान करते थे। सम्वत् १६१४ (सन् १८५७) के मारत व्यापी गदरमें इन्होंने सरकारकी खान्छी सेवा की, इसके लिये आपको कई अच्छे प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए थे, एवं सरकारने आपको रिसर्डेसीमें जमीन देकर सम्मानित किया था। आपका देहावसान संवत् १६१६ में हुआ।

आपके पुत्र राजा बहादुर सेठ मोतोलालजीका जन्म संवत् १८९६में नागोरमें हुआ था। आपने इस फर्मके कार्यका अच्छा संचालन किया। आपने बस्बईमें अपने बिङ्किग कार्यको बढ़ाया, एवं बस्बई तथा पूनेमें दो मिले खरीदीं। इसके अतिरिक्त आपने स्थाई सम्पत्ति भी अच्छी एकत्रितकी। आपको एवं आपके पुत्र सेठ बंशीलालजी (वर्तमान मालिक) को संवत १९५५ में निजाम सरकारने राजा बहादुरकी उपाधिसे सम्मानित किया।

रा० बा० सेठ मोतीळाळजीके पश्चात इस फर्मके वर्तमान माळिक राजा बहादुर सेठ बंशीळा-ळजी हैं। आपका जन्म संवत् १६१८ की चैत सुदी १२ को जहाजपुर (मेवाड़) में हुआ, एवं आप संवत् १६२४ के अगहन मासमें हैदगवादकी मशहूर फर्मके माळिक राजा बहादुर सेठ मोतीलाळजीके यहाँ गोद लाये गये। सेठ वंशीळाळजी १८ वर्ष की आयुसे ही व्यवसाय एवं राज दरबारका कार्य करने लगे। प्रारम्भमें करीब १५ वर्षोतक आपने तालुकेदारीका सरकारो काम किया था। वर्तमानमें आप हरिद्वारमें एक अच्छी धर्मशाला बनवा रहे हैं जिसकी जमीन ५१०००) में ली गई है। आपने २ साल पूर्व करीब ५० हजार रुपया लगाकर श्री विष्णुयज्ञ किया था। उसमें श्रीमद् भागवत, एवं वाल्मिकी रामायणके १०८ पारायण कराये थे। रा० वा० सेठ बन्शीलालजीका हैदराबाद राज्यमें अच्छा सम्मान है। निजाम सरकारके सम्मुख आपको छुरसी मिलती है। इसके अलिरिक्त वहांके रईस एवं जगीरदार भी आपका अच्छा सम्मान करते हैं।

इस फर्मकी बम्बई, अजमेर, हैदराबाद श्रादि स्थानोंपर अच्छी स्थाई सम्पत्ति है। वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ राजा **रहादुर मोतीलाल बन्धीलाल** ) इस फर्मपर विङ्किग, हुन्डी चिट्ठी, स्टेटमार्गेज एवं जवाहरात-रेसिडेंसी बाजार हैदराबाद दिज्ञण<sub>-</sub> जिल्लामा होता है।

- २ राजाबहादुर मोतीलाल बन्धीलाल } यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है। वेगम बाजार हैदशबाद
- श्रामा बहादुर बन्धीलाल मोती- } यहां भी छपरोक्त व्यापार होता है। लाल कालवादवी रोड बम्बई

इस समय आपके तीन बड़े पुत्र श्री सेठ गोविन्दलालजी,श्री सेठ मुकुन्दलालजी,एवं सेठ नारा-यणलालजी श्रपना अलग २ व्यापार कर रहे हैं। एवं आपके दो छोटे पुत्र श्री पन्नालालजी एवं श्री गोवद्ध नलालजी श्रापके साथ हैं।

# मेसर्स बन्सीलाल अधीरचन्द

इस मशहूर फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेर हैं। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। बस्बईमें आपकी फर्मका पता मारवाड़ी बाजार, शेखमेमन स्ट्रीट है। यहां बैक्किंग तथा हुन्ही चिट्ठीका व्यवसाय होता है। यहींपर आपकी एक कम्पनी है जिसपर रुई आदिका विलायत एकसपोट होता है और कई वस्तुए विलायतसे यहां आती हैं। आपका विशेष परिचय बीकानेर (राजपूताना) में चित्रों सहित दिया गया है। यहांका तारका पता Raibansi. है।







वस्वई







लिल्बांका बंगला कलकत्ता (शिवप्रताप गमनागयण) 🕒

इस दुकानके संचालक मुनीम श्रीयुत लक्ष्मणदासजी डागा हैं। आप माहेश्वरी जातिके सज्जत हैं। आप मारवाड़ी जातिके अप्रगएय सज्जनोंमेंसे हैं। मारवाड़ी चेम्बर श्रांफ कामर्सके पूर्व जो पंच सराफ एसोसिएसन नामक संस्था थी उसके संस्थापक आपही थे। इसके अतिरिक्त मारवाड़ी चेम्बरके मूल संस्थापकोंमेंसे भी आप एक प्रधान व्यक्ति हैं। पहले आप इसके वाइस चेअरमेन भी रहे हैं। बुलियन मर्चेएट एसोसिएशनके स्थापकोंमें भी आपका नाम अप्रगएय है। इस समय आप उसके वाइस चेअरमेन हैं। मारवाड़ी विद्यालय और मारवाड़ी सम्मेलनके भी आप सभापित रह चुके हैं। वतमानमें यूनियन बैंक श्रांफ इंडिया, यूनिवर्सल फायर इन्स्युरेन्स कम्पनी, मॉडल मिल नागपुर, बरारमिल बड़नेरा, औरङ्गाबाद मिल जौर बुलियन मर्चेट एसोसिएशन, मारवाड़ी चम्बर आफ कामर्स, बाम्बे स्टाक एक्सचें ज इत्यादि संस्थान्नोंके आप डाइरेक्टर हैं। वाम्बे पसे खर रिलिफ एसोसिएशनके आप वाइस चेन्नरमेन हैं। मतलब यह कि बम्बईमें आप बड़े प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

## मेसर्स बच्छराज जमनालाल बजाज

इस फर्मके वर्तमान मालिक भारत प्रसिद्ध देशभक्त त्यागमूर्त्ति से० जमनालालजी बजाज हैं। इस समय सेठ जमनालालजीका छुझ भी परिचय लिखना सूर्य्यको दीपक दिखाना है। आपके नामसे आज भारतका बचा २ परिचित है। आपके त्यागमय जीवनसे भारत-भूमिका एक २ रज: ऋण गौरवान्वित हो रहा है।

सेठ जमनालालजी उन महापुर दोमेंसे हैं जिन्होंने एक साधारण स्थितमें जनम लेकर, अपनी कर्मवीरतासे लाखों रुपयंकी दौलत उपार्जन की और फिर बड़ी उदारताके साथ उसे अपनी जातिके लिए ख्रीर अपने देशके लिए अर्पण कर रहे हैं।

आपका जन्म सीकरके समीपवर्त्ता एक छोटेसे गांवमें श्रीकनीरामजी वजाजके यहां हुआ था। श्रीयुत कनीरामजी बहुतही साधारण स्थितिके पुरुष थे। जब आप पांच वर्ष के हुए तब आप वर्धा के सेठ बच्छराजजी बहुतही साधारण स्थितिके पुरुष थे। जब आप पांच वर्ष के हुए तब आप वर्धा के सेठ बच्छराजजी वहें प्रतिष्ठित, धनाह्य और बुद्धिमान व्यक्ति थे। आप रायवहादुर, आनरेरी मिजस्ट्रेट और म्यूनिसिपल मेम्बर थे। इस सानदानमें आजानेपर श्रीयुत जमनालालजीको अपना विकास करनेका अच्छा मौका मिला। उचित अवसर मिलनेके कारण आपकी प्रतिभा धीरे र चमकती गई। गवर्नमेण्टमें, तथा व्यापारिक समाजमें आपने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। सन् १६०८ में सी० पी० की गवर्नमेन्टने आपको आनरेरी मिजस्ट्रेट और सन् १६९८ में भारत गवर्नमेन्टने आपको रायवहादुरकी सम्माननीय उपाधिसे विभू-षित किया, मगर ईश्वरने आपको इन मोहक इन्द्रजालोंमें फंसनेके लिए पैदा नहीं किया: था। कुद्रत

आपसे देश सेवाका महान कार्य करवाना चाहती थी। समाज सेवा श्रीर देश सेवाकी भावनाएं बीज रूपमें तो आपके अन्दर विद्यमान थी ही, सौभाग्यसे उनको विकसित करनेके लिए श्रापको बहुत ऊंचे दर्जेकी सोसायटी भी मिल गई, जिससे श्रापके अन्तर्गत समाज सेवाकी भावनाएँ प्रबल रूपसे जागृत हो उठीं। सबसे पहले आपका ध्यान अपवाल समाजकी उन्नतिकी ओर गया। जिसके फलस्वरूप श्रापने सन् १११२ में वर्धाके अन्तर्गत मारवाड़ी हाई स्कूल खोला। तथा कुल समय पश्चात एक कन्या पाठशालाको भी स्थापना की।

सन् १६१५ में बम्बईके सुप्रसिद्ध मारवाड़ी विद्यालयकी नींव पड़ी। इस संस्थाकी स्थापनामें आपका खासमाग था। इसके पश्चात संम्वत् १६७६ में आपने अपने मित्रों सिंहत दीर्घ प्रयत्नके साथ अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अप्रवाल सभाका संगठन किया, जो आपके जीवनकी ऐक महत्वपूर्ण घटना है।

मगर आपका ध्येय यहीं तक पिमित न था जातिकी सीमासे निकालकर कुद्रत आपको देशके विशाल क्षेत्रमें लाना चाहती थी, और इसी कारण वह आपके जीवनकी घटना मोंको बदलती गई। सन् १९१५ में आपका महात्मा गांधीके साथ परिचय हुआ। यह परिचय दिन २ दृढ़ होता गया। कुछ समय पर्वात् महात्मा गांधीको साथ परिचय हुआ। यह परिचय दिन २ दृढ़ होता गया। कुछ समय पर्वात् महात्मा गान्धीका देश व्यापी अन्दिशेलन जारी हुआ। इस आन्दिलनमें आपने तन, मन, धनसे पार्ट लिया। सन् १६२१ में आपने अपना राय बहादुरीका खिताव लौटा दिया। और मोटी खादीके वस्त्र धारण कर आपने असहयोगका मरपडा पकड़ लिया। असहयोग के आन्दोलनमें आपका बहुत अधिक भाग रहा। जिस दिन भारतकी राजनीतिके इतिहासमें असह योगका अध्याय लिखा जायगा, उस अध्यायमें उपके प्रधान प्रवर्तकोंक साथ सेठ जमनालालजी वजाजका नाम भी स्वर्णक्षरों लिखा जायगा।

तभीसे रोठ जमनालालजी बजाज देशमक्तिके रंगमें मतवाले होगये हैं। आज भी इस शिथिलताके युगमें भी-सेठ जमनालालजी सिरसे पैर तक खादीके वस्त्र धारण किये हुए स्थान २ पर श्रमणकर आतम विस्मृत लोगोंको उत्साहप्रवर्तक सन्देश देते फिरते हैं। इस त्यागी वीरको इस वेषमें देखकर सचमुच आतमा पुलकित हो जाती है, और हद्वमें एक उन्तत गौरवका अनुभव होता है।

जिस समय श्रीयुत सेठ वच्छराजजीका स्वर्गवास हुआ था, उस समय आप केवल पांच छः लाखकी स्थावर और जंगम सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हुए थे, मगर आपने अपनी प्रतिभा और सच्चाईके बलपर इस कार्यको इतना अधिक बढ़ा लिया कि गत पन्द्रहवर्षों में आप इस सम्पतिमेंसे करीव ११ लाख रुपया तो दानही कर चुके हैं। आपका व्यापारिक ज्ञान बहुतही उचकोटिका है। यम्बईके प्रतिष्ठित धनी मानी समाजमं आपकी बहुतही अच्छी प्रतिष्ठा है। जिल समय आप बम्बईके व्यापारिक क्षेत्रमें थे, उस समय कई व्यापारी कम्पनियोंके डाइरेक्टर थे। आपहीने टाटाके साथ मिल



त्यागमृत्ति सेठ जमनालालजी वजाज



म्बर्धं संह महाद्वप्रमाद्जी बागला



स्व० सेठ भगवानदास बागला रायबहादुर



संठ मद्नगोपालजी बागला

६ण्डिया इन्स्यरंस कम्पनीकी स्थापना की थी, अब भी आप उसके डायरेक्टर हं। बम्बईके शेयर बाजारके संस्थापकोंमें आप भी एक खास व्यक्ति थे। सर इब्राहीम रहीमतुहाके बाद आप इसके चेब्ररमैन भी रहे थे। मतलब यह कि ब्यापका व्यापारिक जीवन भी बड़ा गौरवपूर्ण रहा है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

बम्बई-बच्छराज जमनालाल कासवा देवी राड इस फर्मपर बॅंकिङ्ग, हुंडी चिट्ठी श्रौर कॉटनका व्यवसाय होता है। यहां हुंडी चिट्ठी और कपासका व्यापार होता है।

वर्धा-बच्हराज जमनालाल

# मेसर्स भगवानदास बागला रायबहादुर

इस समय इस फर्मके मालिक श्री मदनगोपालजी बागला हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन 👸 । 🛮 श्रापका मूल निवास स्थान चुरूमें ( बीकानेर ) है ।

इस फर्मका हेड आफिस रंगून (बरमा ) में है। बम्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए करीब ६० वर्ष हुए। इस फर्मकी स्थापना सबसे पहिले रा॰ व० भगवानदासजी बागलाने की। आपको भारत गवर्नमेंटने रायबहादरकी पदवी प्रदान की थी। आप बड़े योग्य एवं चतुर व्यक्ति थे। आपका देहावसान संवत् १६५२में हुआ। आपके पश्चात् आपकी धर्मपत्नी इस कार्यको सम्हालती रही, क्योंकि भगवानदास जीके पुत्र महादेव प्रसाद जी छोटी वयहीमें गुज़र गये थे, तथा उनके पुत्र श्री मदन गोपालजी नाबालिंग थे। मदनगोपालजीने होशियार होनेपर इस फर्मके कामको सम्हाला, तथा इस समय आपही इस फर्मका संचालन करते हैं।

इस फर्मकी ओरसे रंगून, मुकामाघाट, रामेश्वर, चुक् आदि स्थानोंपर धर्मशालाएं बनी हुई हैं रंगन, चुरू मागडले आदि स्थानोंपर मन्दिर तथा अन्य कई स्थानोंपर तालाव एवं कुएं बने हुए हैं। कलकत्तेमें हरिसनरोडपर आपका रा० व० भगवानदास बागला होस्पिटल नामसे एक अस्पताल भी चल रहा है।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मुगलक्रोट T. A. Bahadur

१ रंगून -रा॰ व॰ भगवानदास बागला है टिम्बर एएड राइस मरचेंट तथा लेण्डलॉर्ड सका काम होता है।

२ मांडले रा० व॰ भगवानदास बागला मारवाडी बाजार T. A. Bahadur

यहां आपको एक टिम्बरकी और एक राइस फैक्टरी है तथा बॅङ्किगका व्यापार होता हैं।

#### भारती व्यापारियोंक। पारेचय

रे मोजमीन (बरमा) रा० ब० भग-वानदात बागला T. A. Bahadur. यहांपर भी आपकी एक टिम्बर और एक राइस फेक्टरी हैं तथा बेङ्किग विजिनेस होता है

४ भामु ( बरमा ) रा॰ ब॰ भावान द।स वागला

यहां जमीदारी तथा बेंङ्किंग विजनेस होता है।

४ कलकत्ता —रा० व० भगवानदासवाग ला स्ट्रेंड रोड नोम । छा ६२१ : T. A. Kavora टिम्बर मर्चेंट, बेङ्किग वर्क तथा जायदादका काम होता है,यह फर्म गव्हर्नमेंट रेलवे कंट्राकर है।

६ बम्बई —में सर्च भगवान दास बागला रा॰ ब॰ —कालवादेवी रोड

इस फर्मपर वेङ्किग, टिम्बर तथा राइस एवं कमीशन एजेंसी-का काम होता है।

T. A. Sarvabhom

यहां आपका खास निवास स्थान है।

७ चूरू—मे ससं जेतरूप भगवान दास

## मेसर्स मामराज रामभगत

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ हरिकशनदासजी, सेठ मंगलचन्दजी, सेठ दुलीचन्दजी, सेठ वेशी प्रसादजी, सेठ जुहारमलजी, सेठ फूलचन्दजी और सेठ केशवदेवजी हैं। आप अप्रवाल जातिके डालिमयों गोत्रके सज्जन हैं। इस खानदानका मुल निवास स्थान चिड़ावा (जयपुर-स्टेट) में हैं। इस फर्मको यहाँपर स्थापित हुए ५० वर्षसे जपर हुए। सबसे पहले यहांपर इसकी स्थापना सेठ मामराजजीने की। शुरू २ में आपने अपनी तुकानपर मालवेसे आनेवाली अफ़ीमका व्यवसाय शुरू किया। उस समय अपकी मालवेमें भी कई स्थानोंपर दुकान स्थापित थीं। इस व्यापारमें आपको अच्छी सफलता और सम्पत्ति प्राप्त हुई। श्रीयुत मामगजजीके पश्चात् उनके चचेरे भाई रामभगतजी और शिवमुखरायजीने स फर्मके कार्यको बहुत उत्ते जन दिया। सेठ शिवमुखरायजी बड़े साहसी एवम् प्रतिभाशाली व्यक्ति थे।

इस समय इस फर्ममें श्रीयुन मामराजजी, श्रीयुत राममगतजी और श्रीयुत वालिकशन दासजी के वंशज शरीक हैं। सेठ शिवमुखरायजीके वंशज श्रलग हो गये हैं। इस खानदानकी दान धर्म और सार्वजनिक कार्यों की और भी अच्छी किंच रही है। आपकी ओरसे चिड़ावेमें एक धर्मार्थ श्रस्पताल चल रहा है। चिडावेकी १० हजारकी बस्तीमें एक मात्र यही अस्पताल है। इस श्रस्पतालमें रोगियों के ठहरने एवम् भो जनकी भी व्यवस्था है। इसके श्रातिरिक्त चिड़ावेमें आपकी ओरसे एक कन्या पाठशाला, एक संस्कृत पाठशाला, एक प्रारंभिक हिन्दी-पाठशाला और सदान्नत आदि सार्वजनिक संस्थाएं चल रही हैं। हालहीमें वहांपर आपने गेस्ट-हाऊसके ढंगपर एक धर्म-शाला भी बनवाई है। बद्रीनारायणके रास्ते र लक्ष्मण-भू लेके पास श्रापने स्वर्गश्रम नामक एक बड़ा रमणीय स्थान बना रक्षा है। यहांपर बान रस्थ लोगोंके रहने की, और सदानकी

श्री बेणीप्रसादजी डालिमियां (माप्रगाज राममगन )

र्था डुल्डिबन्द्रज्ञी डाल्डीमयां (मामगज गमभगत)



सेठ हरिकृष्णडासजी डाल्सियां(मामगज गमभगन)





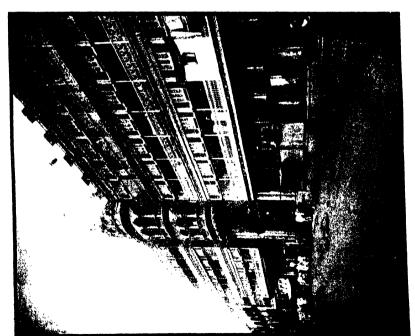

भनाड़ाकोठा ( टिकमाणी बन्ध् ) कलकना



टिकमाणी मंझ्न कालेज, बनारम



सेठ भगतरामजी (शिवप्रताप रामनारायण ) वस्वई मेठ शिवप्रतापजी (शिवप्रताप रामनारायण ) वंबई





संठ रामनारायणजी (शिवप्रताप रामनारायण) बम्बई,



कुंबर रामेश्वरदामजी Sio ( संठ शिवप्रतापजी )

भ्यवस्था है। इसके स्रतिरिक्त बनारस, बुलानालापर आपकी ओरसे एक बड़ी विशाल स्रोर सुन्दर भर्मशाला बनी हुई है। हिंगोली और नारनोलमें भी आपकी एक २ धर्मशाला बनी हुई है। इसके **चितरिक्त तिलक-स्वराज्य-फंड, अम**वाल जातीय कोष, मारवाड़ी विद्यालय कलकत्ता, तथा विशुद्धा-नन्द अस्पताल कलकत्तामें भी आपने अच्छी आर्थिक सहायता पहुंचाई है।

इस समय दुकानके संचालकोंमें सेठ रामभगत जीके पुत्र सेठ हरिकशनदासजी सबसे बहे हैं। बाप बड़ी शांत-प्रकृतिके पुरुष हैं। सेठ मंगलचन्दजी, सेठ दुलीचंदजी और सेठ वणी प्रसाद भी, सेठ मामरा जजीके पौत्र हैं। आप तीनों ही बड़े योग्य और सज्जत हैं। श्रीयुत दुलोचंदजी के हाथोंसे इस फर्मके अन्दर कई नये २ कार्यों की तरकी हुई है । आप बड़े उदार, उत्साही एवम् व्यापार निपुण पुरुष हैं। श्रीयुत वेणीप्रसादजी डालिमियां भी बड़े उत्साही, नवयुगके नवीन विचारोंके पोषक छोर सच्चे कार्यकर्ता हैं। आप इस समय मारवाडी चेन्यर आर कॉमर्सके प्रसीडेन्ट तथा ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसिएशन और सेन्ट्र बेङ्क आफ़ इंडियाके डायरेका हैं। गतवर्ष अखिछ भारतवर्षीय माग्वाड़ी अम्र गल महासभाके आप सेक टरो रह चुके हैं। इती प्रकारके और भी सार्व-जनिक कार्योकी ओर आपका बहुत प्रेम है।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

हैं इन्द्राफिल, बम्बर्ध--मेदर्स मामराज रामभाव, सुम्बद्देवी T.A.dalmiya इस फर्मपर रुई और गएलेका प्रधान व्यवसाय होता है। इस फर्मपर रुई और गएलेका प्रधान व्यवसाय होता है। इस समय इस फर्मका काम निम्नाङ्कित विभागोंके हांद्रा होता है।

बस्बई-मेलस हुकुमचन्द्र रामभगत

इस विमागमें रुईका जत्था और कमीशन एजंसाका कार्य होता है। इसके अधीन बम्बई प्रान्तमें कई स्थानींपर शाखाएं है। खामगांव और चांदामें २ जीनिंग और एक हि प्रेसिंग फेक्टरी भी इसकी ओरसे चल रही है। इसी फर्मकी एक शाखा जापान-कोबी वन्द्रमें है। यहांसे जापान सथा यूरोपके दूसरे देशों का रुईकः एक्सपोर्ट होता है इस दुकानमें इन्दौरके सेठ सर हुकुम वन्द जीका सामा है।

बम्बई-मेसर्स ममराज बसन्तलाल

इस फर्मपर गन्लेकी बखारका व्यापार होता है । गल्लेकी कमीशन एजंसीका काम भी यह फर्म करतो है यह फर्म वीनके कियाँगवान नामक प्रसिद्ध शक्करके चीनी व्यव-सायीकी बम्बईमें सोल ग्यारंटर है।

इसके अतिरिक्त कलकत्ता,कानपुर, कर्रां को आदि मुख्य २भारतीय व्यापारी केन्द्रोंमें भी आपकी फर्म्स खुलो हुई हैं। इन चारों फर्मो के अधीन यू० पी०, पंजाब,वरार और निजास हैदराबाइके भिन्न २ स्थानों में आपकी लगभग ४० शास्त्राएं भिन्न २ नामोंसे चल रही हैं।

#### कॉटन मिल्स

१ ग्रहमदाबाद-न्यू स्वदेशी मिक्स } इस मिलमें २४०००० स्पेगिडस्स झौर ७०० ल्रूम्स हैं लिमिटेड इसमें आपका झौर शिवनारायणजी नेमाणीका साम्हा है।

यह मिल पहले हुकुमचन्द डार्लामयां मिल्सके नामसे चलती श्री। इसमें २३००० स्पेंडिल्स और ४५० छम्स हैं। इसके साथ एक जिनिंग और एक प्रेसिंग फेक्टरी भी है।

#### फेक्टरिज

हकुमचन्द्र रामभगतके नामसे जो कारखाने हैं उनके अतिरिक्त हिंगोली ( निजाम ), सेल् ( निजाम ), पानीपत ( पंजाब ) कानपुर, मोरानीपुर और कुलपहाड़, :इन स्थानोंपर आपकी जीनिंग तथा प्रेसिंग फेक्टरियाँ चल रही हैं।

#### आईल मिल्स

हरपालपरमें आपकी एक आईल मिल चल रही है।

इन्दौरके सरसेठ हुकुमचन्दजी और बम्बईके सेठ ताराचन्द घनश्यामदाससे इस फर्मका बहुत पुराने समयसे व्यापारिक सम्बन्ध चला आया है। हुकुमचन्द रामभगतके नामसे जितना काम चलता है, उन सबमें सेठ हकुमचन्दजीका व आपका सामा है। इसके अतिरिक्त करांची डिस्टी-कका, वर्मा आईल कंपनीका कुछ काम आपके और ताराचन्द घनश्यामदासके साम्हेमें चल रहा है।

#### मेससं मेघजी गिरधरलाज

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री छगनलालजी गोधावत हैं। आप ओसवाल जातिके सज्जन हैं।

इस फर्मकी स्थापना छोटी सादड़ीमें हुई। वहां यह फर्म बहुत पुरानी है। बम्बईमें इस फर्मकी स्थापना संवत् १६७८ में हुई। इस फर्मके मूल संस्थापक सेठ मेघजी हैं तथा इसकी विशेष तरकी सेठ मेव जीके पौत्र सेठ नाथूलालजीके हाथोंसे हुई। आप बड़े योग्य, दानी तथा व्यापारदत्त पुरुष थे। आपने छोटी सादड़ीमें श्री श्वेताम्बर साधुमार्गीय नाथूलाल गोधावत जैन आश्रम नामक एक आश्रमकी स्थापना की। इस आश्रमके स्थायी प्रवन्धके हेतु आपने सवालाख रुपर्योका दान कर रक्खा है। सेठ नाथूलालजीका स्वर्गवास संवत् १६७६ की ज्येष्ठ वदी १० को हुआ। आपके पुत्र श्री हीरालालजीका देहान्त आपकी मौजूदगीहीमें हो चुका था। अब इस सगय सेठ नाथलालजीके पौत्र श्रीयत छगनलालजी इस फर्मका संचालन करते हैं, युवावस्थामेंही

आपने अपनी फर्मके कार्यको उत्तमतासे सम्माला है। आपका विशेष परिचय तथा फोटो छोटी सादड़ीमें दिया है। स्थानकवासी समाजमें आप समाज-सुधारके बहुतसे काम करते रहते हैं।

वर्तमानमें आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

- १ हेड फ्रॉफिस होटी सादड़ी-मेघजी गिरधरलाल गोधावत होता था।
- २ बम्बई—मेसर्स मेबजी गिरधर- ) इस फर्मपर कॉटन, सराफी, बैंकिंग तथा सब प्रकारकी कमीशन साल पारसी गन्नी धननी स्ट्रीट > पजंसीका श्राच्छे स्केलपर व्यापार होता है।

#### मेससं शिवनारायण बलदेवदास बिड़ला

इस मशहूर फर्मके मालिकोंका निवासमें स्थान पिलानी (जयपुर-राज्य) है। अतएव आपका पूरा परिचय चित्रों सहित वहां दिया गया है।

यहां इस फर्मका पता—मारवाड़ी बाजार, बम्बई है। यहांपर बैंकिंग, हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

आफ़िसका पता—विड़ला ब्रदसें, युमुफ विल्डिङ्ग चर्चगेट स्ट्रीट है यहां काटन और एक्सपोर्ट तथा इम्पोर्टका काम होता है।

#### मेसर्स शिवप्रताप रामनारायण

इस फमेंके मालिकोंका मूल निवासस्थान राजगढ़ (बीकानेर स्टेट) में हैं तथा इस फमेंका हेड झाँफिस कलकत्तामें है। कलकत्तमें यह फर्म करीब ६०—७० वर्षोंसे चालू है। इस फर्मपर पहिले कलकत्तमें गोपीराम भगतरामके नामसे व्यापार होता था। संवत् १९७२ में आपके भाई अलग २ हो गये। अब इस समय कलकत्तमें भगतराम शिवप्रतापके नामसे व्यापार होता है। बम्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए ३ वर्ष हुए। इस फर्मको विशेष तरक्की सेठ शिवप्रतापजीने दी। आपने बनारसमें टिकमाणी संस्कृत कॉलेज स्थापित किया। उसमें आपके खानदानकी ओरसे करीब ३ लाख रुपयोंकी सम्पत्ति लगी है। राजगढ़में आपकी ओरसे एक सत्यनारायणजीका मन्दिर—जिसमें ८० हजारकी लागत लगी है—बना है, तथा वहींपर आपकी २ धमशालाएं एवं ६ बड़े बड़े कुएं बने हैं।

आपने कोली (जिला हिसार) नामक गांत्र जो आपकी जागीरीका था एक ट्रस्टके जिम्मे कर उसकी आमदनीसे राजगढ़की धर्मशाला, सदाव्रत एवं स्कूल आदि संस्थाओं के सभालनका स्थाई प्रबन्ध कर दिया है। राजगढ़में आपकी १ पाठशाला भी चल रही

है। सेठ मगबतीरामजी इस समय वृद्धावस्थाके कारण काशी-निवास कर रहे हैं। आपने अभी अमी र मास पूर्व अपनी जागीरका मेहलसरा (जिला हिसार) नामक प्राम भी राजगढ़की संस्थाओं के प्रबन्धके लिये ट्रस्टके सुपूर्व किया है। इसके अतिरिक्त इस खानदानने राजगढ़ पिन्जरा-पोलमें २५ हजार रुपयोंकी सम्पत्ति दी हैं, तथा ५ हजार रुपया विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालयमें सेठ भगवतोरामजी टिकमाणीके नामसे स्कालरशिप देनेके लिये दिये हैं।

इस समय इस फर्मका सञ्चालन रोठ शिवप्रतापजी, सेठ रामनारायणजी एवं लक्ष्मीनारायणजी करते हैं। श्री लक्ष्मीनारायणजी टिकमाणी गत वर्ष अप्रवाल महासभाके सहायक मंत्री रह चुके हैं। आप शिक्षित सज्जन हैं। तथा अप्रवाल समाजके अच्छे कार्यकर्ती हैं।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ इसकत्ता—मेलर्स भगतराम विवप्रताप २६११ चारमेश्मयन स्ट्रीट यहां हुं ही चिठ्ठी, गला तथा हेशियनका व्यापार होता है।

२ बम्बई-सेसर्प शिश्वताप शास-नारायण बादामका काढ़ कालवा देवी शोड T. A. Anandmaya यहां कई, साना, चादी तथा कपड़ेकी कमीशन एजंसीका काम होता है।

व शाह्य मार्गिक स्थानिक मार्गिक स्थानिक स्थान

यहां बारदान, गल्ला तथा आदतका काम होता है ।

४ हिसार-सेसर्स भगतगम रामः नारायण यहां रुई, गहा तथा आदृतका काम होता है।

४ **हांसी [पंजाब] मेसर्य भगतराम** रामनाश**यया**  यहां आपकी १जीनिङ्ग और ? प्रेसिङ्ग फैक्टरी है, तथा रुई, गहुं का क्याप र होता है।

१ सरगोधा (पंजाब) मेसस भगत राम शिवप्रताप यहां रुई गलेकी अ इतका काम होता है।

 बढाढ़ा (पंजाब)मंसर्स भगतराम शिवप्रताप रुई, गहें की आढ़तका काम होता है।

 शक्राक् (बीकानेर स्टेट ) में सर्व शंकरदाल भगतराम य । आपका खास निवास स्थान है, तथा गहा,किराना आदि का व्यापार होता है।

## मेसर्स सनेहीराम जुहारमल

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान चिड़ावामें (शेखावाटी) है। इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब १५ वर्ष हुए। कलकत्तेमें यह फर्म करीब ४० वर्षों से काम कर रही है। इस फर्मके मालिक अमवाल जानिके सज्जन हैं। इस फर्मको बन्बईमें सेठ शिवचन्द्रायजीने स्थापित



श्रीलक्ष्मोनारायण्जा (शिवप्रताप् रामनारायण) वस्बई



श्री धनगजजी **८,०सेट रामनागयणजी** 



श्रो तंत्रपालनी S o सेठ रामनागुण्यानी



कु वर लाला S.o श्री लक्ष्मीनारायणजी



औ० सेठ गमकुमारजी (सनेहींगम जुहारमञ) बस्बई



श्री० सेठ श्रीगमजी (मनेहांगम जुहारमत्र) बस्बई

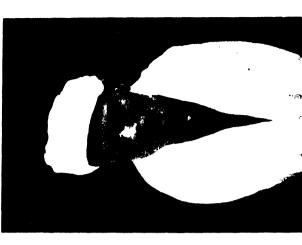

किया। आपके पिताजी सेठ रामेश्वरदासजी अभी विद्यमान हैं। इस फर्मको विशेष उसेजन सेठ शिवचन्दरायजीने दिया। कलकत्ता तथा बम्बईमें इस फर्मकी अच्छी साख एवं प्रतिष्ठा है।

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ रामकुंवारजी, सेठ श्रीरामजी, सेठ मुरलीघरजी सेठ शिवचन्द रायजी एवं सेठ सदारामजी हैं।

सेठ शिवचंदरामजी ईष्टइण्डिया काँटन एसोसिएशनके डायरेक्टर हैं। अभी २ आपहीके परिश्रमसे सनातनधर्मावलम्बीय मारवाड़ी अग्रवाल पश्चायत स्थापित हुई है।

वर्तमानमें आपके व्यवसायका परिचय इस प्रकार है :-

यहां हुंडी, चिट्टी, रुई, हेशियन तथा चीनीका घरू एवं आहत कलकत्ता-मेससं सनेहीराम का काम होता है। जुहारमल बहतला च्ट्रीट बहाबजार यहां हंडी चिट्टी, रुई, गहा, सगफी तथा कमीशन एजंसीका » बार्बी-मेलर्स सनेहोगम काम होता है। इसके अतिरिक्त इस फर्मके अन्डरमें शिवगैके जुहारमल सदमी विक्डिंग पास एक न्यू शांइल मिल है। कासवादेषी यहां हुंडी, चिट्ठी, सराफी तथा मिलोंको रुई सप्लाईका काम ३ कानपर-भेसर्स समेहीराम होता है। जुहारमल नयःगंज उमरावती (बरार) मेमर्स मन्नालाल यहां हंडी, चिट्ठी तथा रुईका ब्यापार होता है। शिवनाशयख ५ खोमगांव [बरार]—मेसर्व मणा-यहाँ भी दुएडी चिट्टी और रुईका न्यापार होता है। लाल शिवनारायमा घमृतसर-मेसर्स सनेहीराम } यहां दई तथा गले का ब्यापार होता है। श्रद्धार सह शकोलाः मेस्का विश्वनद्याल इसफर्ममें आपका सामा है, तथा रुईका व्यवसाय होता है। चिन्ताराम लइमोगंज- [परियाला ] मेसर्ल ) इसमें गनेशनारायण ओं कारमलका तथा आपका सामा है। गनेगनारायम् भौंकारमञ्जर्दे इस न.म का यहाँ एक शुगर मिल है। ६ बनोसा (बरार) यहां आपकी एक एक जीन है। १० तिरपुर (बरार ) ११ इरांची-मेसन बसन्तर्साल यहां गल्ला तथा रुईका व्यापार होता है। शमकुँवार सराई रोड़ बम्बईमें आपका चार और फर्मोपर व्यवसाय होता है। जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं। (१) दुथशान एण्ड को० लिमिटेड—

(२) शिवचन्दराय सूरजमल-

- (३) सनेहीराम जुहारमल एण्ड को०---
- (४) अनोपचन्द मगनीराम—इसमें आपका सामा है।

इसके अतिरिक्त आपकी १०। १५ दुकानें पंजाब प्रांतमें हैं जो रुईके दिनोंमें खरीदी का काम करती हैं। इसफ़र्मके द्वारा कोबी (जापान) तथा यूरोपमें भी रुईका एक्सपोर्ट होता है तथा जापानसे इस फर्मपर डायरेक कपड़ेका इम्पोर्ट होता है।

ओजो बोरिन कम्पनी नामक जापानी फर्मका बम्बईका काम भी यही फर्म करती है।

#### मेतर्स सदासुख गम्भीरचन्द

इस फर्मका हेड़ श्रांफिस कलकत्ता है। इसके मालिकोंका निवास स्थान बीकानेर है। आप माहेदवरी सज्जन हैं। श्रापका पूरा परिचय चित्रों सहित अन्यत्र दिया गया है इस फर्मकी बम्बई ब्रांचका पता—कालवादेवी रोड है। यहां वैकिंग तथा हुण्डी चिट्ठीका काम। होता है।

#### मेससं हरनन्दराय रामनारायण रहया

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ रामनारायणजी रुइया हैं। आप अप्रवाल वैश्य जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान रामगढ़ (जयपुर-स्टेट) में है।

सेठ रामनारायणजीको बम्बई आये करीब ४५ वर्ष हुए, इसफर्मकी स्थापना आपके पिता सेठ हर नन्दरायजीनेकी थी। पहिले यह फर्म खेतसीदास हरनन्दरायके नामसे व्यवसाय करती ्थी। सेठ रामनारायणजीके हाथोंसे इस फर्मके व्यवसायको विशेष उत्तेजन मिला आपने सासुन जेव्डेविड बेरोनेटकी दलालोमें बहुत सम्पत्ति उपार्जित की।

सेठ रामनारायण जी रुद्या बड़े योग्य और व्यापारदश्च पुरुष हैं। अप्रवाल समाजमें आपका अच्छा सम्मान है। त्राप बम्बई बेङ्क आफ इण्डिया, न्यूइन्डिया इश्युरंस कम्पनी, इंडस्ट्रियल कारपोरेशनके डायरेकर हैं। मारवाड़ी चेम्बर आफ काम में के कई वर्षा तक आप सभापित रह चुके हैं। बम्बईके प्रसिद्ध मारवाड़ी विद्यालय हाईस्कूलके स्थापकों में आपका नाम बहुत अप्रगण्य है। और वर्तामानमें आप उसके सभापित हैं। इसके स्थापनमें आपने बहुत अथिक रकम दान की है। मारवाड़ी अप्रवाल महासमाके दूसरे अधिवेशनके समय आप स्वागतकारिणी समितिके सभापित थे। एवं उस समय आपने उसमें १ लाख रुपयोंका चन्दा दिया था। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमे आपने १ लाख रुपयोंकी रकम प्रदान की है। आपके इस समय चार पुत्र हैं, जिनके नाम श्री रामनिवासजी, श्री मदनमोहनजी, श्रीराधाकुष्णाजी एवं श्री सुशीलकुमार हैं।

भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।



स्वरुसेठ हरनन्द्रायजी कऱ्या (हरनन्द्राय स्रज्जवल)



श्रील सेठ स्रजमलजी रुड्या (हरनन्द्राय स्रजमल)



श्रीवसेठ समनासयणजी रुड्या (हरनन्द्राय समनासयण)



कुंबर रामनिवासजी रुइया (हरनन्दराय रामनारायण)



स्व० हीराचन्द्र ल्तिंद्राराम (तीरथद्रास लुनिंद्राराम) वस्वई 💎 स्व० व्रेमचन्द्र सेवाराम ( तीरथद्रास लिनिंद्राराम) बंबई





संठ भोजराज प्रेमचन्द (तारथदास लुणिंद्राम ) बस्बई



ंसेठ द्वारकादास ज्ञानचन्द्र (नन्द्रगम द्वारकादास) बस्बई

३ लाहोर-मेसस तीरथदास इन सब क्सों पर मेसर्स टोयो मेनका केसा (जापानी फर्म) बालकट ब्रदर्स ल वर्षिया राम शालमीगेट T. A. Joti swarup ४ मुलतान-मेसव तीरथ दास लियांदाराम चौकवाजार T. A. Jotiswarup तथा स्ट्रासेस एण्डको०इन कम्पनियोंके लिए गेहं। हई ४ मांट गोमरी (पंजाब) तीरथ दास लु गिंदाराम T. A. Jotiswarup ६ अमृतसर - तीरथदास राम गुरू बाजार T. A. Jotiswarup ७ भटिंडा - तोरथदास राम T, A. Jotiswarup प करांची-तोरथ दास लुवीं दाराम वम्बद्दे बाजार T. A. lotiswarup ्रायलपुर - लुगींदाराम सेवाराम т. A. Jotiswarup १० सरगोधा-ल्योदाराम सेवाराम т. л. Jotiswarup

इस फर्मकी काटन तथा शीड़ वीटके सी जनमें पंजाब, सिंध तथा यू० पी०में करीब ६० ट्रिस्पररी श्रांचेज खुळ जाया करती हैं।

#### मेसर्स नंदराम द्वारकादास

इस फर्मके वर्तमान मालिक रायसाहब सेठ द्वारकादाय ज्ञानचं हैं हैं, आपका मूत्र निवास स्थान शिकारपुरमें (सिंध) है। आप अरोडा क्षत्रिय (जेसिंग) जोतिके सज्ञत हैं। आपको फर्म बम्बईमें करीब १६।२० वर्षों से व मलाबारमें ५० वर्षों से व्यापार कर रही है। सेठ द्वारिकादास जोको ५।६ वर्ष पूर्व गवर्न मेंटने रायसाहबकी पदबी दी है। आप शिकारपुरमें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तथा हिन्दू पैचा-यतके सभापति हैं।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ शिकारपुर—नन्दरामदाव ज्ञानचंददास यहाँ हुंडी चिट्ठी तथा कमीशनका काम होता है।
२ बम्बई—मेसर्स नन्दरामदास
इत्स्कादास सन्मी विक्डिंग
वारभाई मोहरुला पो॰ नं॰३
T. A. shining
१६

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय रे कांबोक्ट [ मलावार ] नन्दराम ह्वारकादास गुजराती ब्ट्रीट Т. A. satnarain ४ कोयमबदूर—मेसर्स नन्दराम दास ह्वारकानाथ कोभटी ब्ट्रीट

#### मेसर्म नंदरामदास आत्माराम

शिकारपुरके राय साहब सेठ आत्माराम पेसूमल आंतरेरी मिनस्ट्रेट वर्तमानमे इस फर्मके मालिक हैं। आप अरोड़ा श्वित्रय जातिके सज्जत हैं। आपको गवर्नमें टने सन् १६१५ में राय साहबकी पदवी दी थी, आप शिकारपुरमें म्युनिसिपल कमिश्नर भी हैं।

```
आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है
१ शिकारपुर—मेसर्स पेसूमल किशन-
दास
२ बस्बई—मोसस मन्दरामदास
भारमाराम मागदेवी स्ट्रीड
T. A. Vashati
१ इरोड ( मडालने मन्दराम भात्मा-
राम T. A. Banker
४ कालीकट ( मलावार ) मन्दराम
दास भारमाराम T. A. Bajaj
```

T. A. Dwarikanath

#### मेसर्स नंदरामदास हीरानन्द

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ रीक्तामलजी और कन्हैयालालजी हैं इनका खास निवास
स्थान शिकारपुर (सिंध) में है। आप अरोड़ा जातिके हैं।
इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।
शिकारपुर—मेसर्स नन्दराम दास
[हीरामन्द :]

र बश्बई—मेसर्स नन्दरामदास
हीरानन्द पोमल विविद्यक्त जकरिया
मस्जिद T.A. Getmalani

३ कोयस्वरूर—मेसलं नन्दशमदास हीरामन्द वेसियाल स्ट्रीट т. A. Bajaj ४ बङ्गस्रोर—मेसर्लं नन्दशम दास हीरामन्द T.A.Shining

यहां बेंकिंग तथा हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

,,

#### मेसर्स बेगराज टह्लराम

इस फर्मको सम्वत् १६००में सेठ बेगराजजीने स्थापित किया। आप खास निवासी शिकारपुर (सिंध) के हैं। ऋरोड़ा चत्रिय आपकी जाति है।

वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ मूलचंद बेगराजके पुत्र सेठ टहलरामजी, मोहनदासजी, आदि भाई करते हैं। शिकारपुरका काम सेठ हरीरामजी देखते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

यहाँ हेड आंफिस है। १ शिकारपुर-वेगराज राधाकिशन २ बम्बई-मेसर्स वेगराज टहलराम बारभाई मोहला-T.A.Compromise सव फ्रमाँपर बेङ्गि हुंडी चिट्ठीका काम होता है ३ मद्रास-मोहमदास दयालदास साहकार सेठ T. A. Compromise ४ बेलोर (मद्रास ) मोइनदास द्याल ५ कनानीर (मलावार) मोहनदान द्याद्ध दास T.A, Jesingh 4 मदुरा ( मद्रास ) मोहगदास द्याब ७ कांजीवरम् (,, ) मोहनदास दबाब प्रवेहरोटी (,, ] मोहनदास द्याल वास ६कोलम्बो [सिम्रोन] मो इमदास दयाब दास सी स्ट्रीट

#### मेसर्स मंगूमल लुनिंदासिंह

इस फर्भेके मालिक सेठ लिनंदासिंह, सेठ सतरामसिंह जीके पुत्र अगेडा क्षत्रिय जातिके सज्जन हैं। आपका कुटुम्ब बम्बईमें १०० वर्षी से वैङ्किग व्यवसाय कर रहा है। वर्तमानमें श्रापकी फर्मको इस नामसे स्थापित हुए १०।१२ वर्ष हो गये हैं। इस छुटुम्बकी ओरसे शिकारपुरमें एक मुसाफिर खाना बना है।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- (१) शिकारपुर—मेसस सतराम- ) यहां इस फर्मका हेड आफिस है। सिंह लूनिंदासिंह
- (२) बम्बई मेवर्स मंगूमल लूनिंदा

T.A. Amritdhara

तिं इ बारभाई मोइल्ला नं २ वहां बैङ्किंग हुंडी चिट्टी तथा सराफीका काम होता है।

- (३)मदास—मेलर्स मंग्रमल लूनिंदा यहां बैङ्किग हुंडी चिट्टी तथा कमीरान एजेंसीका कार्य्य होता सिंह साह कार पेठ T.A.Getmalani ∫ है।
- (४) बंग तोर-सिटो मेसर्स मंगूमल ्लूनिंदासिंइ ह्ंडा पेठ } यहां हुंडी चिट्टी तथा बैङ्किग विजिनेस होता है।
- (६) रंगृत—मेसर्ब मंगृमल ल्निंदा } यहां राइस शिपमेंट व राइसपर रूपया देना तथा वेङ्किग सिंह Т.А. Satguru } विजिनेस होता है।

# मेसर्स मंगुमल जेसासिंह

इस फर्मके मालिक शिकारपुरके निवासी अगेड़ा क्षत्रिय जातिके हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीव एक शताब्दि हुई है।

इसके प्रधान पुरुष सेठ सतरामसिंहजीके चार पुत्र सेठ लुनिंदासिंहजी, सेठ जैसासिंहजी, सेठ नारायणितंहजी श्रोर सेठ चैलासिंहजी हुए। कुछ वर्षों पूर्व चारों भाई अलग अलग हो गये और आप छोगोंने सेठ मंगूमलजी (पितामह) के नामसे अपनी २ स्वतंत्र पेढिये स्थापित कीं। इस फर्मके संचालक सेठ जेसासिंहजी थे । भापका देहाबसान इसी साल संवत् १९८५ के बैशाखमें हो गया है। इस समय इस फर्मके मालिक सेठ जेसासिंह जीके ४ पुत्र सेठ होसासिंहजी, सेठ आत्मासिंहजी, सेठ रामसिंहजी और सेठ चतुर्भु ज दासजी हैं। आपके यहां बहुत पुराने समयसे बेक्सिंग विजिनेस होता है।



स्वर्ष सेठ्रांसनसमितंत मंग्मल (मंग्मल जेमामित). 😭🧱 सेठ लुणिन्दासित सतरामितंत (मंग्मल लुणिन्दासित)



स्व० सेठ जेसासिंह सनगमसिंह (मंगुमल जेसासिंह)



सेठ नारायणसिंह सनरामसिंह (मंगूमल हरगोविन्दसिंह)



सेठ हासासिट जेसासिड (भग्मज जेलासिड्) वस्त्रई



सं० आत्मासिंड जेसासिंड (मंगुमल जेसासिंह) बम्बई



संट गमसिंह जैसासिंह (मंगुमल जैसासिंह) वस्बई



से० चतुर्मु जदास जेंसःसिंह (मंगूमल जेसासिंह) वस्वई

#### आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- मंगुमल । यहाँ इस फर्मका हेड आँफिस है। (१) विकारपुर-मेसस जेमामि इ
- (२) बम्बई-मेलर्स मंगूमल जेला-

सिंह नागदेवी स्ट्रीट मन्दती विद्वित प्राह्म विद्वित विद्वित या आहतका काम होता है।

साहकार पेठ

(३) मदास-मेसर्स मंगुम्स जेसासिंह } बैङ्किग, आढ़त श्रीर हुंडी चिट्टीका काम होता है।

जेसासिंह दंडा पंठT.A. Satguroo

(४) बंगलोर सिटी-मेसस मंगूमल । बैङ्किंग आहत और हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

(५) त्रिचनापह्नी-मेसर्स

जेसासिंह T.A, satnam } बेंड्किंग झाढ़त और हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

(६) रंगृन—मंगूमल जेलासिंह } यहां राइस शिपमेंट गइसपर रुपया देना तथा बैङ्किग और सुगल स्ट्रीट अवहतका काम होता है।

# मेसर्मम्मन हरगोविंदसिंह

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सतरामसिंहजीके तृतीय पुत्र सेठ नारायण सिंहजी हैं। श्राप शिकाग्पुर (सिंध) के निवासी अरोडा क्षत्रिय जातिके सज्जन हैं। आपके कुटुम्बकी चारों कर्म बम्बईके मुलतानी बैङ्करोंमें बहुत प्रतिष्ठित एवं पुगनी मानी जाती है। इस समय सेठ नारायणसिंह जी-के एक पुत्र सेठ हरगोविंद सिंहजी हैं।

भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- [१] शिकारपुर-मेससं मतरामसि ह ) यहां इस फर्मका हेड ऑफिस है। नारायग सिंह
- [ २ ] बम्बई-मेसस संगुमल इर गोविन्दसिंह सन्तमी विलिखंग बारभाई मोइला- पो० नं० ३ T, A. Narsingh

यहां बैङ्किग हुंडी चिठ्ठी और कमीशनका काम होता है।

(३) महारू नेस्स मंगूमल इर गोधिवसिंह साहुकार पैठ T.A. Satkartar

"

"

,,

(४) कोलम्बो-मेसस मंग्रमल हर-गोधिदसिंह सी स्टीट

T.A. Gurunanak

"

( ५) त्रिवतापञ्ची-मेपर्स मगूमल इरगोदिद्सिंह किंगबाजार T.A. Hargobind

यहां बॅकिंग हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

(६) बंगलोर-मेस सं मंगूमल हर-गोविंदसिंह बुडपेठT.A.Ommarayan

"

(७) रंगृत--मोसल मंगृसल हर-गोवंद्रसिंह मरचेंट स्ट्रीट T. A.Om Satanam

यहां बेङ्किग हुएडी चिट्ठी कमीशन तथा राइसका काम होता है।

#### मेसर्स मंग्मल चेलासिंह

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ चैलासिंह सतरामसिंह अरोड़ा क्षत्रिय जातिके सज्जन हैं। आपकी वय श्रमी ४२। ५३ वर्ष की है। आपके खानदानकी ओरसे शिकारपुरमें एक सुसाफिर खाना बना हुआ है। सेठ चैलासिंहजीके दो पुत्र हैं जिनके नाम सेठ ईसरसिंह और लक्ष्मणदासजी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ शिकारपुर-मसमं सतरामसिंड } यहां हेड आफिस है। २ बम्बई-मंगूमल चेलासिंह यदां बेङ्किंग हुंडी चिट्टी स्वीर आढतका काम होता है। बारभाई मोहछा नागदेवी स्ट्रीट पो० नं० ३ T. A- Satguroo मद्रास- मेमर्स मंग्रमल चेलासिंह साहकार पेठ T. A. Satguroo क बांगलोर-मेसम म गुमल चेलासिंह र रापेंठ " " ,, T. A. Parmatama ५ कालीकट[मालावार] मेसर्स मंग्रमल चेलासि ह ,, गुजराती स्ट्रीट



सं चेलासिंह सतरामसिंह (मंगृम्ल चेलासिंह) वम्बई



से॰ ईसरदास चेलासिङ (मंगृम्ल चेलासिङ्) बम्बई



सेव्हरगोविन्दसिंह नारायणसिंह (मंगृमल हरगोविन्दसिंह)बम्बई लक्ष्मणदास चेलासिंह (मंगृसल चेलासिंह) बम्बई





संठ टहलगम नी (वंगगन टहलगम) वस्बई





संट मृठचन्दजी ( किशानचन्द वृंटामल ) वंबई



संठ दीपचत्द खबचत्द ( खबचन्द दीवचन्द ) बम्बई 👚 संठ हरनामदास ती 🎖 जवाहरसिंह हरनामदास ) बम्बई

### मेसर्स खूबचंद दीपचंद \*

इस फर्मको १० वर्ष पहिले सेठ दीपचंदजीने स्थापित किया था। इस समय इस फर्मके मालिक सेठ खूबचंदजीके पुत्र चेतनदासजी, दीपचंदजी और थावरदासजी हैं। आप शिकारपुर (सिंध) के निवासी बधवा जातिके सज्जन हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ शिकारपुर—मैससं धूबचंद वित्तवास चेतनदास २ बम्बई—मेससं खूबचंद दीपचंद ७० नागदेवी स्ट्रीट T.A.Deepa वेङ्किग स्ट्रीर कमीशनका काम होता है। ३ सेसम [ मदास ] मेसर्स खुबधंद दीपचंद

पंजाबी बेक्कर्स एण्ड कमीशन एजंट

#### मेसर्स किश्वनचंद बूंटामल

इस फर्मके मालिक डि॰ श्राटकके निवासी हैं। आप खुखरायन सेठी जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको बम्बईमें सेठ किशनचंद बूंटामलने सन् १९२४में स्थापित किया था, इस फर्मके वर्किंग पार्टनर सेठ मूलचंदजी, हरीचंदजी, सेठ किशनचंदजी, सेठ परमानन्दजी, सेठ दुरानाशाहजी श्रौर सेठ देहराशाहजी हैं। श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१—पेशावर—संसर्क श्रमीरचंद लखमीचंद्र श्रन्दर-शहर T. A. bansriwala यह हेड ऑफिस है । इसका स्थापन सन् १८८० में हुआ। यहां बैंकिंग हुंडी चिट्टी, शक्कर और जमींदारीका काम होता है। यह फर्म गवर्नमेंट ट्रेम्सरर और इम्पोरियल बैंककी ट्रेम्सरर है।

- २ करांची-किशनचंद बूटामल, बम्बई बाजार T. A. mormukat
- वैंकिंग और कमीशन एजंसीका काम होता है।
- ३ रावलपिडी—मेसस मृद्धचंद मेहरचंद
- वेङ्कर्स कमीशन एजंट और जमींदार।
- ४ होती (पंजाव) मेसर्स दुनीचंद हरीचंद ख्वाजागंज
- कमीशनका काम होता है।

४ होती (पंजाब) मेसर्स हरीचंद किशनचंद क्याजारांज

<sup>🕸</sup> इस फर्मका परिचय देरोसे मिला, प्रतएत यथा स्थान नहीं छाप सके।

६ परखोडेरी मंडी (फाटियर) डि॰ पेशावर हरीचंद किशानचंद्र

० दरगई—(फांटियर) श्रमीरच द

यह गुड़, ध्रनाजको मंडी है। यहां आपका कमीशनका काम

यहां पर कमोशन का काम होता है। स्वमीचं द

कोहाट-(फ्रांटियर) बूटामल

विद्वर्स कमीशन एजंट और शुगर मरचेंट।

T. A. Bhagat

ट वस्बई—मेसर्स किशनचंद बूटामल है वेंङ्किंग और कमीशनका काम होता है।

#### मेसर्स जव्हारसिंह हरनामदास

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पुरुखा जिला शाहपुर ( पंजाव ) है। आप अरोड-वंशी जातिके सज्जत हैं । वर्तमानमें आपका नित्रास सरगोधामं ( पंजात्र ) है । इस कर्मकी स्थापना सेठ हरनामदासजीने सन् १६२५ में की थी। इनके आंतरिक्त ज्यादा कारवार करने वाले आपके बड़े भाई लघाशाहजी हैं। श्रापने सरगोधामें एक वहुत बड़ा कुआं बनवाया है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ सरगोधा (पंजाब) हेड प्राफिस } मेसर्स जवाहरसिंह हरनामदास यहां हुंडी चिट्टी आढ़न व T. A. minocha

२ सिलांबाली मंडी (पंजाब) जवाहरसि ह हरना मदास

T. A. minocha ३ वियांचन मंडो (पंजाय) т. A. minocha

र यहां आप ही काँटन जीन और प्रेस फेक्टरी है।

उपरोक्त व्यापार होता है ।

४ चक्र भागा मंडी (पंजाब)

हरनामदास गोपालदास ५ बम्बई-धमजी स्ट्रीट मेलर्स जव्हार

सिंह हरनामदास

T. A. Dhanwantary

अाद्त श्रोर बें किंग व्यापार होता है ।

यहां काँटन, गेहूं,असली सोना,चान्द्रीकी आढ़त बेंकिंग विजि
नेस होता है ।



संठ ज्वालादासजी (धनपनमल दीवानचन्द्) वस्वई



संठ दीवानचन्दजी ( धनपतमल दीवानचन्द्र ) बम्बई



ला० वैकामलजी ( राय नागरमज गोपीमल) बम्बई



संठ निरंजनदासजी (राय नागामज गोपीम ह) व वई

#### मेससंधनपतमल दीवानचंद

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ ज्वालादासजी तथा उनके छोटे भाई सेठ दीवानचंदजी हैं। इस फर्मको आपने लायलपुरमें करीब २० वर्ष पूर्व स्थापित किया। आपका मूल निवास स्थान लायलपुर (पंजाब) है। इस फर्मकी विशेष तरको भी आप दोनों भाइयोंके हाथोंसे हुई।

आपकी ओरसे छायलपुरमें एक धनपत-हाईस्कूछ चल रहा है । तथा आपने अपनी माता के नामसे लायलपुरमें क्षियोंके लिये एक अस्पताल खोल रक्ष्वा है।

आपकी नीचे लिखे स्थानोंपर दकानें हैं— यहां इस फर्मेका हेड आफिस है तथा हुंडी चिट्टी और आढत १ सायलपुर (पंजाब) मेसर्स धनपतमल दीवानचंद T.A.Dhanpat का का काम होता है। २ लाखा ज्वालादास दीवानचंद स्रायसपुर पंजाब T'ABirmani हां आपकी एक २ जीतिंग फैक्सी रै धनवतमल दीवानचंद जेडावाला खायलपुर ( पंजाब ) T.A.Dhanpat ४ लायलपुर धनपतमञ्ज दोवानचंद-गोद्डवाला (पंजाव) T.A. Dhanpat ४ धनपतमल ज्वालाहास-श्रारकवाला लायलपुर (पंजाब दीवानचंद जीवनलाल चापकी यहां एक आइल फेकरी तथा फ्लोअर मिल है । लायलपुर [पंजाब] करांची-धनपतमल दीवानचंद यहांपर हुंडी चिट्ठी तथा आढ़तका काम होता है। वंदररोड T. A. Dhanpat दोवानचंद ८ बम्बई-धनपतमल इस फर्मपर हुंडी चिंही तथा आढ़तका काम होता है। पायभूनी T. A.Dhanpat र श्रकालगढ़ [पंजाब] धनपतमल ) यहां श्रापकी राइस मिल है। दीवानचं द यहां आपकी जीनिंग फेकरी है। १० महंड बिलोचन [पंजाब]

इसके अतिरिक्त रामनारायण सद्यपालके नामसे, लाहौर, महिया, कलकता, रानीगंज, तथा लायलपुरमें कोलका न्यापार होता है। कलकत्तेका तरका पता कीश (Fath) तथा अन्य स्थानोंपर (Fortune) है।

#### मेससं राय नागरमल गोपीमल

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान फीरोजपुर है। इस फर्मको बम्बईमें ३० वर्ष पूर्व लाला बेङ्कामल जी ने स्थापित किया था। इस समय इस फर्मके मालिक लाला बेङ्कामल जी के पुत्र लाला-निरञ्जनदास जी ए० एम० एस० टी० बी० एस० सी० हैं। आप बहुत शिक्षित एवं सज्जन महानु-भाव हैं। यह फर्म यहांकी पंजाबी फर्मोमें बहुत पुरानी एवं प्रतिष्ठित मानी जातो है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ कैथल—मेलर्स बंकामल निरंजन दास डि॰ करनाल [ पंजाब ]

T. A. Pawan
२ मथुरा—मलर्स बंकामल निरंजन दास T.A.Pawan
३ पटोकी [ पंजाब ] , , — ,
४ मोगा [ पंजाब ] T. A. Amrit
५ फोरोजपुर सिटी—पंजाब।
राय नागरमल गोपीमल
बहाबाजार T. A. Pawan

६ बम्बई—रायनागर मल गोपीमल भरोंचा बिल्डिंग—कालवादेवी (हेड आफिस) यहां आपकी जीनिंग प्रेसिंग फेकरी है श्रीर कॉटन विजिनेस होता है। यहांपर आके पंजाबी कारखानेका नाम जीन प्रेस फेक्टरी है। तथा कॉटन विजिनेस होता है। जीन प्रेस फेक्टरी तथा काटन विजिनेस होता है

" "
यह फर्म करीब १००वर्षोंकी पुगनी हैं। यहां बेङ्किग व हुंडी
चिट्टीका बिजिनेस होता हैं।

यहां बैङ्किंग, श्राढ़त व रुईका व्यापार होता है।

इस फर्मकी भोरसे राय नागरमल गोपीमलके ना मसे फीरोजपुरमें एक बहुत बड़ी सराय बनी हुई है और फीरोजपुरमें आपका लाला हरभगवानदास मेमो हाई स्कूल नामसे एक स्कूल चलता है। आपकी भोरसे लाहोरके डी० ए० बी० कॉलेजमें कई इमारतें बनी हुई हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि इस खानदानके मालिकोंका शिशाकी उन्नतिकी भोर विशष लक्ष रहा है। पंजाबमें यह खानदान मशहूर हईका व्यापारी माना जाता है; एवं बहुन प्रतिष्ठाकी नजरोंसे देखा जाता है।

#### मेसर्स भगवानदास माधौराम

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान अमृतसर ( पं नाब ) है। आप खत्री जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको यहां सेठ भगवानदासजीने करीब २० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ माधौरामजी व आपके पुत्र सेठ नरोत्तमदासजी है। नरोत्तमदासजी शिद्धित सज्जन हैं। वर्तमानमें आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) अमृतसर—मेसर्स भगवानदास माधौराम, गुरू बाजार T  $\Lambda$  Sarswati—यहां वेङ्किंग व चांदी सोनेका व्यापार होता है।

(२) बम्बई — मेसर्स भगवानदास माधौराम, माधौराम बिल्डिंग कालवादेवी — T A "Surajbansi यहां भी बेंद्किंग विजिनेस व चांदी सोनेका व्यापार होता है।

# कॉटन मर्चेग्ट्स एग्ड ब्रोकर्स COTTON MERCHANTS & BROKERS.

# कॉर्टन मर्चेंट्स

# रुईका इतिहास

भारतमें सृत कातने और कपड़ा बुननेकी कलाका आरम्भ कमसे हुआ; यह निश्चित् रूपसे नहीं कहा जा सकता, परन्तु एक बात जो निश्चित् रूपसे कही जा सकती है वह यह है कि इस कलाके आधार भूत सिद्धान्तोंकी चर्चा स्वयं वेदोंमें आयी है; अतः इस कलाका जन्म यहां सहस्त्रों वर्प पूर्व हुआ होगा, यह मानना असङ्गत न होगा। यद्यपि पाश्चीत्य विद्वानोंके मतके आधारसे भारतकी परम्परा गत परिधान प्रथापर पश्चपात जनित प्रभाव पड़ता है, किर भी इसमें तो सन्देह नहीं कि जहां गिनी नामक देशसे लाकर सूती कपड़ोंका प्रथम प्रचार लन्दनमें सन् १५६० ई०में किया गया वहां मारतमें कम-से-कम आजसे तीन हजार वर्ष पहिलेसे सूती कपडोंका प्रचार था।

मि॰ हेनरी ली एफ॰एछ०एसने अपने The vegetable lamb of Tartary नामक प्रन्थमें लिखा है कि बहमा (Bahamas)के लोगोंने कोलम्बसको प्रथम बार सृत दिखाया और कोलम्बसने अपने जीवनमें पहिली बार क्यूबाके लोगोंको सृती कपड़े पहिने हुये देखा। इससे सिद्ध होता है कि ब्रिटेनवालोंने कोलम्बस की यात्राके बाद ही सृतका वर्णन सुना। परन्तु भारतवासी हजरन ईसा-के सैकड़ों वर्ष पूर्वसे इसका व्यवहार करते आये हैं। सिकन्दर बादशाहकी चढ़ाईके विवरणमें रुई-की चर्चा बराबर मिलती है। अतः भारतमें इसके व्यवहारकी प्रथाका पाया जाना कुछ नया नहीं है। इसका व्यवसाय भी यहां बहुत पुराना नहीं, तो पुराना अवश्य ही है।

पुराने कागजोंके आधारपर मानना पड़ेगा कि १८ वीं शताब्दीके आरम्भमें यहांसे कई विदेश नहीं मेजी जाती थी। बम्बईकी भौगोलिक विशेषताने उसे इस व्यवसायका प्रधान केन्द्र बननेमें सबसे अधिक सहायता प्रदान की है। भारतके कपास उत्पन्न करनेवाले केन्द्रोंके समीप होनेके कारण भी उसे अच्छा अवसर मिला है। बम्बईका बन्दर भी सब प्रकारसे जहाजी कार्यके लिये उपयुक्त है। इन सब कारणोंसे यह स्थान बहुत शीन्न रुईके व्यवसायका प्रधान केन्द्र बन गया और ज्यों २ समय बीतता गया, त्यों २ उन्नित ही करता गया। यहांतक कि आज समस्त एशियामें यही एक प्रधान बाजार है जहां सबसे अधिक रुईका व्यवसाय होता है।

सन् १७८३ ई०के पूर्व पता नहीं लगता कि कभी यहाँसे रुई विदेश गयी थी या नहीं, परन्तु उस वर्ष ईस्टइसिडया कम्पनीने ११४१३३ पोंड वजनके पिमाणमें रुई इक्कलेंड भेजी। सन् १७६० ई० में कारखानेवालोंके कहनेपर ईस्टइसिडया कम्पनीके डायरेक्टोंने ४२२,२०७ पोंड वजनकी गाँठ रुईकी मंगाई, परन्तु सट्टेने प्रतिकूल परिस्थित कर दी।

सन् १८२६से बम्बईमें रुईका व्यवसाय अच्छा चला। संयुक्त राज्य अमेरिकाके महाजनोंकी सह बाजीसे अमेरिकन रुईका भाव चढ़ गया और भारतकी रुईको इंग्लैंग्डके कारखानोंमें प्रवेश करनेका अवसर मिला। सन् १८३२में भी बहुत सी रुई भारतसे इंग्लैंग्ड गयी। मतलब यह कि इस ओर बम्बईको अवसर मिलता हो गया और रुईके व्यवसायकी उन्नित होती गयी। अमेरिकन युद्धके समय बम्बईको सबसे बढ़िया स्त्रण सुअवसर मिला और यहां रुईका व्यवसाय बहुत बढ़ गया। उस समय रुईके निर्यातका औसत २१६८२४७ पोंड वार्षिक था। इसी बीच युद्धके एकाएक बन्द हो जानेसे यहां के व्यापारमें कुछ सुस्ती आयी; परन्तु १८६०के बादसे आजतक वह बराबर उन्नित ही करना जा रहा है।

इस द्वीप पुंजके शेशवकालीन इतिहासके आधारपर पता चलता है कि प्रारम्भमें यहां रुईका बाजार वर्तमान टाउनहालके सामने भरता था, परन्तु रुईके कारण होनेवाली गड़बड़ीसे किलेके नागरिकों को बचानेके उद्देश्यसे सन् १८४४ ई॰ में रुईका बाजार यहांसे उठाकर कुलावामें लगाया गया। उस समय कुलावाके चारों ओर खुला विस्तृत मेंदान था और समुद्रतटवर्ती गांवोंसे छोटी २ होंगियोंपर जो माल आता था, वह सरलता पूर्वक बाजारमें उतारा जा सकता था और विक्री हो जानेके बाद बिना कठिनाईके जहाजोंपर लादा भी जा सकता था। यही कारण था कि वह स्थान रुईके बाजारके लिये उपयुक्त समम्ता गया। उस समय यह पता नहीं था कि रेलवे लाइनका विस्तार होते ही यहांके बाजार को भर देनेवाली तमाम रुई रेलवेसे आवेगो और समुद्रसे दूर रेलवेके माल—स्टेशनपर उतारी जायगी और वैसी दशामें वर्तमान कुलावेसे भी यह बाजार उठाना पड़ेगा।

उन्नित होते देर नहीं लगती। एक समय वह भी आया, जब कठिनाईने भयद्वर रूप धारण किया और वर्तमान काँटनमीन (शिवरी)के बनवानेकी आवश्यकताने रुईसे सम्बन्ध रखनेवाले व्यापारियोंको बाध्य कर दिया। बहुत शीघ्र समुद्र पाटकर ५७१ एकड़ भूमिका विस्तृत मैदान तैयार हुआ और इस मैदानपर वर्तमान काँटनमीन नामक रुईका अड्डा बनाया गया। आजकल यहींपर रुईका व्यापार होता है।

#### कॉटनग्रीन शिवरी

इस नवीन अड्डेके बनानेमें १ करोड़ ६३ लाख रु खर्चे हुए हैं। इसमें सब मिलाकर १९८ रुईके गोदाम हैं जो रुईका व्यवसाय करनेवाली बड़ी २ कम्पनियोंने किरायेपर ले रक्खे हैं। इनमें से प्रत्येक गोदाममें यदि १८ गांठें ऊपर नीचे रखी जायं तो ७४०० गांठे आ सकती हैं।

इसका उद्घाटन सन् १६२५ ई०के दिसम्बर मासमें हुआ था। इसीमें बाजारका मुरूप केन्द्र बाजार भवन (Exchange Bulding) मी है। यह भवन १८ लाख रुपये लगाकर बनवाया गया है इस विशाल भवनमें १२० दुकानें खरीदनेवालों और ८० वेचनेवालों के लिये बनायी गयी है। यहां सौदा करनेके लिये अलग कमरे भी बने हैं

व्यवसाय मन्दिरका प्रधान कमरा पूर्वीय देशोंमें अपनी शानका अद्वितीय है। यह अमेरिकाके न्यूयार्क और ब्रिटेनके लिवरपुलके बाजारके आधारको लेकर बनाया गया है।

#### रुईके व्यापारका संक्षिप्त पारिचय

अफीमका न्यापार नष्ट होनेके पश्चात् भारतमें यदि कोई न्यापार प्रधान रूपमें जीवित रहा है तो वह रुई श्रीर जूटका न्यापार है। इन दोनों न्यापारोंके मुख्य केन्द्रस्थान भारतमें क्रमशः बम्बई और कलकत्ता हैं।

प्रकृतिकी अखण्ड कृपासे भारतवर्षमें बहुत प्राचीन कालसे रुईकी ऊपज प्रचुरतासे होती है। कुछ समय पूर्व तो बाहरी देशों में भारतको रुई प्रथम श्रेणीकी समस्ती जाती थी। इससे २५० नम्बर तकका बारीक और बिह्मा सूत तैयार होता था, पर जबसे यूरोपमें विज्ञानने श्रपनी छन्नति करना प्रारम्भ की श्रोर श्रमेरिकामें कृषि-विज्ञानके सम्बन्धमें नये २ प्रयोग होने प्रारम्भ हुए तबसे इन देशोंने प्रारच्ध और इन्द्र देवताके आसरे जीवित रहनेवाले भारतवर्षसे वाजी मार ली।

इस समय सारे संसारमें पांच मनके करीब वजनकी ढाई करोड़ रुईकी गाँठें तैयार होती हैं जिनमेंसे डेढ़ करोड़ औसतकी गांठें अकेले युनाइटेड स्टेट् आफ अमेरिकामें पैदा होती हैं। भारतवर्ष में झौसत पचास लाख गांठे तैयार होती हैं। और शेष पचास लाखमें मिश्र, चीन आदि दुनियांके तमाम दूसरे देश सम्मिलित हैं। रुईकी उत्तमतामें पहला नम्बर मिश्रका, दूसरा अमेरिकाका और तीसरा भारतवर्षका है। मिश्रकी रुईके तारकी लम्बाई केवल १ बैठती है।

मारतवर्षमें कई प्रकारकी कालिटीकी रुई पैदा होती है। जैसे (१) सुपर फाइन (२) फाइन (३) फुळीगुड (४) गुड (४) फुळीगुडफेअर (६) गुडफेअर (७) फेअर इत्यादि। इनमेंसे भड़ौंच तथा ऊमराकी रुई सुपर फाइन और फाइन क्वालिटीको होती है। खानदेशमें अधिकतर फूळीगुड क्वालिटी-

का कपास पैदा होता है। इसी प्रकार राज रूताना, सिन्य पंजाब इत्यादिका माल फुलीगुड झौर फाइन क्वालिटीका आता है।

भारतवर्षमें जितनी रुई उत्पन्न होती हैं उसमें से यहाँ की आवश्यकताके अनुसार (मिल तथा दृसरे कामों के लिये) रखकर शेप विदेशों को चढ़ा दी जाती हैं। सन् १६२१-२२में ५३३८०२ टन रुई यहां से विदेश गई थी। यह सब रुई अधिकांशमें बम्बईके बन्दरों से ही चढ़ाई जाती है।

बम्बईमें रुईके व्यापारका मुख्य स्थान मीन काटन मार्केट (सिवरी) है। यहांके गोदामों में (जिनका परिचय पहले दिया जा चुका हैं।) वस्बईकी तमाम कम्पनियां, व्यापारी और बैंकें अपना २ माल रखती हैं। रुईके काम करनेवाले सभी व्यापारी अपना और अपने आढ़ितयोंका माल यहांपर उतारते हैं। यहांके व्यापारी अपने आढ़ितयोंको उनके मालपर ८० प्रति सैकड़ा रकम पहले दें देते हैं और शेप रकम माल विकनेपर दी जाती हैं। जो रकम पहिले दी जाती हैं, उसपर बारह आनाका व्याज लिया जाता हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मालका माव अस्सी टकेसे भी नीचे गिरता चला जाता है, उस समय यहांके व्यापारी मालवालेके पाससे नुकसानीका रूपया (तारण) मंगा सकते हैं और यदि वे नहीं भेजें तो उनकी बिना इजाजतके माल बेच देनेका अधिकार रखते हैं। इसके लिये ये व्यापारी दैतिक या साप्ताहिक रिपोटोंके द्वारा अपने प्राहकोंको रुईकी रुखसे वाकिफ करते रहते हैं। इन रिपोटों में न्यूयार्क, लिवरपुल इत्यादि विदेशी बाजारोंकी गतिविधिके समाचार, हाजिर माल और वायदेके भाव, बाजारकी तेजी मन्दीकी रुख, हुण्डीके भावकी खबर इत्यादि बातों-का उल्लेख रहता है।

इस प्रकारकी रिपोर्ट यहांके सिवरी बाजारसे, मारवाड़ी बाजारसे, ईस्टइण्डिया कांटन एसोसि-एशनसे, पटेल ब्रदर्सके यहांसे तथा और भी एक-दो अंग्रेजी कम्पनियोंके यहांसे निकलती रहनी हैं।

यहांपर बिकनेवाली रुईपर वारह आना सेंकड़ा आढ़न, दो आने गांठ मुकादमी बीमा और रेलवे बीमाचार्ज, यदि किसी मिलको माल बंचा गया हो तो आठ आना सेंकड़ा मिलकी दलाली, मिलको मुकादमी और नमृना प्रति गांठ आठ आना और धमादेका सवा आना प्रति खण्डी (२८ मन) खर्च लगता है।

वस्वईमें दो प्रकारके रुईके व्यवसाय होते हैं। (१) हाजरका और (२) वायदेका। हाज-रका व्यापार शिवरीमें होता है। यहां भारतीय मिलों, जापानी श्रीर लिवरपुलकी कम्पनियों और ऑफिसोंकी खरीदीपर ही बाजारकी मजवृती और घटा-बढ़ी रहती है। यहां रुईका बड़ा भारी दर्शनीय जत्था है। सन्ध्या समय वायदेका बाजार बन्द हो जानेपर ५ बजेके करीब इस बाजारमें दर्शनीय चहल-पहल रहती है। रुईके जत्थेदारोंकी संस्था मुकादम एसोसिएशन, हाजर रुईके व्यापार सम्बन्धी सब प्रकारका प्रबंध करती है। ईस्टइण्डिया काँटन एसोसिएशन भी इस व्यवसायके लिये सब प्रकारका सुप्रबन्ध करती है। वायदेका सौदा—भरोंच, ऊमरा श्रौर बङ्गाल ये तीन प्रकारके सौदे यहां विशेष प्रचलित हैं। इनमें भी विशेष प्रधानता भरोंचके सौदेकी है। अप्रैल मई और अगस्त सितम्बर इस प्रकार यहां पर दो भरोंचके सौदे होते हैं। वायदेका सौदा उस लेन देनको कहते हैं जिसमें माल तुरन्त नहीं देना पड़ता। जिस मितीका वायदा होता है, उस मितीपर माल देनेके इकरारसे व्यापारी परस्पर सौदा करते हैं।

पका वायदा—भरोंच, बङ्गाल और ऊमराके सौदे करनेवाले व्यापारीको २० हजार रुपया छीअरिंग हाऊसमें जमाकर कार्ड प्राप्त करना पड़ता है। बिना कार्डके किसी व्यक्तिके नामका सौदा बाजारमें नहीं हो सकता। भरोचका सौदा जबतक अप्रैल मईमें खतम नहीं होता, तब व्यापारियोंकी लेवा बेचीं हुआ करती है और लाखों रुपयोंके नफा नुकसानका हिसाब हर १५ वें दिन हुआ करता है। इस प्रकारके सौदोंके भुगतान आदिको निपटानेके लिये क्वीअरिंगहाऊस नामकी संस्था स्थापित है । ये सौदे १२ से ४ बजे तक मारवाडी बाजारमें पक्के पाटियेपर और सन्ध्या समय शिवरीमें होते हैं। इन बाजारोंके भावोंकी उथल-पुथल और रुखके हजारों रुपयोंके तार प्रतिदिन बम्बईसे भारतके कोने २ में भेजे जाते हैं। बाहरके व्यापारी बड़ी उत्कंठासे राह देखा करते हैं। यहां यह लिख देना आवश्यकीय है कि बम्बई और भारतका बाजार न्ययार्क और लिबर पुलके बाजारोंपर ही सर्वथा निर्भर रहता है। आज न्ययार्कमें पानी अच्छा बरसा, बोहनी अच्छी हुई, फ्यूचर नरम आये, बस फिर हमारे यहांके बाजारको भी नीचेकी गति पकड़नी होगी, चाहे यहां रुईके पौधे सुख ही रहे हों। हमारे देशकी पैदावारीकी बाहुल्यता एवं न्यूनताका बाजारपर विशेष असर नहीं पड़ता । दुनियामें रुई पैदा करनेवाले देशोंमें सबसे प्रधान नम्बर अमेरिका का है । अमेरिकाने इस व्यवसायमें आश्चर्यजनक उन्नति कर दिखाई है। वहां बोन्ननी आरम्भ होनेके १ मास प्रथमसे ही व्यापारी इस विषयमें अपने २ मस्तिष्क लगाने लगते हैं। अमेरिकन सरकार भी वडी छानवीनके साथ खोजकर हर पंद्रहवें दिन हवा, पाकका अन्दान, जीनिंग, खपत आदिके **धांकडोंकी** रिपोर्ट निकालती है और इन्हीं रिपोर्टोंके आधारपर बड़ी ते नीके साथ बाजारोंमें घटा-बढ़ी हुआ करती है। इस अठवाडियमें अमेरिकामें पानी काफी बरसा, वायु अनुकूल चल रही है, बस अमेरिकाकी रुखपर सारी दुनियाके लोग बेच रहे हैं। दूसरे अठवाडियेमें ही पानी बन्द हो गया गरम हवाएं चलते लगीं, कपासके पौधोंमें बोलवीलजीवोंका उपद्रव शुरू होगया, बस फिर क्या है, ए हद्म बाजारकी रुख परि-वर्तित होती है सब मन्दीवाले खरीदनेके लिये घबरा उठते हैं और बाजार तेजी की ओर जोरोंसे बढ़ने लगता है। इस प्रकारकी १५।१६ रिपोर्ट अमेरिकन गवनंमेंट प्रतिवर्ष प्रकाशित करती है और प्रत्येक रिपोर्ट अपनी पहिली रिपोर्टसे विचित्र और चौंकानेवाली होती हैं। न्यूयार्कमें १०।। बजे खुलनेवाले बाजारका तार हमारे पास रातके ८।६ बजे पहुंचता है और उस समयसे न्यूयार्क बाजारके बन्द होनेतक तारोंका तांता बम्बईमें बराबर रातको १२ से २ बजेतक लगा रहता है। प्रति रातको हजारों रुपयोंके तार बम्बईमें आते हैं। प्रातःकाल अमेरिकाके छोजिंग प्यूचर जाननेके लिये रुईका काम करनेत्राला सारा आलम बड़ा उत्सुक हो उठता है। बम्बईमें रुईका भाव १ खण्डीपर रहता है और न्यूयार्कके सौदे एक रतल रुई पर होते हैं। यदि आज ५० पाइंट बाजार मंदा आया,ता अमेरिकाकी एक रतल रुईपर )। पैसा कम होगया। (१०० पाइंट=१ सेंट, १०० सेंट=१ डालर, १ डालर करीब ३८)। पक्के सौदेके अतिरिक्त रुईसे सम्बन्ध रखनेवाले और भी कई प्रकारके सौदे यहांगर होते हैं। जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

- गर्ली, तेजी-मंदी (अथवा जोटा )—प्रत्येक वायदेपर निश्चित भाव चढ़ने श्रीर उतरनेके बाद जो नफा नुकसान देना पड़ता है वह गछी जोटा या तेजी-मंदी कहा जाता है।
- कची संडी रुईके वायदेका कचा सौदा भी पक्के सौदेपर ही सर्वथा निर्भर रहता है। इसमें झौर पक्के सौदेमें इतना फरक है कि पक्का सौदा लम्बी मुद्दत तक रहता है। उसमें सौदा किये हुए मालको हाजिर रूपमें देनेका इकरार भी होता है। इसके विरुद्ध इस कची खंडीमें प्रति शनिवारको कुलाबाके भावपर माव कट जाता है और उस्रपर सोमवारको नफा तुक-सान पेमेंट हो जाता है।
- पयूचरका घंघा—क्षमेरिकामें होनेवाली घट बढ़के तार जो यहां आते हैं उन्हींपर यहां रातको पयूचर-का घंघा होता है। इसका भुगतान प्रति दूसरे दिन संध्या समय हो जाया करता है। इसका काम संध्या समय ४ बजे लिवरपुलका तार आनेसे लेकर रातके १।२ बजे अमेरिकाके क्षोजिङ्ग पयूचर आजानेतक जारी रहता है।
- भाक फरक (या जुनार) अमेरिकाके फ्यूचरोंपर यह भयंकर नाशकारी धंधा जारी हुआ है। गव-नंमेंटका अंकुश होते हुए भी इस धंधेका इतना श्रधिक प्रचार है, कि प्रत्येक मामूलीसे मामूली मजदूर तथा शहरके लाखों आदमी भूठी मृगतृष्णामें पड़कर फना हो जाते हैं।

# कॉटन एक्सपोर्टर

#### मेतर्स अमरती दामोदर

इस फर्मको सेठ अमरसी दामोदरने करीब ६० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ हरीदास माधवदास, सेठ मनमोहनदास माधवदास, और सेठ नंदलाल माधवदास हैं। यह फर्म आरम्मसेही रुईके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और कमीशनका काम करती है। इस फर्मका व्यवसा यिक सन्बन्ध पूर्वीय देशों के साथ विशेष है। सेठ हरीदास माधवजी ईस्टइण्डिया कॉटन एसोसिए-शनके वाइस प्रेसिडंट हैं। आपको कईके व्यवसायका २५ वर्षोसे अनुभव है। आपके २ छोटे माई व्यापारके लिये यूरोप अमेरिका चीन आदि देशों में अमण कर चुके हैं।

इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।
[१] बम्बई-मेसर्स चमरसी दामोदर } यहां काँटनका काम होता है।
भुतिस्वर т. л. Mayoralpy

[२] बस्बई—माधवदास श्रमरसी रुईके एक्सपोर्ट इस्पोर्टका व्यवसाय होता है।
एएड कस्पनो एसप्तेनेड रोड फोर्ट

T. A. Warhber
[ ह ] बम्बई—श्रमश्सी एएड सन् त
बेलार्ड स्टेट फोर्ट T. A. Amersins

इसके अतिरिक्त कपासकी सीजनमें तथा बाहरी प्रान्तोंमें भी आपकी खरीदी होती है । अकोलाकी मूलगंज खटाऊ जीनिंग तथा प्रेसिंग फैंक्टरीमें भी आपका साम्ता है।

#### मेसर्स नारायणदास राजाराम एगड को॰

इस कम्पनीका ऑफिस नवसारी चेम्बर आउट्रमरोड फोर्टमें है । इसके तारका पता वर्दी (Worthy) बम्बई है और टेलीफोन नं० २०१०६ है। इसकी शाखाएं कमपला (Kampala) यूगैण्डा जिनजा (jinja) यूगैण्डा पालेज (Palaj) दन्नोई, आगरा, सुरत तथा दरियापुरमें हैं। यह कम्पनी स्थानीय ईस्टइशिडया कांटन एसोसिएशन,इशिडयन मर्चेन्ट्स चेम्बर तथा चेम्बर आफ कामसं

नामक प्रसिद्ध व्यवसायी संस्थाओं की सदस्य हैं। इसके यहां कपास और निर्हका फाम होता है। यह तैयार और वायदे दोनों प्रकारके सौदेका व्यवसाय करती है। यह भारतकी सभी प्रकारकी रुई तथा पूर्व श्राफरिकाकी रुईका व्यवसाय करती है। इसके सिवाय भारत तथा पूर्व अफरीकाकी रुईको इक्कलेंग्ड, फान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन आदि दूर देशोंको थोकबन्द स्वयं भेजती है। इसकी रुईकी खरीद पूर्व अफ़्रिकाके बाजारोंमें भी होती है। इस कम्पनीका स्थान भारतकी प्रतिष्ठित व्यवसायी कम्पनियोंमें माना जाता है। इस कम्पनीकी इतनी उन्नित में इसके मालिकोंकी व्यवसाय सिद्ध बुद्धि तथा उनकी व्यवसाय कुशलतत्परताका सबसे अधिक हाथ है। उन्होंके लोकप्रिय व्यवहारके कारण यह कम्पनी आज अपने गौरवको अक्षुण बनाये हुए हैं। इस कम्पनीके मालिकोंमें सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के टी सी आई ई सी बी ई एम एल ए, वरजीवनदास मोतीलाल बी ए तथा रमनलाल गोकुलदास सरैया बी ए बी एस सी हैं।

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के ब्टी , सी० आई ई० सी० बी० ई० बम्बईके अमगण्य तथा प्रतिष्ठत नागरिक एवं सफल व्यवसायी हैं। आपने केवल बम्बई नगरके ही व्यवसाय एवं औ-द्यौगिक स्वरूपको सम्मुज्वल बनानेमें अनुकरणीय भाग नहीं लिया, बरन् समस्त भारतके व्यवसायको बढाने तथा भारतीय कला कौशल एवं उद्योग धन्धोंकी उन्नतिमें आदर्श कार्यकर दिखाया है। इस नाते श्राप केवल बम्बईके ही नहीं, बरन् समस्त भारतके एक प्रभावशाली नेता हैं। आपका जन्म सन् १८७६ ई० में हुआ था। आपने बम्बई नगरमें ही शिचा पाई। स्थानीय एलफिन्स्टन कालेजसे म्रोज्युएट हो, आपने व्यवसायी क्षेत्रमें पदापैण किया चौर थोड़े समयमें ही नारायणदास राजागम कम्पनीके प्रधान हिस्सेदार हो गये। यहांके प्रभावशाली व्यवसायी संघ इण्डियन मर्चेन्ट्स चेम्बर के आप संस्थापकों में से हैं। आप सन् १६२४ तथा २६ में इस संस्थाके प्रमुख रहे; तथा इन्हीं वर्षोंमें इस संस्थाकी ओरसे आप लेजिस्लेटिव असेम्बलीके सदस्य भी रहे। आपने केन्द्रीय सरकारके असहनीय व्यवसायको कम करानेके लिये भारतीय तथा योरोपियन व्यवसायियों का एक शिष्ट मगडल स्थापित कर इस सम्बन्धमें सन् १६२२ में वायसरायसे भेंट की। आप यहाँकी कॉटन एक्सचेंज तथा कॉटन ऐसोसिए शनके कुराल एवं जीवित कार्यकर्ता हैं, तथा यहाँकी ईस्ट-इिएडया काँटन एसोसिएशनके आजकल आप प्रमुख हैं। आप रुईमें अन्य वस्तुओंकी मिलावटके कट्टर विरोधी हैं। विदेश भेजनेमें अधिक सुविधा एत्पन्न करानेके हेतु आपने कपासकी विशुद्ध **उन्नितिके लिये अटट पिश्रिम किया है। आपके ही उद्योगसे सन् १९२२ में भारत सरकारने काँटन** ट्रान्सपोर्ट ऐक्ट नामक कान्नकी रचनाकी। आप इण्डियन सेन्ट्रेड काँटन कमेटीके सीनियर सदस्य रहे हैं तथा इन्दोरकी प्लान्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट नामक कपासके पौधोंके सम्बन्धकी खोज करनेवाली संस्थाके संचालक मण्डलके सदस्य हैं। बम्बईकी प्रान्तीय कौन्सिलमें योगेपीय युद्धके पूर्व आप





सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के०टी०(नारायणदास राजाराम),बस्बई, सेठमेघ नी भाई थोबण जे०पी०(गील एंड को०),बंबई



संठ मोनीलाल मूलजी माई वम्बई



सेठ जेठाभाई देवजी बस्वई



सदस्य थे। उस समय कौन्सिलमें आप ही एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने बम्बईमें आनेवाली रुईकी प्रत्येक गांठपर १ ) रू० नगद कर लिये जानेका विरोध किया था। आपने नगरके आयात श्रीर निर्यातपर कर लगानेके सिद्धान्तकी तीखी तथा जोरदार श्रालोचना की थी। सन् १६२०में आपने इण्डियन रेलवे कमेटी, सन् १९२२ में इंचकेप कमेटी तथा सन् १९२३ में ऐट ले कमेटीमें सदस्य रहकर भारत हित रक्षणके लिये अच्छी चेष्टा की । आप इम्पीरियल बैंकके लोकलबोर्डके सदस्य हैं। इसके प्रमुख होनेके नाते आप इम्पीरियल बैंकके गवर्नर भी हैं। आप यहांकी लगभग ३० बैंकों. ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियों तथा इन्स्यूरेंस कम्पनियोंके सदस्य तथा डायरेकर भी हैं। सन १६१४ से आप बम्बई पोर्ट ट्रस्टके ट्रस्टी हैं। तथा सन् १६२७ में इण्डियन चेम्बर आफ कामर्सके फिंडरेशनके **७**प-प्रमुख नियक्त किये गये थे। सन १६२६ में आपने रायल करेंसी कमीशनमें एक भारतीय सदस्यके रूपमें काम किया और भारतकी वास्तिवक स्वार्थकी दृष्टिसे उसके स्वत्वके लिये अपना विरुद्ध मत निडर मावसे व्यक्त कर १६ पेंसकी हुएडीकी दरके लिये देश व्यापी आन्दोलन खडाकर यहांकी प्रान्तीय कौन्सिलमें सन् १६९६ में सरकारी मनोनीत सदस्यके रूपसे काम किया। आप सन् १६२० में यहां के शारीफ भी गहे। सन १६११-१२ के अकालके समय प्रपीडितोंको सहाय पहुंचानेमें प्रधान भाग छेनेके कारण सरकारने आपको कैसरे-हिन्दका स्वर्णपदक प्रदान किया। योरोपीय यद्धके सम्बन्धमें चलाये गये वार रिलीफ फएडमें काम करनेके उपलक्षमें सरकारने आपको एम० बी० ई० की उपाधि दी। इसी प्रकार अकाल प्रवीदितोंको सहाय पहचानेका श्चापने सन १६१८-१९ में कार्य किया श्रोर सरकारने ऑपकी सेवाको सी० आई० ई० की प्रतिष्टासे अल कृत किया । सन १६२३ में आप सरके सम्मानसे सम्मानित किये गये । इस समय आप इण्डियन मर्चेन्टस चेम्बरकी श्रोरसे केन्द्रीय सरकारकी लेजिस्डेटिव एसेम्बलीके सदस्य हैं।

आप यहांके बालकेश्वर पहाड़के मलावार कैसल रिजरोडपर रहते हैं और आपके आफिसका पता नारायग्रदास राजाराम कम्पनी है।

#### सेठ मेघजी भाई थोवण जे॰ पी०

सेठ मेघजी भाईका मूल निवास स्थान कच्छ ( भुज ) है। आप खोसवाल जैन स्थानकवासी कच्छी गुर्जर सज्जन हैं। आपके पिता श्री सेठ थोवण माईकी आर्थिक परिस्थिति बहुत साधारण थी। प्रारंभिक गुजराती शिचा प्राप्त करनेके बाद सेठ मेघजी भाई ११ वर्षकी अवस्थामें बम्बई आये। दो तीन वर्षतक मामूली उम्मेदवारीका काम करनेके बाद आप अपने बड़े भाईके साथ गील कम्पनीमें रुईकी दलाली कमीशन एवं मुकादमीके व्यवसायमें भागीदारके रूपमें काम करने लगे उस समय

गील साहब भी मुफस्सिल कम्पनीमें काम करते थे। आपके भाइयोंने उन्हें उस कामसे हुड़ाकर रूईका व्यापार सिखाया, तथा उस समयसे पचास वर्ष हुए आप सब भागीदारके रूपमें काम करते हैं आपका व्यापार दिनोंदिन तरकी करता गया। आप मद्रासकी चार पांच तथा बम्बईकी तीन चार मिलोंको रुई सप्लाई करते हैं तथा यहांसे लिवरपुलमें भी रुईका एक्सपोर्ट करते हैं।

सेठ मेघजी भाई ओसबाल समाजमें बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति हैं। आपको गवर्नमेन्टने सन् १६२१ में जे० पी० की उपाधि दी है। महियर राज्यमें हरसाल होनेवाले हजारों जीवोंका बध आपहींके परिश्रमसे बन्द हुआ था। इस कार्यके लिये आपने एवं सेठ शान्तिदास आसकरण शाह दोनों सज्जनोंने १५००१) देकर महियरमें एक अस्पताल बनवा दिया है तथा भविष्यमें इस प्रकारकी जीव हिंसा न होने देनेके लिये उक्त स्टेटस परवाना लिखा लिया है। कच्छ मांडवीमें आपने एक स्वजाति सहायक फण्ड और एक जीन संस्कृत पाठशाला स्थापित की है। आपकी श्रोरसे मांडवी हाई स्कूलमें जीन विद्यार्थियोंके लिये फोर्थ छाससे मैट्रिक तक स्कॉलरिशपका भी प्रबन्ध है। इसप्रकार आपने अभीतक करीब ३॥ लाल रुपयोंका दान किया है। बम्बई स्थानवासी जीन सकल संघके आप २२। २३ वपाँसे सभापित हैं, स्था० जै० कॉन्फ्रोंसके मलकापुर अधिवेशनके समय आप प्रमुख तथा बम्बई अधिवेशनके समय आप स्वागत कारिणींके प्रमुख रह चुके हैं।

सेठ मेघ जीभाईके एक पुत्र हैं जिनका नाम सेठ वीरचन्द भाई है। आप भी व्यवसायमें सहयोग छेते हैं।

आपका न्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

१ मेलर्स गील एगड हम्पनी वेलार्ड क्रियन वेलार्ड क्रियन पार्ट बम्बई T, A. Gilleo श्रीर इम्पोर्ट विजिनेस होता है, इसमें आपका सामा है। समिस गीलएगड कम्पनी—करांची यहां भी उपरोक्त काम होता हैं इस कम्पनीमें आपका कई दिनोंसे सामा हैं।

## मेससं शान्तिदास आश्वरण शाह जे॰ पी॰

इस फर्मके वर्त्तमान मालिक सेठ शांतिदास श्राशकरण शाह जे॰ पी॰ हैं। आप कच्छ मांडवीके निवासी कच्छी जैन ओसवाल (स्थानकवासी) स्रज्जन हैं।

सेठ शांतिदासजीके पिताश्री सम्बत् १६२२ में बंबई आये थे प्रारम्भमें आप निकल कंपनीकी दलालीका काम करते थे। उस समय रुईके व्यवसायमें आपने श्रव्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। अंतिम अवस्थामें आप अपने वतनमें निवास करने लग गये थे और वहीं आपका देहावसान संवत् १६५५ में हुआ।

सेठ शांतिदासजी संवत् १९६७ में बंबई आये। यहां श्रारम्भमें आपने भाटिया समाजके प्रतिष्ठित व्यक्ति रा० व० सेठ वसन खेमजीके हाथके नीचे व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की।



श्रील सेठ शांतिदास आसकरण शाह् जेठ पी० वस्वई



संट रवीलाल शांतिदास शाह ( शांति भुवन ) वस्वई



संठ वीरचन्द्र भाई सेघजी भाई बम्बई



शांतिनिवास नेपियंसी रोड ( शांतिदास आसकरण शाह ) वस्बई

पश्चात कुछ समय गील कंपनीमं काम करते हुए आपने बहुत अधिक सम्पत्ति प्राप्त की। उस समय कुलाबाके प्रतिष्ठित व्यापारियों में आपकी गिनती थी।

संवत् १६७४ में सेठ शांतिदासजीने इस कंपनीसे घला होकर अपना स्वतन्त्र व्यवसाय स्थापित किया। इस समय आप चांदी सोना रुई और शेअरका बहुत बड़े स्केलपर व्यवसाय करते है।

सेठ शांतिदासजी, देशभक्त गोखडे द्वारा संस्थापित डेइन एज्यूकेशन सोसाइटी श्रौर हिन्दु-जीम खानाके पेट्रन हैं। आप जैन एसोसिएशन श्राफ इिएडयाके प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त श्राप कई प्रतिष्ठित जैन संस्थाओंके सहायक हैं। आपके एवं सेठ मेघजी भाई थोवणके परिश्रम से महियर स्टेटमें हर साल हजारों जीवोंका होनेवाला बध बंद हुआ है। उस कार्य्यके लिये आप दोनोंने १५००१ देकर महियर स्टेटमें एक अस्पताल बनवा दिया है। मांडवीमें विद्यार्थियोंके शिक्षण-के लिये आपकी और स्कालर्रशापका भी प्रबंध है।

संवत् १६६८ के अकालके समय १५००१) अपने वहांकी पिञ्जरापोलको दान दिये थे। एवं उस समय हमेशा १०० आदिमयोंको भोजन (खीचड़ी) देनेकी व्यवस्था भी आपने करवाई थी। इसी प्रकार १६७७।७८ में अहमदनगरमें दुष्कालके समय १००० मनुष्योंको प्रतिदिन भोजन देनेका प्रवंध आपकी ओरसे किया गया था। आपने ५० हजार रूपया मालवीयजीको हिन्दू युनिवर्सिटीके लिये दिये हैं।

सेठ शांतिदासजीके प्रति जनताका विशेष प्रेम है। श्राप सन् १९२० में गिरगांव इलाकेकी ओरसे म्युनिसिपैलेटी मेम्बर निर्वाचित हुए थे। सन् १६८८ में श्रापको गवर्नमेंटने जे० पी० की खपाधि दी है। यूरोपीय महासमरके समय आपने एक वर्षमें करीब २॥ लाख रुपयोंके लोन खरीदे थे। प्रिन्स आफ वेब्सके भारत आगमनके समय आप पूबर फीडिंग कमिटीके प्रेसिडेएट थे। उस समय आपने उसमें २५०००) भी दिये थे।

इस समय आप न्यू में ट मिल, कोहिनूरमिल, माँडल मिल नागपुर, ज्युपिटल जनरल इंश्युरेन्स कंपनीके डायरेक्टर झौर मद्रास युनाइटेड प्रेसके प्रेसिडेंट हैं। आपका कई राजा महाराजाझोंसे अच्छा परिचय है। इस समय आप विलायत यात्राके लिये गये हुए हैं।

श्राप बम्बईके गेगनपेन्ट एण्ड वार्निस कंपनी नामक रंगके कारखानेमें एलन ब्रद्सके साथ भागीदार हैं।

भापका निवासस्थान है नेपियंसी रोड, शांति-निवास टे० नं १४०२८८ है।

इस समय आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम सेठ रवीलालजी है। आप भी अपने पिताश्री के साथ व्यवसायमें भाग लेते हैं। वर्त्तमानमें आपकी उम्र २७ वर्षकी है। श्चर्जन खोमजो एएड को०—इस कंपनीका बंबई आफिसका पता छोंगरी स्ट्रीट मांडवी है। यह स्थानीय ईस्ट इ्शिडया कॉटन एसोसिएशन की सदस्य है। इसका मुख्य टे० फो० नं० २४२६३ है। इसके एक्सपोर्ट आफिसका टेलीफोन नं० २६७३८ है। इसके रूईका गोदाम न्यू कॉटन डिपो सिवरीमें है। गोदामका टे०नं०४१०४२,इस कंपनीकी स्थापना सन् १८८५ ई०में हुई। यह कंपनी पुरानी और प्रतिष्ठित है। इसकी शाखाएं खामगांव,कारंजा, धारवाल हुवली, अमलनेर धूलिया, बनोसा, डियस, जलगांव, दरियापुर और मलकापुरमें है। इसके एजंट—बार्सिलोना, घंट, राटर्डम, मिलन, एम्सटर्डम, शङ्घाई, ज्यूरिक आदि शहरोंमें फेले हुए हैं। इसके तारके पते—कबुलधू, चिदनचंद, और श्चानन्द (कारंजा) है इसके यहां बंटलीके ६ वं और ६ वं ए० बी० सी० एडीशन ३८ वं मेयरके कोडसं काम होता है। इसके श्वतिरक्त प्रायवेट कोडका भी उपयोग होता है।

यहां पूर्वीय भारत, ऊमरा, बरार, खानदेश, गुनराती सुरती आदि २ काल्टिकि रुईका व्यवसाय होता है। यह कंपनी ब्रिटिश, श्रमेरिका, जापान, चीन आदि देशोंको रूई भेजती हैं।

इसके डायरेक्टर्स हैं:— (१) सेठ अजुन स्वीमजी, (२) सेठ देवजी स्वीमजी (३) सेठ भवनजी श्वर्जुनजी, (४) सेठ मानजी देवजी, (४) सेठ मेंघजी चतुर्भुज, (६) सेठ मेघजी रायसी (७) सेठ पर्मसी तेजपाल ।

- असुर बीरजी कंपनी—इसका आफिस ३२० मिंटरोड फोर्टमें है। इसकी स्थापना सन् १८८५ ई०में हुई। इसका तारका पता सन् (Sun) हैं तथा टे० नं०२०१३८ हैं। इस कंपनीके मालिक सेठ खीमजी असुर बीरजी हैं। यह कंपनी सभी प्रकारकी भारतीय रुईका व्यवसाय और एक्सपोर्ट करती है।
- काकाकदास उम्मेदचन्द इसका हेड श्राफिस अहमदाबादमें है । बम्बई आंफिसका पता सूरती मोहझा २ टांकीमें है । इसके तारका पता सेन्सेशन है ।
- कुंबर जी पिताम्बर एन्ड को — इसका श्वाफिस ६४ चकलास्ट्रीट, पायधुनीमें है। यह कंपनी स्थानीय ईस्टइन्डिया काटन एसोसियेशनकी सदस्य है। यहांसे विदेशों में कई भेजी जाती है इसका एक आफिस कोबी (जापान)में भी है। इसका गोदाम न्यू काटन डिपो सिवरीमें है। यहाँका टे॰ नं॰ ४१६३५ है।
- किकाचन्द देवचन्द एण्ड को इसका आफिस ५५ अपोलोस्ट्रीट, फोर्टमें हैं। तारका पता सीड्स है। कोड ए० बी० सी० ५,६ वेस्टलेज प्रायब्हेट है। इसका टेलीफोन नं० २१८८५ है। इसका



संठ त्रानन्दोलालजी पोहार, बम्बई



सेठ हमगजजी ( आनन्दीलाल हेमराज ), बम्बई



संठ रामगोपालजी ( रामगोपाल जगन्नाथ ), बम्बई



सेठ रामजीमलजी ( गमजीमल बाबूलाल ), बम्बई

न्यू काटन डिपो सिवरीका टेलोफोन नं ४०५७३ है। इसके हिस्सेदार किञाचन्द्र देवचन्द्र, नंदीलाल किलाचन्द और तुलसोदास किलाचन्द हैं।

केशवदास गोकुकदास एण्ड को०—इसका आफिस १८ चर्चप्रेट स्ट्रीटमें हैं।

स्त्रीमजी विश्राम एण्ड को० — इसका आफ़िस इस्माईल बिल्डिझ, हार्नबीरोड, फोर्टमें हैं। यह कम्पनी सन् १८८१में स्थापित हुई थी। इसकी शाखाएं १४ कम्बरलंड स्ट्रीट मैनचेस्टर, इर्बिल चेम्बर्स फाजा करलीस्ट्रीट लिवरपुल श्रीर करांचीमें हैं। इसका तारका पता मगनोलिया है। देलीफोन नं० २४८४० है। तथा न्यू कांटन डिपो सिवरीके टेलीफोनका नम्बर ४०४४४ है। इसके यहां कोड ए० बी० सी० ५ वेस्टलेका उपयोग होता है। इसके हिस्सेदार भूसूनजी जीवनदास, काकूजोबनदास, अमनादास रामदास, वोरजी नंदाजी, हरगोविन्ददास रामनभाई, त्रिभुवनदास और हरिजीवनदास हैं। यह कंपनी अपना माल यूगेप, अमेरिका आदि देशोंमें भेजती है।

गोकुछदास एण्ड के। • — इसका आफिस १४ हम्मामस्ट्रीटमें हैं। इसकी शाखाएं कोबी और एन्टवर्पमें हैं इसका तारका पता "हीरो" है। इसमें ए॰ बी॰ सी॰ प्रायवेटकी ४ व ६कोडका उपयोग होता है। इस कंपनीका टेलीफोन नं२२१६३ है। सिबरीका टे॰नं॰ ४०४७५ है। यह कंपनी अपना माल इंग्लैंन्ड, जापान आदि स्थानोंमें भेजती है। इसमें बहुभदास गोकुलदास दोसा, जम्मनादास गोकुलदास दोसा, और लक्ष्मीदास गोकुलदास दोसा भागीदार हैं।

गांवर्धन एण्ड सन्त—इसका ऑफिस डोंगरीस्ट्रीटमें हैं। इसका टेलीफोनका नम्बर है २४१२६ हैं। बाख्माई अम्बाढाल एण्ड को—इस कम्पनीकाआफिस ४८ अपोलोस्ट्रीट फोर्टमें हैं। यहांका तारका पता एक्सटेन्शन (Extension) तथा टे॰ नं॰ २२४६७ है। यह कम्पनी बेंटलीके ए० बी० सी०के ६वें संस्करणके कोडका उपयोग करती हैं, तथा प्रायवेट कोडका ज्यवहार भी होता है। इस कंपनीकी लंदन एजेन्सीका पता बाखूमाई एण्ड अम्बालाल ५३ न्यू ब्रांडस्ट्रीट लन्दन ई०सी० २ है। इस कम्पनीके बड़े मालिक हैं सेठ अम्बालाल दोसा भाई। यह कम्पनी अफिकासे रुई यहां मंगवाती है और यहांसे विलायन भेजती है।

भाईवासकरसनदास एण्ड को० — इसका आफिस अ१० एलाफिन्स्टन सरकल, फोटे बम्बईमें है। इसका टेलीफोन नं० २०५७३ है। इसका गोदाम न्यू काँटन डिपो शिवरीमें है। गोदामका टे॰ नं॰ ४०५४४ है। इसका कालवादेवीगेड ३६३।६४ पर रुईकी दलालीका काम होता है। इस आफिसका टे॰नं॰ १२४८३४ है। इस कंपनीकी स्थापना सन्१६०५ई० में हुई थी। इसकी शाखाएं कराँची, मड़ोंच, यवतमाल और सांगलीमें है। इसके सेलिंग एजेंट थेट, हावरे, ब्रीमेन, बार्सिलोना, मिलन, बियाना, एनचेट और लिवरपुलमें है; इसका तारका पता केपिटल

(Capital) है। इस कम्पनीके मालिक सेठ भाईदास नानालाल खौर किरसनदास हिरिकिशनदास हैं। यह कम्पनी भारतकी प्रायः सभी प्रकारकी रुईका व्यवसाय करती हैं। इसका व्यापार प्रायः प्रतिवर्ष ७५ हजार गाँठोंका होता है।

लक्ष्मीबन्द पदम ती एण्डको - कालवादेवीरोड,इसका पो०वॉ॰ नं० २००७ है। इसके सञ्चालक लक्ष्मीचंद मानकचंद जोशी इत्यादि हैं। तारका पता पोपुली है। टेलीफोन नं॰ २०१८७ (ऑफिसका) है। श्रोर मारवाडी बाजारका २१२६६ है।

शामर्जा हेमराजजी एण्डको॰—रेडीमनीमैनशनचर्चगेट स्ट्रीटमें है। तारका पता नरपाणी, टेळीफोन नं २५१२८ है। इसके मालिक शामजी हेमराज हैं। ये रूईके व्यापारी हैं। शीतज बाद (जे॰ सी॰) लि॰—११३ एसप्लेनेड रोड फोर्टमें हैं। टेलीफोन नं० २१०४६ है। ये

कमीशन एजेन्ट हैं।

हरनन्दराय स्रजमल इस फर्मका ऑफिस २५३ कालबादेबी रोडपर है। इसका टे॰ नं २५१४६ है। इसके मालिक हैं सेठ स्रजमलजी। इस फर्मकी एक ब्रांच कोबीमें भी है। यह सब प्रकारकी रूईका व्यवसाय करती हैं। इस फर्मका विशेष पश्चिय बेंकरोंमें दिया जा चुका है।

होरजी नेनली एण्डकोठ — इस कम्पनीका आफिस पोटिट बिल्डिंग ७।११ एलफिन्स्टनरोड, (रक्का सरकल) में हैं। इसका स्थापन सन् १८६५ ई० में हुआ था। इसकी शाखाएं चावल (ईस्ट खानदेश), और गादाग (धारवाड़) में हैं। इसका तारका पता — रिप्लेनिश है।यहां बंटले, मेयर्स तथा प्रायवेटके ए बी सी ५ ६ एडिशनका कोड़ उपयोग होता है। इसका टे० नं० २१११४ है। शिवरी न्यूकाटनडिपोका टे० नं ४२१५० है तथा जवरी बाजार और रेसिडेन्सीका टे० नम्बर कमशः २३६६१ और ४१३७३ हैं। इसके भागीदार सेठ पदभसी हीरजी नेनसी और थेकरसी हीरजी नेनसी हैं। इस कम्पनीके द्वारा हर किस्म की रूई फ़्रन्स, इटली, बेलजियम, रपेन, हालैंड, इक्कलंड, आष्ट्रिया, जर्मनी, जापान, स्विट् जरलेंड और शंघाई जाती है।

#### पारसी तथा खोजा काटन एक्सपोर्टर्स

भादमजी हाजी दाजद एण्ड को०—इसका हेड आफिस ६२ मुगल स्ट्रीटमें है । बम्बई ऑफिस-का पता—भन्हारी स्ट्रीट है। कलकत्तामें भी इसकी एक ब्रांच है। यहांके तारका पता— गतीवाला, बम्बई है। इतके यहां बेन्टलीका ए०बी० सी० ६ वां संस्करणका कोड उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रमहाल और प्रायवेट भी व्यवहार किया जाता है। करीमनाई एण्ड को० लिभिटेड—इसका हेड आफिस नं० १२।१४ आउट्म गेड, फोर्टमें है। इसकी शाखाएं—कलकत्ता, हांगकांग, शंवाई, कोबी तथा ओसाका (जापान) में हैं। इसका तारका पता—स्टार (Star) है, टेलीफोनका नम्बर २००३६ है। इसके लंदन और मैनचेस्टरके प्रतिनिधियोंके नाम क्रमॅश: जान इलियट एण्ड सन्स, ब्रह्मालेन हाउस ई० सी० ४ तथा जेम्स प्रीवृज एएड को० हैं।

- कसेंतनी बोमनजो एण्ड को० —इसका ऑफ़िस बंक स्ट्रीट, फोर्टमें है। इसकी स्थापना सन् १८२८ में हुई थी। यह कंपनी स्थानीय ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशनकी सदस्य है। इसके एजेंट हैं कानसजी पाउनजी एएड को०। इसका न्यवसाय हांगकांग, शंघाई, कोनी और सोसाकामें होता है। इसके मालिक सेठ बी० सी० सेठना, पी-पी० सेठना, बी० सी० पी० सेठना, और सी० पी० सेठना हैं। इस कंपनीमें भारतके पूर्वीय भागकी कईका न्यव-साय होता है। इसका टे० नं० २०६३६ है।
- कयानी (के० एव०) एण्ड को०—इसका आफ़िस ७११ एलिफंस्टन सर्कड फोर्टमें है। यह कंपनी अपना माल यूरप, चीन, जापान आदि देशोंमें भेजती है। इसका टे० फो० २३३०६ है। इसके यहाँ बेंटलेका ए० बी० सी० ५,६ का कोड़ उपयोग होता है।
- टाटा (आर० डी०) एण्ड को०—इसका आफ्रिस बम्बई हाउस नं० २४ ब्रूसस्ट्रीट, फोर्टमें है। इसका स्थापन सन् १८७०में हुआ है। इसकी शाखाएं शंवाई, ओसाका, रंगून, लिवरपुल और यार्कमें है। इसका तारका पता "फ्रैटरनीटी" है। इस कंपनीमें बेंटले, सेवर्स वेस्टर्न यूनियन और प्रायव्हेट ए० बी० सी० ए० आई० का कोड़ उपयोग होता है। इसके संचालक आर० डी० ताता हैं। इसके डायरेकर बी० एफ० मदन, एन० डी० टाटा, बी० ए० बिलीमोरिया, और बी० जी० पोदार हैं। इसके सेकेटरी एम० डी० दाजी हैं।
- नरामान मानिकजी पौधेवाला—इनका आफिस ७८ बाजारगेट स्ट्रीटमें है। यहांका टेलीफोन नं० २३२९९ है।
- परेक कॉटन एण्ड को० लि० —इस कंपनी का पना गुलिस्तां (gulestan) है, नेपियर रोड फोर्ट में है। इसका पो० बा० नं० ६६९ है। इसमें वेल्टलेमेअर ४०, ५० कोड़का उपयोग होता है। इसके संचालक ए० जी० रेमन्ड और पेस्तनजी डी० पटेल हैं। इसका न्यूकॉटन डिपो शिवरीके टेलीफोनका नम्बर ४०५७१ है। इस कंपनी द्वारा यूरोप और जापानमें माल सप्लाय होता है।
- पवारी (बाह्टर) एण्ड को इसका आफ़िस १६ बेंक स्ट्रीट, फोर्टमें है। यह अपना माल यूरोपमें भेजती है। इसका टे॰ नं॰ २१२११ है। इसका तारका पता—फौलियेज है।
- फतहभत्ती एण्ड सन्स—इसका आफ़ित १६ बैंक स्ट्रीट, फोटंमें है। यह कंपनी सन् १८८० में स्थापित हुई थी। इसकी शाखा कोबी (जापान) में है। इसका तारका पता—'फतेह-

अली' है। इसमें बेंटलेका ए० बी० सी० ५,६ का कोड़ उपयोग होता है। इसका टे॰ नं० २०१२४ है। इसका व्यापारिक संबंध चीन और आपानसे है। इसके अन्तर्गत अहमद एन० फतेह अली, रसींस एन० फतेह अली० आशद एन० फतेह अली, आबू एन० फतेहअली और आदनन् एन० फतेह अली पार्टनर हैं।

- बाम्बे कॉटन कम्पनी—इसका आफ़िस हार्नवी-विल्डिंग हार्नबीरोड, फोर्टमें है। इसका टे॰ नं॰ २३११० है। इस कंपनीका एक छोटा आफिस रायबहादुर बन्सीलाल अबीरचंदकी कोठी-पर मारवाड़ी बाजारमें है। इस कंपनीका स्थापन संवत् १६१५ है। इसका एक एजेंट कर्सतजी बोमनजी एण्ड को॰ कोबीमें है। इसका तारका पता—स्कायर (esquire) है। इस कंपनीमें सिंध, डमरा, भरोच, अमेरिकन आदि रूईका व्यवसाय होता है। यह कंपनी अपना माल यूरोप, जापान आदि देशोंमें भेजती है। इसके पार्टनर फिरोजशाह सोराबजी राजपर और फ़ाजलभाई इब्राहिम एण्ड को॰ लिमटेड हैं।
- खोजा मिठाभाई नत्थू—इसका आंफ़िस हनुमानबिल्डिंग तांबा कांटा, पायधुनीमें है। इसका टेलीफोन नं० २०२६८ और २২०६१ है।
- सैसून देविड एण्ड को० कि0 ६६ फ्राॅर्वस स्ट्रीट, पो बॉ १६७ । इसका हेड ऑफिस लन्दनमें है। इसकी शाखायें मैश्वे स्टर, बम्बई, कलकत्ता, करांची, हांगकाङ्ग, संघाई, बगदाद, बसरा, और हैंकोमें हैं। टेलीफोन नं० २००२५ है।
- सेसून ई० की० एण्ड को० लि॰—डगौलरोड बेलाई स्टेट पो० बाँ १६८, शाखायें लन्दन, माश्वे स्टर, कलकत्ता, हाङ्गकाङ्ग करांची, बगदादमें हैं। तारका पता "एलियस" और टेलीफोन नं० २६४१९ हैं। कोड भारकोनी ए, बी,सी, ४, ६ वेएटलेज हैं।
- शोरावर्श कामजी एण्ड को०—७ एलफिन्स्टन सर्वल फोर्ट में है। यह सन् १८६६ में स्थापित हुई थी। इसके एजेन्ट लन्दन, हेमवर्ग, पेरिस और जिनोवा इत्यादिमें हैं। तारका पता 'ह्यूमी-लिटी' है कोड ए बी सी ५ प्राइवेट,टेलीफोन नं ४१३८१ हैं। इसके मालिक आर, एस, फ्रामजी हैं।
- मेहता एच० एम० एण्ड को०—१२३ एसप्लेनेड रोड फ्रोर्टमें है। इस फ्रम की स्थापना सन् १८८६ में हुई। इसका तारका पता "मलवरी" है। कोड यूष्ड ए० बी० सी० पांचवां एडिशन है इसका आफिस टेलीफ्रोन नं २० ३५४, और २३५२१ हैं। और न्यूकॉटन डिपो सिवरीके गोदामका टेलीफ्रोन नम्बर ४०७११ है। इसका माल लिबरपूल और यूरोपके अन्य प्रान्तोंमें जाता है।

हवीब एण्ड सन्स—इस कम्पनीका आंफ्रिस हनुमान विल्डिंग तांवा कांटा पायधुनीमें हैं।
हाजीभाई लालजी—( जे० एन० एएडको०)—इस कम्पनीका ऑफिस ३१४ हानंवी रोड फोर्ट में
हैं। यूरोपमें इसका सम्बन्ध ल्यूक थांमसन एण्डको० लिमिटेड १३८ लीडनशाल
स्ट्रीट लन्दन इ० सी० ३से हैं इसका तारका पता "हैण्डसम" है। इस कम्पनीमें वेएटलेके
प०बी०सी०कोडका उपयोग हाता है। इसका टेलीफोन नं० २०३४२ है। सेम्यूएल स्ट्रीट
में इसका टेलीकोन नं० २०६८३ हैं। इसके सञ्चालक आं०महम्मद हाजीभाई, बी हाजी
भाई, और सुलतान माई हाजी भाई हैं।

#### विदेशी एक्सपोर्टर्स

एवार्ट कैथम एण्ड को० —यह डेमिरिहड लेन (बम्बई) में है इसका पो० बॉ० नं०७० है। इसकी करांची बैंकाक और सिङ्गापुरमें भी शाखाएं हैं। पत्र व्यवहार लन्दनके नीचे लिखे पतेके अनुसार होता है। एगलो इयाम कौरपोरेशन लि०—५ से० हेलेन पैलेस विशोप वोट ई० सी० ३ टेलीफोन न०२००५ है।

इटालियन काटन को ० लि० — मैकमिलन बिल्डिङ्ग हॉर्नवी रोड फोर्टमें है। इसका टेलीफ़ोन न० २२६२६ है।

- जापान ट्रेडिंग एण्ड मैन्यूफैक्चिरिङ्ग को० छि०—२४ एलफिन्स्टन सर्कल फोर्टमें हैं। इसका पो० बा० नं० ४०५ है। यह सन १८६२में स्थापित हुई थी। इसका हेड आफिस ओसाका (जापान) है। इसके प्रतिनिधि रेलवेपुरा पोस्ट अहमदाबादमें हैं। तारका पता "वौबिन वर्क"। कोड वेस्टर्न यूनियन ए०बी॰ सी॰ ६ वेन्टलेज प्राइवेट है। इसका हर किस्मका माल जापानमें जाता हैं टेलीफोन नं० २२६७५ है। टी॰ ओगाया, केओगावा, और कैसुडा इसके सञ्चालक हैं।
- गारीओ किमिटेंड— अहमदाबाद हाउस वीटेट रोड वेलाई स्टेटमें हैं। तारका पता सीसरो, ट्रॅकार्ना वेनेरसी, सीसेमो है। कोड ए० बी॰ सी० ५ वेन्टले स्ट्रीट वेस्टर्न यूनियन है। टेली॰ फोन २१०६०, २१०६१, २१२४६ है। इसका मैनेजिंग डाइरेक्टर डा॰ जी० गौरियो हैं।
- गोशो काबूशका-वेशा—अलवर्ट ब्रीज होर्नबीरोड फोर्टमें है। इसका हेड आफिस श्रोसाका जापान है। टेलीफोन २१०८४, ४१५५५ (न्यू काँटन डीपो शिबरी) ४१२७८ ( गौडाउन, काँटन डीपो शिवरी है।
- महम ( डब्लू० ए० ) एण्ड को० कारनाक बन्दरमें है । पो० वा० नं० ६० है । इसके एजंट ग्लासगो, लिवरपूल, मैश्वे स्टर, लन्दन, ओपौटी, मास्को, कलकत्ता, करांची और रंगून है । इसका देलीफोन नं० २२४८५ है ।

- ड्रेनान एण्ड को० फार्बेस विलिडङ्ग हामस्ट्रीट । इस कम्पनीका तारका पता ' Alabaster , है और टेलीफोन नम्बर है २१०२७। यह कम्पनी ईस्ट इिएडया कॉटन एसोसिएशन की सदस्य है। इनकेयहां भारतीय और अमेरिकन रुईका व्यापार होता है।
- ड्रेक्स ( लुइस ) एण्ड के। ०—५२ निकोल रोड बैलार्ड स्टेट । इसका टे० नं० २६५८७ है। इसका तैयार कईका गोदाम 'न्यू कॉटन डिपो' सिवरीमें है। गोदामका टे० नं० ४०१६३ है। यह कस्पनी ईस्ट इण्डिया कॉटन ऐसोसिएशनकी सदस्य है।
- डहर को॰ -७० अपोलो स्ट्रीट फोर्ट। इसकी स्थापना सन् १८८० ई॰ में हुई थी। इसका हेड आफिस अरो (स्वीटजर्लैंड) में है इसका तारका पता 'Glaron",है। इसके ऐजेन्ट है:—
  - (१) गाल मान एण्ड फेनिनजर—मिलान
  - (२) एफ स्मिड एएडको-भयुरिक

इस कम्पनीके मालिक ऐल्वर्ट डस्ट हैं। इसके यहां भारतके पूर्वीय प्रदेशोंकी रुईका व्यवसाय होता है। यह कम्पनी योरोपको रुई भेजती है।

- नीयन भोनकाकावृशकी केशा आउट्मरोड फोर्टमें है। इसका हेड ऑफिस स्त्रोसाका जापानमें है। तारका पता 'मेकबा" है। कोड प्राइवेट। टेलीफोन २६०६१, ४८०७२ (कौटन प्रीन सिवरी) है।
- बालकर ब्राइस —यह स्विस कम्पनी है। सन् १८५१में इसका ऑफिस बम्बईमें स्थापित हुआ था|बम्बई के अतिरिक्त कोलम्बो, कोचीन, करांची, टेलीचरी, तुनीकोरन, मद्रास इत्यादि स्थानोंमें भी इसके ऑफिस हैं। भारतवर्षमें इसकी लगभग ४० बाढ़तकी दुकाने हैं। इस कम्पनीका प्रधान व्यवसाय रुईका है। भारतवर्षसे रुई खरीदकर यह कम्पनी विलायत मेजती है। इसके अतिरिक्त अनाज,तिलहन,कबा चमड़ा इत्यादि वस्तुओंका भी यह एकसपोर्ट करती है,तथा शकर धातु इत्यादि वस्तुओंको बाहरसे मंगाकर यहां सप्लाय करनी है। इस कम्पनीकी धूलिया,अमराबती,खामगांव,नागपूर,मुलतान,रामपूर,गुराटकाल,विरूपट्टी,नलतिनपुतुर इत्यादि स्थानोंमें प्रे सिंग फैक्टरियां हैं। बम्बईमें इसकी दो अदिकी मिलें और १ तैलका मिल है। इसके लन्दनवाले आफिसका पता ६६-६८ लीडेनहाल स्ट्रीट हैं।
- बेगवा एण्ड को । छि० यूसुफ विल्डिङ्क चर्चगेट स्ट्रीट। इस कम्पनीका टे॰ नं० २०२६६ है। इसका तैयार रुईका गोदाम 'न्यू कांटन डिपो' सिउरीपर है। गोदामका टे॰ नं० ४०५५४ है। इसका तारका पता बेगबी 'Begbi' है। इसका हेड आफिस ६६ प्रेशम हाउस छन्दन ई० सी॰ २ है। इसकी शाखाएं बम्बई और रंगूनमें हैं।

- बैर्ड। (इस्क्रू० एच०) एण्ड को •—लि॰ —राँयल इन्स्यूरेन्स तिल्डिंग चर्चगेट छ्रीट फोर्ट । इसकी शाखाएं मैन्चेस्टर, कलकत्ता, कानपुर और मद्रासमें हैं।
- बाम्बे को बिठ—ह वालेसस्ट्रीट। इस कम्पनीकी शाखाएं मद्रास, कलकत्ता, और करांचीमें हैं लन्दनवाले ऐजेन्टका पता बालेस ब्रदर्स एएड को बिठ ४ क्रासबाई स्क्वायर ई० जी ३ तारका पता गारबोनाडा Garbronada है।
- राली बादर्स -२४ रेमलिन स्ट्रीट फोर्ट में है। लन्दनका पता २५ फिन्सवरी सरकस ई॰ सी० २ है। इसकी शाखाएं कलकत्ता, करांची, न्यूयार्क, मैन्चेस्टर इत्यादिमें हैं। इसके एजेण्ट मद्रासमें रहते हैं। टेलीफोन २१ ५८४ और ४२२५६ (न्यू काटन डिपो सिवरी) है।
- सेथम (विश्वसन) प्राको लि॰—सेन्द्रल बेंक बिल्डिंगमें है। इसका हेड आंफिस ७५ व्हाईटवर्थ स्ट्रीट मैन्चेस्टरमें है। शाखा १ वार स्ट्रीट रंगून है। तारका पता—हरैसी है। इसका माल यरूप और चीनमें जाता है।

# मारवाड़ी काटन में बर्स एन्ड बोकर्स

#### मेसर्स आनन्दीलाल पोहार एगड कम्पनी

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ आनन्दीलालजी पोद्दार हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान नवलाढ़ (जयपुर) है। करीव ३० वर्ष पूर्व आप बिलकुल साधारण स्थितिमें बस्बई आये थे; मगर आपने अपने कार्यको बढ़ाया और कमशः उन्नित करते २ बहुत सम्पित एवं प्रतिष्ठा प्राप्तकी। इस नामसे आपको ज्यापार करते हुए करीव ८ वर्ष होगये हैं। असहयोग आन्दो-लनके समय तिलक स्वराज फण्डमें आपने २ लाख क्ययोंका चन्दा दिया था। इन रुपयोंसे नवल गड़में शेलाजाती त्रग्न क्याप्तर नाम ह संस्था चल रही है। इत संस्थाके लिये उक्त रक्तको बढ़ाकर शालाक रुपयोंकी कर दी है। यह संस्था गुरुकुलके ढ़ंगसे चल रही है, इसमें अभी ६० विद्यार्थी विद्याच्यन करते हैं। इसके अतिरिक्त बम्बईके समीपवर्त्ती शांताकूजमें आनन्दीलाल पोद्दार विद्याल्य नामक आपका एक हाई स्कूल चल रहा है। इस विद्यालयमें मराठी गुजराती तथा हिन्दी तीनों भाषाओं से साथ मैट्रिक तक पढ़ाई होती है। इसमें २० क्लासे हैं। इसका मकान आप बनजा रहे हैं। मंड़ी भवानी गंज (फालावाड़ स्टेट) में भी आपने एक स्कूलके मकानका आरंभ कर दिया है। यह स्कूल भी आपहीके नामसे चलेगा। बम्बईके मारवाड़ी विद्यालयसे आपका घनिष्ट सम्बन्ध है। आप उसके आजीवन टुस्टी हैं, तथा इस समय उप सभापतिका कार्य करते हैं।

अप्रवाल महासभाके छठे अधिवेशनके समय कानपुरमें आप सभापित रह चुके हैं और वर्तमानमें अप्रवाल जातीय कोष के सभापित भी आपही हैं। इसके अतिरिक्त आप बाम्बे कॉटन श्रोकर्स एसोसिएशन, तथा बाम्बे शीड्स एएड व्हीट एसोशिएशनके बरसोंसे समापित हैं। ईस्ट-इिएडया कॉटन एसोशिएशनके आप डायरेक्टर हैं।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

१ बम्बई—मेसर्स झानन्दीलाल पोहार कम्पनी राजमहल भुलेश्वर ( T. A. Anpoddar ) इस-फर्मपर बैंकिंग तथा काटनका बिजिनेस होता है। जापानकी पुरानी फर्म मेसर्स मित सुई भुसान केसा के रुई विमागकी फर्म' टोयो मेनका केसाके आप हाउस ब्रोकर हैं। बम्बईकी दोयो पोहार नामक काटनमिलमें उक्त जापानी कम्पनीके साथ आपका सामा है। इस मिलमें ३४ हजार स्पेंडिल तथा ८५० लूम्स हैं। यह मिल जापानी सिस्टमपर काम कर रही है।

२ बम्बई—मेसर्त रामिकशनदास रामदेव राजमहल्ल—भुलेश्वर इसफर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार तथा आदृतका काम होता है।

(३) भवानिगंज — मेसर्स आनन्दीलाल पोदार — यहांपर आपकी १ जीनिंग व १ प्रेसिङ्क फेकरी है तथा काटन विजिनेस एवं कमीशन एजंसीका काम होता है। श्रापकी फर्मके द्वारा मन्डीकी उन्नतिमें विशेष लाम पहुंचा है।

#### मेसर्स भानन्दी जाज है मराज एगड कम्पती

इस फर्ममें सेठ हेमराज आनन्दीलाल (नवलगढ़ निवासी) और सेठ आंकारम उसाधूराम (खाटू जयपुर स्टेट) दो भागोदार हैं। इत फर्मको सम्बत् १८५३ में सेठ आनन्दीलाल जी खंडेलवालने स्थापिता किया और सेठ हेमराजजीने इसे विशेष तरकी पर पहुंचाया

सेठ हेमराजजीकी तरफसे नवलगढ़ स्टेशनपर एक धर्मशाला तथा नवलगढ़में एक कुंभा बना हुआ है। इसके खर्चके स्थाई प्रबन्धके लिये आपने १०१ बीघा जमीन नवलगढ़में तथा २० शेअर नागपुर मिलके खरीद कर दे रक्खे हैं।

आपने सेठ कीलाचन्द देवचंदके स्मारकमें पारस्परिक प्रेमवृद्धिके लिये एक टॉवर सेठ कीलाचन्दजीका पाटन-गुजरातमें बनवाया है, जिसका प्रबन्ध गायकवाड़ सरकारके हाथोंमें दे दिया गया है।

इसके अतिरिक्त बम्बई फातूसवाडोके प्रतिवाद भयङ्कर मठके-श्रीट्यंकटेश भगवानके मन्दिरमें तथा तिलकस्वराज्य फएड आदि कार्यों में भी सहायता दी है।

वर्तमानमे आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है ।

बन्बई—मेसर्स आनन्दीलाल हेमराज एएड को० मारवाड़ी बाजार इस फर्मपर रूईके वायदेका काम तथा अलसी गेहूं, चान्दी, सोना, अरंडा, सींगदाना, कपासिया आदिका न्यापार होता है। यह फर्म कमीशन एजंट्स बेक्कर्स व ब्रोक्स है। इसके अतिरिक्त रुईके प्रसिद्ध न्यापारी मेसर्स कीलाचन्द देवचन्दकी रूई व सीड्सकी दलालीका कामकाज इसफर्मके द्वारा होता है। तथा मेसर्स बालकट ब्रद्स (प्रसिद्ध यूरोपियन फर्म)की, रूई व सीड्सकी तथारी तथा वायदाकी दलालीका काम भी इसी फर्मके द्वारा होता है।

#### मेससे गुरुमुखराय सुखानन्द

इसफर्मके वर्तमान मालिक सेठ सुखानन्द जी है। आप अप्रवाल जातिके (गर्ग गौत्रो) जैन धर्मा-वलम्वी हैं। आपका आदि निवासस्थान फनहपुर (सीकर स्टेट) में हैं। बस्बईमें इस फर्मकी स्था-पना ६०। ७० वर्ष पहिले सेठ गुरुमुखरायजीके हाथोंसे हुई थी। तथा इस फर्मको विशेष तरकी सेठ सुखानन्द जीके हाथोंसे प्राप्त हुई। आपने संवन् १६६६ में जब शेखावाटी प्रान्तमें दुर्मिक्ष पड़ाथा तब रुपयेका सोलह सेर अनाजका भाव बान्धकर जनताको बहुत लाभ पहुंचाया था। फतहपुरमें आपने गुरुमुखराय जैन स्कूल खोल रक्खा है। आप श्रीशिखरजीकी रक्षार्थ तीर्थक्षेत्र कमेटीमें अभीनक करीब ३० हजार रुपया दे चुके हैं। बस्बईके माधौबागमें आप की एक विशाल तथा प्रसिद्ध धर्मशाला है,जिसमें हमेशा सेकड़ों मुसाफिर विश्वान्ति पाते हैं। इसमें करीब ६ लाख रुपयोंकी लागत लगी है। एक धर्मशाला आपने श्रीमन्दार गिरिमें जैन यात्रियोंके सुभीतेके लिये करीब तीस हजार रुपयोंकी लागतसे खोली है। इसके अतिरिक्त आप एक विशाल मन्दिर बनवानेका आयोजन कर रहे हैं जिसके लिये आपने श्रीमन स्थानोंके मन्य मन्दिरोंकी इमारतेंकिफोटो मंगवाये हैं।

आपका मैसूरके महाराज तथा सीकरनरेशसे भी परिचय है। वर्तमान सीकरनरेशके पिता महाराज मायौसिंह जीको आपने अपनी धर्मशालाका दरवाजा खोलनेके लिये आमिन्त्रत किया था। उस खुशीके उपलक्षमें महाराज सीकरने अपने राज्यमें दशहरेके दिन भैंसा मरवाना बन्द करनेकी आज्ञा जारी की थी। इसके पूर्व एक बार महाराज सीकर यहां और आये थे, उस समय आपने जैन समाजकी ओरसे महाराजको मानपत्र दिया था। इस उपलक्षमें महाराज सीकरने अपने राज्यमें दशलक्षिणी पर्वमें तथा श्रव्यमी चतुर्दशीको जीविह सा बिलकुल बन्द करवानेकी आज्ञा दी थी।

वर्तमानमें आपकी दूकान मारवाड़ी बाजारमें हैं। (T.A.Clondy) इस फर्मपर हुएडी, चिट्टी, रूई, अलसी, गेहूं, चांदी, सोना, तथा सराफी विजिनेस एवं कमीशन एजंसीका काम होता है।

#### मेसर्सगोरखराम साध्राम

इस फर्मका हेड आफिप कलकत्ते में हैं। बम्बईकी फर्मका पना कालबादेवी रोख बम्बई हैं। यहाँपर रुई और बैंकिएका बहुत बड़ा व्यापार होता है। इस फर्मका विस्तृत परिचय अन्यत्र दिया गया है।

#### मेसर्स चम्पालाल रामस्वरूप

इस फर्मके संचालक व्यावरके निवासी हैं। व्यावरमें यह फर्म एडवर्ड मिलकी मैनेजिंग एजेंट है। बम्बईकी शाखाका पता लक्ष्मी विविंडग कालवादेवी रोड है। यहां बैंकिंग, ऊन श्रोर



स्व० सेठ गुरुमुखरायजी, वस्वई

श्री संठ मुखानन्द्रजी, वस्वई



सुखानन्द्रं धर्मशाला, बम्बई

रूईका व्यवसाय होता है। कमीशनका काम भी यह फर्म करती है। इसका विशेष परिचय व्याव (राजपूताना) में दिया गया है।

## मेससंदौजतमल कुन्दनमल

इस फर्मके मालिक बूंदीके निवासी हैं। बम्बई दुकानका पता कालवादेवी, दौलत बिहिंडगमें हैं। यहांपर बैंकिंग, हुंडी चिट्टी, रूई घोर ऊनका व्यवसाय होता है। कमीशनका काम भी यह फर्म करती है। इसका विशेष परिचय बूंदीमें दिया गया है।

## मेसर्प फूलचंद मोहनजाल

इस फर्मके मालिक हाथरस ( यू० पी० ) निवासी माग्वाड़ी अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब २५ वर्ष हुए। यह फर्म कलकत्ते में ८५ वर्षोंसे एवं कानपुरमें करीब ८० वर्षों से व्यापार कर रही है। सेठ फूलचंद जीके द्वारा यह फर्म विशेष तरकीपर पहुंची। आपका देहावसान संवत् १६५६ में हो गया।

इस फर्मकी ओरसे हाथरसमें फूलचंद एंग्लो संस्कृत हाईस्कूल चल रहा है, जिसमें करीब ४०० विद्यार्थी शिक्ता पाते हैं तथा वहां आपकी चिगंजीलल बागला डिसपेन्सरी भी चल रही है। इसके अतिरिक्त कर्णवास, कर प्रयाग आदि स्थानोंपर आपकी धर्मशालाएं बनी हैं एवं अन्तक्षेत्र चल रहे हैं।

सेठ फूलचंदजीके पश्चात् इस फर्मका काम सेठ शिवमुखरायजीने सम्हाला। वर्तमानमें इस दुकानका संचालन रा॰ ब॰ सेठ चिरंजीलालजी और आपके भनीजे सेठ प्यारेलालजी (शिवमुखरायजी के पुत्र) करते है। रा॰ ब॰ चिरंजीलालजी हाथरसमें श्रॉनरेरी मजिस्ट्रेट श्रौर वहांके डिस्ट्रिक्टबोर्ड एवं म्युनिसिपैलेटीके चेयरमैन हैं। सेठ प्यारेलालजी बम्बई फर्मका काम सम्झालते हैं। बम्बई, हाथरस, कलकता, बुलन्दशहर आदि स्थानोंपर इन फर्मकी स्थाई सम्पत्ति है।

वर्तमानमें इस फर्नका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) हाथरस — (हेड आफिस) मेसर्स मटह्मिल शित्रमुखराय — इस फर्मपर सगकी जमीदारी और हर्दे, गल्ला, सूत आदिकी आढ़तका काम होता है। इसके अतिरिक्त हाथरसमें २।३ दूकाने भिन्न २ नामोंसे और हैं जिनपर आढ़त, गल्ला, किराना, दाल आदिका व्यवसाय होता है। यहां आपके अधिकारमें फूलचंद बागला जीनिङ्ग प्रेसिंग फेकरी और पूर्व पी॰ इक्जिनियरिंग वर्ष नामका धातुका कारखाना है।

- (२) बम्बई—मेसर्स फूळचंद मोहनलाल कालवादेवी रोड—यहाँ सराफी, रुई ग्रहाका घरू झौर आदृतका व्यवसाय होता है।
- (३) कलकत्ता—मेसर्स हरनंदराय फूलचंद बड़तल्ला स्ट्रीट, बड़ा बाजार—इस फर्मपर हुंडी, चिट्ठी तथा कमीशन और नीलका काम होता है। यह फर्म करीब २ करोड़ रुपयोंका प्रति वर्ष कपड़ा खरीदती है। यह बाम्बे कम्पनी लिमिटेडकी वेनियन है।
- (४) कानपुर—मेसर्स फूलचंद मोहनलाल नयागंज—सगफी, हई गल्लेकी आढ़त और जमींदारीका काम होता है।
- (५) इरदुआगंज—(अलीगढ़) मोहनलाल चिरंजीलाल—यहां इस फर्मकी एक जीनिंग फेक्टरी है और रुई गल्लेका व्यापार होता है।
- (६) कासगंज-प्यारेलाल सुबोधचन्द-आढ़त, रुईका व्यापार होता है और दाल फेकरी है।
- (७) उत्तरीपुरा (कानपुर ) प्यारेलाल सुबोधचंद्र कपड़ा और गल्लेका व्यापार होता है।
- (८) हिसार—चिरंजीलाल प्यारेलाल—कमीशनका काम होता है। कॉटनकी सीजनमें पंजाबमें इस फर्मकी कई टेम्पररी ब्रंचेज खुल जाया करती हैं।

#### मेससं बसंतजाल गोरखराम

इस फर्मके मालिक चिड़ाबा (जयपुर-राज्य)के निवासी अप्रवाल वैश्य जातिके हैं। इस फर्मको बम्बईमे स्थापित हुए करीब ३५वर्ष हुए। इसकी स्थापना सेठ बसंतलालको नेकी। आप तीन भाई हैं। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ बसंतलालको, सेठ गोरखरामकी, सेठ द्वारका दासकी एवं सेठ बनारसीलालको करते हैं।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—(हेडचाफिस) मेसर्स वसंतलाल गोरखराम-मारवाड़ी बाजार, तारका पता-सेखसरिया, कांटन और प्रेनका व्यापार तथा कमीशन एजेन्सीका काम होता है। शेअर बाजारमें आपका ऑफिस है। आपका शिवरीमें रुईका तथा इंदरपर शीड्सका गोडाउन है।
- (२) दितया—मेसर्स द्वारकादास बनारसीलाल—यहांपर आपकी एक जीनिङ्ग व एक प्रेसिङ्ग फेक्टरी है।
- (३) मांसी-मेसर्स द्वारकादास बनारसीलोल-यहांपर सराफी तथा आदृतका व्यापार होता है।
- (४) करांची-मेसर्स बसंतलाल गोरखराम,सराय रोड,यहांपर बेङ्किंग तथा आदतका काम होता है।
- (१) डिफियानी (बदायूं) मेसर्स बसंतलाल द्वारकादास—यहांपर सराफी तथा आढ़तका काम होता है। ———

## मेसर्स रामजीमल बाबूलाल

इस फर्मके संचालक हाथरसके रहनेवाले हैं। आप अप्रवाल (वैश्य) जातिके हैं। इस फर्मको करीब १५ वर्ष पूर्व सेठ रामजीमलजीने स्थापित किया था, तथा श्रीबाबूलालजीने इसे विशेष उत्ते जन पहुंचाया। सेठ रामजीमलजीकी वय वर्तमानमें ५० वर्ष की है हाथरसमें यह फर्म बहुत पुरानी मानी जाती है।

वर्तमानमें आपका व्यापागिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) मेससे रामजीमल बाबुलाल, हाथरस—यहां गल्ला व रुईका घरू व्यापार एवं आदृतका काम होता है।
- (२) बम्बई मेसर्ध रामजीमल बाबूलाल अलसीका पाटिया—इस फर्मपर रुई एवं अलसी गेहूं चांदी सोनाके हाजर तथा वायदेका व्यापार होता है।
- (३) कानपुर—मेसर्स बाब्लाल हरीशंकर —यहाँ हुंडी चिट्ठी तथा। कमीशनका व्यापार होता है।

#### मेसर्रा रामगोवाल जगन्नाथ

इस फर्मके सञ्चालक नवलगढ़ (शेखावाटी)के निवासी खंडेलवाल जातिके (वैष्णव ) हैं। इस फर्मको करीब ४० वर्ष पूर्व सेठ रामगोपालजीने स्थापित किया, तथा इसे विशेष उत्तेजन सेठ भूरामलजीके द्वारा मिला। इस फर्मका प्रधान व्यापार रुईका है।

**आपकी ओरसे नवलगढ़के पास एक शाकम्बरी माताका मन्दिर करीब ६०७० हजारकी** लागतसे बनवाया हुआ है सेठ भूरामलजी कलकत्ते में खंडेलवाल महासभाके सभापति भी रहे हैं।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

श्रालसो का पाटिया व्यापार होता है। व्यापार होता है। २ धूलिया [ खानदेश ] में सस— राम विद्या आपको १ जीनिंग प्रे सिङ्ग फैस्टरी है। गोपाल जगन्नाथ रे भानेगांव (सानदेश) मेलर्च राम-गोपाल जगन्माथ ४ नेर, पो०धूलिया [खानदेश] मेसर्च— रामगोपाल जगन्नाथ

१ में सर्स रामगोपास जगननाथ बम्बई 🕥 रुई, अलसी, गेंहू, तथा चांदी सोनाके हाजर तथा वायदेका

यहां आपकी जीन फेक्टरी हैं तथा रुईका व्यापार होता है।

यहां आपकी १ जीनिङ्ग फेक्टरी है और रुईका व्यापार होता है।

#### मेससे शालिगराम नारायणदास

इस फर्मके म लिक्न पोकरन (जोधपुर) के निवासी हैं। इस फर्मका स्थापन करीब १२४ वर्षे पूर्व हुआ था। इसके वर्तमान मालिक राय साहब सेठ नारायणदासजी राठी हैं। आपके पूर्वज सेठ सालिगरामजीने पोकरनमें बलभ सम्प्रदायका एक मन्दिर स्थापित किया है, तथा धर्मशालाएं, कुंए, सदाव्रत चादि जारी किये हैं। सेठ सालिगरामजीके पुत्र सेठ फतेलालजी माहेश्वरी समाजमें बच्छे प्रतिष्ठा-सम्पन्न व्यक्ति हो गये हैं। आपने नागपुर अधिवेशनके समय माहेश्वरी महासभाके सभापितका पद सुशोमित किया था। आपने कई धर्मशालाओंका जीगोंद्वार करवाया, कुएं खुदवाये, तथा विद्यालयों एवं संस्थाओंको सहायताएं दीं। आपने एक बड़ी रकमका धर्मादे फंडका ट्रस्ट कर रक्खा है, आपको ओरसे एक सदाव्रत चाल है। तथा नाशिकमें एक बड़ी धर्मशाल आपने बनवाई है। आपने करीब १॥ लाख रुपयोंकी सम्पत्ति एक विद्यालय स्थापित करनेके लिये दान की है। आपका देहावसान हुए करीब १८ वर्ष हो गये हैं।

सेठ फतेलालजीके भतीजे सेठ नारायण दासजीको गवर्नमेन्टने सन् १६२४ में गयसाहबकी पदवी दी है। आप उमरावतीमें आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आपने पोकरनमें एक अस्पतालकी स्थापना की है। वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ श्रमशवती-मेसर्स शिवलाल शालिगराम T. A. Diamond २ बम्बई—मेसर्च शालिगरा प नारान्यादास एगढ कंपनी श्रात्रसी का पाटिपा T. A. Rainfall १ शिवगांव [वरार] मेसर्स श्रीराम शालिगराम ४तिलहा वर र) मेसर्स श्रीराम शालिगाम ५ यवतमाल लाभचंद नारावगादास

यहां आपकी जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी है और जमींदारी बेंड्किंग व काटनका बिजिनेस होता। बेंड्किंग कमीशन एजेसी तथा काटन विजिनेस होता है। कईका जत्था, कॉटनका एक्सपोर्ट तथा कॉटन विजिनेस होता जमीदारी-बेंड्किंग तथा कॉटन कमीशनका काम होता है। यहां आप की २ जीनिङ्ग व एक प्रेसिंग फेक्टरी है। बेंड्किंग व कॉटनका विजिनेस होता।

गल लाभवंद नारावरादास ) जमीदारी खौर वैङ्किग वर्क होता हैं। तथा जीनिङ्ग फेक्टरी है इसके अतिरिक्त अकोला, खामगांवकी कई जीनिङ्ग प्रेसिङ्ग फेक्टरीजमें खापके भाग हैं। तथा

व्यावर कृष्णा मिल्स के आप शेअर होल्डर हैं।

#### सेठ शिवनारायण नेमाणी जे॰ पी०

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीमान सेठ शिवनारायणजी नेमाणी जे० पी० हैं। आप अप्रवाल जातिके वांसल गौतीय सज्जन हैं। आपका मृल निवास स्थान चूड़ी (खेतड़ी-जयपुर) में है। संवत् १९०५ में आपके पिता सेठ बंशोराम जी नेमाणी बम्बई आये। आप पहले पहल जौहरीमल राम जीदासके यहां काम करते थे। बादमें संवत् १६३० से १६४३ ई० तक गोविन्ददास लक्ष्मणदास पारख मथुरावालेके यहां पर काम किया। संवत् १६४३ में आपका शरीरान्त हो गया। आपके पश्चात् संवत् १६४५ में आपके यहां कामके पुत्र श्रीयुत शिवनारायणजी नेमाणी बम्बईमें आये। संवत् १६४० तक आपने हुण्डीकी दलाली की। उसके पश्चात् आपने रूईका व्यापार प्रारम्म

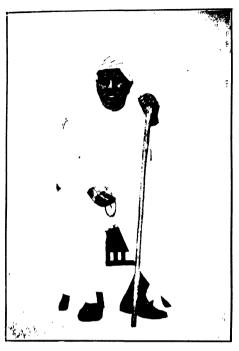

**म्ंठ शिवनारायणजो नेमाणी जे० पी०, वम्बई** 



स्व० सं० फतेलालजी गठो (शालिगगम नागयणदाम), वंबई





सेठ खंतसीदासजी (समरथगय खंतसीदास),बम्बई ग॰ सा॰ नागयणदासजी गठी (शालिगगम नागयणदास) बंबई

किया। आप इस व्यापारमें इतने चतुर, मेधावी और दक्ष हैं कि इस धन्धे में १६५० से अब तक आपने करोड़ों रूपयोंकी सम्पत्ति उपार्जन की। इस समय बम्बईके मारवादी समाजमें आप बड़े प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति हैं। रूईके बाजारमें आपकी धाक मानी जाती है। बोलवालमें आपको लोग काँटनिकांगके नामसे व्यवहृत करते हैं। आप मारवाड़ी अप्रवाल सभाके सातवें अधिवेशनके सभापित रहे हैं। नासिकमें आपकी तरफसे धर्मशाला बनी हुई है। बम्बईमे आपका एक दवाखाना भी बना हुआ है इसके अतिरिक्त आजितगढ़में आपकी तरफसे एक दवाखाना और गौशाला बनी हुई है।

आपके काय्योंसे प्रसत्न होकर बम्बईकी गवर्नमेंटने आपको जे॰ पी॰ की उपाधि प्रदान की है।

श्रापके इस समय एक पुत्र झौर तीन पौत्र हैं पुत्रका नाम श्रीयुत सुरज मलजी नेमाणी है।

#### मेसर्स समरथराय खेतसीदास

इस फर्मके मालिक रामगढ़ (सीकर) निवासी अप्रवाल जातिके (बांसल गोत्रीय) सज्जन हैं। पहिले इस फर्मपर फकीरचंद समरथरायके नामसे व्यापार होता था। वर्तमान इस नामसे यह फर्म करीब ५० वर्षोंसे काम कर रही है। यह बहुत पुरानी फर्म है। इसे सेठ खेतसी दासजीने स्थापित किया। आप रामगढ़ हीमें रहते हैं। आपके पुत्र श्री० मोतीलालजी इस समय इस दुकानका संचालन करते हैं।

इस फर्मकी श्रोरसे नीचे लिखे स्थानोंपर न्यापार होता है।

- (१) बम्बई —मेसर्स समरथराय खेतसीदास मारवाड़ी बाजार—हुंडी चिठ्ठी, सराफी तथा कपड़ा रूई एवं गल्लेकी कमीशन एजेंसीका काम होता है।
- (२) अमृतसर-मेसर्स समरथराय खेतसीदास आलू कटरा—इस फर्मपर विलायतसे डायरेक्ट कपड़ा आता है तथा सराफीका काम होता है।
- (३) मन्दसोर—मेसर्स समरथ राय खेतस्रीदास—यहां आपकी एक जीन फेक्टरी है, तथा रूई व आढ़तका काम होता है।
- (४) प्रतापगढ़—(मालत्रा) मेसर्स समरथराय खेतसीदास—यहां आपकी १ जिनिंग फेकरी है। तथा रुई और आढतका स्यापार होता है।
- (५) नयानगर (ठ्यावर) मेसर्स रामवख्श खेतसीदास-यहां आपकी १ जीन फेक्टरी हैं तथा रूईका न्यापार होता है।

- ( ६ ) विजय नगर गुलाबपुरा) मेसर्स रामबख्श खेतसीदास —यहां आपकी १ जीन फेक्टरी है, तथा रुईका व्यापार होता है।
- (७) रामगढ़ (मारवाड़) यहां मालिकोंका खास निवास स्थान है।

### मेसर्स हरनंदराय फ्बचंद

इस फर्मके वर्तमान मालिक लाला रोशनलालजी लाला सागरमत्त ती तथा लाला होतीलालजी हैं। श्रापका मूल निवास हाथरसमें (यू॰ पी॰) है। आप अप्रशत जातिके (बिन्द्ल गोत्रीय— बागला) सज्जन हैं।

इस फर्मको संवत् १६४४ में सेठ फूलचंद जी साहबते स्थापित किया। इसके पूर्वे संवत् १६१८ से आपकी कलकत्तेमें दुकान थी। लाला फूलचंद जीका देहावसान संवत १६२६ में हुआ। आपके बाद आपके पुत्र लाला जयनारायण जीने इस फर्मके कामको सम्हाला **औ**र वर्तमानमें आपके तीनों पुत्र इस समय इस फर्मका संचालन करते हैं।

आपकी ओरसे हाथरसमें एक फूलचंद बागला हाई स्कूल चल रहा है। जिसमें करीब ३५०।४०० विद्यार्थी शिचा लाम करते हैं। इसके अतिरिक्त कुळ स्थानोंपर आपकी धर्मशालाएं मंदिर, एवं सदाव्रत भी चाल है।

वर्तमानमें श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) हाथरस मेसर्स फूलचंद रोशनलाल (T. A. Bansi) यहां आपका देडआँफिस है। तथा आढ़त और हुंडी चिट्ठीका काम होता है।
- (२) बम्बई—मेसर्स हरनंदराय फूलचंद बदामका भाड़ कालवादेवीरोड (T.  $\Lambda 
  m \ sagar$ )—यहां हुंडी चिट्टी तथा रुईका घह और आट्टतका काम होता है।
- (३) कानपुर—होतीलाल बागला एण्ड कम्पनी जनरलगंज—(Г. Л. Ratan)—इस फर्मके द्वारा मिलोंको रूई सप्लाई होती है।
- (४) श्रमृतसर—(पंजाब) मेसर्स फूउचंद रोशनलाल आख् कटरा (T.  $\Lambda$  Bagla)—यहां हुंडी चिट्ठी कमीशन एजंसी व रूईका न्यापार होता है।

#### मेससं हरमुखराय भागचंद

इस फमेमें दो पार्टनर हैं। सेठ हरमुखरायजी व सेठ भागचंदजी। सेठ हरमुखरायजीका हेड ऑफिस हाथरस है। आपकी कलकत्ता, हाथरस, यू॰ पी॰ आदिमें दृकाने हैं। इस फर्मका प्रधान



स्वः मेठ गमगोपाळजी (होगळाळ गमगोपाल) बस्बई



श्री० केशवदेवजी गतेड़ीवाला (ही० ग०) बस्बई

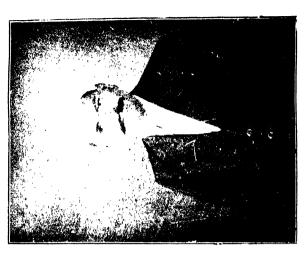

श्री० विश्वसरलालजी टीवड़े बाला, वस्बई

व्यापार दर्शका है। सेठ भागचंदजीका सब व्यवसाय सी० पी० में है। बरारमें आपकी कई जीनिक्स प्रेसिंग फेक्टरियां हैं।

बम्बईमें यह फर्म कथेड्ल स्ट्रीट, (कालवादेवी रोडके पास) पर है। इस फर्म पर काटन, सराफी और गला तथा आढतका काम होता है।

#### मेससं हीराजाज रामगोपाज

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ केशवदेवजी हैं। आप फतहपुर (सीकर) के निवासी अप्रवाल जातिके हैं। इस फर्मकी स्थापना ६७ वर्ष पूर्व सेठ होरालाजीने की । आपका देहाव-सान सं० १९४२ में हुआ। आपके पुत्र सेठ रामगोपाल जीने इस फर्मके व्यापारको विशेष उत्ते जन दिया था। आपका देहावसान भी संवत् १६७८ में हो गया।

इस फर्मकी ओरसे देशमें एक संगमरमरकी छत्री और एक मन्दिर बना हुआ है इसके अतिरिक्त आपने ४ लाख ७५ हजारका एक ट्रस्ट किया है। जिससे धार्मिक कृत्योंका प्रवंध बराबर होता रहे। आपको फतहपुर, मथुग और श्रृषीकेशमें धर्मशालाएं बनी हैं, और सदावत चालू है। हरिद्वारमें भी सदावतका प्रवंध है।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—मेसर्स हीरालाल रामगोपाल शेख मेमन स्ट्रीट—T, A, Honar—यहां सराफी और आदृतका काम होता है।
- (२) बम्बई मेसर्स रामगोपाल केशवदेव--इव नामसे रुईका जत्थेका व्यापार होता है।
- (३) वरधा ( C. P.) हीरालाल रामगोपाल —यहां आपकी एक जीनक्क प्रेसिंग फेकरी है। और रईका व्यापार होता है। आपका एक: जमींदारीका गाँव भी है। इस फर्मके पास भुसान, जापान, फारवस आदि विदेशी कम्यनियोंको एवं माँडल मिल नागपुरकी रईकी खरीदीकी एजेंसी रहतो है।
- (४) नागपूर हीरालाल रामगोपाल काटन-मार्केट रुईका व्यापार और उपरोक्त कम्पिनयोंकी रुई खरीदनेकी एजें सी है।
- (५) सांवनेर ( नागपुर ) हीरालाल रामगोपाल —रूईका व्यापार और एजेंसीका काम।
- (६) पाण्डुरना (नागपुर)—हीरालाल रामगोपाल— ,, ", "
- (७) धामनगांव (बरार) द्वीरालाल रामगोपाल—जीनिङ्ग प्रेसिंग फेकरी हैं।
- (८) चंदोसी (यू॰ पी०) मे० रामगोपाल हीरालाल और रामगोपाल केशवदेवके नामसे २ दुकानें हैं यहां रुई और गल्लेकी खाढत का काम होता है। इसके अतिरिक्त आपकी यहांपर २ जीनिङ्ग और २प्रेसिंग फेक्टरियां है। ट्रस्टके २ जागिरीके गाँव भी यहांपर हैं।

### मेसर्स बेगराज रामस्वरूप एगड कम्पनी

इस फर्मको २० वर्ष पूर्व सेठ बेगराअजीने स्थापित किया । आप मायन (रेवाड़ी गुड़गांव) के निवासी सज्जत हैं। इस फर्मके वर्तमान संचालक श्री बेगराजजी गुप्त, रामस्वरूपजी गुप्त और प्यारेलालजी गुप्त हैं। आप तीनों भाई शिक्षित हैं. एवं मारवाड़ी समाजके हरएक कार्योमें अप्रगण्य रहते हैं। आप मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी वाचनालय, मारवाड़ी चेम्बर आफ कॉमर्स कॉटनशीड ह्वीट ब्रोकर्स एसोशिएशनके जीवित कार्यकर्ता हैं। श्रीबेगराजजी गुप्त मारवाड़ी चेम्बर के हायरेकर और ईस्ट० इण्डिया का० ए० के रिप्रेज़ेटेटिव कमेटोके मेम्बर हैं। बाम्बे काटन ब्रोकर्स एसोशियेशनके स्थापनमें आपने विशेष रूपसे भाग लिया था। श्री० प्यारेलालजी गुप्त स्थानीय मारवाड़ी विद्यालयके मैनेजिङ्ग कमेटीके सदस्य और उपमंत्री हैं। आप यहांके मारवाड़ी वाचनालय (जो बम्बईमें एक मात्र हिन्दी सार्वजनिक बाचनालय है) के मंत्री हैं।

आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बेगराज रामस्वरूप एएड कम्पनी \* कालवादेवी बम्बई T, A, sodalabha—यहां कौंटन अलसी, गेहूं कमीशन व दलालीका विजिनेस होता है।
- (२) बेगराम रामस्त्ररूप--रेवाडी--आढतका काम होता है।

# काँरन मुकादम

## मेसर्स जेठाभाई देवजी एएड कम्पनी

इस फर्मके मालिक काठियावाड़ प्रांतमें जामनगरके पास शाफर नामक स्थानके निवासी भाटिया जातिके हैं। इस फर्मको यहां सेठ जेठामाई देवजीने संवत् १९६० में स्थापित किया था।

सेठ जेठाभाई देवजीके हाथोंसे इस फर्मकी विशेष तरकी हुई। इस फर्मकी ओरसे सेठ देवजी वसनजी एग्लोंवर्नाक्यूलर स्कूलके नामसे एक प्राइवेट स्कूल शाफरमें चल रहा है।

इस फर्मके वर्तमान मालिक (१) सेठ जेठाभाई देवजी, (२) गोकुलदास देवजी, (३) सेठ लक्ष्मीदास देवजी, (४) सेठ नारायणदास जेठाभाई हैं। श्रापका व्यापारिक पश्चिय इस प्रकार है। १ मेसर्स जैठाभाई देवजी शाकगछी-मांडवी वस्वई—इस फर्मपर कॉंटन व शीड्सका घरूव इनकी मुकादमी तथा आढ़तका व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त इस फर्मपर एक्सपोर्टका भी काम

होता है।

२ मेसर्स जेठाभाई देव नी एण्ड को० केम्पयेल ष्ट्रीट कराँची —यहाँ भी काँटन शीड्सका व्यवसाय एवं एक्सपोटका काम होता है।

३ मेसर्स जेठाभाई देवजी एएड को० गोंडल-काठियावाड़ - यहां आप की जीनिंग प्रेसिंग फेकरी है तथा काँटन बिजिनेस होता है।

<sup>&</sup>amp; परिचय देशीसे मिलनके कारण यथा एयाननहीं छाप सके-प्रकाशक।

४ मेसर्स जैठाभाई देवजी एएड को । मलकवल ( पंजाब )—यहां आपकी जीनिंग फेकरी है। तथा कांटन विजिनेस होता है।

#### मेसर्स धरमसी जेठा एग्ड कंपनी

इस फर्मका स्थापन सन् १८४१ में सेठ धरमसी जीके हाथांसे हुआ। इस फर्मके मालिक जामनगर (शाफर) के निवासी माटिया जातिके हैं। आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है। शब्मबई—मेसर्स धरमसी जेठा प्राड कॉटन मरचंट और कमीशन एजंसीका काम होता है। कम्पनी शाक्शबी—मांडवी

र अमरावती—धरमसी जेठा कम्पनी कॉटन विजिनेस होता है। काटन मार्केट

## ठकर माधवदास जेठाभाई

इस फर्मकी स्थापना सेठ माधव दास जीने संवत १६४७ में की । आप शाफर जामनगर के निगसी माटिया जातिके हैं। वर्तमानमें सेठ माधवदासजी ही इस फर्मके मालिक हैं। आपकी ओरसे शाफरमें सेठ माधवदास जेठा भाई ब्राह्मण बोर्डिंग हाऊस चल रहा है। इसमें २६ विद्यार्थियों के भोजन एवं शिच्चणका प्रबंध है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। व्यन्वई—ठक्कर माधवदास जेठा भाई यहां कॉटन कमीशन एजंसी और मुकादमीका व्यापार होता होली चकला—फोर्ट है। इसके अतिरिक्त मिलोंका एक्स्पोटरका काम मुकादमी तरीके से यह फर्म करती है। इस फर्मका शिवरीपर रूईका काम है।

## मेसर्स मोतीलाल मूलजी भाई

इस फर्मको ३६वर्ष हुए सेठ मोतीलाल मूल जीभाईने स्थापित किया था, आपको देहावसान संवत् १८६१ में होगया है। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ मणीलाल मोतीलाल भाई हैं। आप राधनपुरके निवासी जैन सज्जन हैं। मणीलाल सेठको सन् १६२४ में गव्हर्नमेंटने जे० पी० की छपाधि दी है। आपने १॥ लाखकी लागतसे राधनपुरमें एक फ्री डिस्पेंसरी स्थापित की है। तथा वहां २० हजारकी लागतसे एक सदाब्रत की स्थापना की है। २०हजार रुपया आपने स्वजाति फण्डमें दिया है। तथा २० हजार रुपया राधनपुरसे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये वाहर जानेवाले विद्यार्थियोंको स्कालरिंग देनेके लिये दिये हैं। १० हजारकी लागतसे आपने एक जैन-पाठशाला स्थापित की है। ओर ४० हजारकी लागतसे आपने एक पालीतानाका संघ निकाला। इसके अतिरिक्त ३० हजार रुपया महावीर बोर्डिंग हाउसमें और ३७ हजार रुपया पंजाब गुरुकुलमें दान किये हैं।

सेठ मणीलाल भाई बम्बईके महावीर विद्यालय बोर्डिंग हाऊसके एवं एरंडा एएड शीड मरचेंट्स एसोसिएशनके ट्रस्टी हैं। इसके अतिरिक्त आप कांटन ब्रोकर्स एसोशियेसन, बाम्बे सराफ महाजन एसो-शिएशनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप जैन कान्फ्रेन्सके सुजानगढ़में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त जैन कान्फ्रेंसके जनरल सेकटेरीके रूपमें आपने १० वर्ष तक काम किया है।

ध्यापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- (१) बम्बई मोतीलाल मूलजीभाई बांदरावाला माला T.A. mahabir यहां काँटनका हाजिर और वायदेका तथा चांदी एरंडा श्रीर शीडका व्यवसाय होता है।
- (२) बीरमर्गाव-मोतीलाल मूलजीभाई--कौटनका व्यापार है।
- (३) बढ़वाण-मोतीलाल मूल जीभाई —काटनका व्यवसाय होता है।

## काॅटनबोकर्स ( नुजराती )

# मेसर्स खोमजी पुंजा एगड कम्पनी

इस फर्मको सेठ खोमजीभाईने ३० वर्ष पूर्व स्थापित किया था और इसकी विशेष तरकी भी झापहीके हाथोंसे हुई। सेठ खीमजीभाईका देहावसान १६८४ में हो गया है। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ गोपालदास पुंजा, सेठ पुरुषोत्तमदास जेठाभाई और सेठ खटाऊ खीमजी हैं। यह फर्म कई व्यापारिक एसोशिएशनकी मेम्बर है। इसका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) खीमजी पुंजा एण्ड कम्पनी १३ हमामस्ट्रीट-बम्बई T,  $\Lambda$ ,  $G_{\sigma}$  insure शेयर और स्टॉककी दलालीका काम होता है।
- (२) खीमजी पुंजा एण्ड कम्पनी-मारवाड़ी बाजार वम्बई—यहां रुई और चान्दी सोनेकी दलाळीका काम होता है। इस फर्मके द्वारा न्यूयार्क वगैरह बाहिरी देशोंसे भी रुईके सौदे दलाळीसे होते हैं।

# मेसर्स चुन्नीलाल भाईचन्द मेहता

इस फमंके वर्तमान मालिक सेठ चुन्नीलाल भाईचन्द हैं। आप विणक जैन सज्जन हैं। सेठ चुन्नीलाल भाईको कॉटनका काम करते हुए करीब २० वर्ष हुए। आपके हाथोंसे व्यवसायकी विशेष तरको हुई। आप शिक्षित व्यक्ति हैं। आप बुल्यिन एक्सचेंजके डायरेक्टर हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) मेसर्स चुन्नी छाल भाईचन्द मारवाड़ी बाजार—यहां काँटन सोना चांदी अलसी और गेहूंकी दलाली तथा कमीरानका काम होता है। मेससे बाबुबाब गंगादास

इसफर्मके वर्तमान मालिक बाबू गंगादासजी यहांपर करीब १४ वर्षोंसे रूई व गल्लेका व्यापार करते हैं। इसके पूर्व आप केवल ३०) मासिकपर सर्विस करते थे। इतने थोड़े समयमें आपने रूई बाजारसे अच्छी सम्पत्ति कमाई है।

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

(१) बम्बर्र—प्रेसर्स बाबूलाल गंगादास मारवाड़ी बाजार- (T.A. Babstearn) इसफर्मपर रूई, गल्ला, ख्रोर तिलहनके वायदेका काम होता है।

# मेसर्स परो मूलचन्द जीवराज

इस फर्मको सेठ मूळचन्द जीवराजने ३० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। वर्तमानमें इसके मालिक सेठ मोहनलाल मूळचन्द और केशवलाल मूळचन्द हैं।

लीमड़ीमें आपकी श्रोरसे मूलचंद जीवराज कन्या-विद्यालय स्थापित है। बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालयमें आपने १० हजार रुपये दिये हैं।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

बम्बई -मेसर्स मूलचन्द जीवराज—सिलवर मेन्शन पारसी गली —यहां चाँदी सोना रुई शश्चर और कमीशनका काम होता है, इसके अतिरिक्त रमणीकलाल केशवलालके नामसे एरण्डा बालसी, गेहूं, शक्कर और कमीशनका काम होता है।

इसके अतिरिक्त आपकी बढ़वाण शहरमें एक जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी, बोटातमें एकर्जानिंग फेक्टरी, तथा बढ़वाण केम्पमें एकजीनिंग फेक्टरी है और लीमड़ीमें कॉटन बिजिनेस होता है।

## मेत्रर्भ रतीलाल एगड कम्पनी

इस फर्मके मालिक सेठ रतीलाल त्रिभुवनदास ठकर हैं। आप सूरत निवासी लोहाना जातिके सज्जन हैं। सेठ रतीलाल भाईने इसफर्मको छन् १८२० में स्थापित किया, तथा इसकी विशेष उन्नित भी आपहीके द्वारा हुई, आप ईस्ट इिएडया काँटन ब्रोकर्स एसोशिएशनकी रिप्रजेंटेटिव्ह कमेटीके मेम्बर तथा काँटन ब्रोकर्स एसोशिएशनके आनरेरी सेक्रेटरी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेससं रतीलाल एण्ड कम्पनी काँटन केबिन—मन्त्रादेवी-बम्बई T,  $\Lambda$ , Cabin इस फर्ममें

रुईके वायदेका काम बम्बई लिवरपूल तथा न्यूयार्कके बाजारोंसे होता है। इसके

अतिरिक्त सोना, चांदी, अलसी, गेहंका काम भी यह फर्म करती है।

# श्रीयुत् विश्वम्भरताल माहेश्वरी

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीविश्वस्भरलालजी माहेश्वरी हैं। श्रापका मूल निवास स्थान बगड़ (जयपुर-राज्य) में है। इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब १२।१३ वर्ष हुए। सेठ विश्वस्भरलालजीके हाथोंसे इस फर्मकी विशेष तरकी हुई। रूईके सौदेमें आपको अच्छा अनुभव है। खंडी बाजारमें आप श्रच्छे साहसी व्यापारी माने जाते हैं। आप ईच्ट इण्डिया काँटन एसो-शियेशनके मेम्बर हैं।

आपकी ओरसे बगड़में एक अपर स्कूछ चल रहा है। जिसे आप बहुत शीध मिडिल स्कूल करने वाले हैं। इसका फंड भी आपने अलग कर दिया हैं। इसके अतिरिक्त एक कन्या पाठाशाला मी आपकी ओरसे बगड़में चल रही है। आपकी फर्मका परिचय इस प्रकार है।

बम्बई—मेसर्स विद्वन्भरलाल माहेरवरी मोतोसाकी चाल मारवाड़ी बाजार - यहां रूई शालसीके वायदेका अच्छा काम होता है। तथा न्यूमार्क और लिवरपुलके बाजारोंसे डायरेक तार आते हैं।

# श्रीयुत विसेसरलाज चिड़ावावाला

इस फर्मके मालिक सेठ विसेसरलालजी टीवड़ेवाले, चिड़ावा (खेतड़ी) के निवासी अप्रवाल जातिके हैं। १४ वर्ष पूर्व आपने इस दुकानको स्थपित किया, एवं रूईके वायदेमें लाखों रुपयोंकी सम्पत्ति पैदा की।

यह फर्म ईस्ट इशिडया काटन एसोसिएशन, मारवाड़ी चेम्बर व काटन मरचेंट्स एसोसिएशनकी मेम्बर है। आपकी फर्मका परिचय इस प्रकार है।

बम्बई—विसेसरलाल विदावावाला यहां खासकर रुईके वायदेका सौदा होता है और अलसी, गेहूं, मोतीसाकी चाल—मारवाड़ी चांदी सोनाका भी काम होता है। यहां न्यूयार्क आदिसे मावोंके तार आते हैं।

# रुईके व्यापारी और ब्रोकर्स

कृष्णदास वसनजी खेमजी वाँलेस स्ट्रीट मरचेंट खीमजी विश्राम एन्ड को० हार्नवी रोड मरचेंट खुशालचंद गोपालदास भुलेश्वर मरचेंट गजाधर नागरमल मारवाड़ी बाजार श्रोकर्स गुलराज चूड़ीवाला केदार भवन कालबादेवीश्रोकर्स गाढ़मल गुमानमल मम्बादेवी, मरचेंट गोरखगम साधूराम कालवादेवी मरचेंट गोपीराम रामचंद्र कालवादेवी मरचेंट गोपीराम रामचंद्र कालवादेवी मरचेंट गोपिया लि० वेलार्ड स्टेट मरचेंट गोकुलभाई दौलतगम श्रोकस गोरिया लि० वेलार्ड स्टेट मरचेंट गोविंदजी वसनजी एण्ड सोल गिरगांव बेंक रोड गोविंदजी कानजी चिंचबंदर मरचेंट एण्ड

गुजरात कांटन कम्पनी हार्नवी गेड मरचेंट चम्पालाल रामस्वरूप कालवादेवी मरचेंट चाँदमल घनइयामदास कालवादेवी मरचेंट चिमनलाल सारामाई मारवाड़ी बाजार चुन्नीलाल भाईचंद मारवाड़ी बाजार—ब्रोक्सं जमना दास अड्किया कालवा देवी रोड ब्रोक्सं जमशोदजी धार बखारिया मारवाड़ी बाजार ब्रोक्सं जगजीवत उजमसी मारवाड़ी बाजार ब्रोक्सं जवाहर सिंह हरनाम दास पारसीगली मरचेंट जीवनलाल प्रतापसी शेल मेमन स्ट्रीट ब्रोक्सं जुहार मल मूलचंद, अलसीका पाटिया मरचेंट, जुगुलिकशोरघनइयामलाल मारवाड़ी बाजारमचेंट्ट जीठाभाई देवजी मांडवी, मरचेंट एण्ड मुकादम

अमूलल अमीचंद एण्ड कम्पनी शेल मेमन स्ट्रीट मरचेंट एण्ड कमीशन एजन्ट अमृतलाल लक्ष्मीचंद खोखानी शेल मेनन स्ट्रीट श्रोकर्स एग्ड कमीशन एजंट अमरसी एण्ड संस सुदामा हाउस वेलार्ड स्टेट मर्चेग्ट

अमीचंद एएड कम्पनो शेख मेमन स्ट्रीट मरचेंट श्रवृवकर श्रब्दुल रहमान एण्ड को० शेखमेमन स्ट्रीट, मरचेंट ब्रोकर्स

श्रादम दाऊनी हाजी एण्ड कं ि लिं भन्हारी स्ट्रीट अमरसी दामोदर भुलेश्वर मरचेंट अर्जुन खीमनी एण्ड को बोंगरी स्ट्रोट मरचेंट श्रपुर वीरजी मिंटरोड फोर्ट मरचेंट श्रासाराम मूलचंद मारवाड़ी बाजार बोकर्स ईश्वरदास एण्ड कम्पनी मारवाड़ी वाजार कमीशन एजेंट

करमचंद जगजीवन एण्डको कालवादेवी रोड ब्रोकस्

कयानी के० एच॰ एएडको० एल्फिस्टन सर्कल फोर्ट मरचेंट

करीम भाई एएडकं० लि॰ आउट्रम रोड मरचेंट कॉटन एजेंट लिमिटेड चर्चगेट स्ट्रीट मरचेंट किलाचंद देवचंद आपोलो स्ट्रीट मरचेंट कीकामाई प्रेमचंद रायचन्द शेअरबाजार कुँवरजो पीताम्बर एएडको० चकला स्ट्रीट मरचेंट

केशरीमल अनंदीलाल कालबादेवी मरचे'ट कृष्णप्रसाद को॰ लिमिटेड कालवादेवी मरचेंट जेसू नो एएड संस हानेत्री रोड—मार्चेट जेगगी राम जानकीदास कालतादेवी मर्चेट, एण्ड कमीशन एजंट जोतराम केदारनाथ कालतादेवी, मरचेंट एण्ड कमीशन एजंट,

धरमसी जेठा मांडवी, मरचंट एएड कमोशन एउंट दुलेराय एण्ड कंपनी अपोलो ग्ट्रीट, ब्रोकर्स द्वारकादास त्रिभुवनदास शेखमेमन स्ट्रीट, ब्रोकर्स दामजो शिवजी शेख मेमन स्ट्रीट, ब्रोकर्स देवकरण नानजी माग्वाड़ी बाजार, ब्रोकर्स दुर्गादत्त सांवलका मारवाड़ी बाजार, ब्रोकर्स देवकरणदास रामकुँ वार मारवाड़ी बाजार, मरचंट देवसी खेतसी ब्रोकर्स कालवादेवी, मरचंट एएड

कमीशन एजंट देहदारती (एम॰एच॰)१ श्रासलेन फोर्ट, मरचेन्ट एगड कमीशन एजंट

धनपतमल दीवानचंद ताँबाकांटा, मरचेंट नरसिंहदास जोधराज कालवादेत्री, मरचेंट नवीनचंद दामजी हमाम स्ट्रीट नैनसुखदास शिवनारायण मरचेंट पूनमचंद वखतावरमल मम्बादेवी, मरचेंट मावजी भीमजी मरचेंट न्यू मुफस्सिल कंपनी हमाम स्ट्रीट फोर्ट मामगज रामभगत मारवाडी बाजार, मरचेंट मेहता ( एच० एम० ) स्पलेनेडरोड फोर्ट, मरचेंट रत्तीलाल एण्ड कं० मारवाड़ी बाजार, ब्रोकर्स राम कुँ वार मुरारका ब्रोकर्स मारवाड़ी बाजार लक्ष्मीनारायण सरावगी ब्रोकर्स लक्ष्मीदास भावजी मरचेंट लक्ष्मीचंद पदमसी कालवादेवी, मरचेंट लालजी थेकरसी मूलराज खटाऊ हाऊस चिंचबंदर, मरचेंट

लक्ष्मीनारायण खूजमोहन कालतादेवी, ब्रोकर्स संतलाल विश्वेसर लाल कालवादेवी। शिवदान अप्रवाला कालवादेवी, ब्रोकर्स शिवजी पुंजा कोठारी, ब्रोकर्स सरूपचंद पृथ्वीराज मारवाड़ी बाजार, ब्रोकर्स हर्रावलास गंगादत्त कालवादेवी, ब्रोकर्स हरमुखराय गोपीराम कालवादेवी, मरचंट हरमुखराय सुन्दरलाल मारवाड़ी बाजार हीरजी नेनसी एल्फिन्स्टन सर्कल, हुकुमचंद गम मगत मारवाड़ी बाजार, मरचंट हरगोविंददास अवजी, हीराचंद बनेचंद कालवादेवी हरदत्तराय रामप्रताप शेख मेमन स्ट्रीट, कमीशन एजंट एएड मरचेंट

हरनंदराय रामनारायण मर्चेट हरनंदराय सूरजमल, मरचेंट हरनंदराय बैजनाथ कालवादेवी मर्चेट

# कपड़ेके व्यापारी CLOTH-MERCHANTS

सन् यहांसे पोर्तगालको एक्सपोर्ट हुई गांठें -

3308

करीव १००००

१८२५

१००० से भी कम

इस संख्याके एइदम इस प्रकार घट जानेका मुख्य कारण यह था कि यूरोप और अमेरिकामें भी अब लोग कातने बुननेकी कलासे वाकिफ होने लग गये थे। सबसे पहले लगभग आठवीं शाताब्दीमें मूर जातिके लोग कपासके पौधेको स्पेन देशमें लेगये। इसके पूर्व उन लोगोंने इस विचित्र वस्तुके दर्शन भी नहीं किये थे। कुछ समय पदचान वहांपर हाथ चरखेसे रूईका काता जाना प्रारम्भ द्वआ । सन् १७७० में हार प्रीब्स नामक व्यक्तिने एक ऐसा चरखा तैयार किया जिससे दो सूत एक साथ काते जा सकें। इस चरखेको देखकर वहांके लोगोंका उत्साह श्रीर बढ़ा भौर सन् १७७९ में कॉम्बटन नामक न्यक्तिने "म्यूल" नामक यंत्र तैय्यार किया। इस यंत्रके द्वारा बहुतसे तार एक साथ निकलते थे। इस प्रकार धीरे २ वहां ही यंत्रकलामें उन्नति होने लगी। पर फिर भी भारतवर्षके करड़े के मुकाबिटेमें वहां पर कपड़ा नहीं बनता था। वहांके नागरिक भारतका कपड़ा पहनना ही विशेष पसन्द करते थे जिससे वहांके जुलाहोंका रोजगार नहीं चलने पाता था। यह देखकर वहांके जुलाहोंने गवर्नमेण्टसे प्रार्थना की, कि भारतसे आनेवाले कपड़ेपर रोक होना, हमारे व्यापारकी तरकीसे छिए नितान्त आवश्यक है। फठा: बहां के राजा तीसरे विछियमने सन्रे७००में कानून बनाया कि जो स्त्री पुरुष भारतके रेशमी तथा सूती कपड़ोंको बेचेंगे या व्यवहारमें छावेंगे उनपर दो सौ पौण्ड जुर्माना किया जावेगा । इसके अतिरिक्त उन्होंने मारतवर्पसे आनेवाले मालपर कस्टम-ड्यूटी भी बहुत अधिक लगा दी। परिणाम यह हुआ कि यहांसे बाहर जानेवाला माल एकदम रुक गया और ईस्ट इ-ण्डिया कम्पनीके उद्योगसे यहां के उद्योग धंधें की भी धीरे २अवनित होने लगी। उधर भारतीय कपड़ा बन्द हो जानेसे वहांके कपड़े सम्बन्धी उद्योग धंधोंमें एक नबीन जीवन और स्फूर्त्तिका संचार हो आया। वैज्ञानिकोंके द्वारा नये २ आविष्कार होना शुरू हुए। भाफ्तके एक्जिन अपनी द्रुत गतिसे चलने लगे । तरह २ की नई मशीनें निकाली गईं, जिससे मैन्चेस्टर घौर लङ्काशायरकी उनाड़ भूमि सेकड़ों धु आधार कारखानोंसे आबाद हो गई। इधर अठारहवीं शताब्दी से अमेरिकामें रूईकी खेतीका भी प्रारम्त्र हो गया। इन सत्र विचित्र घटनाओंका फल यह हुआ कि कुछ ही दिनोंमें दुनियामें रूईके व्यवसायकी काया ही पलट गई। जहां भारतसे लाखों करोंड़ोंका माल बाहर जाता था, वहां अब हरसाल उससे दृना चौगुना और दसगुना माल बाहरसे यहां आता है। दुनियाके उद्योग धंधोंके इतिहासमें काया पलटका ऐसा अद्भुत उदाहरण खोजनेपर भी न मिलेगा। आज यह हालत है कि प्रतिवर्ष करीब ६० करोड़ रुपयेका कपड़ा, भारतवासियोंके बदनको ढकनेके लिए बिलायतसे आता है।

इस प्रकार मशीनोंके चल जानेसे, और विदेशी मालके सस्ता पड़नेसे यहांके बाजारांपर विलायती कम्पनियोंका अधिकार हो गया, और भारतवर्षके उद्योग धंधोंकी कमर टूट गई। आज भी लाखों जुलाहे इस देशमें कपड़ा बुनते हैं पर उनको अपना पेटपालना भी कठिन हो रहा है।

विलायतकी इस कियाके मुकाबिलेमें यहांपरभी प्रतिक्रियाका होना आवश्यक था। जब मारतने विलायतकी इन शीवगामी माशिनिरयोंके मुकाबिलेमें स्पप्ते उद्योग धंधोंको न पाया तो उसने भी वहांका अनुकरण करना प्रारम्भ किया। फल यह हुआ कि वहांसे मशीनरी मंगवा २ कर यहां भी कॉटन मिल्स खोला जाना प्रारम्भ हुआ। सन् १८६१ में बम्बईमें सबसे पहली सृत जुननेकी मिल खुजी और तबसे आजतक सतर पचहत्तर वर्षी में इन मिलोंने अपनी असाधारण उन्नित की है। करोड़ों रुपयेकी पूंजी इव उद्योगमें लगी हुई है, लाखों आदमी काम करते हैं और करोड़ों पोण्ड कपड़ा प्रतिवर्ष इन मिलोंसे बना जाता है। इस प्रकार अधिकांशमें विलायती माल और उससे कम इन मिलोंके मालसे भारतवर्षके बाजार पटे रहते हैं। यही भारतके कपड़ेके व्यवसायका परिचय है। हाथ कारीगरी तो यहां करीब २ बखाइ हो चुकी है। गांधीजीके उद्योगसे उसमें नवजीवनका संचार हो रहा है, मगर देश की आवश्यकताको देखते हुए उसकी तादाद बहुत कम है। इस समय हाथ कारीगरीसे बनाए जानेवाले कपड़ोंमें जयपुरका कसबका काम, यू० पी० का गाढ़ा और तंजेव, महेशवरकी साड़ियां, बनारसका काशी सिल्क, मध्यप्रदेशके धोती जोड़े, अमृतसरके गलीचे, काशमीरकी लोइएं, आगरेकी दिखां, ढाका मुशिदाबाद और चटगांवकी मलमल, भागलपुरका टसर इत्यादि कपड़ोंका मार्केटमें व्यापार होता है।

## बम्बईके कपहेंके बाजार

भारतवर्षमें कपड़ेके व्यापारके जितने केन्द्र हैं उनमें वस्त्रई और कलकत्ता सबसे बड़े हैं। विलायतसे उतरा हुआ माल भी सब यहीं से हो कर भारतवर्षमें फैलता है और वस्बईकी करीब सौ मिलोंका माल भी यहीं (वस्त्रई) से बाहर जाता है। यही व नह है कि यहांपर कपड़ेके बड़े २ मार्केट बने हुए हैं और बड़े २ प्रतिष्ठित व्यापारी इस व्यापारको करते हैं। यहांके कपड़ेके बाजारोंका संज्ञित परिचय इस प्रकार है।

- (१) मुलजी जेठा मारकीट—यह बम्बईकी सबसे बड़ी मारकीट है। यहां सब प्रकारके देशी और विलायती कपड़ेका थोक तथा परचूरन व्यापार बहुत बड़े स्केलपर होता है। कपड़ेके बड़े २ व्यापारियोंकी दुकानें इस मारकीटमें हैं।
- (२) मुरारजी गोकुलदास मारकीट—यह मारकीट कालवादेवीमें बना हुआ है। यहांपर थोक गांठोंका व्यापार होता है।
- (३) लक्ष्मीदास मारकीट—यहांपर भी थोक गांठोंका तथा परचूरन कपड़े व्यापार बड़ेस्केलपर होता है

- (४) मंगलवास मारकीट—यहां देशी, कटपीस और सब प्रकारका माल थोक झौर परचूरन विकता है।
  - ५) जकरिया मस्जिद और चकला स्ट्रीट—इस बाजारमें विलायती कटपीस और चायना सिल्कके व्यापारी बैठते हैं।
- (६) मोलेश्वर—यहाँपर स्त्रियोपयोगी सब तरहके फेन्सी कपड़े और फ्रीतें परचूरन बिकते हैं। बम्बईके कपड़ेके व्यापारको सुदृढ़ रूपसे चलाने और उसके सम्बन्धमें पड़नेवाले मागड़ोंको निपटाने, तथा नियम बनानेके लिए बाम्बे नेटिव पीसगुड़स् मर्चेंट्स एसोसिएशन बहुत अप्रगण्य है। इसके प्रमुख ऑनरेब्ल सर मनमाहनदास रामजी हैं।

व्यापारिक नियमके अनुसार इन बाजारोंमें गांवठी और विलायती दोनों प्रकारके मालोंपर भिन्न २ रूपमें बटाव (कमीशन) मिलता है। यह बटाव तीन प्रकारका होता है:—

- (१) बटाव यह प्रति सैकड़ा और कहीं २ प्रति थानके हिसाबसे निश्चित रहता है। इसमें भी बंधी गांठ और खुत्ते मालके बटाव, खौर मेमेण्टकी मुद्दतके दिनोंकी तादादमें अन्तर रहता है।
- (२) शाही-यह भी एक प्रकारका बटाव है। जो पूरी गांठपर मिलता है।
- (३) बारदान-यह भी एक प्रकारका बटाव है जो विछायती तथा श्रीर भी कई किस्मके मार्लोपर मिलता है।

इस बटावकी तादाद तथा इस सम्बन्धकी विशेष जानकारीके छिए बाम्बे नेटिव्हपीस गुड्स एस्रोसिएशनकी नियमावछी मंगाकर देखना चाहिए।

# कपड़ेके व्यवसायी

# मेसर्स गोकुषदास डुंगरसी जे॰ पी॰

इसफर्मके मालिक खंभालिया ( जाम नगर ) के निवासी भाटिया जातिके सजान हैं।

इसफर्मका स्थापन करीब ५० वर्ष पूर्व सेठ डूंगरसी पुरुषोत्तमके हाथोंसे हुआ था। तथा इसके व्यापारको विशेष तरक्की सेठ रतनसी डूक्करसीके हाथोंसे प्राप्त हुई।

इसफर्मके वर्तमान मालिक सेठ गोकुलदास डूंगरसी जे० पी० हैं। आपने मट्ट छगनगोपालजी से व्यापारिक शिक्षा पाई है। इसफर्मंपर पहिले वल्लभदास लखमीदासके नामसे व्यापार होता था। सेठ गोकुलदासजीको इसी साल २२ अप्रैलको गवनैमेंटसे जे० पी० की उपाधि प्राप्त हुई है। आपकी छोरसे सेठ रतनसी डूंगरसीके नामसे गायवाड़ीमें एक औषधालय तथा सेठ लखमीदास मूलजी गोकुलदासके नामसे एक लायबेरी स्थापित है।

खम्भालिया ( जाम नगर )में सेठ पुरुषोत्तमङ्गारसीके नामसे आपका एक अस्पताल चल रहा है। द्वारकाजीमें और पोरबन्दर स्टेशनके पास आपकी विशाल धर्मशालाएं बनी हुई हैं।



सेठ गोकुलड़ास ड गम्सी जे॰ पी॰



संठ दामोदर गाविन्दजी बम्बई

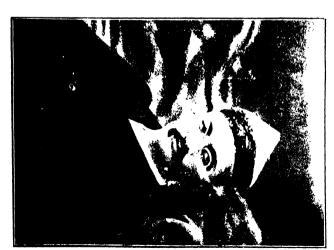

सेठ मुराग्जी केशवजी (मुराग्जी एण्ड होर्मसजी) वंबई

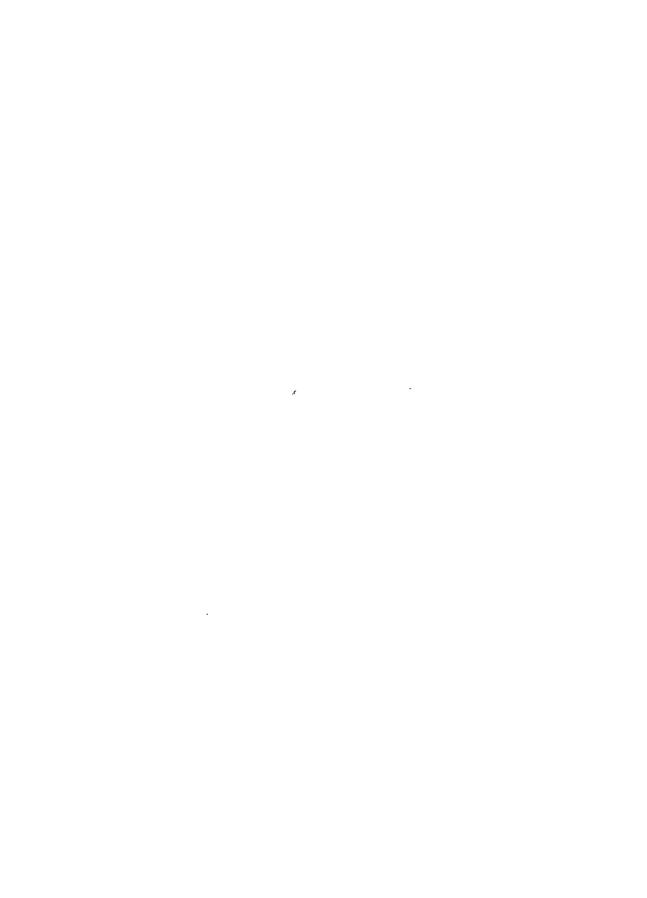

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई—मेसर्स गोकुलदास डूंगरसी मूलजी जेठा मारकीट चौक T. A. Promsukh इस फर्मपर बाम्बे कॉटन मिलकी २० वर्षसे, जमशेद मिलकी १२ वर्ष से तथा आसर मीलकी ३ वर्षसे एजंसी है। यह फर्म रुबी मिलमें पार्टनर भी हैं।

# मेसर्स घेलाभाई दयाल

इस फर्मका स्थापन सेठ घेलामाई दयालने ६५ वर्ष पूर्व किया तथा सेठ जीवराज दयाल और सेठ घेलामाई दयालके हाथोंसे इसके व्यवसायकी विशेष उन्नित हुई। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ हरीदास घेलामाईदयाल और गोकुलदास जीवराजदयाल हैं। सेठ गोकुलदासजी, पीसगुड्स मरचेंट्स एसोसिए-शनके आनरेरी सेकेटरी हैं। आप (जामनगर) खम्मालियाके निवासी भाटिया जातिके हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

(१) बम्बई-मेसर्स घेलाभाईदयाल घड़ियालगली मूलजी जेठा मारकीट—इस फर्मपर विलायती, कोरी-जगन्नाथी और मलमलका व्यापार होता है। इस फर्मपर कपड़ेका विलायतसे डायरेक इम्पोर्ट होता है।

# मेसर्सदांमोदर गोविन्दजी

इस फर्मके मालिक खम्भालिया (जामनगर) के निवासी भाटिया (वैष्णव) जातिके सज्जन हैं। इस को सेठ दामोदरदासजीने संवत् १९६०में स्थापित किया था। इसके पूर्व आप सेठ घेला-दयालके साथ साम्मेमें कपड़े का व्यापार करते थे। आपका देहावसान संवत् १६८१में हुआ। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ विठ्ठलदास दामोदर गोविन्द जी और सेठ पदमसी दामोदर गोविंद जी हैं। सेठ विट्ठलदास जी संवत् १६५५ के भयद्वर जुष्कालके समय बहुत फंड एकत्रित करके जानवरों और गरीबोंकी सहायतामें बहुत परिश्रम उठाया था। आप सन् १६८१ से पोर्टट्रस्टके और १६२४ से बाम्बे कार्पोरेशनके मेम्बर हैं। आप कपड़ा बाजारके सरवेयर और एम्पायर हैं।

सेठ विट्ठल्दास जी कपड़ेके व्यापारियोंकी मंडलीके वाइसप्रेसिडेग्ट रह चुके है। आप इण्डियन मर्चेग्ट चेम्बरकी कमिटीके मेम्बर और सर हरिकशनदास हास्पिटल और उनकी संस्थाओंके ट्रस्टी हैं। भाटिया कान्फ्रोन्सके दूसरे अधिवेशनके आप सभापति भी रह चुके हैं।

आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

- (१) मेसर्स दामोदर गोविन्दजी एएड कम्पनी चौक मूळजी जेठा मारकीट बम्बई इस फर्मपर कोरी जगन्नाथी, मलमल तथा धोये मालका थोक न्यापार होता है। इस फर्मने पहिले ब्रेडवरी मिल, असुर वीरजी मिल, गोल्ड मुहर मिल, खटाऊ मकनजी मिलकी एजेन्सीका काम किया है। इस समय मेनचेस्टर एक्स्पोर्टर ब्राहम कम्पनी और रायली ब्रद्संसे आपका डायरेक सम्बन्ध है।
- (२) मथुरादास हरीभाई मू० जे॰ मारकीट बम्बई—इस फर्ममें आप भागीदार हैं। यहाँ कसुम्बा तथा छपे मालका न्यापार होता है।

## मेसर्स धरमसी माधवजी

इस फर्मका स्थापन संवत् १६६४में सेठ धरमसी भाईके हाथोंसे हुआ तथा इसके व्यापारकी तरकी भी आप ही के हाथोंसे हुई। सेठ धरमसी जी रङ्गीन कपड़ेके व्यापारियोंकी मंडलीके वाइस-प्रे सिडेयट और गो-रक्षक मंडलीकी मैंनेजिंग कमेटीके मेम्बर हैं। कपड़ेके व्यापारियों और रायली-ब्रद्सके बीच जो कपड़ेका मगड़ा खड़ा हुआ था, वह आपहीने उठाया था। और उसमें आपको सफलता भी मिली थी।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—धरमसी माधव जी चीकलगली मूलजी जेठा मारकीट--यहाँ रङ्गीन फेंसी, विलायती और मर्सराइज कपडे का व्यापार होता है।
- (२) बम्बई— त्रीकमदास धरमसी-संचागली मूल जी जेठा मारकीट—यहाँ गांवठी तथा (देशी) रङ्गीन चेकका व्यापार होता है।

## मेसर्स माधवजी ठाकरसी एगड कम्पनी

इस फर्मका स्थापन सेठ माधव जी ठाकरसी के हाथोंसे ५०।६२ वर्ष पूर्व हुन्ना था। आपका देहा-वसान अभी ६ वर्ष पूर्व हो गया है। वर्तमानमें इस फर्मके प्रधान संचालक सेठ देवीदास माधव जी ठाकरसी जे० पी० हैं। आप खास निवासी द्वारिका के हैं। आप ५० वर्षोंसे रङ्गीन छीटोंका और २० वर्षों से गांवठी (देशी) कपड़ोंका व्यवसाय करते हैं। अभी ३ वर्षों से मानिक जी पेटिट मिलोंकी सेलिंग एजेन्सीका काम आपके नामसे हुआ है।

सेठ देवीदास जी को करीब २० वर्ष पूर्व भारत सरकारने जे० पी०की उपाधिसे सम्मानित किया था। आप नेटिव्हपीस गृड्स मर्चेग्ट एसोशिएशनके उप प्रमुख हैं। तथा इण्डियन मर्चेंट चेम्बरके







सेठ देवीदास मायवजी यैकरसी जे० पी॰



सेठ रावबजी पुरुषोत्तम



राव साहब सेठ हरजीवन बालजी जें∋ पीर



सेठ सूरजी भाई बहुभदास (रंगवाल) पृष्ठ नं० २२०

खप प्रमुख और प्रमुख तथा बाम्बे पोर्टट्रस्टके ट्रस्टी रह चुके हैं। करीब १५ वर्षीसे आप आनरेरी प्रेसिडेंसी मिजस्ट्रेट हैं। द्याप कापड़ बाजारके बड़े आगेवान व्यापारी माने जाते हैं।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- (१) बम्बई—माधवजी ठाकरसी एण्ड कम्पनी गोविन्दचौक मूलजी जेठा मारकीट—इस दुकानपर रङ्गीन छींट चेक और सूती कपडेका व्यापार होता है।
- (२) बम्बई—देवीदास माधव जी ठाकरसी,चम्पागली मूलजी जेठा मारकीट-इस दुकानपर मानिकजी पेटिट मिल्स कम्पनीकी एजेन्सी है।
- (३) बम्बई—माधवजी ठाकरसी कम्पनी फार्वेसस्ट्रीट फोट —यहाँ झींट तथा विलायती मालक। इम्पोर्ट घरू और कमीशनसे होता है।

## मेसर्स भाजचन्द्र बजवंत

इस फर्मके मालिक बम्बईके निवासी गौड़ सारस्वत व्राह्मण जातिके हैं। करीब ३० वर्ष पूर्व इस फर्मको सेठ बलवंतराव रामचन्द्रने स्थापित किया, तथा आपहीके हाथोंसे इस फर्मको विशेष तरको मिली। वर्तमानमें इस फर्मके प्रधान कार्यकर्ता सेठ भालचन्द्रजी हैं।

ध्वापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स भालचन्द्र बलवंत, नारायण चौक मूलजी जेठा मारकीट बम्बई—( T. A. Pice goods ) यहां सफेर, कोरा तथा विलायती मालका थोक व्यापार और एक्सपोर्ट इम्पोर्टका विजिनेस होता है।

#### . मेसर्स मुरारजी केशवजी

इस फर्मको सेठ हरीभाई हेमराजने ३२ वर्ष पहिले स्थापित किया था। वर्तमानमें आपके छोटे भाई सेठ केशवजीके पुत्र सेठ तुलसीदास केशवजी और सेठ मुरारजी केशवजी इस फर्मका संचालन करते हैं। सेठ पुरुषोत्तमकेशवजी अपना अलग व्यवसाय करते हैं। मुरारजी सेठ खंभालियाके (जामनगर)निवासी हालाई लुहाना समाजके सज्जन हैं। आप ३२वपोंसे देशी मिलोंकी कपड़ेकी एजंसी का काम करते हैं। लुहाना समाजमें मुरारजी सेठ अच्छे प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति माने जाते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई — मुरारजी एएड होरमसजी, चम्पागली मृतजी जेठा मा० — यहां स्त्रान, फीनले,गोल्ड मुहर फिनिक्स खौर मून मिलकी कपड़ेकी एजंसी है ।

# मेसर्स मुरारजी वृन्दावन

इस फर्मका स्थापन २५ वर्ष पूर्व सेठ मुरारजी दामोदरके हाथोंसे हुआ था। आप माटिया जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवासस्थान खम्भालिया (जामनगर)है।

सेठ मुरारजी अपनी जातिमें बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। आपने प्रारंभमें सेठ विश्राम धनजीके भागमें व्यापार किया, एवं मुरारजी वृन्दावन नामक फर्म स्थापित की। आपका देहावसान अभी कुछ मास पूर्व होगया है।

वर्तमानमें इस फर्मके भागीदार सेठ वृन्दावन वालजी, सेठ मूलजी वालजी, और सेठ गोकुल दास दामोद्रदास हैं।

इस फर्मके मालिक वैष्णव संप्रदायके सज्जन हैं। सेठ वृन्दावन वालजी, श्री गोकुलदासजी महाराजके ऑनरेरी प्राइवेट सेकेटरी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स मुरारजी वृन्दावन, चौक मूलजी जेठा मारकीट बम्बई—(T.a.Dominion) इस फर्मका प्रधान व्यापार गांवठी चेक भौर सूसीका हैं। यह फर्म बड़ी २ मिलोंके देशी कपड़ेका थोक व्यवसाय करती हैं। अभी २ वर्षसे फूमजी पेटिट मिलका कमीशनका वर्क भी इस फर्मके द्वारा होता है।

## सेठ राघवजी पुरुषोत्तम

राघवजी सेठ लुहाना जातिके कच्छ (तूरना) के निवासी सङ्जन हैं। आप ३० वर्षोंसे देशी कपड़े का व्यापार करते हैं। तथा २३ वर्षोंसे सेठ करीम माई इब्राहिमके साथ कपड़ेकी सेलिङ्ग एजंसीका व्यापार पार्ट नरके रूपमें करते हैं। पहिले आप २ वर्षतक पेटिट मिलकी एजंसीमें भी पार्टनर थे। इसके भी पूर्व आप जीवराज बाल और खटाऊ मकन जीकी मिलोंकी सेलिङ्ग एजंसीका काम करते थे। राघवजी सेठ कच्छी लुहाना समाजकी ८१० संस्थाओं के ट्रस्टी हैं। तिलक स्वराज फंडके ट्रस्टी भी खाप रहे थे। उस फराडमें आपने अपनी ओरसे ४० हजार रूपये भी दिये थे। वर्तमानमें आप सर करीम माई इब्राहिमकी १३ मिलोंका करीब ४। करीड़का माल प्रति वर्ष बचते हैं।

आपका पता राघवजी सेठ c/o करीम भाई इब्राहिम एण्ड संस शेख मेमनष्ट्रीट बम्बई है।

# मेसर्स रावसाहव हरजीवन वालजी जे॰ पी॰

इस फर्मके वर्तमान मालिक राव साहब सेठ हरजीवन बालजी छे० पी० हैं। आपका आदि निवास स्थान खंभालिया (जामनगर) है, पर आप बहुत समयसे बम्बईहीमें निवास करते हैं। आप भाटिया सज्जन हैं।

इस फर्मको सेठ हरजीवन वालजीने ३५ वर्ष पूर्व स्थापित किया तथा इसकी विशेष तरकी मी आपहीके हाथोंसे हुई है। आपको गवर्नमेंटने सन् १६२६में राव साहब तथा सन् १६२९में जे॰पी०की पदवीसे सुशोमित किया है। आप बाम्बे नेटिव्ह पीस गुड्स मरचेंट्स एसोशियेशन तथा बाम्बे गौरक्षक मंडलीके सेकेटरी हैं। इसके अतिरिक्त आप बाम्बे जीवद्या मंडलोके वाइस प्रेसिडेंट तथा इण्डियन चेम्बर ऑफ कामर्सकी कमेटीके मेम्बर हैं। कापड़ बाजारमें आप वड़े आगेवान व्यापारी माने जाते हैं।

गौरक्षाके लिये आपने बहुत परिश्रम उठाया है। आपकी छोरसे खंभालियामें उच वर्णके हिन्दुओंके लिये एक आर्फनेज छापके भाई सेठ गोवर्द्वनदास वालजीके नामपर स्थापित है।

सन् १६१८।१६में व्यापारियों और आफिसोंमें एक्सचंजका जो बड़ा भारी व्यापारिक मतगड़ा उपस्थित हुआ था उसके निर्णयमें अपने बहुत अवगण्य रूपमें भाग लिया था। उस समय करीब २-२॥ करोड़का फैसला आपके हाथोंसे हुआ था। कापड़ मारकीटकी तरफसे आप एम्पायर और सर वेयर हैं।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) मेसर्स हरजीवन वालजी १२ चम्पागली बम्बई —यहां देशी तथा विलायती कम्बलका थोक व्यापार होता है।
- (२) मेसर्स एल० हरजीवन मूलजी जेठा मारकीट चौक बन्बई (T, A, Banusvala) यहां मलमल वगैरह विलायती धोये मालका ब्यापार होता है।
- (३) मेसर्स हरजीवन गोवर्द्धनदास चम्पागली वम्बई यहां सब प्रकारके गाँवठी कपड़ेका व्यापार होता है
- (४) मेसर्स वहभदास सुन्दरदास, मूळजी जेठा मारकीट चौक-बम्बई—यहां शाल, रग्स, कोटिंग,तथा सब प्रकारके देशी मालका न्यापार होता हैं।

कपड़ेके व्यवसायमें आप गवर्नमेंट कंट्राक्ट भी लेते हैं।

# कपड़ेके व्यापारी

मेसर्स करीम भाई इन्नाहिम एण्डसंस शेखमेमनस्ट्रीट

- ,, कृष्णदास मूलजी जेठा विद्रलवाड़ी
- " केशवजी रामजी लखमीदास चौक मुळजीजेठा मारकीट
- ,, गोकुलदास जीवराज दयाल मूलजी जेठा मारकीट
- " गोवद्ध नदास कल्यानजी गोविन्द चौक "

मेसर्स चतुर्भ ज गोवद्ध नदास मूलजी जेठा मारकीट

- " चतुर्भु ज शिवजी मूलजी जेठामारकीट
- ,, जेठाभाई गोविन्द्रजी
- " जेठाभाई हीरजी मूलजी जेठामारकीट
- , जेठाभाई रामदास
- ,, जेठाभाई बालजी लखमीदास मारकीट ३ री गली
- ,, देवकरणमूळजी गोमुखगळी मूलजी जेठा मारकीट
- " डी० डी॰ पटेल मूलजी जेठामारकीट
- ,, दामोद्र हरीदास मूलजीजेठामारकीट चीकल गली
- ,, गनेश नारायण भौंकारमल मूलजी जेठामारकीट
- , प्रागजी वृदावन चीखलगली 🖣 "
- ,, बालजी सुन्दरजी घडियालगली
- ,, नटवरलाल केशवलाल प्रागराजगली मूलजी जेठा मारकीट
- 🔐 नाथूराम रामनारायण धर्मराज गली
- " बल्लभदास चतुर्भु ज शिवजी चौक मृ० जे० मा०
- " वालजी शामजी कम्पनी चौक म्० जे• मा०
- ,, वंशीधर गोपालदास चौक मू० जे० मा०
- ,, भीमजी द्वारकादास लक्ष्मीदास मारकीट १ गली
- ,, मोतीलाल कानजी चौक मृ० जे० मा०
- , मनमोहनदास रामजी गोविन्द्चौक म० जे॰ मा०
- " धरमसी माधवजी चीकलगली
- ,, मुरारजी गोकुलदास एएडकम्पनी मुरारजी गोकुलदास भारकीट कालवादेवी
- " राव साहब हिम्मतगिरि प्रतापगिरि चम्पागली बम्बई
- " बामनश्रीधर खापटे मूलजी जेठामारकीट
- ,, लालजी नारायणजी चौक मू० जे॰ मा०
- ,, मुरारजी कानजी संचागली मृ॰ जे॰ मा॰
- " रधुनाथदास प्रागजी मूलजीजेठामारकीठ
- ,, मफतलाल गगलभाई प्रागराजगली मू० जे॰ मा०
- ,, राधवजी पुरुषोत्तम c/o करीममाई इत्राहिम एएड संस शेखमेमन स्टीट
- " हरीदास धनजी मूलजी छीपीचाली
- " राधवजी आनन्दजी चीकलगली मृ० जे॰ मा॰
- 🔐 रामदास माधवजी चम्पागळी
- " बालजी सुन्दरजी घडियलगली मo जे॰ मा॰
- ;, गुरारजी कानजी मुलजी जेठा मारकीट



सं०,आनन्द्रामजी ( आनन्द्राम मंगत्रामः) वस्वई



सं० त्रजमोहनजी ( काळुगम त्रजमोहन ) वस्वई



5 सुर्जमलजी ( गंग्शनारायम आंकारमल ) बस्बई



कुंबर मोती ठाठतो (देवकरणदाल रामकुमार बस्पः

# मारबाड़ी कवड़ेंक ध्यापारी और क० ए०

# मेसर्स श्रानन्दराम मंगतूराम

इस फर्मके मालिक नवलगढ़ (मारवाड़) के निवासी हैं। इस फर्मको यहां सेठ आनंदरामजीने संवत् १६७७ में स्थापित किया। सर्व प्रथम सेठ आनन्दरामजी अकोलेमें संवत् १८५३ तक गहा रुई एवं आढ़तका काम करते रहे। पश्चात् करीब १३ वर्षतक कलकत्तेमें सुखदेवदास रामप्रसादके साम्मेमें आपने रंगलाल मोतोलालके नामसे न्यवसाय किया। बादमें आपने ४ वर्षतक मेससे ताराचंद घन-श्यामदासके साम्मेसे न्यवसाय किया। तत्परचात् संवत् १६७७ से कलकत्तेमें और बम्बईमें आपने अपनी फर्में स्थापित की।

वर्तमानमें इस फर्मके संचालन कर्ता सेठ छानन्द्रामजी, आपके पुत्र मंगतूरामजी एवं छापके मतीजे गुजाधरजी और पूर्णमल नी हैं। छापकी ओरसे नवलगढ़में श्रीचतुर्भु जजीका मंदिर बना है। उसमें २१ विद्यार्थी रोज भोजन एवं शिक्षा पाते हैं।

वतमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ बम्बई मेसर्स झानंदगम मंगतूराम बादामका माड़ कालबादेवी इस फर्मपर कपड़ेकी झाढ़नका व्यापार तथा हुंडी चिट्टी, सोना, चांदी सूत इत्यादि की कमीशन एजंसीका व्यवसाय होता है।
- २ कलकत्ता—मेसर्स आनंदराम गजाधर पांचागली—इस फर्मपर जापान और विलायतसे कपड़ेका इम्पोर्ट होता है।

# मेसर्स कालूराम वृजमोहन

इस फर्मके मालिक सेठ वृजमोहनजी फतहपुर (जयपुर) निवासी अधवाल जातिके हैं। आपने इस फर्मको बम्बईमें १८ वर्ष पूर्व स्थापित किया था । इस फर्मके व्यवसायकी विशेष तरक्की भी स्मापहीके हाथोंसे हुई। इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं।

१ बम्बई—मेसर्स कालूराम वृजमोहन दूसरा भोईवाड़ा—यहां कपड़ेकी आदतका काम होता है।

- २ कलकत्ता मेसर्स कालूराम वृजमोहन १८० मिलक कोठी यहां आढ़त तथा हुं डी चिट्टीका काम होता है।
- ३ कटनी (सी० पी०) मेसर्स कालुराम पूरनमल यहांपर कपड़ेका व्यवसाय होता है।
- ४ फतहपुर (जयपुर) कालूराम शिवदेव यहां श्रापका खास निवास है, तथा स्रोने चांदीका व्यापार होता है।
- ५ बम्बई—पूरनमल रामनिवास मूलजी जेठा मारकीट चम्पागली—यह फर्म रे**मंड** ऊलन मिलकी कमीशन सोल एजंट हैं।

#### **₩**

# मेसर्स गरोशनारायण श्रोंकारम स

इस फर्मके मालिक अलसीसर (जयपुर) के निवासी अप्रवाल जातिके (गर्ग-गोत्र) के हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सूरजमलजी हैं इस फर्मको करीब ८ वर्ष पूर्व बम्बईमें आपहीने स्थापित किया। आप विशेषकर पडरौना (हेड आफिस) मेंही रहते हैं।

वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ पडरोना (गोरखपुर) मेसर्स देवीदास सूरजमल—यहां काड़ेका व्यापार और जमीदारीका काम होता है।
- २ कळकत्ता—मेसर्स सूरजमल सागरमल, नं० ५ नारायणप्रसाद लेन -यहां आढ़त तथा कपड़ेका व्यवसाय श्रीर कपड़ेकी आढ़तका काम होता है।
- ३ बम्बई—मेसर्स गणेशनारायण थोंकारमल-बादामका माड़ कालवादेनीरोड ( ता० प० अलसीसरका ) यहां हुंडी चिट्टी तथा सब प्रकारकी आढ़न व मिलोंके कपड़ेकी सप्लाईका काम होता है।
- ध कानपुर—मेसर्स सूरजमल हरीराम जनरलगंज—यहां गुड़, शकारकी आढ़त तथा कमीशनका काम होता है।
- ५ कानपुर—मेसर्स गणेशनारायण मन्नालाल जनरलगं ज—यहांपर सर करीमभाई इब्राहिमकी १४ मिलोंके कपड़ेकी कमीशन एजंसी है।
- ६ फलकता—सूरजमल हरीराम सदासुखका कटला—यहां कपड़ेकी विक्रीका काम होता है।
- ७ तमकुहीरोड (गोरखपुर) देवीदत्त सुरजमल इस दुकानपर केरोसिन तेलकी एजन्सीका और कमीशनका काम होता है।
- ८ सिरसुआ बाजार (गोरखपुर) सागरमल हरीराम-कमीशन एजंसीका काम होता है।

## मेसस गोरखराय गणपतराय

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान रामगढ़ मारवाड़में हैं। आप अप्रवाल जातिके हैं। इस फर्मको यहाँ ५५ वर्ष पूर्व सेठ गोरखरामजीने स्थापित किया था। आपका देहावसान हुए करीब ५२।५३ वर्ष हुए। वर्तमानमें इस फर्मका सञ्चालन आपके पौत्र सेठ गनपतरायजी करते हैं। इस फर्मकी विशेष तरकी आपहीके हाथोंसे हुई।

रायगढ़में आपकी एक धर्मशाला बनी है, एवं एक पाठशाला चल रही है। सेठ गनपतरायजी यहांकी कपड़ा कमेटीके सभापित रह चुके हैं। आपके १ पुत्र हैं जिनका नाम रामगोपालजी है। आप ही यहांकी फर्मका काम करते है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं
बम्बई—मेसर्स :गोरखराय गनपतराय गनपतिबिल्डिंग—धनजी स्ट्रीट नं०३— इस फर्मपर हुंडी चिट्टी
व्रपड़ेका घरू तथा सब प्रकारकी आढ़तका काम होता है।

# मेसर्स चांदमल घनश्यामदास

इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित इसके हेड आंफिस अजमेरमें दिया गया है। बम्बई शाखाका पता कालतादेवी रोड है। यहां हुंडी चिट्टी बेंकिंग, रूई और कमीशन एजंसीका काम होता है।

# मेसर्स जौहरीमल रामलाल

इस फर्मके मालिक रामगढ़ (शेखावाटी) के निवासी अप्रवाल जातिके (पोइ।र) हैं। इस फर्मका सम्बन्ध सेठ भीमराजजोसे है। आपके समयमें इस फर्मपर मालवेमें अफीमका व्यापार होता था। बीमेका काम भो यह फर्म करती थी। इसके अतिरिक्त यह फर्म अप्रशनसरके पश्मीना बड़ी तादादमें विलायत भेजती थी।

सेठ भीमराजजीके पुत्र हरदेवदासजीके समयमें उपरोक्त नामसे यह फर्म करीब ४० वर्ष पूर्व मुनीम रामचन्द्रजीने बम्बईमें स्थापित की। अमृत सरमें यह फर्म राजा रणजीतिसहजीके समयसे स्थापित है।

इस फर्मकी विशेष तरको सेठ रामकुँ वारजी एवं हनुमानवक्सजीने की। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ रामकु वारजीके पुत्र नन्दिकशोरजी व हनुमानवक्सजीके पुत्र सेठ जुग्गीलालजी सेठ किशनलालजी तथा सेठ गोविन्दप्रसादजी हैं।

आवका वर्तमान व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—मेसर्स जौहरीमल रामलाल कालबादेवी, भीमराज विल्डिंग...यहां हुंडी, चिट्ठी तथा कपड़ेका घरूव आढ़तका काम होता है।
- (२ अमृतसर मेसर्स जौहरीमल रामलाल श्राल् कटरा—यहां सब प्रकारके कपड़ेका धोक व्यापार तथा आढ़तका काम होता है।

## मेसर्स तुलसीराम रामस्वरूप

इस फर्मके मालिक पंजाब (भिवानी) के निवासी अप्रवाल जातिके हैं। इस फर्मको यहां करीब ३० वर्ष पूर्व सेठ तुलसीराम जी व रामस्वरूप जीने स्थापित किया। तुलसीराम जीका देहावसान करीब ८।१० वर्ष पूर्व हो गया है। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ रामस्वरूप जी तथा श्री मदन नलाल जी एवं तुलसीराम जीके पुत्र श्री प्रह्लादराय जी करतेहैं।

इस कर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ बम्बई—मेसर्स तुलसीराम रामस्वरूप-बादामका माड़ कालवादेवी नं २ यहां गेहूं अलसी, रुई, तथा गल्लेका, हाजिर श्रीर वायदेका व्यापार व आढतका काम होता है।
- २ व्यावर-तुलसीराम रामस्वरूप यहां सब प्रकारकी आदतका काम होता है।
- ३ भिवानी-चलदेवदास तुलसीराम लाहेड बाजार यहां आपका निवासस्थान है।

# मेससं देवकरणदास रामकुंवार

इस फर्मके मालिक नजलगढ़ (मारवाड़) के निवासी हैं। बम्बईमें यह फर्म बहुत पुरानी है। यहां इसे स्थापित हुए करीब १०० वर्षते अधिक हुए। इस फर्मपर पहिले श्रीराम दौलत-रामके नामसे व्यापार होता था। करीब ४५ वर्षते वर्तमान नामसे यह फर्म काम कर रही है। इसे सेठ देवकरणजीने विशेष तरकी पर पहुंचाया। आपका देहावसान संवत् १६७४ में हुआ। आपके पुत्र सेठ रामकुं वार जीका मो देहावसान हो गया है। अब इस समय इस फर्मके मालिक मोतोलालजी हैं। आप अभी नावालिग हैं। नवलगढ़में इस फर्मको खोरसे एक धर्मशाला एवं मन्दिर और व्यावरमें एक धर्मशाला बनी है।

ध्यापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ बम्बई—मेसर्स देवकरणदास रामकु वार मारवाड़ोबाजार—यहां हुंडी चिट्ठी सराफी तथा हुई गरुलेकी आदृतका काम होता है।
- २ कलकत्ता—मेसर्स देवकरणदास रामकुं वार कांटन स्ट्रीट नं० १३७—यहां सराफी तथा आढ़तका काम होता है।



; \$\*



स्व•सेठ फूळचन्द्रजी सोढानी (फूछचन्द् केट्राग्मळ) बं रई । स्व॰ सेठ केट्राग्मळजी सोहानी। फूछचन्द् केट्राग्मछ) बंबई

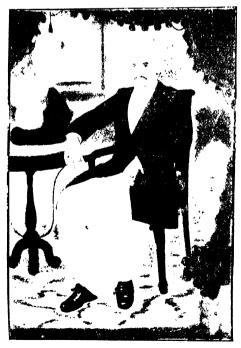

सेठ रामेश्वरदासजी S/० सेठ फूजचन्द्रजी, बंबई



संठ हनुमानवख्शजी  $\mathrm{S}/\mathrm{o}$  संठ फूलचन्दजी, बंबई

३ जयपुर—मेसर्स श्रीराम नारायण जौहरीचा नार-छाल कटला—यहां सराफी तथ श्राहतका काम होता है।

४ व्यावर-देवकरणदास रामकु वार - यहां आपकी एक जिनिंग तथा प्रेसिंग फेक्टरी है।

४ कलकत्ता (मानभूमि) करमाटान कांलेरी—श्रोराम कोलकम्पनी—यहां इस फर्मकी १ कोयलेकी खान है।

**६ महुवा रोड—( ब्यावर ) मेसर्स देवकरणदास रामकुं वार—यहां कईका व्यापार होता है।** 

# मेसस नरसिंहदास जोधराज

इस फर्मके मालिक मूल निवासी भिवानी (हिसार)के हैं आपस्रमवाल जातिके हैं। इस फर्मको सेठ वंशीलालजीने संवन् १८५३ में स्थापित किया, इसकी विशेष तस्की भी आपही के हाथोंसे हुई। इस समय आप अधिकतर देशहीमें निवास करते हैं। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन आपके छोटे भाई श्री सेठ रामचन्द्रजी वी० ए० करते हैं। आप शिक्षित सज्जत हैं, तथा अमवाल समाजके कार्यों में अच्छा भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त आप मारवाड़ी चेम्बरके डायरेकर भी हैं।

श्रीयुत रामचन्द्रजी बी०ए० ने देशब्यापी असहयोगआन्दोलनके समय आच्छा भाग िखा था। उस समय द्यापने अपना अभूवयसमय देकर देश सेवा करते हुए १ मासतक जेलयात्रा भी की थी। वर्तमानमें द्यापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ बम्बई—मेसम नरसिंहदास जोधगाज बादामका माड़—यहां हुएडी, चिट्ठी, रुई, अलसी, सोना, चांदी तथा शोराकी आढ़तका काम होता है।

२ **करांची —मेस**र्स रामप्रताप रामचन्द्र नीयर वोहटन मार्केट बंद्ग्गेड —(T. A. Bansal ) यहां हुएडी चिट्ठी तथा रुई, गल्ला, तिलहन आदि सब प्रकारकी त्राहतका ब्यापार होता है।

इस फर्मंकी ओरसे भिवानीमें एक धर्मशाला है, तथा मथुरामें एक अन्तक्षेत्र एवं धर्मशाला एवं अन्य क्षेत्र चालू है। ———

# मेसर्स फूलचंद केदारमल

इस फर्मके मालिक लक्ष्मणगढ़ (सीकर) निवासी माहेश्वरी (सोढ़ानी गोत्र) के सज्जन हैं। इस फर्मको ३० वर्ष पूर्व सेठ फूजचन्द्रजी और उनके छोटे भाई सेठ केदारमलजीने स्थापित किया था। आप दोनोंका देहावसान होगया है।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ फूलचन्द्रजीके पुत्र सेठ रामेश्वरदासजी एवं इनुमान बरूराजी तथा सेठ केदारमलजीके पुत्र श्री मंगलचन्द्रजी हैं। लक्ष्मणगढ़में आपका एक मंदिर, एक धर्मशाला, ब्रीर एक बगीचा बना हुआ है। आपकी धोरसे वहां १ कन्यापाठाशाला भी चल रही है जिसमें ८० कन्याएं शिक्षा पाती हैं। लक्ष्मणगढके ब्राह्मण विद्यालयके लिए आपने एक मकान दिया है।

इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई मेसर्स फूलचन्द केदारमल, केदार-भवन कालवादेवी रोड (T.A. Phul Kedar) यहां सराफी,चांदी, सोना, गल्ला,किराना, कपड़ा तथा सब प्रकारकी कमीशन एजंसीका व्यवसाय और चांदी सोना तथा रुईका काम होता है। इस फर्मपर इनुमानवस्त्रा मंगलचन्द के नामसे तिलहन और गेहूं का भी काम होता है।
- (२) कलकत्ता—मेसर्स फुलचन्द केदारमल, सोढ़ानी हाऊस नं ३ चितरंजन एवेन्यू रोह ( T. A. Fresh ) यहां गल्लेका व्यवसाय होता है इसके अतिरिक्त कलकत्तेके केनिंग स्ट्रीटमें आपकी एक ऑफिस हैं उसके द्वारा हैसियनका ऐक्सपोर्ट और चीनीका इम्पोर्ट विजिनेस होता है। यहां त्रापकी २ विल्डिंग्ज़ है।
- (३) देहली—मेसर्स रामेश्वरदास मंगलचंद न्यूक्लाथ मारकीट —यहां कपड़ेका थोक व्यापार और सराफी व्यवसाय होता है।

# मेसर्स वंशीधर गोपालदास

इस फर्मके मालिक फरुखाबाद (यू॰ पी॰) के निवासी रस्तागी जातिक सज्जन हैं। इस फर्मको सेठ बंशीधरजीने ५० वर्ष पूर्व स्थापित किया था, तथा इस फर्मके व्यवसायकी वृद्धि सेठ वंशीधर जी और उनके पुत्र सेठ माधोदास जी और गोपालदास जी के दाथों से हुई। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ गोपालदास जी एवं उनके पुत्र सेठ हरनारायणजी तथा सेठ गोपाल दासजीके मतीजे सेठ रामनायणजी एवं सेठ लक्ष्मीनारायणजी हैं। इस कुटुम्बकी ओरसे बद्रिकाश्रम और प्रयागमें धर्मशालाएं बनी हुई है।

वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—मेसर्स वंशोधर गोपालदास मुरारजी गोकुलदास मारकीटकं ऊपर काल्वादेवीरोड, इस फर्मपर कपड़ेका घरू व आढ़तका व्यापार तथा सब प्रकारकी कमीशन एजेंसीका काम होता है।
- (२) बम्बई—मेसर्स माधवदास गोपालदास मूलजी जेठा मारकीट गोविंदचौक इस फर्मपर मद्रासके बेङ्किघम, व कर्नाटक मिल तथा बंगलोर मिलकी एजेन्सी हैं। इसके अतिरिक्त कपड़े का थोक व परचूनी व्यापार होता है
- (३) कानपुर—मेसर्स वंशीधर गोपालदास जनरलगंज—यहां कपड़ेका व्यापार होता है।
- (४) फर्र साबाद—मेसर्स वंशीधर गोपालदास—यहां आपका खासनिवास है, तथा कपडे का व्यापार होता है।







सेठ मोतीलालजी मृथा ( वालमुकुन्द चन्दनमल ) वस्वई



सठ भभृतमलकी ( भीमाकी मोतीजी ) बस्बई ं सेठ सागरमलजी ( गमिकशनदास सागरमल बस्बई ) पृ० १३२

## मेससे ब्रजमोहन सीताराम

इस फर्मके वर्तमान मालिक लच्छीरामजी हैं। आप अप्रवाल जातिके सडजन हैं। इस फर्मको आपके पुत्र श्री० ब्रजमोहनजीने स्थापित किया। श्रीयुत ब्रजमोह नजीके २ पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः सीतारामजो तथा श्रोकृष्णदासजी हैं। वर्तमानमें आप सब सङ्जत दुकानके काममें माग छेते हैं। आपको फर्म इष्ट इिषड्या काटन एसोसिएशन, मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स और दी घेन प्राइ शीड़स मरचेन्ट एसोसिएशनकी मेम्बर है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) ब्रजमोहन सीताराम १६२।६४ कालवादेवी, वम्बई (T. A. Pooddarbares ) यहां सब प्रकार की कमीशन एजंसीका काम होता है। साथ ही वायदेका काम भी होता है।
- (२) माणकराम लच्छीराम फनेहपुर—( सीकर ) यहां आपका निवास स्थान है। तथा आपकी यहां शानदार इमारत बनी हुई हैं।

# मेसर्स बाजमुकुन्द चन्दनमल मूथा

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पीपाड़( राजपूराना ) है। आप ओसवाल स्थानक वासी सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ४० वर्ष हुए होंगे। इसे सेठ बालमुकुन दर्जाने स्थापित किया तथा इसकी उन्नित भी आपहीके हाथोंसे हुई। ८ वर्ष पूर्व आपका देहाबसान होगया। आप अ० मा० स्थानकवासी कान्फ्रेन्स अजमेरके सभापित रहे थे।

इस समय इस फर्मका संचालन सेठ बालमुकुन्द जीके पुत्र सेठ चन्द्रनमल जी तथा आपके भतीजे सेठ मोतीलाल जी करते हैं। सेठ मोतीलाल जी स्था० जै० कान्फ्रेंसके सेकेटरी हैं। सितारामें आप आपनेरेरी मजिस्ट्रेट हैं। सनाराकी फर्मको स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हो गये हैं। इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:—

- (१) द्वेड **घां**फ्रिस—मुकुन्ददास हजारीमल सतारा
- इस फर्म पर हुंडी चिट्ठी तथा कपड़ेका व्यवसाय होता है। कमीशन एजेंसीका काम भी यह फर्म करती है।
- (२) सोलापुर—चन्दनमल मोती ) लाल सोलापुर }
- यहां सराफी तथा कपड़ेकी कमीशन एजंसीका काम होता है।
- (३) बम्बई—बालमुकुन्दचन्दन-मल टिकमानी विलिंडग कालवादेवी
- इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा सब प्रकारकी कमीशन एजंसी-का काम होता है।

## मेसर्स भीमाजी मोतीजी

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान देलदर (रियासत सिरोही) है। इस फर्मको यहांपर स्थापित हुए करीब ५४ वर्ष हुए। इसे यहां सेठ भीमाजीके पुत्र सेठ चत्राजीने स्थापित किया था। आप पोरवाल (बीसा) जातिके सज्जन हैं।

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ चत्राजीके पुत्र सेठ भभृतमलजी हैं। आपके हाथोंसे इस फर्मको विशेष उत्तेजन मिला। वस्वई ही पाखाड़ पार्टीके सभापतिका काम करते हुए आपको करीब १४ वर्ष हो गये हैं।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ बम्बई—मेसर्स मीमाजी मोतीजी चम्पागली, मूलजी जेठा मारकीटके सामने – इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा आढ़तका काम होता है।

२ बम्बई—मेससे भीमाजी मभूतमल सगफ बाजार यहाँ मी हुंडी चिट्ठी तथा आढ़तका काम होता है। ३ अहमदाबाद—मेसर्स भीमाजी मोतीजी मस्कती मार्केट—यहां हुंडी चिट्ठी तथा आढ़तका व्यापार होता है।

ध अहमदाबाद-मोतीजी भभृतमल मस्कती मार्कंट - यहां आपकी एक कपड़े की दुकान है।

# मेसर्रारघुनाथमज रिधकरण बोहरा

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री रिधकरणजी हैं। आप मोसवाल जातिके सज्जन हैं। आपका, मूल निवास जोधपुर (मारवाड़) है। श्रीयुत रिद्धकरणजी संवत् १८५० में सर्व प्रथम बम्बई साये कुछ समयके पश्चात् श्रापने यहाँपर दुकान स्थापित की। वर्तमानमें झाप दि हिन्दुस्तानी नेटिव्ह मरचेंट्स एसोसिएशनके सेकेटरी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ बम्बई—रघुनाथमल रिधकरण विष्ठलवाड़ी, पत्थरका माला—यहां कपड़ा किराना चांदी सोना तथा सब प्रकारकी कमीशन एजंसीका काम होता है।

# मेसर्स रामनाथ हुनुमंतराम रायबहादुर

इस फर्मके वर्तमान मालिक रावबहादुर सेठ हनुमंतरामजी हैं। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। श्रापका मूल निवास स्थान खाड़ोपा प्राम (जोधपुर-स्टेट) में है।

इस फर्म का हेड आफिस पूनामें है। बम्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए करीब ३० वर्ष हुए। इस फर्मको सेठ हनुमंतरामजीने स्थापित किया। आप सेठ रामनाथजीके पुत्र हैं। आपको





।ৰ০ ৰ০ सेठ हनुमंतरामजी (हनुमंतराम राममनाथ) वस्वई



सेठ देवीचंदजी (गयचंद खमचंद) (पूठ १३३)



सेंठ द्वारकादास नागपाल (पोकरदास मेथराज)



सेठ मेघराजजी ( पोकरदाम मेघराज )

सन् १९१६ में गवर्नमेंटसे राव बहादुरको पदवी प्राप्त हुई है। आपक अपने समाजमें अच्छी प्रतिष्ठा है।

आपकी ओरसे पूनामें मारवाड़ी विद्यार्थी बोर्डिंग हाऊस नामक एक बोर्डिंग हाऊस बना हुआ है जिसमें ४० विद्यार्थियों के रहनेका स्थान है। इसके अतिरिक्त करीब ५० हजारकी लागतकी एक धर्म-शाला आपकी ओरसे बुन्दाबनमें बनी हुई है। पूनाके पिकतक हास्पीटल के चंदेमें आपने ५० हजार रुपया दिये हैं। पूना एवं बुन्दाबनमें आपकी श्रोर के अन्नक्षेत्र चल रहे हैं। आप तृतीय महा-राष्ट्र प्रांतीय माहेश्वरी परिषदके स्वागताध्यक्ष, और छठी बम्बई प्रांतीय माहेश्वरी परिषदके सध्यक्ष रह चुके हैं। पूना रिववार पैठमें श्रापका एक आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय चल रहा है।

श्रीहनुमंतरामजी सेठ रामनाथजीके यहां दत्तक आये हैं। वर्तमानमें श्रापके दो पुत्र हैं जिनके नाम श्रोनिवास जी और श्रीवहमजी हैं।

आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ पूना—(हेड आफित) मेसर्स नाराचन्द रामनाथ रिवजार पंठ-कपड़गंज—यहां यह फर्म करीब १०० वर्षों से स्थापित है। इस फर्मपर कपड़ेका ज्यापार होता है। आपकी फर्मकी यह विशोषता है कि उसपर विदेशका बुना कपड़ा नहीं बेचा जाता।
- २ बम्बई—रामनाय हनुमन्तराय रा० ब० लक्ष्मी बिल्डिंग कालवादेवी नं० २—इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा सब प्रकारकी आदृतका व्यापार होता है। आपकी फर्म रुई व कि सी प्रकारके बायदे-का व्यापार नहीं करती।
- ३ नागरुर-रामनाथ रामरतन एतवारिया बाजार-यहां भी कपड़ेका व्यापार होता है।
- ४ कोयम्बतूर —( मद्रास ) श्रीनित्रास श्रीवल्लभ —यहांपर हैंडल्लमका बना देशी कपडा वं चा जाता है।
- ५ स्रत बद्रीनारायण भूमरमञ् छारिया सेकी यहांपर देशी कपड़े का व्यापार होता है।
- ६ बम्बई—हनुमन्तराम रघुनाथ मूलजी जेठा मार्केट यहांपर देशी कपड़ेका तथा आढ़तका व्यापार होता है।
- ७ कहारेड ( नागपुर ) रामनाथ रामरतन-यहांपर कपडेका विजिनेस होता है।
- ८ पौणी (नागपुर) मेस्रसँ रामनाथ राठी-यहांपर भी कपडेका व्यापार होता है।

# मेसर्स रामकरणदास खेतान

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री रामकरणदासजीके पुत्र श्रीरामिवलासरायजी अप्रवाल जातिके भू मेन् निवासी हैं। आप फर्मका कार्य अपने पुत्रोंको सोंपकर हरिद्वार निवास करते हैं। यहां इस फर्मको स्थापित हुए करीब २०।२४ वर्ष हुए।

सेठ रामविलासरायजीने इस फर्मकको स्थापित को तथा इसको अन्छी उन्नतिपर पहुंचाया। इस फर्मका पहिले रामकरनदास रामविलास नाम पड़ता था।

श्रीयुत रामविलासजीके इस समय ६ पुत्र हैं जिनके नाम श्रीवसन्तलालजी, श्रीमुन्नालालजी, श्रीचिरञ्जीलालजी, श्रीमदनलालजी तथा श्रीयुत लीलाधरजी हैं। बम्बई दुकान सब भाइयोंके शामिलमें हैं, तथा बाकी सब भाइयोंकी अलग २ फर्मे हैं।

आपकी ओरसे भूं मन्तूमें १ धर्मशाला, २।३ पक्के कुएं, एक लक्ष्मीनाथजीका मन्दिर तथा उसमें एक औषधालय, एक पाठशाला व एक पुस्तकालय बना है। हिरद्वारमें आपका एक मकान हैं उसमें एक अन्न क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त बद्रीनारायण व काशीमें आपने अन्नक्षेत्र स्थापित कर रक्षेत्र हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ मेसर्स रामकरणदास खेतान २१७ शेखमेमन ब्ट्रीट बम्बई—इस फर्मपर कमीशन और सराफीका काम होता है।

इसके श्रतिरिक्त कानपुरमें चार बस्ती, घुघळी चौराचोरी, शिशुआ बाजार (गोरखपुर) श्रादि स्थनोंमें भी इस कुट्मबकी दुकाने हैं।

# मेसर्स शिवजीराम रामनाथ

इस फर्मका हेड ऑफिस इन्दौर है। इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित इन्दौरमें दिया गया है। बम्बई फर्मका पता कसारा चाल पो॰ नं०२ है। यहां बेकिंग हुंडी चिट्ठी तथा कसीशनका काम होता है।

# मेसर्स रामिकशनदास सागरमल

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सागरमलजी गर्ग हैं। आप अप्रवाल जातिके सुजानगढ़के निवासी हैं।

वम्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए करीब २० साल हो गये। इस फर्मकी स्थापना सबसे पहले सेठ रामिकशनदासजीने की। आपका देहावसान संवत् १६६७ में हो गया। इस समय स्नापके पुत्र श्रीयुत सागरमलजी इस दुकानका काम सम्हालते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई—मेसर्स रामिकरानदास सागरमल कल्याण भुवन ३५४ कालवादेवी—इस दुकानपर कपड़ा, सूत, पक्का रेशम, कचा रेशम, आर्टिफिशियल मर्सराइज और गांवठी सूतका व्यापार तथा कमीशन एजंसीका काम होता है।

इस दुकानमें श्रीयुत नथमलजीका सामा है। आप भी सुजानगढ़के रहने वाले हैं।

# मेसर्स रायचंद खेमचन्द

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान मँडवारिया (सिरोही-राज्य) में है। श्राप पोरवाल जातिके सज्जन हैं।

इस फर्मको स्थापित हुए करीब ४० वर्ष हुए, इसे सेठ डायाजी ने स्थापित किया। तथा इसकी विशेष तरक्की भी श्रापहीके हाथोंसे हुई । सेठ डायाजीके पुत्र देवीचंदजी, रायचंदजी व, पौत्र खेमचन्दजी हैं।

आपकी घोरसे मंडवारियामें एक बहुत सुन्दर दर्शनीय मन्दिर बना हुद्या है। यह मन्दिर सारा संगमरमरका है आपने इसमें करीब २ लाख रुपये लगाये हैं। मंडवारियामें आपकी एक धर्मशाला व एक विद्याशाला है। मण्डवारियाके मंदिरके पास आपका एक अच्छा बगीचा है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई रायचंद खेमचन्द धनजीस्ट्रीट नं० ३ यहाँ हुंडी चिट्ठी तथा आढ़तका काम होता है।
- (२) बम्बई—डायानी देवीचं र पारसी गली-मिरजास्ट्रीट यहां इमीटेशन मोतीका व्यापार होता है।
- (३) हुबड़ी-(धारवाड़) डायाजी देवीचन्द, यहां सराफ़ीका काम होता है।

# मेसर्स राजाराम कालूराम

इस फर्मके मालिक भिवानी (पंजाब) निवासी अप्रवाल जातिके हैं। श्रापकी इस फर्मको स्थापित हुए करीब १५ वर्ष हुए। इसे श्री कालूरामजीने स्थापित किया है। तथा वर्तमानमें इस फर्मका संचालन श्रीकालूरामजी तथा श्रीमाधोवसादजी करते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—मेसर्स राजाराम कालूराम, कालवादेवी रोड, यहां कपड़ा तथा किरानेकी आढ़तका काम होता है।
- (२) देहली -मेसर्स कालूराम मँगतराम अशर्फी-कटला यहांपर कपड़े की विक्रीका काम होता है।
- (३) भिवानी-काल्र्राम मँगतराम यहां त्र्यादतका काम होता हैं।
- (४) अहमदाबाद—काल्रराम राधाकिशन-नया माधोपुरा यहां श्राढ़तका काम होता है, इसमें काल्र् रामजीका साम्ता है।

श्रीमाधोप्रसादजी दि हिन्दुस्तानी नेटिव्ह मर्चेट्स एसोसिएशनके सेकेटरी हैं।

### मेससे शिवद्यालमल बखतावरमल

इस फर्मके मालिक बेरी जिला रोहतक के निवासी अप्रवाल जातिके हैं। इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब २२ वष हुए। बम्बई दुकानमें शिवदयालमलजी तथा बखतावरमलजी-का साम्ता है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई—मेसर्स शिवद्याल बखतावरमल बादामका माड़-कालवादेवी, तारका पता—परमात्मा— इस फर्मपर कपड़ा, किराना, चान्दी, सोना, तथा रुईकी आढ़नका काम होता है। तथा वायदाकी अढ़नका काम भी होता है।

शिवदयालमलजीकी फर्म-

- (१) बम्बई—शिवदयाल गुलाबराय दानाबंदर-भरोंचा स्ट्रीट (Beriwala) यहां गल्ला तथा तिलहनकी मुकादमीका काम होता है।
- (२) व्यावर—चिरंजीलाल रोडमल, यहां गल्ला आढ़त तथा वायदेका काम होता है।
- (३) मानसा-अात्माराम परशुराम--यहां गल्ला तथा सब प्रकारकी आढ़तका काम होता है।
- (४) दिल्ली—हेतराम गुलाबराय नया बाजार-हुंडी, चिट्ठी तथा गल्ला और ऋपड़ेकी आदृतका काम होता है। इस फर्मके मालिक बखताबरमलजी हैं।

### पंजाबी कमीशन एजंट

### किशनप्रसाद कम्पनी लिमिटेड

इस फर्मको स्थापित हुए करीव १२ साल हुए। यह लिमिटेड कम्पनी है। इस फर्मके बम्बई ब्रांचके मैनेजर लाला किशतप्रसाद नो हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) अम्बाला (हेड श्रांकित) किशनप्रसाद कम्पनी लिमिटेड (Nitanpha)—-यहां बैंकिंग एण्ड कमीशन एजंसीका वर्क होता है।
- (२) बम्बई—किशनप्रसाद कम्पनी लिमिटेड कालवादेवी (नित नफा) यहां कॉटन और गेहूं का विजिनेस व कमीशनका वर्क होता है।
- (३) करांची—किशतप्रसाद कम्पनी लिमिटेड खोरी बगीचा (नित नफा) यहाँ कांटन, गेहूं का विज्ञिनेस व कमीशनका वर्क होता है।

# रायबहादुर दुनीचंद दुर्गादास

इसफर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान अमृतसर ( पंजाब ) है । द्याप क्षत्री ( पंजाबी ) सज्जन हैं । इस फर्मके वर्तमान मालिक लाला दुनीचन्दजी राय बहादुर है । आपहीने इस फर्मको करीब ३० वर्ष पूर्व यहां स्थापित किया था ।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय





राय० व० सेठ दुनीचंद्जी ( दुनीचन्द दुर्गोदास ) बस्बई सेठ रेमलदास नीकाराम (नीकाराम परमानंद ) बम्बई



स्व॰ लाला दीवानचन्द्रजी ( मुरलीधर मोहनलाल ) बम्बई सेठ दौलनगमजी ( दौलनगम मोहनदाय ) बम्बई





श्री छाछा दुनीचन्द्रजीको सन् १९२० में गवर्नवेन्टने रायवहादुरकी पदवी प्रदानकी है, आप अमृतसरमें सेकण्डक्छास आँनोरी मजिस्ट्रेट हैं। आपके पितामह छाछा जिवन्दामछजीका महाराजा रणजीतसिंहजीसे अच्छा स्नेह था।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- (१) बम्बई—रा० व॰ दुनीचन्द दुर्गादास चौकसी बाजार, ( г. А. Larauja ) यहां कपड़ेकी आदतका व घरू व्यापार होता है।
- (२) अमृतसर —दुनीचन्द विशुनदास भालूबाला करला, T.A. mehara यहां कपड़ेके एक्सपोर्ट इम्पोर्टका विजिनेस होता है।

# मेसर्स नीकाराम परमानंद

इस फर्मके मालिकों का मूल निवास स्थान देहराइस्माइलखां है। आप पंजाबी सज्जन हैं। इसफर्मकी स्थापना बम्बईमें सेठ नीकाराम जी व परमानन्द्र जी दोनां भाइयोंने करीब २५वर्ष पूर्वकी थी। इस समय बम्बई फर्मके मैनेजर श्री रामचन्द्र जी परमानन्द्र जी हैं। वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) देहराइस्माइलखां टिकायाराम चोखाराम --यहां बैङ्किग व कमीशन एजेंसीका काम होता है।
- (२) कलकत्ता—नीकाराम परमानन्द १५६ हरिसन रोड़-यहां भी आढ़त व बैंकिंग वर्क होता है।
- (३) बम्बई—नीकाराम परमानन्द मस्जिद बन्दररोड बारभाई मोहल्ला नं० ३, T. A. shamsunder आहत व सराफीका व्यापार होता है।
- (४) अमृतसर नीकाराम परमानन्द-इस फर्मपर कई मिलोंकी कपड़ेकी एजेंस्री है, तथा आढ़तका काम होता है।
- ( ५) देह्छी-चोखाराम आसानन्द-यहां बैङ्किग व कमीशन एजंसीका काम होता है।

# मेसर्ममुरबीधर मोहनबाब

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान अमृतसर है। आप कपूर जातिके सज्जन है। इस-फर्मको यहां स्थापित हुए बहुत अधिक समय हुआ। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ दीवानचन्दजीके पुत्र सेठ दुर्गीदासजी, सेठ द्वारकादासजी व सेठ विहारीलालजी हैं। आपकी ओरसे अमृतसरमें दीवा-नषन्द अस्पताल नामका एक अस्पताल चल रहा है।

### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) अमृतसर—(हेडऑफिस) हीरालाल दीवानचन्द T.A. Diwanchand-आलू कटला—यहां हुण्डी चिट्टीका काम होता है।
- (२) अमृतसर-हीरालाल दीवान बन्द —यहां इस फर्मका शाल डिपार्टमेन्ट हैं।
- (३) ऋमृतसर- दुर्गादास विहारीलाल कृष्णामारकीट-यहां कपड़े का व्यापार होता है।
- ( ४ ) अमृतसर—दीवानचन्द द्वारकादास द्यालू कटला-यहां मी कपड़ेका व्यापार होता है ।
- (५) अमृतसर—हेमराज मनमोहनदास गुरूवाला बाजार—यहाँ बनारसी साड़ी व दुपट्टाका न्यापार होता है।
- (५) अमृतसर—दीवानचन्द एण्ड संस—इस आफिसके द्वारा विलायतसे शाल व कपड़ेका एक्सपोर्ट इम्पोर्टका व्यापार होता है।
- (७) बम्बई—मुग्लोधर मोह्नलाल माग्वाड़ी बाजार—(तारकापता—पश्मीना) यहां पश्मीना,बनारसी साड़ियां व काश्मीरी शालका बहुत बड़ा विजिनेस होता हैं।
- (८) बम्बई—मुरलीधर मोहनलाल दीवानचन्द बिल्डिंग मारवाड़ी बाजार—T. A Pashmina इस फर्मपर आदृतका व्यापार होता है।
- (६) बनारस—दुर्गादास द्वारकादास नन्दन सावका मोहल्ला यहां बनारसी सादी व दुपट्टेका व्यापार होता है।

#### मुलतानी कमीशन एजंट

# मेसर्स गोऊमल डोसामल कम्पनी

इस फर्मके मालिक करांचीके निवासी लुहाना रघुवंशी जातिके हैं। इसफर्मको सेठ गोऊमल जीने स्थापित किया, वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ मूलचन्द दीपचन्द हैं। आपहीके हाथोंसे इस-फर्मके व्यवसायको तरकी मिली। इसफर्ममें श्री पुरुषोत्तमदास गोकुलदासका पार्ट है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) करांची (हेड ऑफिस) मेसर्स गोऊमल डोसामल कम्पनी—T. A. Ghee, यहां एक्सपोर्ट इम्पोर्टका व्यवसाय और कमीशन एजंसीका काम होता है यह फर्म ३० वर्षोस्रे स्थापित है।
- (२) बम्बई-मेसर्स गोऊमल डोसामल कम्पनी बारभाई मोहल्ला पो॰ नं०३ T A. Ghee यहां एक्सपोर्ट इम्पोर्टका व्यवसाय होता है।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



सेठ बन्सीधर गोपालदास, बम्बई ( पृ० नं० १२८ )



स्व॰ सेठ गोऊमल डोमामल, बम्बई



सेठ मूलचन्द दोपचन्द, बम्बई



संठ पुरुषोत्तमदास गोकुलदास, दस्वई



- (३) बेहरिन (परशियन गल्फ) मेसर्स मूळवन्द दीपचन्द कम्पनी T. A, Ghee यहांपर मोती, अनाजका व्यापार और कमीशनका काम होता है।
- ( ध ) दबई ( पाराशियन गल्फ ) T. A Ghee यहां भी मोती अनाज और कमीशनका काम होता है।

### मेसर्श ठाक्ररदास देऊमब

इस फर्मको सेठ ठाकुरदासजीने स्थापित किया था। वर्तमानमें इसफर्मके मालिक सेठ पेरूमछ देऊमछ, रामचन्द्र, ठाकुरदास, और अगरिभाई हैं। आप लोग शिकारपुरके निवासी रोहेरा जातिके हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) शिकारपुर (हेड ऑफिस) ठाकुरदास देऊमल —कपड़ेका व्यवसाय होता है।
- (२) बम्बई-ठाकुरदास देउमल; बादिभाई मोहल्ला—कपड़े की खरीदीका काम होता है।
- (३) करांची-ठाकुरदास देऊमल सम्बर्द बाजार —कपड़े का व्यवसाय होता है

# मेससं तेजभानदास उद्धवदास

इस फर्मके मालिक शिकारपुर (सिंध) के निवासी हैं। इस फर्मपर पहिले तेजभानदास सुंदर दासके नामसे व्यापार होता था।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक श्रीयुत ठारूमल, तेजभानदास तथा उद्धवदासजीके पुत्र है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) शिकारपुर-उद्धवद्दास ठारूनल यहां हेड ऑफिस हैं तथा कपड़ेका व्यापार होता है।
- (२) बम्बई--तेज मानदास उद्धवदास बाराभाई मोहझा पो० नं० ३ (Tejbhan) यहां आपकी फर्मोंपर भेजनेके लिये कपड़ेकी घरू खरीदीका काम होता है।
- (३) करांची--तेजभानदास ठारूमल बम्बई बाजार T. A. Hanuman यहां कपड़ेका व्यापार होता है।

# मेतर्स दौजतराम मोहनदास

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास शिकारपुर (सिंध) है। आप झावड़िया जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए ३० वर्ष हुए और इस नामसे व्यापार करते हुए १० वर्ष हुए। इसे सेठ दौळतरामजीने स्थापित किया तथा इसके वर्तमान मालिक आपही हैं।

भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

### भारतीय ज्यापारियोंका परिचय

- १ शिकारपुर— मेसर्स दौलतराम मोहनदास (हेड आफिस) यहांपर कपड़ेका व्यापार होता है।
- २ बम्बई—मेसर्स दौलतगम मोहनदास बार भाई मोहल पी० नं० ३ (Lalpagari) इस फर्मपर कपड़े का व्यापार होता है।
- ३ बम्बई— मूलजी जेठा मारकीट सुन्दर चौक ( LaI pagari ) यहां कपड़ेका व्यापार होता है।
- ४ करांची—दौलतराम मोहनदास बम्बई बाजार
- ५ सक्खर- दौलतराम मोहनदास ,, ,
- दि बम्बई—दौलतराम डाइ'ग एग्ड ब्लीचिंग मिल अपर माहीम मुगल गली पो० नं० ६—इस मिलमें कोरे कपड़ेकी धुलाई और पालिस होती है। इस मिलका माल बाजारमें लाल पगड़ी बाबू टिकिटके नामसे बिकता है, तथा इसका माल पंजाब, अफगानिस्तान, रूख और मारतके कई प्रांतोंमें जाता है।

### मेसर्स पोकरदास मेघराज

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान शिकारपुर (सिंध) है। आप नागपाल जातिके सज्जन हैं। यह फर्म सेठ द्वारकादासजीके समयमें स्थापित हुई थी, वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ द्वारकादासजीके पुत्र सेठ मेघराजजी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ शिकारपुर—पोकरदास मेघराज हेड आफिस (Sinah) यहांपर बैक्किक और कपड़ेका व्यापार तथा कमीशनका काम होता है।
- २ बम्बई—पोकरदास मेघराज बार भाई मोहला पो० नं० ३, (Red cloth) इस दुकान ५र बेंक्सिंग, कपडेका त्यापार तथा कमीशनका काम होता है।
- ३ फरांची—पोकरदास द्वारकादास गोवर्द्ध नदास मारकीट (Swadeshi) यहां स्वदेशी, विलायती तथा जापानी कपड़ेका विजिनेस होता है।
- ४ करांची द्वारकादास फतेचंद मूलजी जेठा मारकीट, यहां गांवठी कपड़ेका न्यापार होता है।
- ५ करांची— पी॰ द्वारकादास मूलजी जेठा मारकीट (Swadeshi), इस आफिस पर विख्यतसे इम्पोर्टका विजिनेस होता है।
- ६ मेहर (हि॰ लाइकाना सिंध)—मेसर्स मेघराज लक्खोमल, यहां फेन्सी कपड़ेका व्यापार होता है। इस फर्मके करांचीके चीफ मैनेजर मि० फ्तेचंद सोहनदास करारा और बम्बई फर्मके बर्किंग मैनेजर मि॰ दौशतराम मलचंद करारा तथा नंबदराम जबरदास बजाज हैं।

# मेसरे बेरामल परशुराम

इस फर्मके मालिक शिकारपुर (सिंध) के निवासी अमूना जातिके हैं। इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ बेरामलजी, परशुरामजी झौर जुहारमलजी हैं।

### आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- **१ शिकारपुर—मेसर्स बेगमल परशुगम, यहां कपड़े का व्यापार होता है।**
- २ वम्बई—वेरामल परशुराम मूलजी जेठा मारफीट चौक (Ghgharni) यहां गांवठी कपड़ेका व्यापार होता है।
- ३ करांची-वेरामल केवलराम गोवर्द्ध नदास मारकीट, यहां गांवठी कपड़ेका व्यापार होता है।
- ४ सक्कर—बेशमल जुहारमल

# कमीशन एजंट्स

आज्ञाराम मोतीलाल, कालत्रादेवी अमोलकचंद मेवाराम, कालवादेवी आसाराम लालावत कसाराचाल अमुळख अमीचंद कं०, सराफ बाजार श्रोंकारलाल मिश्रीलाल, बदामका माड़, कालवादेवी उसमान हाजी जूसब फरनीचर बाजार केवलचंद कानचंद कालतादेवी रोड कालूराम सीताराम कालवादेवी गेड काकासिंह जगन्नाथ, मारवाड़ी बाजार किशनलाल हीरालाल, कालवादेवी रोड कंवरजी डमरसी कम्पनी, खारक बाजार केशरीमल आनन्दीलाल, फालवादेवी कोडूमल जेठानंद, नागदेवी लेन खेरातीलाल सुंदरलाल, मोतीबाजार गोबिन्दराम सेखसरिया, कालवादेवी रोड् गिरधारीलाल बालावन्त, कसाराचाल

गोरधनदास ईश्वरदास, सराफवाजार गंगाराम आसाराम तांवाकाटा चंदूलाल रामेश्वरदास, कालवादेवी चांदमल घनदयामदास कालवादेवी चांड्रमल बलीगम करनाक बन्दर चतुरभुज गनेशीराम, कालवादेवी चतुर्भु ज पीरामल शेखमेमन स्टीट चिरं जीळाळ हनुमानप्रसाद काळवादेवी रोड चौथमल मूलचंद काळवादेवी छोटेराम जँवर कसाराचाल जयगोपालदास घनश्यामदास पारसीगली जगन्नाथ किशनलाल कालवादेवी जीवनराम मोदी कालवादेवी जोतराम केदारनाथ सराफबाजार जोगीराम जानकीप्रसाद कालवादेवी जूसब मक्ता कोलीबाड़ रहित बिल्डिंग जौहरीमल ज्ञानचन्द बादामका माड़, कालवादेवी

### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

जौहरीमल दलपुखराय बादामका माङ् तिलोकचन्द दलपुखराय कालवादेवी तेजपाल बरदीचंद बादामका माड़, कालवादेवी तिलोकचन्द मामराज, मारवाड़ी बाजार तीरथदास किशनदास बारभाई मोहला दुर्गादास दीवानचंद कालवादेवी देवकरणदास रामविलास, मारवाडी बाजार धरमसी नरसी खांड बाजार नरसिंहदास मालीराम कालवादेवीरोड दयाल प्रधान कालवादेवी नेताराम भोलानाथ, कालवादेवी नाथूराम जुहारमल सराफ बाजार नागयणदास मोहता खराकुश्रां पूनमचन्द वख्तावरमल बम्बादेवी फूलचंद मोतीलाल, मारवाड़ी बाजार फ्तेचंद अन्नराज एण्डकं० सुतारचाल बद्रीप्रसाद राधारमण कालवादेवी भगवानदास नेतराम कालवादेवी भीखमचंद रेखचंद विट्ठलवाड़ी भानामल गुलजारीलाल कालवादेवी मन्नालाल भागीरथदास एण्डसंस, सराफबाजार

मुकुन्दचंद बालिया बदामके माड़के पास मिचल्ला रमन्ना प्रिसेंस स्ट्रीट रामदास खेमजी एण्ड कम्पनी हार्नवीरोड अल-दे विस्डिंग

रामचन्द्र ईश्वरदास बारभाई मोहल्ला रामलाल वच्ची भुलेश्वर रामगोपाल मुंछाल बादामका भाड़ रण्छोड्दास प्रागजी दाणाबंदर शिवजीराम रामनाथ कसाराचाल शिवनाथ हरलाल बादामका माड संतलाल विश्वेसरलाल कालवादेवी सखाराम ऋष्ण राय चुरकर कालवादेवी संतराम गणपत कालवादेवी हरमुखराय सुंदरलाल शेखमेमन स्ट्रीट सम्पतकुमार जाजोदिया, कालवादेवी हरनंदराय धनश्यामदास हनुमान गली हरविलास गंगाद्त कालवादेवी हरिकृष्णलालजी मेहरा कालवादेवी हीराचंद बनेचंद देसाई कालवादेवी रोड श्रीराम मोहता भुलेश्वर

# रेशमके ध्यवसायी

#### रेशमका व्यवसाय

वस्त्र बनानेके जितने रेशेदार पदार्थ हैं उनमें रेशम सबसे मज़बूत, मुलायम, चमकीला और बहुमूल्य होता है। यह रेशम एक खास प्रकारके कीड़ोंको लारसे उत्पन्न होता है। ये कीड़े पेड़ोंके पत्ते खाकर जीते हैं और एक प्रकारकी लार उगलते रहते हैं जो हवा लगते ही कठिन हो जाती है। इसी लारके सूखनेसे कीड़ेकी देहके चारों तरफ एक प्रकारका वेष्टन बन जाता है। जिसे अंग्रेजीमें ककून (Cacoon) और हिन्दीमें कोष कहते हैं। ये कोष गर्म पानीमें रखकर गलाए जाते हैं। गल जानेपर ६ से २० कोषों तकके रेशांको मिलाकर उनका सुत तैयार किया जाता है। इसीको अंग्रेजीमें रेलिंग कहते हैं।

रेशम दो प्रकारका होता है एक जंगली रेशम और दूसरा असली रेशम। जंगली रेशम वन कीड़ोंकी लारसे बनता है जो जंगलोंमें रहते हैं और गाछ वृक्षकी पत्तियां खाकर जीते हैं। असली रेशमके कीड़े घरोंमें पाले जाते हैं और तून्त वृक्षकी पत्तियां खाते हैं। भारतवर्षमें जङ्गली रेशमके तीन प्रकारके कीड़े पाये जाते हैं (१) टसर (२) अगड़ो (३) और मूंगा। टसरके कीड़े भागलपुर, छोटा नागपुर, उड़ीसा नागपुर, जबलपुर इत्यादि जिलेंके जंगलोंमें पाये जाते हैं। ये आसन, साल, हर्र, सिद्ध आदिके वृक्षोंको खाकर जाते हैं। अण्डीके कीड़े उत्तर बंगाल और आसाममें पाये जाते हैं। ये कीड़े विशेष कर अण्डीके पत्ते खाकर जीते हैं। इनके कोषोंको उबाला नहीं जाता, प्रत्युत रुईकी तरह धुनकर उनका सूत काता जाता है। यह सूत टसर और तुन्तके सूतकी अपेक्षा अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। तीसरा मूंगा नामका कीड़ा लाल रंगका होता है। यह नागा पहाड़, सिल्हट, कछार, त्रिपुरा और बमीकी पहाड़ियोंमें पाया जाता है। बंगालमें पुण्ड़नामक जाति इन कीड़ोंको पालनेका काम करती है। इनका बनाया हुआ रेशम बड़ा बढ़िया और खमकीला होता है। बरहमपुरका मशहूर गरद इसीसे बनता है।

रेशमके इतिहासकी खोज करनेपर पता चलता है कि सबसे पहले चीनवालोंने इस वक्षको उपयोगमें लेना प्रारम्म किया। भारतवर्षके वैदिक झौर पौराणिक युगमें भी क्षीम, झौर कोशेय, इन दो नामोंके रेशमी वस्त्रोंका पता चलता है। फिर भी इस बातके प्रमाण मिलते हैं कि असली रेशमके कीड़े यहांपर भी चीनसे आये। कौटिल्यने अपने अर्थशास्त्रमें रेशमके लिए चीनभूमिज, चीन भट्ट आदि शब्दोंका व्यवहार किया है। जो हो चाहे रेशमके कीड़े चीनसे यहां आये हों, चाहे अति प्राचीन कालसे यहीं पाये जाते हों पर इसमें तो सन्देह नहीं कि इस वस्तुका व्यवहार और व्यवसाय भारतवर्षमें बहुत पुराना हैं। इसवी सन्की दूसरी शताब्दीमें यहाँका बना हुआ रेशम लाल सागरके रास्तेसे रोम पहुंचता था उसी तरह वैजनटियमके घीक बादशाहोंके दरबारमें भी यहांका रेशम बड़े आदरके साथ व्यवहारमें लिया जाता था । इसके पश्चात् ईसाकी छठी शताब्दीमें कुछ पुराने फकीरोंने इसके कीड़ोंका यूरोपमें प्रचार किया। धीरे २ बारहवीं शताब्दो तक यह व्यापार सिसली, इटाली, फान्स और स्पेनमें फैलकर मारतके व्यापारसे स्पर्दा करने लगा। इधर भारतवर्षमें मुसलमान बाद-शाहोंने रेशमके व्यवसायकी बडी उन्नति की। अकबरके शासनकालमें तो यह व्यवसाय अपनी चरमसीमापर पहुंच गया था। भारतयात्री बर्नियरने-जो कि शाहजहांके समय यहां आया था-साटिन, मखमल, मुशजर, कमखाब, इत्यादि तरह २ के रेशमका वर्णन करते हुए लिखा है कि बंगालमें इतना सुती और रेशमीमाल तैयार होता है कि मुगल साम्राज्यकी कौन कहे,आसपासके कुल साम्राज्यों और यरोप भर तकके लिए वह काफी है । उस समय बंगालका मालदह नामक स्थान रेशमके व्या-पारका केन्द्र था। सन् १५७७ में यहांके व्यापारी शेख भीखूने तीन जहा न रेशमी मालके भरकर फारसकी खाड़ीकी राहसे रूसमें भेजे थे। टवर्नियरनामक यात्रीने अपने भ्रमण वृतान्तमें लिखा है कि उन दिनों कासिम बाजारसे सवामन वजनकी बाईस हजार गांठे प्रति वर्ष विदेश भेजी जाती थीं।

पर जबसे लण्डनके समीपवर्ती स्पाइटलफील्ड्समें रेशमका कपड़ा बनने लगा, और हाथ करघोंकी जगह मशीनरीके करघोंका प्रचार हुआ, एवं योरपके लिए चीन और जापानके बाजार खुल गये तबसे भारतीय रेशमका व्यवसाय पङ्ग हो गया। आजकल तो यह व्यापार करीब नहीं के बराबर होगया है कच्चे मालकी रफ्तनीका जितना वजन घटा है उससे कहीं अधिक उसका मूल्य घट गया है। मूल्य तो घटते २ सैकड़ा २९ रह गया है। इसका खास कारण चीन, जापान, इटली, रूस, फ़ान्स इत्यादि देशोंकी प्रतियोगिता है। इधर देशी कीड़ोंमें रोग फैलजानेसे यहांका रेशम मी घटिया और हलके दर्जिका उत्पन्न होने लग गया है।

जब यहां के रेशमका व्यापार पातालमें बैठने लगा तब यह त्रिलकुत्त स्वभाविक था कि यहां के बाजारोंपर विदेशी रेशमका अधिकार हो। हुआ भी ऐसाही, यहां के व्यापार के घटते ही विदेशी रेशम की आमदनी यहां बढ़ने लगी। सन् १८७६-७७ में जहां ६८॥ लाखका सत्र प्रकारका रेशमी माल यहां आया था वहां १८८१-८२ में १३६ लाखका, १६०४-४ में २१२ लाखका और १६१२-१३ में ४७६ लाख रुपयेका माल बाहरसे यहांपर आया। इससे पता चलता है कि यहांके रेशमके व्यापारका कितना पतन होगया है।

सन्तोषकी बात है कि कुछ देशी राज्योंने और बंगालके कृषि विभागने इस व्यापारकी सरक्षी के लिए फिरसे ध्यान देना प्रारम्भ किया है। इन देशी राजाओं के कारमीर और मैसूरका नाम विशेष उल्लेखनीय है। काश्मीर दरवारने इटालीके दक्ष कोड़े पालनेवालोंको बुलाकर विलायनी ढंगपर कीड़े पालनेका काम जारी किया है। काश्मीरमें एक बहुत अच्छा विज्ञासे च उनेवाला रेशमका मिल भी चल रहा है। इसोप्रकार सन् १८६७ में मि० ताताने मैसूरमें एक रेशमका कारखाना खोला, उसमें जापानसे दच्च कारीगरोंको बुलाकर कीड़े पालनेसे लेकर कपड़ा बुनने तकका प्रवन्ध किया। आजकल मैसूरकी गवर्नमेन्ट इस कारखानेको बड़ी सहायता देरही है। इससे मैसूरके रेशमके व्यवसायको बड़ा लाभ पहुंचा है। इसी प्रकार मुक्तिकौं जाले तथा बंगालको सिल्क कमेटी भी इस व्यवसायकी तरकी के लिए काफ़ी प्रयन्न कर रही है। इस समय भी भारत वर्षमें बहुतसे बढ़िया रेशमी कपड़े तैयार होते हैं। इनमेंसे बनारसका काशी सिल्क, अहमदाबादका कालल और कमख्वाव, जामनगरका अम्बर, साफ़ा और रेशमी पगड़ी, पोर बन्दरको साड़िएं, पाटनके पटाले, सूरतकी गजी और टसर, मुर्शिदा-बाद, मुलतान, पूता, तंजोर इत्यादिके अमरू कपड़े, आजमगड़, बनारस इलाहाबाद, अमृतसर ठठ्ठा इत्यादि स्थानोंके संगी, गुलबदन और मशरू मशहूर हैं।

रेशमकी कई जातियां होती हैं जिनमें मलाबारी टसर, एरी, युगा, कायकफुड़ा, सीम, पंजम कीनखाब, सोसा, चिनाई पीला, शंवाई सफेद, शंवाईपीला ये मुख्य हैं। इन जातियोंमेंसे यहांके बाजारोंमें चलनेवाला लंकीन नम्बर १-२-३-४ वगैरहमें डायमण, बाराम्मरी, मुर्गा, तोता, बाघ; हिरन, दोहाथी, एम॰ के०, और गोलटीकिट वगैरह मार्कोंका माल बम्बईके वाजारमें विशेष चलता है।

बम्बईमें रेशमके कपड़ोंके व्यापारियोंका कोई खास बाजार नहीं है। फिर भी विनाई, जापानी, फ्रांस, वगैरह देशोंका जत्था बन्ध माल रखनेवाले व्यापारी जकरिया मसजिदके पास बैठते हैं। यहांका प्राय: अधिकांश व्यापार मुलतानी व्यापारियोंके हाथमें है। फुटकर रूपसे बेचनेवाले व्यापारी फोर्टमें, मुलजी जेठा मारकीटमें तथा भोलेश्वरमें वैठते हैं। ऊपरोक्त मार्कों के मालपर ॥) सैकड़ा बटाव और ।) सैकड़ा दलालीका धारा है। विदेशसे आनेवाले मालपर १५) सैंकड़ा कस्टम ड्यूटी लगती है।

सिल्क एगड क्य्ियो मरचेण्ट्स

मेसर्स ताराचन्द परशुराम

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान सिन्ध (हैदराबाद )है। यह फर्म सम्वत् १९६०में सैठ ताराचन्द जी के द्वारा स्थापित हुई। इसके वर्तमान मालिक गी आप ही हैं।

**२**६ १**४३** 

इस फर्मको लार्ड मिंटो, लार्ड किचनर,किमश्नर इनचीफ इण्डिया, महाराज काश्मीर, महाराज कोलापुर व बम्बई गवर्नरने अपाइण्टमेंट किया है। सन् १८०३के देहली दरबार एक्जी वीशनमें इस फर्म को फर्स्टकास सार्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तथा १६०४ के बम्बई एक्जीवीशनके समय एक गोल्ड मेडेल और १९०७में कलकता एक्जीवीशनके समय २ गोल्ड मेडिल्स प्राप्त हुए हैं। इस फ्रमंका व्यापारिक परिचय ६स प्रकार है।

- (१) हैदराबाद (सिन्ध)—मेसर्स ताराचन्द परशुराम बडाबाजार, यहां आपका देख आफिस है।
- (२) बम्बई—मेसर्स ताराचन्द परशुराम जकरिया मस्जिद पो० नं ०३, यहां जापानी व चायनी रेशमी कपडेका व्यापार होता है।
- (३) बम्बई-मेसर्स ताराचन्द परशुराम ६३ मेडोजस्ट्रीट फोर्ट —यहां हीरा, पन्ना, मोती, जवाहरात तथा क्यूरियो सिटीका व्यापार होता है।
- (४) बम्बई-मेससे ताराचन्द परशुराम करनाक त्रिज-यहां फरुखाबाद, मिर्जापुर आदिके पीतलकी कारीगरीके बर्तन व क्यूरियो सिटीका न्यापार होता है।
- (५) कलकत्ता-मेसर्स ताराचन्द परशुराम ५७ पार्क स्ट्रीट कलकत्ता—यहां हीरा, पन्ना तथा दृसरे जवाहिरात और क्यूरियो सिटीका व्यापार होता है।
- (६) कलकत्ता-मेसर्स ताराचन्द परशुराम स्टार्टसरेग मार्केट हीरा, पन्ना खौर जवाहिरातका व्यापार होता है।
- (७) कलकत्ता- मेसर्स ताराचन्द परशुराम लिगडसे ष्ट्रीट, " " "
- (८) योकोहामा (जापान) योमास्टाची, मेसर्स ताराचन्द परशुराम' यहाँसे जापानी क्वाथ खरीद-कर मारतके लिये भेजा जाता है।

सब जगह तारका पता: — ( showroom ) है।

# मेसर्स धन्नामबचेबाराम

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान सिंध (हैदराबाद) है। आप सिंधी सज्जन हैं। इस फर्मको सेठ धन्नामल चेलारामने सन् १८६० में स्थापित किया। इस फर्मकी ब्रेंचेज यूरोप चायना, अमेरिका, जापान आदि देशोंमें हैं। यहां इस फर्मपर सिवक, ज्वेलरी और क्यूरियोका विजिनेस होता है। आपका हेड ऑफिस बम्बई है। जिसका परिचय इस प्रकार है।

बम्बई — मेसर्स धन्नामल चैलाराम ६३ मेडौज़ष्ट्रीट-फोर्ट ( T, A, Allgems ) यहां सिन्क ज्वेलरी तथा क्यूरियोका बहुत बड़ा बिजिनेस होता है।

इसके अतिरिक्त आपकी और फर्में भारतमें बम्बई, मद्रास, और विदेशमें १ केरो (इजिप्त) २ अलेक्जेंड्या (इजिप्त) २ पोर्टरोड ४ असाउन ५ लक्सो ६ नेपच्स ७ पालमी ८ जिनावा ६ तनजेर

# भारतीय व्यापारियांका परिचय



स्व० सेठ पोहमल वियामल (पोहमल त्रदर्स) वंबई



स्व॰ सेठ ठेखराज खियामल (पोहमल ब्रहर्स) बंदई



म्बर्भेठ मृत्वचन्द्र खियाप्तठ (पोह्मठ ब्रह्मं) बर्बई



ग्व० सेठ सहजराम खियामल (पोहमल ब्रह्म) बंदई

१० तनरोक ( नार्थ अफिका ) १२ कर्डेनिया १२ माल्टा १३ जिब्राल्टर १४ छैसपालमस १५ बालपरैसो १६ मेलीलिया १७ कोलोन १८ पनामा १६ मनीला २० बताव्या २१ केंटान २२ हांगकांग २३ शंघाई २४ योकोहामा १५ कोबी आदि स्थानों पर मी हैं।

# मसर्रा पोमल बदर्श

इस प्रतिष्ठित फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान—हैद्रावाद (सिंध) है। आप सिंधी सज्जन हैं। यह फर्म यहां सन् १८५८ में स्थापित हुई। इस फर्मको सेठ पोमल खियामल एवं आपके ४ भाई सेठ बलीरामजी, सेठ मूलचन्दजी, सेठ लेखरामजी एवंसेठ सहजरामजीने स्थापित किया था। प्रारंभसे ही यह फर्म भारतीय पुरानी कारीगरी एवं पुगनी विचित्र वस्तुओंको चीन, यूरोप, अफ़िका आदि विदेशोंमें मेजकर उनके विक्रय करनेका व्यवसाय करती है। भारतीय अनुपम वस्तुओंका प्रचार विदेशोंमें करना, एवं भारतीय कारीगरीको उत्ते जन देना ही इस फर्मका काम है। ज्यों ज्यों आपका व्यापार विदेशोंमें ल्याति पाता गया, त्यों-त्यों आप हरेक देशमें अपनी ऑफिसें स्थापित करते रहे, आज दुनि याके कई प्रसिद्ध २ देशोंमें आपकी दुकानें हैं एवं बहुत प्रतिष्ठाके साथ वहां आपका माल खपता है। यह फर्म सिधबकींक नामसे मशहूर है।

इस फर्मकी ओरसे हैदराबाद (सिंघ) में सेठ पोमलजीके नामसे एक अस्पताल स्थापित है, तथा वहांपर आपका एक स्कूल भी है। बालकेश्वरपर सेठ नारायणदासजीके नामपर सिंधी सज्जनोंके लिये एक सेनेटोरियम आपकी ओरसे बना हुआ है।

इस समय इस फर्मके मालिक इस फर्मके स्थापनकर्ता पांचो भाइयोंके पांच पुत्र हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। (१) सेठ नारायणदास पोमल, (२) सेठ लोकूमल सहजराम (३) सेठ पेसूमल मूलचंद (४) सेठ रोम्तामल बलीराम (५) सेठ किशनचन्द लेखराज। इन पांचां सज्जनोंमेंसे इस फर्मके प्रधान कार्यकर्ता एवं सबमें बड़े सेठ नारायणदासजी हैं। सेठ नारायणदासजी हैदराबादमें आंनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। तथा सेठ पेसूमलजी हैदराबादमें न्युनिसिपल किमश्नरीका काम करीब ७ वर्षोंसे कर रहे हैं। सेठ किशनचन्द जी हैदराबाद सनातनवर्म समाके स्थापक है एवं वर्तमानमें आप उसके प्रेसिडेएट भी हैं। आपने उक्त सभाके लिये एक स्थान भी दिया है, तथा बम्बईकी जापानी सिएक मरचेंट्स एसोसिएशनके आप ६ वर्षोंसे सभापित हैं।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) हैदराबाबाद —(सिंध) मेसर्स पोमल ब्रद्ध तारका पता-पोम ज यहां इस फर्मका हेड आफिस है, तथा यहां आपकी बहुत सी स्थायी सम्पत्ति भी है।
- (२) बम्बई—मेसर्स पोमल बदर्स जकरिया मस्जिद पो० नं०३ तारका पता—पोमल—यहां रेशमी कपड़ेका जापान व चानके साथ बहुत बड़ा व्यापार होता है, तथा रेशमी बाल, फ्रांसका

- गलीचा, विलायती गलीचा, और जम्फरके आर्डर वी॰ पी॰ से व खातेसे सण्जाई होते हैं। इसके अतिरिक्त बेड्डिंग विजिनेस भी होता है। इसी नामकी यहां पर आपकी ३ दुकानें हैं।
- (३) बम्बई—मेससे पोमल ब्रद्स अपोलो बंदर-तारका पता—पोमल यहां मोतीके हार, हीरेकी अंगूठी तथा सब प्रकारके जवाहरातका व्यापार होता है, इसके अतिरिक्त अरबकी पुरानी हाथकी कारीगरी, एवरी, एप्टिक, ईरानी गलीचा आदि अंग्रेज गृहस्थोंके ऐश आरामकी बस्तुएं भी यहां बहुत बड़ी तादादमें मिलती हैं।
- (४) बम्बई—मेसर्स हीरानंद वलीराम करनाक विज तारका पता पोमल—यहां जयपुर, सुरादा-वाद, बनारस आदि स्थानोंपर बने हुए पीतलकी कारीगरीके वर्तन, मिर्जापुर, जयपुर अहमदाबाद आदि स्थानोंके ग्लीचे, काश्मीरका टेबल कवर व नमदा तथा काश्मीर सहा-रनपुर और जयपुरका लकड़ीकी कारीगरीका काम और मद्रासके भरतके कामका माल बहुत बड़ी तादादमें स्टांकमें रहता है एवं विकता है, इस फर्मके द्वारा अमेरिका तथा आस्ट्रेलियामें अच्ली तादादमें माल मेजा जाता है, तथा यह फर्म वेमली एकजीवीशन (इंग्लैंड) को २ वर्षोंसे अच्ली तादादमें माल सप्लाई करती है।
- (५) कलकत्ता —मेसर्स पोमल व्रदर्स ३३ केनिङ्गण्ट्रीट —तारका पना —पोमल —यहां जापानी चीनी रेशमी गलीचा व मुसलाका थोक व्यापार होता है।
- (६) देहली-मेसर्रा पोमल ब्रद्रमी चौक तारका पता-पोमल-उपरोक्त व्यापार होता है।
- (७) करांची मेसर्स पोमल ब्रद्सी बंदररोड तारका पता दीपमाला यहाँ लोहेका इम्पोर्ट तथा गेहूं आदि बस्तुओं के एक्सपोट व कमीशनका काम होता है।

#### परिचमीय देशोंका व्यापार

- (८) केरो (इजिप्ट)—मेसर्रा पोमल ब्रद्सं (cairo) तारका पता—पोमल—यहां भारतकी पुरानी कारीगरी तथा हीरा, पन्ना आदि जवाहरातका व्यापार होता है यहांसे अमेरिकन यात्री बहुतसा माल खरीदते हैं।
- (६) छक्सो (इजिष्ठ) - मेसर्स पोमल अदृशी तारका पता पोमल यहाँ भी यही क्यापार होता है अमेरिकन यात्रियों के साथ ६ महीना अच्छा व्यापार रहता है।
- (१०) अलेकजेंड्रिया (इजिष्ट) मेसर्रा पोमल ब्रदरी—तारका पता—पोमल—भारतीय पुरानी कारीगरी तथा हीरापन्ना जवाहरातका व्यापार होता है।
- (११) जिब्राल्टर—मेसर्रा पोमल ब्रदर्श तारका पता—पोमल —यहाँ भी उक्त व्यापार होता है, यहां आसपास ५।६ शालाएं और हैं।
- (१२) मास्टा (टापु) मेसर्स पोमल ब्रदर्श —तारका पता—पोमळ-यहां भी एक व्यापार होता है।

- (१३) तनरीफ (नार्थ आफ्रिका) मेससे पोमज ब्रदर्स, (Teneriffe) तारकापता पोमल —यहां भारतीय कारीगरी तथा हीरा पन्ना और जवाहरातका व्यापार होता है।
- (१४) त्रिपोली (इटली) मेसर्स पोमल ब्रदर्स तारकापता पोमल यहां भी उक्त न्यापार होता है।
- (१५) अलजेर (फ़ांस)—मेसर्स पोमल ब्रद्स, तारकापता पोमल ,, पुर्वीय देशोंकी दुकानें
- (१६) बताच्या (जावा) मेसर्स पोमल ब्रद्स (Batavia) तारकापता पोमल—यहां भारतकी पुरानी कारीगरी तथा जवाहरातका व्यापार होता है। आपकी यहां आसपास वेंगाजी, गुलाव्या आदि स्थानोंपर तीन चार दुकाने हैं।
- (१७) जावा-मेसर्स, पोमल ब्रदर्स, तारका पता पोमल-यहां भी उक्त व्यापार होता है
- (१८) कोलानपुर (मलायास्टेट)—उपरोक्त व्यापार होता है, तथा यहां पर आपकी रबर की खेती है।
- (१६) सेगून (फ़्रंच कालोनी)—यहां रेशमी कपड़ोंका व्यापार होता है।
- (२०) मनेला (फिलिपाइंस अमेरिका ) यहां भी रेशमी कपड़ेका व्यापार होता है। इसके आसपास आपकी तीन चार दुकानें हैं।
- (२१) हांगकांग—मेसर्स पोमल ब्रद्स Hong Kong तारका पता पोमल—इस बंदरके द्वारा चीन और भारतका सब व्यापार विदेशोंके साथ होता है, तथा चीनकी कारीगरीका माल भी इस बंदरसे विदेशोंमें भेजा जाता है।
- (२२) फेंटन (चीन) (Canton) इस बन्दरपर भी हांगकांगकी तरह काम होता है।
- (२३) शंघाई (Shanghai)—(चीन) मेसर्स पोमल ब्रद्स, तारका पता पोमल चीनसे रेशम खरीद कर यहांके द्वारा बड़ी तादादमें सब ब्रेंचोंको एक्सपोर्ट किया जाता है, इसके अति-रिक्त कमीशनका काम होता है।
- (२४) कोबी (जापान) kobe)--एक्सपोर्टका व्यापार होता है।
- (२६) कोलोन (Colon)—( नार्थ एएड साउथ अमेरिकाके सेंटरमें, पनेमा नहरके बाजूमें) मेसर्स पोमल ब्रद्ध, तारकापता पोमल —यहांसे रेशम एक्सपोर्ट होता है।
- (२६) बेरा (ईस्ट झौफ़्रिका) पोर्तुगीज उपरोक्त व्यापार होता है।
- (२७) सं ल्सवड़ी ( ")— "
- (२८) योकोहामा (जापान) मेसर्ख पोमल ब्रद्ध, मेसर्स पेसूमल मूलचंद—इन दोनों फर्मों पर रेशमी व सूती माल, जापान की हाथ की कारीगरी व एवरीके मालका व्यापार दुनियाके साथ होता है।

यह इस फर्मका न्यापारिक परिचय हुआ, इस प्रकारकी फर्में का परिचय हमारे देशकी कारीगरीके लिये गर्वका विषय है, जिस समय दुनियाके और और देशों की निगाहों में हमारा यह भारत नीची नजरोंसे देखा जाता है, उस समय इस प्रकारकी फर्में विदेशों के एक जीवीशन्समें यहाँ का कारीगरीकी वस्तुओं को मेजकर सार्टि फिकेट्स प्राप्त वस्ती हैं व भारतवासियों का सिर ऊँ चा करती हैं।

योकोहामामें जब भयंकर नाशकारी भूकम्पका आगमन हुआ था और उसके कारण सारा योकोहामा नष्ट हो गया था, उस स्थान पर इसी भारतीय फर्मने फिरसे रेशमका व्यापार स्थापित कर जापान गवर्नमेंट द्वारा प्रशंसा प्राप्त की थी।

इसके अतिरिक्त वेमले एकजीवीशनमें पीतलकी कारीगरीके वर्तन व दृखरे जवाहरातके लिये अमेरिकन यात्रियों द्वारा इस फर्मको अच्छे २ सार्टिफिकेट्स मिले हैं।

इस फर्म की स्थाई सम्पत्ति जहां २ इसकी शाखाएं प्रायः सभी स्थानों पर बनी हुई है। इस फर्मके बम्बईके प्रधान काम चलानेवाले सेठ मृरजमल करनमल हैं। आप २८ वर्षोंसे इस फर्म पर प्रधान मैनेजरके रूपमें काम करते हैं।

# मेसर्स वासियामल आसूमन एएड कम्पनी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान सिंव (हैद्रगवाद) है, आप सिंधी सज्जन हैं, जो बम्बईमें आमतौरसे मुलतानीके नामसे प्रासिद्ध हैं। इस फर्मकी स्थापना लगभग ७५ वर्ष पहिले सेठ विस्थामलजीने की।

आरंभसे आजतक इस फर्मका यही उद्देश हैं, कि हिन्दुस्तानका माल एवं हुनरी सामान विदेशों में जाकर बेंचा जाय। इस उद्देशके साथ साथ यह फर्म जापान व चीनके पुराने हुनरी मालका व्यापार भी करने लगी। एवं सिंगापुर जावा, मेनला हाँगकां नमें इसकी दुकानें स्थापित हुई। इन स्थानों पर कारीगरीके मालकी विक्री ज्यादा बढ़नेसे वह माल इस फर्मने खुद अपने कारी गरोंसे बनाना शुरू किया। चीन और जापानका माल यूगेपियन यात्री लोगों विशेष विकता था। इसलिये इस फर्मने जापानके आसपास सब देशों में अपने आफिसें खोलीं।

इस भारतीय फर्मने जापानमें ५० वर्ष पूर्व फर्म स्थापित की, तथा वहाँके कारीगरोंको यूरोप व हिन्दुस्थानके नये नये विचार सिखलाकर जापानी मालके नमूने व क्वालिटीमें बहुत फेरफार किया।

जापानी छोगोंकारेशम व दूसरी कारीगरीका हाधका काम बड़ा साफ होता था इसलिये भारतीय मालके आगे उनकी विक्री बहुत अधिक बढ़ी। भारत व जापानका माल अमेरिकन और यूरोपियम यात्री विशेष खरीदते थे। इसलिये ये यात्री जहां २ जाते थे, वहां २ दुनियाके सब देशोंमें सिंधी ज्यापारियोंने अपनी फर्में स्थापित की।



# भारतीय ब्यापारियोंका परिचय —



स्व॰ संठ वसियामल आसृमल, बम्बई



स्व॰ सेठ गोपालदास आसृदामच (विसयामच आसृमच)



म्बर्<mark>संठ बन्सीधरजी (वन्सीधर गोपालदास)</mark> ( पृ० नं० १२८ )



सेठ माधवदासजो (बन्सीधर गोपालदास) ( पृ० नं० १२८ )

इस फर्मकी हां २ शाखाएं हैं, वहां २ इसकी स्थाई सम्पत्ति भी बहुत है, जापानके भूकम्पके समय योकोहामाकी प्रतिष्ठित वसियामल विलिंडिंग जिसमें जुरे २ पांच बलौक्स थे, गिर गई। वर्तमान में इस फर्मकी नीचे लिखे स्थानोंपर ब्रांचेज हैं।

हेड ऑफिस-बम्बई-मेसर्स विस्यामल आसूमल एण्ड को० जकरिया मिरिजद बम्बई नं•३ चायनीज और जापानीय सिल्क मरचेंट और बेङ्कर्स

ब्रेंचज़ हिन्दुस्थान - (१) करांची (२) अमृतसर (३) सिंध हैदराबाद।

स्टेटसेटिलमेंट — सिंगापुर, पेनांग, ईपो (Singapore, Penang, Ipoh,)

जात्रा-बताब्या, सोरवाया (Balavia, Sourabaya )

चीन--शंघाई, हाँगकाँग, केंटान (Hongkong, Canton Shanghi)

जापान--कोबी, योकोहामा (Kobe, yokohama)

आस्द्रेलिया---मेलबर्न सिडनी, (melbourno, sydney)

फिलिपाइंस---मनेला ( Manilla )

फ्ॅंच इण्डोचायना-संगृत ( saigon )

सेठ विसयामलजीका देहान्त सन् १६१६ में हुन्या। इस समय इस फर्मके प्रधान काम करनेवाले सेठ वाकूमलजी सेठ तोपन दासजी, सेठ ढोलूमलजी ,सेठ इयामदासजी व सेठ गंगा-रामजी तथा और और कई सजज हैं।

सिंध हैदराबाद, श्रावृतसर, हरिद्वार, वम्बई श्रादि जगहोंमें आपकी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। हैदराबादमें श्रापका एक बावनालय तथा फी वैद्यक श्रीषधालय भी है।

इस फर्मकी प्रांटरोड पर बनी हुई विसयामल विल्डिंग बम्बईकी प्रसिद्ध बड़ी बड़ी इमारतोंमेंसे एक है। इसके अतिरिक्त सेठ विस्थामल नीके नामसे गवालियाटैंक, चौपाटी, वावुलनाथ, कोलावा, जकरिया मरिजद आदि स्थानोंमें आपकी अच्छी २ बिल्डिंगुस हैं।

उपरोक्त न्यापारके अलावा यह फर्म बहुत बडा वेंङ्किंग विज्ञिनेत एवं पापर्टीका न्यवसाय भी करती हैं। तारका पता सब जगह ( ७ A wassiamall ) (विस्थामल) है।

#### भिल्क मरचेंट

# मेसर्स गोभाई करंजा जिमिटेड

मेसर्स एम० एन० गोभाई एण्ड कम्पनीका न्यापार सन् १८८१ में चीनमें स्थापित हुआ और उस फर्मका न्यापार चीन, जापान, और यूरोपमें सन् १६१६ तक जारी रहा। इसके बाद यह कम्पनी लिमिटेड कम्पनीके रूपमें परिवर्तित हो गई। वर्तमानमें इस फर्मपर करंजा लिमिटेडके

नामसे व्यापार होता है। यह फर्म सिल्क मरचेंट्समें बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। मस्जिद बंदर रोड बम्बईपर इस फर्मकी ३ शाखाएं हैं। (१) हेड ऑफिस (२) जापानी सिल्क ब्रांच और (३) शंघाई सिल्क ब्रांच।

भारतको अन्यत्र शाखाएं – करांची श्रौर श्रमृतसर हैं।

विदेशो ब्रांच--शंघाई और कोवी।

इन सब फर्मो पर इसी प्रकारके सामानका एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट होता है तथा सिल्क विजिनेस होता है।

# मेसर्स गागनमत रामचन्द्र

इस फर्मके मालिक हैदराबाद (सिंध) के निवासी माईबंद जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको सन् १८८४ में सेठ कुंदनमञ्ज गागनमलने स्थापित किया और आपहीके हाथोंसे इस फर्मको विशेष उत्तेजना मिली। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कुंदनमलजीके पुत्र सेठ जीवतरामजी, सेठ खूब-चंदजी और सेठ मुरलीधरजी हैं। इस फर्मके प्रधान कार्यकर्ती सेठ जीवनरामजी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) हैदराबाद (सिंध)—मेसर्स गागनमल रामचन्द्र ( Popularity ) यहां इस फर्मका हेड आफिस है।
- (२) बम्बई—मेसर्स गागनमल रामचन्द्र जकरिया मस्जिद पो॰ नं॰ ३ (७ A. Bharatawasi) यहां जापानीज व चायनीज़ रेशमी कपड़ेका व्यापार तथा कमीशनका काम होता है।
- (३) बम्बई—मेसर्स जीततराम कु'द्नमल जकरिया मरिजद्—यहां रेशमी हेएडकरचीफ तथा फेंसी गुड्सका व्यापार होता है।
- (४) योकोहामा (जापान) मेसर्स जी॰ रामचन्द्र कम्पनी यामास्टाचौ (T'A Ramchandra) यहांसे रेशमी माल खरीदकर भारतवर्षके लिये भेजा जाता है।

# मेसरी रीभूमल बदस

इस फर्मके मालिकोंका मूल नित्रास स्थान सिंध हैदरावाद है। आप सिंधी सज्जन हैं। इस फर्मको यहां सेठ रीम्मूमलजीने सन् १९१९ में स्थापित किया। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ रीम्तूमल दुहिलानामल और आपके छोटे भाई टीकमदास दुहिलानामल तथा आपके पार्टनर सेठ मूलचंद बतनमल हैं।

### भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—मेसर्स रोम्मूमल ब्रद्सं जकरिया मस्जिद नं ३ ( T.A. whitesilk ) यहां आपका जापानी व वायनी रेशमी मालका पीस गुड्स डिपार्टमेंट है।
- (२) बम्बई—मेसर्स रीम्म् मल ब्रद्स जकरिया मस्जिद नं ०३ (७ A whitesilk) यहां आपका रेशमी हेएडकरचीफ़का डिपार्टमेंट है।
- (३) देहली—मेसर्स रीमूमल बदर्स चांदनी चौक—(T.A. white silk) यहां रेशमी पीसगुइस तथा हेण्डकरचीफ़ दोनोंका विजिनेस होता है।
- (४) हैदराबाद (सिंध) मेससं दुहिलानामल तोलागम शाही बाजार (Г.А., whitesilk) यहां आपका खास निवास स्थान है. तथा सराफी और रेशमका विजिनेस होता है।
- (५) योकोहामा (जापान) मेसर्स रीम्मूमल ब्रदर्स यामास्टाचौ (T. A. white silk) यहाँसे जापानी रेशमी माल खरीदकर भारतवर्षके लिये एक्सपोर्ट किया जाता है।

# मेससे हीरानंद ताराचंद ( मुखी )

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान हैदराबाद (सिंध) है। छाप सिंधी जातिके सज्जन हैं। यह खानदान मुखीके नामसे मशहूर है, तथा सिंधी व्यापारियोंमें बहुत मशहूर माना जाता है। इस फर्मको १०० वर्ष पूर्व मुखी हीरानंदजीने स्थापित किया था। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक मुखी हरिकशनदास गुरनामल तथा मुखी दयागम विशनदास हैं।

### आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) हैदराबाद (सिंध)—हीरानंद ताराचंद ( T. A Mukhi)—यहां आपका देड मौफिस है।
- (२) बम्बई मेसर्स हीरानंद ताराचंद जकरिया मास्जद पो० नं•३ ( T, A, Mukhi, ) यहां जापानीज तथा चायनीज सिल्कका व्यापार होता है ।
- (३) बम्बई—मेसर्स हीगनंद ताराचंद करनाक त्रिज—यहां बैक्किंग व बुलियनका विजिनेस होता है।
- (४) बम्बई मेससे हीरानंद ताराष्ट्रंद स्वारक बाजार—यहां खजूर, षावल, खोपरा, छुहारा आदिका व्यापार व कमीशनका काम होता है।
- (५) करांची— मेसर्स हीरानंद तागचंद बंदर रोड T. A. mukhi बेङ्किग बुलियन और कमीशन एजंसीका काम होता है।

### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

- (६) मुलतान (पंजाब)—हीरानंद ताराचंद (T, A, Mukhi) यहां बैंकिंग स्रोर बुल्यिनका व्यवसाय होता है।
- (७) सरगोधा (पंजाब) हीरानंद ताराचंद (T,A,Mukhi) बैङ्किग और बुल्यिनका काम होता है।
- (८) पुलरबार ( पंजाब )-हीरानंदताराचंद -यहां कमीशनका काम होता है।
- (६) सिलांबाली मंडी (पंजाब)— हीरानंद ताराचंद 🕠 🥠
- (१०) चींचवतनी मंडी (पंजाब) -- हीरानंद ताराचंद ,, ,,
- (११) नवादेरा ( सिंध )—गुरनामल दयाराम-यहां राइस फेक्टरी है। तथा कमीशनका काम होता है।
- (१२) टंडाबागा ( सिंध ) सुखरामदास हीरानंद-कमीशनका काम होता है ।
- (१३) बिंदाशहर (सिंध)—सुखरामदास हीरानंद ", ",
- (१५) वदीना ( सिंध )—सुखरामदास हीरानम्द

### विदेशी माचेज्

- (१५) पोरसेड ( इजिष्ट ) मेसर्स ए० नेचामल-ज्वेलर्स, क्यूरियो, जापानी, चायनीज सिल्क मरचेंट्स तथा पुगनी कारीगरीके सामानके व्यापारी।
- (१६) इस्माइलया ( इजिपृ ) मेसर्स ए० नेचामल—ज्वैलर्स,क्युरियो,जापानी,चायनीज सिल्क मर्चेट्स ।
- (१७) वेरूथ—( सीरिया ) मेसर्स ए० नेचामल-
- (१८) पथेन्स —( मीस्र ) मेसर्स सी॰ डी० मुखी ,,
- (१६] योकोहामा-[जापान] १२६ यामास्टाचौ ( T, A, Mukhi ) मुखी हारानंद ताराचंद, यहांसे जापानीज तथा चायनीज माल भारतके लिये एक्सपोर्ट किया जाता है।

#### बनारसी व काश्मीरी सिल्क मरचेयट

# मेसर्स भहमदई-ईसाअली

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बम्बई है। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ८० वर्षे हुए। इसे सेठ ईसाम्रली जी ने स्थापित किया था।

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ अहमद्ई, ईसाअली हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) मेसर्स अहमदई ईसाअली बोटी बन्दरके पास इम्पायर बिल्डिङ्ग बम्बई — यहां कोर, वार्डर, व जरीके कामका व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त रेशमी कीमती साडियोंकी रङ्गाईका काम होता है। बम्बई के जामली मोहलामें आपकी इसी नामसे २ दुकाने और हैं।

### मेससं सीताराम जयगोपाल

इसफर्मके मालिकोंका मूल निवास अमृतसरमें (पंजाब) है। इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब ३० वर्ष हुए। इसफर्मका हेड आफिस अमृतसर है। इसे यहां बम्बईमें लाला गंगाविशनजीने स्थापित किया था। इसफर्मके वर्तमान मालिक लाला जयगोपालजी हैं। आपके माई लाला सीतागम-जीका देहावसान होगया है।

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

- (१) अमृतसर—(हेड ऑफिस) मेसर्स सीनाराम जयगोपाल गुरु बाजार, यहां शालका व्यापार होता है।
- (२) बम्बई मेससं स्रीतारामजयगापाल मारवाड़ी बाजार, यहां काश्मीरी शाल, बनारसी साड़ी और दुपट्टोंका व्यापार होता है।
- (३) बनारस—मेसर्सं जयगोपाल लक्ष्मीनारायण कुंजगली, यहां बनारसी साड़ी, दुपट्टा तथा सब प्रकारके बनारसी रेशमी मालका व्यापार होता है।

# मुरलीधर मोहनलाल

इस फमका पश्चिय ऊपर कमीशन एजंट्समें दिया गया है। इस फर्मपर काश्मीरी तथा बनारसी रेशमी मालका अच्छा व्यापार होता है।

# चायनोज् स्रोर जापानी सिल्क -मरचेंट्स

ओंप्रसाद दुर्गादास मसजिद बंदर रोड,

आदम अव्दुल करीम श्रदर्स मसिन द बंदररोड,

एदलजी फामजी

ए० सी० पटेल कम्पनी हार्नवी रोड, फोर्ट,
के० हास्राराम कम्पनी मसिन द बन्दर रोड,
केशवलाल श्रमली कम्पनी मसिन बन्दर रोड,
कप्रचन्द मोहनजी कम्पनी मसिन बन्दर रोड,
कप्रचन्द मोहनजी कम्पनी मसिन बन्दर रोड,

क्रिशनचंद चेलाराम मसिन बन्दर रोड,

गुमानमल परशुराम कोलीबाग,
चेलाराम झानचंद दानाबन्दर,

### भारताय व्यापारिये।का परिचय

जेठमल घालामल मसज़िद् बन्द्र रोड जगमोहनदास विद्वलदास ,, ,, जेमतमल कीमतराय जमनादास अमरचन्द्र """ जेगोपाल रामकिशन ब्रह्सं 🕠 तोलाराम देवजीराम टी० खेमचंद तेज्ञमल देसाई एएड को॰ नाकूदा मोहल्लामांडत्री पेसूमल मूलचंद मसज़िद बंदर रोड मंचेरजी हीरजी भाई ,, ,, एल० छबीलदास लोकूराम सहजराम रघुनाथदास कन्हैयालाल ,, " आर्० एम॰ तलाटी कम्पनी ,, ,, सतरामदास किशनचंद सी॰ एम० भेसानिया एग्ड कम्पनी बोरीबंद्र फोर्ट हाजी अहमदह्सेन मसजिद बंदरगेड



# ग्रेन मर्चेग्ट्स GRAIN MERCHANTS

# येन मचेंट्स

#### गल्लेका व्यवसाय

संसारमें प्राणिमात्रके लिये सबसे आवश्यकीय और उपयोगी वस्तु उनका खाद्य होता है। बिना खाद्यके कोई भी प्राणी जीविन नहीं रह सकता। प्राणियोंकी जीवन रक्षाके लिए - खाद्य ही सुख्य वस्तु है। जिस देशमें जितनी खाद्य-सामग्री अधिक परिमाणमें पैदा होती है—प्राप्त हो सकती है—वह देश उतना ही समृद्धिशाली एवम सुखो गिना जाता है। प्रकृतिकी अपूर्व छपासे हमारा भारतवर्ष इस योग्य है कि वह अपनी संतानोंको बखूबी खाद्य-सामग्री प्रदानकर बाहरी देशोंको भी सप्लाई कर सकता है।

संसारके दूखरे देशोंको अपेक्षा भारतवर्ष विशेषकर कृषि प्रधान देश है। यहांकी आबादी ३१ करोड़की है। अतएव इस छोटेसे स्थानमं यह तो नहीं लिखा जा सकता कि कहां कितने २ और कौन २ खाद्य द्रव्य पैदा होते हैं। पर हां, जितना हो सकता है, पाठकोंकी जानकारीके लिये उसका संज्ञिप्त वर्णन किया जाता है।

हमारे भारतवर्षमें खाद्य सामिप्रयोंमें पैदा होनेवाली खास २ वस्तुएं गेहूं, चना, चांवल, जी, बाजरी, ज्वार, मकई, श्वरहर, मूंग, मोठ, मसूर, इत्यादि हैं।

गेहूं — भारतवषेके पश्चिमोत्तर प्रान्तमें गेहूं ही विशेषकर खाद्य द्रव्य सममा जाता है। इस फारण पंजाब, संयुक्त प्रदेश, मध्यप्रदेश, मालबा आदि प्रान्तोंमें इसकी बहुत खेती होती है। सारे भारतवर्षमें मिलाकर करीब ३ करोड़ एकड़ जमीनमें गेहूंकी खेती होती है। सौर यहांसे इंगलैंड, बेलजियम, फांस, मिश्र, और इटली आदि देश गेहूं खरीदते हैं।

यह बात नहीं है कि गेहूं हमारे भारतवर्षमें ही पेदा होते हों, दूसरे बाहरी देशोंमें मी अमेरिका, इंगलैंड, स्काटलैंड, जर्मनी, इटली, कमानियां, बालकन द्वीपसमृह, स्पेन, आस्ट्रेलिया, हंगरी, टकीं, पशिया आदिमें भी ये पैदा होते हैं, पर हमारे भारतवर्षसे कम।

जांच करनेपर विदित हुआ है कि भारतवर्षमें करीब ८२७ जातियोंके गेहूं पैदा होते हैं। इसपर भी विदेशियोंने अपने वहांके गेहूंका बीज यहांके गेहूंसे अच्छा समक्रकर मंगवाया और इसकी बोहनी की। हेकिन वह बीज यहांकी जमीनको माफ्रगत न हुआ। अतएव विदेशी गेहूंका बोना यहां बन्द कर दिया गया। अब यहीं की जातियों में से खास २ जातियों के सुन्दर और फायरे मंद गेंह देखकर उनकी खेती बढ़ाई जा रही है।

श्राजकल उपयोगमें भानेवाले गेहूं की खास २ जातियां इस प्रकार हैं—सफेद, लाल, पीला, पिस्सी, पंजाबी, मालाबी, एकदानियां, लालपिसी, लालिया, लालदेशी,दुधिया, सफेद पिसी, सांभरी भादि ।

भारतवर्ष से बाहर जानेवाले गेहूं की तादाद करीब ४, ६ लाख टन गिनी जाती है। यह माल खासकर करांची, बम्बई और कलकत्तेके बन्दरों से निकास होता है। बाहर भेजे जानेवाले गेहूं की मुख्य जातियां, साफ्ट हाईट, हाडें ह्वाइट, साफ्टरेड, साफ्टयलो, हार्डयलो आदि हैं। इन्हीं जातियों के भारतीय नाम करीब २ उपर दिये है। विशेष नाम इस लिये नहीं दिये गये कि उनमें बहुत कम अन्तर है।

चांवल - चावलका दृसरा नाम धान भी हैं। दुनियांमें जो चांवल पैदा होता है उससे प्रायः आधा तो केवल भारतवर्ष और बर्मामें हो होता हैं। इसमें भी खास स्थान बर्माहीका है। इसके अतिरिक्त बंगाल, मद्रास, बिहार, यू॰ पी॰, मध्यप्रदेश और बम्बईमें भी यह पैदा होता है।

चांवलकी उत्पत्तिका स्थान भी भारतवर्ष ही माना जाता है। विद्वानोंका कथन है कि आजसे करीव ३ हजार वर्ष पहले चांवलकी उत्पत्ति हुई थी। चांवल पहले जंगलोंमें होता था। पीछे धीरे २ वैज्ञानिक रीतिसे इसकी खेती होने लगी और फिर यह भारतवर्ष से दूसरे देशोंमें फैल गया।

इस समय मारतवर्षमें करोव द करोड़ एकड़ जमीनमें चांवल बोया जाता है। इसकी निपज करीब ३ करोड़ टन मानी जाती हैं। भारतवर्षमें खर्चके उपयुक्त चांवल रखकर बाकी चांवल विदेशोंमें भेजा जाता है। इसको लंका, स्टेट सेटिलमेंट जर्मनी और हालैंड विशेष ताद्द्र में खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया, यूनाईटेडिकिंगडम, पूर्वीय अफ्रिका आदि देश भी चांवल खरीदते हैं। इसकी तादाद करीब १३ लाख टन होती है और बम्बई, रंगृन, मद्रास, एवम कलकत्ताक बंदरोंसे इसका निकास होता है। भारतवर्षसे पहले चांवल नहीं जाता था विक धान ही विदेशोंमें जाता था पर अब रंगृन आदि कई स्थानोमें चांवलकी मिलें होनेसे चांबल ही बाहर जाता है।

मारतीय चांबलकी कई हजार जातियां हैं। कलकत्ता प्रदर्शिनीके समय डा॰ बोटंने सिर्फ बंगालसे ४८०० जातियां इकट्टी की थी।

इसके अतिरिक्त चना, जी, वाजरी, मूंग, मोठ वगैरह भी यहां काफी तादादमें पैदा होता है। पर इनकी निकासी विशेष न होनेसे इनका वर्णन नहीं दिया गया। तिल्रह्नका व्यवसाय—भारतवर्षके अन्तर्गत कई प्रकारके तिल्रह्न उत्पन्न होते हैं। हर साल यहांसे करोड़ों रुपयोंका तेल, तिल्रहन और खली विदेश भेजी जाती है। दुनियामें शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां इतने प्रकारके तिल्रहन द्रव्य पाये जाते हों। इन एक्सपोर्ट होनेवाले द्रव्योंमें अल्रसी, तिल, अएडी, सरसो और बिनौला हैं। इन सबके व्यापारका विस्तृत परिचय इस प्रन्थकी भूमिकामें दिया गया है।

बम्बईमें इन सब वस्तुओं का बड़ा मार्केटदाणा बन्दरमें है। यहांपर इन वस्तुओं के बड़े २ गोडऊन्स बने हुए हैं। इस बाजारमें प्रेनके बहुत बड़े २ छोर प्रतिष्ठित व्यापारियों की फमें हैं। बम्बईमें हर एक वस्तुके लिये अलग अलग तील है। बम्बईका मन अंप्रेजी कार्टरके बराबर होता है। जो बंगाली करीब १४ सेरके होता है। अनाजके तीलों में इसी मनसे व्यवहार किया जाता है। परन्तु प्रत्येक वस्तुको खंडीमें मनोंकी संख्याएं मिन्न २ रहती हैं। गेहूं, जो, बाजरा, जुबार, मकी, खणा, दालकी किस्मके छनाजोंकी खंडी प्रायः २७ मनकी होती है। कई अनाजोंका भाव २६ तथा २८ मनकी खंडीपर होता है। बाहरसे व्यापारियोंका जो माल बिकनेके लिये आता है उसपर मुकादमी, गोडाउन भाड़ा, खरच आदिके लिये यहांकी प्रेन मर्चेट एसोसिएशन नामकी संस्थाने नियम बनाकर सब सुविधाएं कर दी है। हाजिर मालके व्यवसायके अतिरिक्त वायदेका सौदा भी यहां मस्जिद बंदर रोडएर तथा मारवाड़ी बाजारमें झलसीके पाटियेपर होता है।

# मेसर्स किनाचंद देवचंद

इस फर्मके मालिक पाटन (गुजरात) के निवासी पोरवार वर्णिक सज्जन हैं। यह फर्म बम्बईके रुई और प्रेन एण्ड शीड्सके व्यवसाइयोंमें बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है।

सेठ कीलाचंद जीके पुत्र सेठ छोटालाल कीलाचंद को भारत सरकारने सन् १६१७ में जि॰ पी॰ की पदवीसे सुशोभित किया है। आप व्यवसायिक जीवनके प्रारंभमें मेसर्स ई॰ डी॰ सासुन और मेसर्स सांडेकी कम्पनीके गुजरात के एजंट निर्वाचित हुए थे। त्रापके कार्योंसे कम्पनीको हमेशा संतोष रहा। सेठ छोटालाल भाईने रई और प्रेनके व्यवसायमें बहुत अधिक सम्पत्ति, मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की है। सन् १६०५ में पाटनकी अति बृष्टिके समय तथा सन् १६०६ में प्लेगके समय आपने जनताकी बहुत अधिक सहायता की थो। आपने पाटनमें आनंद भुवन फीलाय होती स्थापना की है। संवत् १६५६ के मयंकर दुष्काल के समय आपने गरीब जनताको गुप्त सहायता द्वारा बहुत आश्रय पहुँ चाया था। बड़ोदा राज्यमें आपका बहुत सम्मान है। वहांकी दीवानी और फीजदारी कोर्टमें गवाही देनेके लिये आपको कोर्टमें हाजिर न होनेका अधिकार गायकवाड़ सरकारने आपको बख्शा है। आप बड़ोदाकी धारा समाके समासद भी रह चुके हैं। वर्तमानमें आप कई कार्यन स्थान कम्पनियोंके डायरेकर हैं। एवं आप बम्बईके प्रतिष्ठित तथा आगेवान व्यापारियोंमें

माने जाते हैं। इस फर्मका ऑफिस ५५ अपोलो स्ट्रीट फोर्टमें है। T.A. sheed है। इस फर्म शिवरीमें कॉटनडेपो हैं। एवं दानाबंदरपर प्रेनका गोडाउन है। इसके अतिरिक्त बम्बईसे बाहर कई जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। यह फर्म किलाचंद मिल्स कम्पनी लिमिटेडकी मैनेजिंग एजंट है।

# मेसर्स नप्यू नेनसी एएड कम्पनी

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ वेलजी माई हैं श्वाप श्रोसवाल स्थानक वासी संप्रदाय के सज्जन हैं। श्वापका मूल निवास स्थान कच्छ है।

इस फर्मकी स्थापना सेठ नप्यू भाईने करीब ६४ वर्ष पूर्व की थी। आप श्रीमान् नेनसी भाईके पुत्र थे, सेठ नप्यू माईके बाद इस फर्मके कामको सेठ लखमधी भाईने सहाला, आपका जन्म संवत् १६०३ में हुआ, आपके हाथोंसे इस फर्मकी खूब उन्नति हुई, आपको गर्वनं-मेन्टने जे० पी० की पदवीसे सम्मानित किया था। आप श्रेन मर्चेट्स एसोसिएशनके सभापित थे। आपका स्वर्गवास संवत् १६७० में हुआ। इस समय इस फर्मके कामको आपके पुत्र श्री सेठ वेलजी भाई संचालित करते हैं। आप बड़े विद्याप्रेमी देश एवं जाति भक्त सफ्जन हैं आप बम्बई युनिवर्षिटीकी बी० ए० एल० एल० बी० परीक्षा पास हैं। कुछ समय पूर्व आप बम्बई म्युनिसिपलेटी व बाम्बे पोर्टट्रस्टके सदस्य रह चुके हैं। लेकिन जिस समय सारे देशमें असहयोगकी सात्विक क्रांतिका प्रवाह उठा था उस समय आपने देश भक्ति प्रेरित हो इन पदों को छोड़ दिया तथा आप आँल इपिडया कांग्रेसकी वर्किंग कमेटीके मेम्बर हो गये। उक्त कमेटीके ट्रेमररका सम्माननीय कार्य भी आप ही करते थे। उसी समय अपने ५० हजार रुपया एक मुश्त तिलक स्वराज फंडमें दान दिया था।

आप बम्बई प्रेन मचंट्स एसोसिएशनके कई वर्षोसे समापितके पद्पर प्रतिष्ठित हैं। इसके अतिरिक्त कच्छी वीसा आसवाल स्थानकवासी जैन समाज बम्बईके आप प्रेसिडेन्ट हैं व बम्बई स्थानकवासी कान्फ्रेन्सके आप वाइस प्रेसिडेन्ट हैं। इसके श्रांतिरिक्त ऑल इण्डिया स्थानकवासी कान्फ्रेन्सके, मलकापुर अधिवेशनके समय आप आंतरेरी सेक्रेटरी नियत हुए थे, तथा अब भी उसी पद्पर कार्य कर रहे हैं। आपने १५ हजार रुपया कांदाबाड़ी संस्थामें दान दिया है। आप अत्यन्त सरल एवं शांत प्रश्नृतिके सज्जन हैं। आप श्रुद्ध खादीका व्यवहार करते हैं।

बर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई—(हेड आंफिस) मेसर्स निष्यू नेतसी दाणावन्दर-अरगाय उरोड (T. A. popat) यहां मेन मचेंट तथा कमीशन एजंसीका वर्क होता है।

# भाग्तीय व्यापारियोंका परिचय

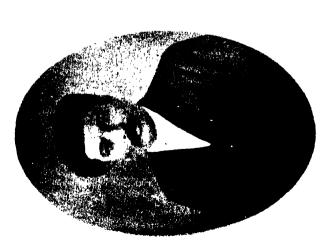

थीं सेठ छोटालाल क्लिचन्द्र, यम्बह



स्बं मेठ लखमसीभाई ( निज्नेनसी ) बस्बई



आं सेठ वेलजी ट्यामिश (नष्नेनमी) बम्बई

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



स्ब⊹ राजा¶गाकुळदासजी (सेवाराम गोकुळदाम) बस्बई



हो० व० मेठ जीवनदासजी (सेबागम गोकुलदास) बस्बई

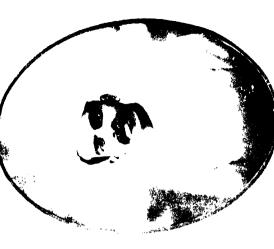

आ० सेठ गोविन्द्रामजी M. L. A. ( स॰ गो॰ ) बम्बद्दे

(२) रंगून —मेसर्स बेलेजी लखमसी एण्ड कम्पनी मुगलब्ट्रीट, T.A.Prominent यहां चांबलका बहुत बड़ा व्यापार होता है।

सेठ वेलजी भाईके छोटे भाई श्रीजादवजी हैं। श्राप दुकानका कार्य सहालते हैं। सेठ बेलज भाईके २ पुत्र हैं जिनका नाम श्रीप्रेमजी तथा कल्यानजी हैं। प्रेमजी स्वभी पढ़ते हैं।

# मेसर्स सेवाराम गोक्रुजदास

इस प्रतिष्ठित फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जैसलमेर है, पर आप लगभग सवा सौ वर्ष से जबलपुरमें निवास करते हैं, इसीसे जबलपुर वालोंके नामसे विशेष विख्यात हैं। जबलपुरमें आपके महल, गोविन्द भवन नामक कोठी श्रौर वगीचा, केवल वहां ही नहीं किन्तु सी० पी० भरमें दर्शनीय समभे जाते हैं। आपका यहां वल्लभ कुल सम्प्रदायका एक बहुत बड़ा मन्दिर है जिसका लाखों क्पयोंकी सम्पत्ति का पृथक् ट्रस्ट है। इस फर्मके वर्तमान मालिक दीवान बहादुर सेठ जीवन दास जी एवं श्राँनरेविल सेठ गोविन्ददास जी ''मेंबर कोंसिल ऑफ़ स्टेट",हैं।

सेठ सेवागमजी जैसलमेरसे जबलपुर आये तथा उनके पौत्र राजा गोकुलदासजीके हाथोंसे इस फर्मकी विशय तरकी हुई। राजा गोकुलदासजी एवं सेठ गोपालदासजी दोनों भाई भाई थे। पहिले यह फर्म सेठ सेवागम खुशालचन्दके नामसे न्यवसाय करती थी। यह फर्म यहां करीब ७१ वर्षोंसे स्थापित थी। संवत् १६ ६४ से भाप दोनों माइयों की फर्म अलग अलग हुई जौर तबसे इस फर्मपर 'सेवागम गोकुलदास' एवं दीवान बहादुर वल्लमदासजीकी फर्मपर 'खुशालचन्द गोपालदास" के नामसे न्यवसाय होता है। इस फर्मका हेड आंफिस जबलपुर है।

यह खान्दान:माहेश्वरी समाजमें बहुत प्रतिष्ठित एवं माननीय सनमा कि ता है। गवर्नमें ने सेठ गोकुलदासजीको राजाकी उपाधि दी थी झौर सेठ जीवनदासजी साहबको प्रथम राय बहादुर एवं फिर दीवान वहादुरकी पदवीसे सम्मानित किया है। आंनरेबिल सेठ गोविन्ददासजी साहब कौंसिल आफ स्टेटके मेम्बर हैं। आप बड़े शिश्चित एवं प्रतिष्ठासम्पन्न महानुभाव है। असहयोग आन्दोलनके आरंभसे देशके राजनैतिक आन्दोलनों आपका सदैव हाथ रहा है।

जबलपुरमें प्रायः सभी सार्वजनिक संस्थाओंका निर्माण राजा गोकुलदासजी और उनके खानदानवालोंके हाथों हुआ है। जबलपुरका टाउनहाल, वहांकी क्षियोंके लिए "लेडी एल्गिन फ्रीमेल हॉस्पिटल" और "क्रम्प चिल्डरन हॉस्पिटल" नामक बच्चोंका अस्पताल आपहीके खानदान द्वारा बनवाया गया है। आपहीने जबलपुर वाटर वक्सके निर्माणके लिये जबलपुर म्युनिसिपेलिटीको सात लाख रुपया कुछ कम व्याजपर और कुछ विनाव्याज दिये थे। जिसके द्वारा जबलपुरमें वाटर वक्सका सुप्रबंध आजतक चला आता है। इस रकमकी अदाई लगभग २० वर्षों में हुई, आतएव

यदि व्याजका हिसाब लगाया जावे तों एक प्रकारसे आपकी यह कुछ रकम बाटर वर्कसके छिये दान समसी जा सकती है। मध्य प्रान्तके अनेक पुराने खान्दानोंको बचानेके लिये भी आपने इसी प्रकारकी अनेक रकमें कम व्याजपर कर्ज दी थीं। इस कार्यमें आपका लगभग २५ लाख रुपया सदैव लगा रहताथा। इस खान्दानकी ओरसे खंडवा स्टेशनके पास "सौभाग्यवती सेठानी पार्वती बाई धर्मशाल।" के नामसे एक बहुत उत्तम धर्मशाला बनी हुई है। इस धर्मशालाके निम्मीणमें ल्याभग दो लाख रूपया व्यय हुआ है। जवलपुरमें नर्मदा किनारे भृगुक्षेत्र (भेड़ाघाट) नामक तीर्थ स्थानपर आपके द्वारा बनाई हुई एक बड़ी धर्मशाला है जिससे यहां आने जानेवाले यात्रियोंको बडा आराम मिलता है। इसके श्रतिरिक्त गाडरवाड़ा, अजमेर, इटारसी, मथुरा श्रादि स्थानोंमें भी आपकी धर्मशालाएं है जिनमें लाखों रुपयोंकी लागत लगी है। हालहीमें कुछ वर्ज हुए, जबलपुरमें राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर नामक संस्थाका आपकी खान्दानने ५० हजार रुपया देकर निर्माण कराया है और गत अप्रैल महीनेमें 'राजकुमारीबाई अनाथालय' भवन निर्माणके लिये आपने दस हज़ार रुपया दिये हैं। इस अनाथालयकी नीव महामना मालवीयजीके द्वारा हाली गई है। इसी प्रकार हर एक सार्वजानिक कार्योंमें आपके खानदानवालोंने उदारता पूर्वक अनेक दान दिये हैं। जावलपर म्युनिसिपेलिटीने राजा गोकुलदासजीके स्मारकके लिये जवलपुर स्टेशन के पास ही एक बहुत अच्छी धर्मशालाका निम्मीण कगया है। इस धर्मशालाके सामने दीवान बहादुर जीवनदासजीने अपने पिता और माताकी पाषाण मृत्तियां स्थापित की हैं।

आपके यहां प्रधानतया जिमीदारीका काम है। मध्य प्रान्तमें आपके सैकड़ों गांव हैं और हजारों एकड जमीनमें आपकी घरू खेती होती है। आपके किसानोंकी संख्या मी हजारों है और इन किसानोंके साथ आपके खानदानका अन्य जिमीदारोंके सहश व्यवहार न होकर यथार्थमें जैसा व्यवहार जिमीदार और किसानमें होना चाहिये वैसा ही होता है जिसका प्रमाण यह है कि समय समय पर आपने लगभग १५ लाख रुपया अपने ऋणका इन किसानोंपर छोड़ा है।

#### इसफर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

- (१) राजा गोकुलदास जीवनदास गोविन्ददास जबलपुर-यहां आपका हेड आफिस है-
- (२) राजा गोकुछदास जीवनदास जबलपुर—इस फ़र्मके तालुक ज़र्मीदारीका कुछ काम है
- (३) सेठ सेवाराम जीवनदास जबलपुर—इस फर्मके तालुक आपके जबलपुरके बंगले व मकानातों के किरायेका काम होता है।
- (४) सेठ सेवाराम गोविन्दास मिलौनीगंज, जबलपुर—यहां गल्ला ब आढ़तका ध्यापार होता है।

N.

# भारतीय व्यपारियोंका परिचय



राजा गोक्छदाम धर्मशाला जब ४५७



सो० पार्वनीवाई धर्मशाला खण्डावा

#### बम्बई बिभाग

- ( ১ ) मेसर्स सेवाराम गोकुलदांस २०१ हरिसनरोड कलकत्ता—यहां बेंकिंग, हुण्डी चिट्ठी तथा आढ़त-का काम होता है।
- (नोट) —पिहले आपका यहां विलायती कपडेका बहुत बड़ा व्यापार था। आप गिलेंडर्स आग्वथ नॉट एन्ड कम्पनीके बेनियन थे। यह कार्य लगभग ३० वर्षतक चलता रहा। असहयोगके जमानेमें विलायती कपड़ेका व्यापार होनेके कारण सेठ गोविन्ददासर्जाने यह कार्य छोड़ दिया। कलकत्तेमें केवल आपहीकी फ्रमेंने सदाके लिये बिलायती कपड़ेके व्यापारको छोड़ा।
- (६) मेसर्स सेवाराम गोकुलदास कालवादेवी, बम्बई—यहां बेंकिंग, हुण्डी चिट्ठी और रूईका काम होता है।
- (७) मेसर्स सेवाराम गोकुलदास दानाबन्दर, बंबई—यहां गह्ने का न्यापार होता है। आपका यहां अनाजका गोडाउन है।
- (८) राजा सेठ गोकुलदास जीवनदास जौहरी बाजार जैपुर—यहां बैंकिंग व हुएडी चिट्ठीका काम होता है। इसके सिवा यहांके जागीरदारोंके साथ लेनदेनका काम भी होता है।
- (१) राजा सेठ गोकुछदास जीवनदास मलकापुर—यहां आपकी काँटन जीन व प्रेस फेक्टरी तथा आइल फेक्टरी हैं।
- (१०) सेठ रामाकिशनदास गोकुलहास बरेली (भोपाल स्टेट )—यहां आपकी जमींदारी है तथा बेंकिक्कका काम भी होता है।
- (११) राजा सेठ गोकुलदास जीवनदास जैसलमेर—यह आपका आदि निवास स्थान है। यहां आपका प्राचीन मकान है और यहांकी दुकानमें बेंकिक्क और आदृतका काम होता है।

#### प्रेनम**र्चे**ण्ट्स,

# ( प्रेनमर्चेग्ट्स एसोसिएशनकी जिस्टसे )

#### मेसर्स अन्दुल अजीज हाजी तैय्यव

- " अमरसी हरीदास
- ,, आनन्दजी प्रागजी;
- " इबराहिम आमद
- ,, उमेदचंद काशीराम
- ,, ओंकारलाल मिश्रीलाल
- ,, कालीदास नारायणजी
- ,, काराभाई रामजी
- ,, किलाचन्द देवचन्द
- "केसरीमल रतनचन्द
- ,, केशवजी देवजी
- ,, खरसेदजी अरदेसरजीदीवेचा

#### एण्ड ब्राद्से

- ,, खटाऊ शिवजी
- " खीमजी धनजी,
- ,, खीमजी छखमीदास
- ,, खेराज मणसी
- " गंगुभाई डूंगरसी
- ,, गुरुमुखराय सुखनन्द
- ,, गोकुलदास मुरारजी
- ,, गोपालदास परमेश्वरीदास
- ,, गोविन्दजी मारमल
- ,, गोपीराम रामचन्द्र
- ,, गोरधनदास भीमजी
- "गोरधनदास वहभदास
- ,, गंगाराम धारसी
- ,, घनश्यामलाल एण्ड को०
- ,, घेलाभाई हंसराज
- ,, चनाभाई वीरजी
- " चांपसी मारा
- " चुन्नीखाळ रामरतन,

# मेससं चुन्नीलाल अमथालाल

- " चुन्नीलाल अमरजी
- " चन्दृलाल हीराचन्द
- ,, चन्द्रलाल रामेश्वरदास
- ,, छोटालाल किलाचन्द
- ,, जमनादास प्रभुदास
- ,; जमनादास अरजण
- ,, जयन्तोलाल मूल<del>च</del>न्द
- ,, जैराम परमानन्द
- ,, जैराम लालजी
- ,, जेठाभाई देवजी
- ,; जैराम हरिदास
- ,, जवेरचंद देवसी
- ,, टोकरशीभवानजी
- " डूंगरसी प्रागजी
- ,, डूंगरसीबीरजी
- ,, डूंगरसी वेलजी
- ,, डूँगरसी एण्ड सन्स
- ,, ताँत्यां रावजी
- " त्रीकमदास रतनसी
- ,, त्रिभुवनदास बापूमाई
- ,, द्यालदा<mark>स छबीलदा</mark>स
- ,, देवसीकुरपाल
- " धनजी देवसी
- " धारसीनानजी
- " नवीनचंद सरूपचन्द
- ,, नवीनचन्द्र.दामजी
- " नंदराम नारायणदास
- ,, नथूमाई कुँवरजी
- " नथूभाई नानजी
- " नारायणजी नरसी

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



विस्टोरिया टाउन हाल जवलपुर



राजा गोकुलदास ड्राइंग रूम जवलपुर

#### मेसर्स नारायणजी कल्याणजी

- " नानजी लखमसी ( आत बाजार )
- ,, नोपचन्द्रमगनीराम
- ,, परमानन्द जादवजी
- , प्रधान खंकड़ा
- ु प्रेमजी हरिदास
- " पोहुमल ब्रदर्स
- ,, प्रेमजी डोसा
- ,, फूलचन्द केदारमल
- ,, भगवानदास मूलजी
- ,, भगवानदास मुगरजी,
- , भारमल श्रीपाल
- " मगनलाल प्रेमजी
- ,, मणसी लखमसी
- " मद्नजी रतनजी
- "**मेघजीचतु**भ्ज
- , मोतीभाई पचाण
- "मोमराज बसन्तीलाल
- " मामराज रामभगत
- .. मेघजी हरिराम
- ,, रणछोड्दास प्रागजी
- ,, रवजी नेणसी
- "रतनसी पूंजा
- ,, रामजी रवजी
- ,, रामचन्द्र रामविलास
- ,, रामजी भोजराज
- ,, लखमीदास हेमराज
- " लहरचन्द जोइतादास
- ,, ळाळजी गणपत
- ,, लालजी पुनशी
- ,, लालजी तेजू

#### मेसर्स वल्लभदास मगनलाल

- ,, वल्लभजी गोविन्दजी
- ,, वरुनजी पदमसी
- ,, बसनजी मेघजी
- ,, बालजी हीरजी
- ,, बालजी लीलाधर
- ,, वीरजी जेठा
- " विट्ठलदास उधवजी
- , बेलजी कानजी
- ,, वेलजी दाम जी
- ,, बेलजी शामजी
- ,, वेळजी ळखमसी
- " साकरचन्द् त्रिकमजी
- ,, शिवजी भारा
- ,, शिवजी हीरजी
- "शिवजी राघवजी
- "शिवनारायण बलदेव
- ,, शिवदयाल गुलाबराय
- ,, सुन्दरजी लधा
- " सुन्दरलाल गोरधनदास
- " सेवंतीलाल नगीनदास
- " सेवाराम गोकुलदास
- " सेंसमल सुगनचन्द
- ,, सोमचन्द धारसी
- ,, हरिदास शिव नी
- ,, हरिदास प्रेमजी
- " हरसुखदास जोधराज
- ,, हरजीवन जगजीवन
- " हाथी भाई बुलाखीदास
- " हीरजी गोविन्दजी
- ,, हीरजी गंगाधर

# जवाहिरातका व्यापार

भारतवर्षमें जवाहिरातका व्यापार और उपयोग बहुत प्राचीन कालसे चला आता है। कालि-दास इत्यादि किवयों के काव्यों में भी इन जवाहिरातों का वर्णन पाया जाता है। जिस समय यह देश सौभाग्यके शिखरपर मण्डित था उस समय यहां के स्मृद्धिशाली लोग अपने महलों के चौक जवाहि— रातों से जड़ाते थे। यहां के पुराण-साहित्यमें कौरतुभमणि (हीरा) सूर्य्यमणि (माणिक) चन्द्रमणि (पुखराज) मरकतमणि (पन्ना) इत्यादि नव प्रकारके रत्नों का वर्णन प्रचुरतासे पाया जाता है। पहले यहां के व्यापारी विदेशों से भी जवाहिरातका लेनदेन करते थे, ऐसा कई प्रमाणों से ज्ञात होता है।

मुगल कालीन भारतवर्षमें जवाहिरातोंका बहुत प्रचुरतासे उपयोग होता था। मुगल सम्नाटों के महलोंकी सौभाग्यशालिनी रमणियां इन जवाहिरातोंसे बनेहुए जेवरोंको बड़े चावसे धारण करती थीं। शाहजहां बादशाहके मुकुटका कोहिनूर हीरा जगत् प्रसिद्ध है, जो कई स्थानोंपर घूमता हुआ अब भारतसम्राटके मुकुटकी शोभा बढ़ारहा है।

इस समय भी भारतवर्षमें जवाहिरातका व्यापार प्रचुरतासे होता है। पर रूई और जूटके व्यापार हो की तरह यह व्यापार भी विदेशाश्रित हो गया है।

इस समय मारतवर्ष में जितने जवाहिर।तके बाजार हैं बम्बईका उनमें सबसे पहला नम्बर है। इस शहरमें इस कार्यके करनेवाले सेंकड़ों बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी निवास करते हैं, जो लाखों रूपयोंका व्यवसाय करते रहते हैं। बाजारके टाइमपर सैंकड़ों व्यापारी अपनी सुक्ष्म दृष्टि से जवाहिरातकी परीक्षा करते हुए दिखलाई देते हैं। इनकी इसी सूक्ष्म दृष्टिपर हजारों रूपयेके वारे न्यारे होजाते हैं।

वास्तवमें देखा जाय तो जवाहिरातका व्यापार दृष्टि व नजरका व्यापार है। इस व्यव-सायके अन्दर वही व्यापारी विजयी और सफल हो सकता है जिसकी दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म और मालको परखनेवाली हो। क्योंकि यह व्यापार इतना चपल और चकरदार है कि कभी २ बड़े २ सूक्ष्मदृष्टि अनुभवी और तीक्ष्ण वृद्धिवाले भी इसमें गोता खा जाते हैं। बात यह है कि सोना चादी या दूसरी वस्तुओंकी परीक्षाके जैसे निश्चित तरीके हैं वैसा कोई निश्चित तरीका जवाहि-

# जौहरी JEWELLERS

# जवाहिरातका व्यापार

भारतवर्षमें जवाहिरातका व्यापार और उपयोग बहुत प्राचीन कालसे वला आता है। कालि-दास इत्यादि कवियों के कार्क्यों में भी इन जवाहिरा तों का वर्णन पाया जाता है। जिस समय यह देश सौभाग्यके शिखरपर मिराइत था उस समय यहां के स्मृद्धिशाली लोग अपने महलों के चौक जवाहि-रातों से जड़ाते थे। यहां के पुराण -साहित्यमें कौस्तुभमणि (हीरा) सूर्य्यमणि (माणिक) चन्द्रमणि (पुलराज) मरकतमणि (पन्ना) इत्यादि नव प्रकारके रह्मोंका वर्णन प्रचुरतासे पाया जाता है। पहले यहां के व्यापारी विदेशों से भी जवाहरातका लेनदेन करते थे, ऐसा कई प्रमाणों से झात होता है।

मुगल कालीन भारतवर्षमें जवाहिरातोंका बहुत प्रचुरतासे उपयोग होता था। मुगछ सम्राटों-के महलोंकी सौभाग्यशालिनी रमणियां इन जवाहिरातोंसे बनेहुए जेवरोंको बड़े बावसे धारण करती थीं। शाहजहां बादशाहके मुकुटका कोहिनूर हीरा जगत प्रसिद्ध है जो कई स्थानोंपर घूमता हुआ अब भारतसम्राटके मुकुटकी शोभा बढ़ा रहा है।

इस समय भी भारतवर्षमें जवाहिरातका व्यापार प्रचुरतासे होता है। पर रूई और जूटके क्यापार हो की तरह यह व्यापार भी विदेशाश्रित हो गया है।

इस समय मारतवर्षमें जितने जन।हिरातके बाजार हैं बम्बईका उनमें सबसे पहला नम्बर है। इस शहरमें इस कार्य्यके करनेवाले सैसड़ों बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी निवास करते हैं, जो लाखों रुपयोंका व्यवसाय करते रहते हैं। बाजारके टाइमपर सैकड़ों व्यापारी व्यपनी सूक्ष्म दृष्टि से जवाहिरातकी परीक्षा करते हुए दिखलाई देते हैं। इनकी इसी सूक्ष्म दृष्टिपर हजारों रुपयेके बारे न्यारे हो जाते हैं।

वास्तवमें देखा जाय तो जवाहिरातका व्यापार दृष्टि व नजरका व्यापार है। इस व्यव-सायके अन्दर वही व्यापारी विजयी और सफल हो सकता है जिसकी दृष्टि अत्यन्त सृक्ष्म और मालको परखनेवाली हो! क्योंकि यह व्यापार इतना चपल और चक्करदार है कि कभी २ बड़े २ सृक्ष्मदृष्टि अनुभवी और तीक्षण बुद्धिवाले भी इसमें गोता खा जाते हैं। बात यह है कि सोना चांदी या दूसरी वस्तुओंकी परीक्षांक जैसे निश्चित तरीके हैं वैसा कोई निश्चित तरीका जवाहि- रातके सम्बन्धमें नहीं है। आप एक हीरेको लेकर बाजारमें चले जाइये। एक व्यापारीसे उसकी कीमत करवाइये, फिर दूसरेके पास जाइए, इस प्रकार आप दस जगह जाकर उसकी कीमत करवाइये आपको पता चलेगा कि सबकी की हुई कीमतोंमें थोड़ा बहुत अन्तर जरूर रहेगा। कभी २ तो यह अन्तर सैकड़ोंकी तादादमें होजाता है। बात यह है कि किसी भी जवाहिरातकी परीक्षा करते समय उसके रङ्ग, वजन, आब, आकार आदि कई बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। इतनी परीक्षा होजाने पर भी उसमें दूब, फुजार या लीटें हैं या नहीं इस बातपर निगाइ दौड़ाना पड़ती है। यदि माल असल भी हो और उसमें कहीं फुलार या लीटें आजाय तो असल दामसे उसकी कीमत कम होजाती है। मतलब यह कि यह ब्यापार बहुन उच्च कोटिका है और इसमें सफलता प्राप्त करनेके लिये सूक्ष्म बुद्धि, तीक्षण दृष्टि, गहरे अनुभव और प्रचुर गम्भीरताकी आवइयकता है। अब हम यहां प्रधान २ जबाहिरातोंके ब्यवसायपर संक्षितमें कुछ प्रकाश डालते हैं।

#### ही रा---

वैसे तो सभी जवाहिरात बहुमूल्य, सुन्दर और प्रतिभावान होते हैं। पर उन सबमें भी हीरेका स्थान बहुत ऊंचा है। नो ही प्रकारके रह्नोंमें सबसे प्रथम नम्बर इसका है। इसका मुल्य और इसकी दीप्ति भी ब्योसत दृष्टिसे दूसरे जवाहिरातोंसे अधिक होती है। यह रह्न भारतवर्षके ब्यन्तर्गत मद्रास, निजाम हैदराबाद, मैलुर, इत्यादि स्थानोंमें पाया जाता है तथा भारतके बाहर आस्ट्रे लिया, अमेरिका, फांस, इक्लेंड और शीजल प्रान्तमें इसकी खानें पाई जाती हैं। भिन्न २ खानोंके अनुसार हीरेको जातियां भी कई होती हैं। जिस हीरेमें लाल रंगकी माई होती है तथा लाल रंगक छीटा लगा हुझा होता है उसे रक्तिया, जिसमें नीली माई होती है उसे बनस्पित, जिसकी आसपासकी कोर, बढ़िया हीरेको कोरसे कम ओजपूर्ण होता है उसे तरमरी, और जिसमें कुछ स्याह माई दिखलाती है उसे काकपदी कहते हैं। जिस हीरेमें किसी प्रकारका छीटा न हो, जिसका रक्क बिल-कुल सफेद और कान्तपूर्ण हो, तथा जिसका आकार और वजन भी बड़ा हो वह हीरा इनसे विकट या कम गुणवाले सब हीरोंसे अधिक बहुमूल्य और बढ़ियाँ होता है।

#### पन्ना :

हीरेहीकी तरह पन्ना भी बड़ा बेशकीमती और सुन्दर रह्न हैं इसका रङ्ग नीला होता है। पन्ना अमेरिकाके ह्राम्तिल प्रान्तमें, ह्रह्मदेशमें और नीले टापूमें पैदा होता है। हीरे हीकी तरह पन्नेकी परीक्षामें भी बड़ी सूक्ष्म दिष्टकी आवश्यकता होती है। जो पन्ना साफ और समान नीले रङ्गका, भरपूर आबदार और ज्योतिपूर्ण हो, तथा हथेलीपर लेकर देखनेसे जिसमेंसे सुर्य्य या चन्द्रमाके समान किरण या पानाके महरनेकी सी धारा फढती हुई दिखलाई दे तथा जिसकी माईसे खारी हथेली माइल नीले रङ्गकी माल्यम हो, पानीके गिञासमें रखनेसे जिसके आबसे सारा जल नीला और प्रकाशयुक्त दिखलाई देने लगे वही पन्ना सर्वोत्तम समम्ता जाता है। नीले टापूमें से निकलनेवाले पन्नोंमें प्रायः ये सब गुण पाये जाते हैं।

#### माणिक-

जिसप्रकार हीरा अपनी कान्तियुक्त सफेदीसे ओर पन्ना अपनी आकर्षक नील मांईसे जगत्यसिद्ध हुआ है उसीप्रकार माणिक अपनी कमाल दर्जेकी लालीसे मनुष्य समाजका प्रियपात्र हुआ है। जिस प्रकार हीरे और पन्ने पश्चिमकी भूमिमें अधिक पाये जाते हैं उसी प्रकार यह लाल रह्न एशियाखण्डमें अधिक तादादमें मिलता है। ब्रह्मदेश, मेवाड़, उदयपुर, काबुल, मद्रास, सिलोन वगैरह स्थानोंमें भिन्न २ जातिके माणिकके पत्थर पाये जाते हैं। जो अपने शुद्ध रूपमें आनेके पश्चान् बड़े २ करोड़पति और भाग्यशाली नर नारियोंकी उंगलियोंकी शोभा बढ़ाते हैं।

#### मोती---

मोतीका इतिहास इन सबसे विचित्र है। इसकी पैदाइश, इसकी शोभा, इसकी आब इन सब बस्तओंसे निराली है यह रत्न समद्रके अन्दर सीप नामके जो जन्त रहते हैं उनके अन्दरसे निकलता है। कहा जाता है कि स्त्राति नक्षत्रके अन्दर सीप जातिके कीडे समुद्रके बाहर अपने २ मुहको खोले रहते हैं उस नक्षत्रमें जो पानीकी बड़ो २ बून्दे पड़ती हैं वे इनके मुंहमें पड़ती हैं, और इनके पेटमें जाकर किसी विचित्र रासायनिक क्रियाके प्रतापसे ज्योंकी त्यों मोतीका रूप धारण कर छेती हैं। जो बून्द जितनी ही मोटी होती है वह मोती भी उतनाही बड़ा और आबदार होता है। पता नहीं इस बातमें कहांतक सत्य है। पर इसमें तो सन्देह नहीं कि असली और सचे मोती सीपसे पैदा होते हैं। उचित मौसिमपर मोती निकालनेका व्यापार करनेवाले लोग समद्रके उन तटोंपर पहुंच जाते हैं जहां सीपें विशेष रूपमें रहती हैं। यहां आकर वे लोग समुद्रके तटपर रहनेवाली उचित मजदूरी देकर सीपें निकलवाते हैं। और इन सीपोंसे मोती निकालकर उन्हें शुद्ध और धाबदार बनाकर बाजारमें भेजते हैं। कुछ दिनोंसे इसी विधिको काममें लाकर जापानने इस प्रकारके नकली मोती बनाना भी प्रारम्भ किया है। वहाँके लोग सीपोंको पालते हैं और उनके मुखमें उसी कियासे कुत्रिमता पूर्वक पानीकी बून्दें डालते हैं। इस प्रकारके मोती जब शुरू २ में निकले थे, तब युरोपके जवाहिरातके बाजारमें खलबली मच गई थी, और लोगोंको श्रमली नकलीकी परीक्षा करना भी कठिन हो गया था। कुछ दिनों पश्चात् इनकी परीक्षा निकल गई, फिर भी अनजान छोगोंको अमीतक इस धोखेमें पड़ जाना श्रसम्भव नहीं है। श्रस्तु।

वैसे तो मोतीकी उत्पत्ति कई स्थानोंपर होती हैं पर उनमें खासकर ईरानी आखातका बसरेके पाससे निकलनेवाला मोती आवदार, माईल गुलावी मांई वाला, गोल, पांच छः तहवाला और सफेद होता है। यह मोती चरक्वा श्रेणीका सममा जाता है। इसके सिताय परसियन गरकों से आने-वाला श्ररिवयन मोती भी बहुत श्रन्छा समभा जाता है। मस्कतसे निकलनेवाला मोती भी गोल होता है इन मोतियोंको सीलीदाणा कहते हैं। इन मोतियोंके अतिरिक्त श्रिकाके "नीमीसारी"जातिके, चीन समुद्रके "मगज" जातिके, सीलोनके "उडन" जातिके, आस्ट्रे लियाके "टाल" जातिके,और जाम-नगरके किनारेके गामशाई जातिके मोती भी बाजारमें विकते हैं, मगर ये सब उपरोक्त जातियोंसे हल्के होते हैं।

जो मोती जितना ही सफेर, गुलाबी मांईवाला, गोल, बड़ा श्रीर अधिक तहवाला होता है, वह उतना ही कीमती सममा जाता है। इसके श्रांतिरिक्त मोतीके छिद्रसे भी उसकी बहुमूल्यताका बहुत सम्बन्ध है। जिस मोतीका छिद्र छोटा होगा वह मोती वेश कीमती होगा। बड़े छिद्रवाला मोती यि आबदार श्रीर गोल भी हुआ, तौ भी उसकी कीमत वारीक छिद्रवाले मोतीसे कम हो जायगी। मोतीका आब बढ़ानेके लिये तथा उसका छिद्र छोटा करने हे लिए अनुभवी लोग कई तरहके प्रयोग करते हैं। श्राव बढ़ानेके लिए उन्हें एसिडकी बोतलों में रक्खा जाता है, और छिद्र छोटा करनेके लिए उनमें एक ऐसा पदार्थ मर दिया जाता है जिससे उनका छिद्र भी छोटा हो जाय और उनका वजन भी बढ़ जाय। मोतीको सुधारने ही और भी कई तरकी वें हैं जिनके बड़पर बांके टेड़े और कम आबवाले मोतीको भी सुधारकर श्रान्भवी लोग उसे बढ़िया बना लेते हैं।

उपरोक्त रत्नोंके सिवाय नीलम, पुखराज; गोमेधक, लहसुनिया, श्रोपाल राजावर्क, पीरोजा, सुलेमानी, गडदन्ती, चकमक इत्यादि कई प्रकारके नग तथा मोतीका चूरा श्रौर इमीर्टशन नग इत्यादि वस्तुओं का व्यापार भी वम्बई के बाजारमें चलता है। कुछ दिनोंसे माणिककी भी एक नई जाति बाजारमें चालू हुई है। इसका रंग और इसकी लाली कभी २ तो ऐसी देखनेमें आती है कि असल माणिक भी उसके बागे फीका नजर आने लगता है। इस की कीमत भी असली माणिकसे बहुत सस्ती होती है। अर्थात् एक रुपया रत्तीसे लेकर चार पांच रुपया रत्ती तक यह बिकता है। आजकल बम्बईमें इन नगोंका प्रचार बड़े जोरोंसे हो रहा है।

खपरोक्त रत्नोंका तोल अधिकांशमें रत्तीसे ही होता है, जौहरी लोग आपसमें कैरेटके हिसाब-से लेन देन करते हैं। ये सब तोल यहांके धर्म कांटेपर होता है। इन सब रत्नोंपर भिन्न २ प्रकारके प्रमाणसे बटाव भी मिलता है। जवाहिरात सम्बन्धी भगड़ोंको निपटानेके लिए "दी डायमगढ़- भरचेण्ट्स एसोसियेशन" नामक मण्डल बना हुआ है। जवाहिरातका व्यापार जौहरी बाजार, मोती बाजार और खारा कुआपर होता है, कुछ दुकानें फोर्टमें भी है।

इस प्रकारके कार्य्यमें मालको जाननेवाले, समम्मनेवाले, श्रीर बाजारके अनुभवी आदमीकी खलाह या सहायता लेनेसे किसी प्र<sup>का</sup>रकी ठगीका डर नहीं रहता है।



# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



सेठ अमृतलाल रायचन्द्र भाई जोहरी, बम्बई



मेठ डायालाल मार्कनजी जीहरी, बस्बई



मंठ अमूलय भाई खूबचन्द जोहरो, वस्वई



सेठ नगीनदास लल्ल भाई जौहरी, बमाई

# हीरे झीर जवाहरातके ध्यापारी

मेसर्स श्रमृतलाल रायचनद जौहरी

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ अमृतलाल भाई हैं। आप क्षोसत्राल जातिके श्वे० जैन सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान पालनपुर (गुजरात) है। आपकी फर्मको बम्बईमें व्यवसाय करते करीब २५ वर्ष हुए। इस फर्मकी विशेष तरकी भी आप ही के हाथोंसे हुई। आपके पिता सेठ राय-चन्द भाईका देहावसान हुए करीब ३५ वर्ष हुए।

सेठ अमृतलाल भाई स्थानकवासी श्रोसवाल समाजमें बहुत प्रतिष्ठित एवम् श्रागेवान सज्जन है। आप जैन स्थानक वासी संघके ट्रस्टी हैं, तथा सार्वजनिक घाटकोपर जीव-द्या-फण्डके ट्रस्ट्री एवम् ट्रेम्हरर हैं। श्राप स्थानकवासी जैन रत्न चिन्तामणी मण्डलके प्रेसिडेण्ट हैं।

इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई—अमृतलाल रायचन्द जवेरी जवेरीबाजार, इस फर्मपर हीरा, मोती, पन्ना तथा सब प्रकारके जवाहरातका काम होता है। खास व्यवसाय हीरे, पन्ने तथा मोतीका है आपकी फर्मपर हीरेका विलायतसे इम्पोर्ट होता है।

# मेसर्स अमृजल भाई खूबचन्द जोहरी

इस फर्मके मालिक पालनपुर(गुजरात)के निवासी हैं। इस फर्मको बर्म्बईमें सेठ अमूलख माई खूबचन्दने ८० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। बर्म्बईके जौहरी समाजमें यह फर्म पुरानी मानी जाती है सेठ अमूलख भाई पालनपुरके जौहरी समाजमें बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपके स्मारकमें आपके खुटिन्बयों एवं आपके सम्बन्धियोंकी ओरसे एक स्मारक भवन खड़ा किया गया है। आपका देहावसान सम्बत् १९ ६६की पौष सुदी १४ को हुआ।

वर्तमानमें सेठ अमृलख माईके पुत्र सेठ केशवलालजी सोभागमल जी, जेसगलालजी और कान्तिकलालजी इस फर्मका संचालन करते हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—मेसर्स अमूलख भाई खूबचन्द धनजीव्ट्रीट—T.A.Activa इस फर्मपर हीरा,पन्ना मोती, माणिक तथा सब प्रकारके जवाहरातका व्यापार होता है। और विलायतसे हीरा इम्पोर्ट होता है।
- (२) करांची—बाम्बे ज्वेतर्स एल्फिस्टनस्ट्रीट-यहाँ हीरेका व्यापार होता है।

# मेसर्स अमीचंद बाबू पन्नाबाब जौहरी

इस फर्मके वर्तमान मालिक बावू अमीचंदजीके पुत्र बाबू दौलतचंदजी और बाबू सिताब-चंदजी हैं। आप जैन बीसा श्रीमाली जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास पाटन (गुजरात)है।

इस फर्मका स्थापन करीब ६० वर्ष पूर्व बाबू पन्नालालजीके पुत्र बाबू अमीचंदजीने किया था। बाबू अमीचंदजीकी धार्मिक कार्योंकी ओर अच्छी रुचि थी। आपने बालकेश्वरपर तीन बत्तीके पास श्री बादिश्वर भगवानका एक सुन्दर जैन मंदिर बनवाया हैं। आप निजाम साहबके खास जौहरी थे। निजाम साहबके साथ जवाहिरात बेचनेका सम्बन्ध आपके कुटुम्बमें आपहोने स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त आपने गवालियर, पटियाला, ट्रावनकोर, उदयपुर, रामपुर आदि नरेशोंको भी अच्छा जवाहरात बेचा था। आपका देहावसान ७८ वर्षकी आयुमें सम्बन् १६८७ में हुआ।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

बम्बई—मेसर्स अमीचंद बावू पत्रालाल जौहरी, बालकेश्वर तीन बत्ती, यहां हीरा तथा सब प्रकारके जवाहिरातोंका ज्यापार होता है। इसके अतिरिक्त बैङ्किंग और शेअरका ज्यापार होता है।

# बाबू चुन्नीलाल पन्नालाल जौहरी

बाबू पन्नालालजी जौहरीके ज्येष्ठ पुत्र बाबू चुन्नीलालजीका जन्म संवत् १६०५ में कलकत्तेमें हुन्ना था। अलप वयमें हो आपके पिनाजीने आपको २ लाख रुपये देकर अलग कर दिया था। आपने अपनी व्यापार एवं व्यवहार कुशलतासे बहुत सम्पत्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की। आपने पिटयाला भावनगर आदि रजवाड़ों में अच्छा जवाहिरात बेंचकर द्रव्य संचय किया था। आपका देहावसान संवत् १६५६ की ज्येष्ठ सुदी १५ को हुआ। मरहूम बाबू साहबके स्मरणार्थ आपकी धर्मपत्नी श्रीमती भीखीबाईने करीब १० जैन प्रंथों हा प्रकाशन कर जैन जगतमें अच्छा ज्ञान प्रचार किया है। बाबू अमीचंदजीने अपनी मातु श्री रतनवाईके स्मरणार्थ एक उपाश्रय, अपने अलपवयमें स्वर्गवासी हुए पुत्र माणकलालके नामपर राधनपुरमें एक ज्ञान मंदिर, और रणु नमें एक उपाश्रय बनवाया है। इस समय इस फर्मके मालिक बाबू रतनलालजी चुन्नीलालजी जौहरी हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :--

बम्बई—बाबू चुन्नीलाल पन्नालाल जौहरी, बालकेश्वर तीन बत्तीके पास—यहां हीरा मोती तथा सब प्रकारके जवाहरातोंका व्यापार होता है।

# मिस्टर गफूर भाई चुन्नीलाल जवेरी

मिस्टर गफ़ुर भाईको हीरा तथा मोनोका व्यापार करते हुए करीव १८ वर्ष हुए । आपका खास निवास पालनपुर है। आप जैन सज्जन हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ बम्बई — मिस्टर गफूर भाई चुन्नीलाल संदहस्ट रोड प्रार्थना समाजके पास कितेदार मंजिल, आपके यहाँ होरा तथा मोतीका व्यापार होता है।

२ वम्बई—चिमनजाल वीरचंद जौहरी बाजार, इस स्थान पर मोतीका व्यापार होता है।

## मेससं डाह्याबाल मकनजी जवेरी

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ डाह्यालाल मकनजी भाई तथा सेठः अन्तजाल भाई प्राण-जीवनदास हैं। आप श्रीमाल जातिके वैष्णप्र धर्मावलम्बो सज्ञत हैं । आपका मूल निवास स्थान मोरवी (काठियावाड़) में है।

इस फर्मकी स्थापना संवत् १६६० में सेठ डाह्यालाल भाईने की। आपहीके हाथांसे इस फर्मकी तरकों भी हुई। श्रीयुन अमृतलाल भाई इसके पार्टनर हैं। आप श्रीयुन डाह्या भाईके भतीजे हैं।

इस फर्मको मोरवी, ध्रांगवरा, राजपीपला और देवगढ़ वारिया आदि स्टेटोंने अपाईएटमेण्ट दिया है।

श्रीयुत डाह्यालाल भाई दी डायमेण्ड मरचेट्स एतोसियेशतके वाईस प्रेसिडेएड हैं। इसके अतिरिक्त आप इंडियन मरचेंट्स एतोसिएशतकी मैतेजिंग कमेडीके मेन्बर हैं। आपको कई अच्छे २ स्थानोंसे सार्टिफिकेट मिले हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

१ बम्बई —मेसर्स डाह्याळाळ मकनजी शेखनेमन स्ट्रीट —इस फर्मग्र हीरे तथा अन्य प्रकारके जवाहि-रातका काम होता है। यहां जत्राहिरातके दागिने भी बनाये जाते हैं।

# मेससं नगीनदास बल्लुभाई एएड सन्स

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ डाह्याभाई नगोनादास, लहरचन्द्र नगीनदास; नाथालाल डाह्याभाई, चौर कीतिलाल डाह्याभाई हैं। आप वीसा खोसवाल जातिके सजन हैं। आपका मल निवास स्थान पालनपुर है। इस फर्मके मूल स्थापक सेठ नगीनदास लक्ष्माई हैं। आपकी फर्मपर ५०वर्षसे हीरेका व्यापार होता चला आया है। अपका स्वर्गवास हुए करीव ७ वर्ष हुए।

सेठ नगीनदास भाईके २ पुत्र हैं (१) सेठ डाह्या भाई (२) सेठ छहरचन्दजी, श्रीयुत छहर-चन्द जी डायमयड मरचेण्टस् एसोसिएशनके प्रेसिडेण्ट हैं। इसके अतिरिक्त आप पालनपुर जैन-मण्डलके भी प्रेसिडेंट हैं। पालनपुर नवाब साहबके आप खास जौहरी हैं। यहाँ जौहरी समाजमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

(१) बम्बई मेसर्स नगीनदास ललूभाई एण्ड सन्स धनजीस्ट्रीट T.A. Pendent इस फर्मपर खास व्यापार हीरा पन्ना तथा जवाहरातका होता है। यहां थोक और खुदरा दोनों तरहसे हीरा बेचा जाता है।

(२) पालनपुर (गुजरात) मेसर्स नगीनादास लह्रू भाई ज्वेलर्स । इस फर्मपर भी हीरेका व्यापार होता है।

(३) रङ्गून मेसर्स नाथा भाई डाह्यालाल एन्ड को॰ ज्वेलर्स T. A. Honestyइस फर्मपर मी हीरे तथा दूसरी प्रकारके जवाहरातका काम होता है।

(४) एएटवर्ष (वेलिजियम) मेसर्स नगीनदास लल्लू भाई T. A. Dahyabhai यहांपर भी आपकी दुकान है एवम् यहांसे डायरेक हीरा आपके यहां आता है।

इस फर्मकी ओरसे देशी राजाओं में बहुत जवाहिरात जाता है। आपके ट्रेव्हिलिंग एजंट मिस्टर एम० डब्ह्य एडवानी राजघरानों में घमते रहते हैं।

## मेसर्स नाथाजाज गिरधरलाज एग्ड कम्पनी

इस फर्मके वर्त्तमान संचालक सेठ नाथालाल माई तथा गिरघरलाल जी हैं। स्नाप दोनों पार्टनर हैं। इस फर्मके तीसरे भागीदार श्री रतनचन्द जीका देहावसान हो गया है।

इस फर्मको व्यवसाय करते करीब ३० वर्ष हो गये हैं । सेठ नाथालाल भाईका मूल निवास खंभात है । श्राप पाटीदार सज्जन हैं । सेठ गिरिधरलाल जी पहिली वार १६००में एवं दूसरी बार १९२४में व्यापारके लिये विलायत जाकर आये हैं । वहांसे आपने श्रन्त्री सम्पति कमाई है ।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

(१) बम्बई—मेसर्स नाथालाल गिरधरलाल एएड कम्पनी कसाराचाल इस फर्मपर हीरा पन्ना-माणिक, आदि सब प्रकारके जवाहरातका व्यापार होता है।

श्री नाथालाल भाईके मतीजे माणिकलाल भाई भी माणिक पन्ना और नीलमका व्यापार करते हैं।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



स्व० बाबू पन्नालालजी जोहरी जेर पी०



बाब जीवनजात परन छाल जोहरी जे भी० (पृणंचत्द्र परभालात)



बाब मगवानदाम पननालाल जौहरी (पूणचन्द्र पन्तालाल)



वावृ मोहनलाल पन्नाठाच जोहुरी (पूर्ण वन्द्र पत्नाठाल)

# बाबू पूर्णाचन्द्र पन्नालाल जोहरी

इस प्रतिष्ठित एवं पुराने जोहरी वंशमें प्रख्यात पुरुष श्रीमान् बाबू पन्नालालजी जोहरी जे॰ पी॰ हुए हैं। आपका जन्म संवत् १८८४ की कार्तिक वदी ६ को काशीमें हुआ था। आपका स्नादि निवास स्थान पाटन (गुजरात) है। स्नाप जैन वीशा श्रीमाली वाणिया सज्जन हैं।

आपका प्रारंभिक जीवन कलकत्तेमें व्यतीत हुआ था, एवं हिन्दी अंग्रेजी भाषाओंका क्षान भी आपने वहीं प्राप्त किया था। आपके पिता श्री सेठ पूर्णचन्द्रजी तथा आपके नाना स्वयं जौहरी थे; परंतु पराई दृष्टिके नीचे शिश्रा अच्छी मिलती है इसी सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर आपके पिताश्रीने आपको कल कत्तेमें प्रसिद्ध जौहरी बाबू बलदेवदासजीके पास जवाहरातकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये रक्खा था।

आपके जीवनका करीव श्राधा हिस्सा कलकत्तेकी श्रोर हुआ इसीसे गुजराती सज्जन होते हुए भी आप बाबूके नामसे विशेष सम्बोधित किये जाते थे।

आपके पिताश्रीका संवत् १९०६ में देहावसान हुआ। तबसे आपने साहसके साथ व्यापारमें भाग छेना प्रारंभ कर दिया।

उस समय वर्मामें बहुत थोड़े मूल्यमें अमूल्य जवाहरात मिलता था बाबू पन्नालालजी तीन गृहस्थोंके साथ संवत् १६१११२ में दिरयाके रास्तेसे वर्मा गये, तथा वहांसे रंगून और रूवी माईसकी भी यात्रा आपने की। इस सात मासके सफरमें आपने बहुत अधिक सम्पत्ति उपार्जित की। इसी मुसाफिरीमें आपने वर्माके महाराज "थी औ" से भी मुलाकात की थी। इस प्रकार संवत १६२१ तक आप कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर आदि शहरों में ज्यापार करते रहे और बाद १६२२ में बम्बई आये। तबसे आपका खानदान एक प्रसिद्ध जौहरी कुट्मबकी तरह बम्बईमें निवास कर रहा है।

बाबू पन्नाळाळजीने जोधपुर, जयपुर, श्चलवर, इन्दौर, हैदराबाद त्रावनकोर, मावनगर, जम्बू; (काश्मीर) विजय नगर, उदयपुर, जूनागढ़, मालरापाटन, डुंगरपुर, भोपाळ, पटियाळा, कच्छ, बढ़वाण, पाळीताना, व नैपाळ झादि नरेशोंको जवाहरात बेंचकर श्चच्छी सम्पित प्राप्त की थी।

केवल भारतीय नरेशोंके साथ ही नहीं। वरन् कई यूरोपीय बड़े २ पुरुष, जैसे लार्ड रिपन, एशियाके जार्ज निकोलस, जर्मनीके प्रसिद्ध केसर विलियम,ड्यू क ऑफ कर्नांट, आष्ट्रेलियाके एम्परर लार्ड लेंसडाऊन,लार्ड एलिगन आदि पाइचाट्य राजवंशियोंके साथभी आपका सहयोग हुआ था, तथा इन छोगोंने प्रसन्न होकर समय समयपर आपको प्रशंसा पत्र भी दिये थे। उस समयके प्रिंस आफ वेस्स (भावीएडवर्ड) के पास भी आपने अपने जवाहिरात भेजे थे एवं आप स्वयंभी भारतमें इनसे मिस्ठे थे।

बाबू साहबने साधारण परिस्थितिसे अपने न्यापारको स्थापितकर बहुत अधिक सम्पत्ति, मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आप जैन एसोसिएशन ऑफ इण्डियाके प्रधान थे। गवर्नमेंटने बाबू साहबको जे० पी० पदवीसे सम्मानित किया था। जिस समय लार्ड एडिनवरा कलकत्ता आये थे तब बाबूसाहबको बम्बईके प्रतिनिधिकी हैसियतसे उपस्थित रहनेके लिये आमंत्रित किया था।

बाबूसहबकी धार्मिक कार्योंकी ओर भी अच्छी रुचि थी। अपनो मौजूदगोमें आपने करीब दो लाख रुपर्योंकी सम्पत्ति दान की थी, एवं आठ लाख रुपये आपके देहावसानके समय विलमें फरमा गये थे। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन व्यतीत करते आपका देहावसान संवत १९५५ की कार्त्तिक बदी ८ के रोज़ ७० वर्षकी उम्रमें बम्बईमें हुआ था।

बाबू पन्नालालजोके ५ पुत्र हैं जिनके नाम बाबू चुन्नीलालजी, बाबू अमीचंद्जी, बाबू जीवन-लालजी, बाबू भगवानदासजी व बाबू मोहनलालजी हैं। इनमें बाबू चुन्नीलालजी तथा बाबू अमी-चंदजीका देहावसान हो गया है।

इस समय इस फर्मके मालिक बाबू जीवनलालजी जे० पी०; बाबू भगवानदासजी एवं बाबू मोहनलालजी हैं।

बाबू जीवनलालजी भी जवाहरातके व्यापारमें दक्षता रखते हैं । बाबू पन्नालालजी द्वारा की गई चेरिटीके आप प्रधान ट्रस्टी हैं । तथा आप तीनों माइयोंने उस चेरिटीमें १ लाख रुपयोंकी सम्पत्ति और प्रदान की थी।

बाबू जीवनलालजी जैन एसोसिएशन ऑफ इण्डियाके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपने मुनि महाराज श्रीमोहनलालजी द्वारा स्थापित की हुई जैन सेंट्रल लायब्रेरी लालबागमें भी अच्छी सहा-यता दी है। इसके अतिरिक्त पालीताना, बालाश्रम आदिमें भी आप प्रेसिडेण्टके रूपमें काम करते हैं।

इस फर्मकी श्रोरसे आप तीनों भाइयोंने मालबीयजीको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमें ८०००) अस्स्री हजार रुपये आपकी मातुश्री श्रीपावती बाईके नामसे दिये हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात जल-प्रक्रयके समय भी आपने उसमें अच्छी सहायता प्रदान की थी। हकीम अजमलखांके तीब्बिया कॉलेज देहलीमें, और तिलक स्वराज फंड आदिमें भी आपने सहायता दी है।

इसी प्रकार बाबू जीवनलालजीके भाई बाबू मोहनलालजी भी हरेक धार्मिक, सार्वजनिक एवं ज्ञाति सम्बन्धी कामोंमें भाग लिया करते हैं। बाबू विजयक्रमार भगत्रानलाल भी फर्मके व्यव-सायमें भाग लेते हैं।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

बम्बई—मेसर्स पूर्णचन्द्र बाबू पन्नालाल जौहरी निजाम बिल्डिंग कालवादेवी रोड T. A, Jewel store यहां हीरा पन्ना मोती आदि नवरत्नोंका व्यापार होता है। जवाहरातका आपके यहां

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



सेठ नाथालाल भाई ( नाथालाल गिरधरलाल ) बम्बई



संद गिरधरलालजी ( नाथालाल गिरधरलाल ), बम्बई



संट' माणिकलाल नगोत्तमदास जौहरो, बम्बई



स्वः सेठ स्वचनद् उज्ञमचन्द् जौहरी, वस्बई

अच्छा संप्रह है। इसके अतिरिक्त इस फर्मपर बैङ्किग, सोना, चांदी तथा शेअर्सका विजिनेस भी होता है।

# मेसर्स परमानंद कुंवरजी जौहरी

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीपरमानंद भाई बी० ए० एल० एल० बी० हैं। आप जैन बीसा श्रीमाली जातिके सज्जन हैं। आपका खास निवास स्थान भावनगर (काठियाबाड़) है। इस फर्मका स्थापन परमानंद भाईने करीब ४ वर्ष पूर्व किया था। सेठ परमानंद भाई डायमंड मरचेंट्स एसो-शिएशनकी मैनेजिंग कमेटीके सभ्य हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- (१) बम्बई—मेसर्स परमानंद कुँवरजी जौहरी, जौहरी बाजार, T, A, Kalpataru—इस फर्मपर हीरा, पन्ना तथा प्रेशस स्टोनका व्यापार होता है। खासकर आप हीरेका व्यापार करते हैं। आपकी फर्मपर हीरेका विलायनसे इम्पोर्ट होता है।
- (२) भावनगर-आनंदजी पुरुपोत्तम-यहां कपड़ेकी थोक विक्रीका व्यापार होता है।
- (३) बनारस—मेसर्स चुन्नीलाल कुँवरजी चौक T, A, Kalabattu—यहाँ पक्के कलावत्तूका ब्यापार होता है।
- (४) बम्बई मेसर्स चुन्नीलाल कुँवर जी, गुलालवाड़ी —यहां कलावत्तूका व्यापार होता है।

# मेसर्स भोगोलाल लहरचंद

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ लहरचंद उभयचन्द व भोगीलाल लहरचंद हैं। सेठ लहरचंद माई करीब ५०वर्षों से हीरेका व्यवसाय करते हैं। आप जैन बीसा श्रीमाल सज्जन हैं आपका मूल निवासस्थान पाटन (गुजरात) है। इस फर्मकी तरकी सेठ लहरचंद भाईके हाथोंसे हुई।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) मेसर्स मोगीलाल लहरचंद चौकसी बाजार बम्बई। T. A. Shashikant.—इस फर्मपर हीरा, पन्ना, मोती आदि नवरत्नोंका व्यापार होता है तथा विलायतसे डायरेक जवा- हिरासका इम्पोर्ट होता है।
- (२) बाटली वाई कम्पनी फोर्ट—इस फर्मपर मिल, जीन, एवं एम्रीकलचर (खेतीवारी) सम्बंधी मशीनरीका बहुत बड़ा व्यापार व्यापार होता है।

### मेससं मानिकलाल नरोत्तमदास जरेरी

इस फर्मके मालिकोंका निवास स्थान बड़ोदा (गुजरात) है। इस फर्मको यहाँ करीब २० बर्ष पूर्व सेठ मानिकलालजीने स्थापित किया था। इसके पूर्व बड़ोदेमें आपकी फर्म बहुत समयसे व्यापार कर रही है। आप दस्सा श्रीमाली वैक्य सज्जन हैं।

इस समय इस फर्मका संचालन सेठ मानिकलाल भाई एवं आपके छोटे भाई सेठ छगनलाल भाई करते हैं। सेठ मानिकलालभाई छोटा छदयपुर, धरमपुर तथा बांसदाके महाराजाओंके खास जौहरी हैं।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई-मेसर्स मानिकलाल नरोत्तमदास जवेरी धनजीस्ट्रीट—इस फर्मपर हीरा, मोती तथा सब प्रकारके जवाहरातके तयार दागीनोंका व्यापार होता है। यह फर्म अपना माल विलायत भेजती है तथा वहांसे मंगाती भी है।
- (२) बङ्गौदा-मेसर्स मानिकलाल नरोत्तमदास जवेरी पानी दरवाजा रोड —यहां भी हीरा मोती तथा सब प्रकारके तयार जवाहरातके दागीनोंका व्यापार होता है।

# मेसर्स मोतीलाल डाह्याभाई पगड सन्स

इस फर्मके मालिक बहुत समयसे बम्बईहीमें निवास करते हैं। आए गुजराती वैश्य सज्जन हैं। इस फर्मको करीब ३५ वर्ष पूर्व सेठ मोतीलालभाईने स्थापित किया था तथा इसकी विशेष तरकी भी आपहीके हाथोंसे हुई है। आपने बम्बईमें सबसे पहिले कच्छ-वर्क (चांदीपर नक्काशीका काम) जारी किया। इस प्रकारका आपका बहुतसा माल अमेरिकाके एक्जोबीशनमें भी खपा है तथा वहाँसे आपके कामको सफाई व चतुराईके विषयमें प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है।

इस फर्मको गवालियर महाराज स्वर्गीय माधवरावजी सिंधियाने अपाइंटमेन्ट किया है। सेठ मोतीछालभाई गवालियर, इन्दौर, रतलाम तथा जावराके खास जौहरी थे। आप डायमंड मरचेंट्स एसोसिएरानके आजीवन सभापति रहे। बम्बईके जौहरी समाजमें आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपका देहावसान संवत् १८८४ में हुआ। इस फर्मकी ओरसे सूरत कांलेजमें एक छायब्रेरी बनी हई है।

वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ मोतीलालभाईके पुत्र सेठ भगवानदासजी करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई—मेसर्स मोतीलाल डाह्यामाई एण्ड सन्ध कालबादेवी रोड-रामवाड़ीका नाका—यहां हीरा पन्ना मोती तथा सब प्रकारके जवाहरातके दागीने व सोने चांदीके आर्टिकल्सका व्यापार होता है। इस फर्मका व्यापार सीधा यूरोपके साथ भी बहुत चलता है।

# मेसर्स रवचन्द उज्जमचन्द जवेरी

इस फर्म के मालिकोंका मूल निवास स्थान पालनपुर (गुजरात) है। आप बीसा खोसवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको सेठ रवचन्द्रजीने करीव ४० वर्ष पूर्व स्थापित की थी। आप पालनपुर नवाबके खास जौहरी हैं। ओसवाल समाजमें आप अच्छे प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो गये हैं। आपका देहावसान चैत्रवदी ९ (गुजराती) सं १६८४ ता० १४-४ २८ को हुआ।

सेठ रवचन्द्रजीके बड़े पुत्र सेठ हीरालालजीका देहावसान हो गया है। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ सारालाल रवचन्द एवं सेठ चिमनलाल हीरालाल करते हैं।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—मेसर्स रवचन्द उज्जमचन्द धनजी स्ट्रीट T. A. Eelephant इसफर्मपर हीरा पन्ना माणिक, मोती तथा सब प्रकारके रत्नोंका व्यापार होता है। आपका खास व्यापार हीरा तथा पन्नाका है। आपके यहां विलायतसे हीरेका इम्पोर्ट भी होता है।
- (२) रंगून—मेसर्स नाथालाल डाह्यामाई, T. A. Honest यहांपर हीरेका न्यापार होता है।
- (३) बम्बई—मेसर्स चिमनजाल डायाभाई एण्ड कम्पनी मम्बादेत्रीके पास —यहां मोतीका व्यापार होता है।

# मेसर्स सूरजमल जल्लूभाई जौहरी

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान पालनपुर है। यह स्थान मारतवर्षमें हीरेके व्यापा-रियोंके लिये अभिमानकी वस्तु है। इस फर्मके मालिक ओसवाल समाजके सज्जन हैं।

इस फर्म का स्थापन सन् १८६५ में हुआ। प्रारंभमें यह फर्म बहुत छोटे रूपमें काम करती थी। इस समय यह फर्म प्रतिष्ठित हीरेका व्यवसाय करनेवाली मानी जाती है। इस फर्मने भारत तथा वर्मामें बहुत तरक्की की है। इसफर्मका व्यापार बड़ी तादादमें रंगून, मद्रास, त्रिचनापल्ली, कलकत्ता, बम्बई और काश्मीरमें होता है।

इस समय इस फमें कार्यका बहुत बड़ा स्टॉफ़ है। इस फमें चार हिस्सेदार हैं जो एक ही कुटम्बके हैं, जिनके नाम ये हैं। (१) सूरजमल लल्लुभाई (आप सबसे पुराने हिस्सेदार हैं, )(२)

हीरालाल हेमराज (३) जेसिंगलाल केशवलाल श्रोर (४) कीर्तिलाल मनीलाल । श्रीसुर्जमल लल्लुभाई व्यवसायद्त्र व्यक्ति हैं।

भापका बम्बईका निवास स्थान डायमण्ड हाउस बरच्छा गंद्रोरोड है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

बम्बई--मेसर्स सूरजमल लल्लूभाई जौहरो कालवादेवीरोड —इस फर्मपर हीरा तथा सब प्रकारके बार्टि-कल्सका व्यवसाय होता है।

### मेसर्स हेमचन्द मोहनलाल जौहरी

इस फर्मके मालिक पाटन (गुजरात) के निवासी जैन धर्मावलम्बीय सज्जन हैं। आपकी फर्म २५ वर्षोंसे वम्बईमें हीरेका व्यवसाय कर रही है, वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ हेमचन्द्र भाई, सेठ भोगीलाल भाई, सेठ मणिलाल माई एवं सेठ चन्दुलाल भाई हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

- (१) बम्बई—मेसर्स हेमचंद मोहनलाल जौहरी, धनजीस्ट्रीट। यहां हीरे और पन्नेका थाक व्यापार होता है। यह फर्म विलायतसे डायरेक माल मंगाती है। यहां सिर्फ व्यापारियोंके साथही व्यवसाय होता है।
- (२) एएटवर्ष (वेल्रजियम)—मेसर्स हेमचन्द्र मोहनलाल-इस-फर्मके द्वारा भारतके लिये हीरा खरीद-कर भेजा जाता है।

मोतीके व्यापारी ....

#### कल्यानचन्द घेलाभाई

इस फर्मके मालिक सूरत नित्रासी ओसत्राल श्वेताम्बर जैन हैं। इस फर्मको यहां करीब ४० वर्ष पूर्व सेठ कस्तुरचन्द्रजीने स्थापित किया था। इसफर्मके वर्तमान मालिक सेठ प्रेमचन्द्रजीव केसरी-चन्द्रजी हैं।

आपने बम्बईमें महाबीर स्त्रामीकी प्रतिष्ठामें करीत्र १० हजार रुपया खर्च किया तथा पाली तानाके ब्रह्मचर्याश्रममें भी आपने १०हजार रुपया दिया। आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई मेसर्स कल्यानचन्द घेळाभाई जौहरी बाजार—यहां मोतीका व्यापार होता है। इस फर्मके द्वारा पेरिस मोती भेजे जाते हैं।



मंठ कीर्तिलाल मनीलाल ( सूरजमल लल्लूभाई ) वस्वई



<sup>1</sup>ठ मोहनलाल हेमचन्द्र (चिमनञाल मोहनलाल) बम्बई



सेठ हेमचन्द्र मोहनलाल जौहरी बम्बई



संठ चिमनलाल भाई (चिमनजाल मोहन राल) वंबई



#### मेसर्स चिमनजाज मोहनजाज जवेरी

इस फर्मको २५ पूर्व सेठ चिमनलाल भाईने स्थापित किया । आपका मूल निवास स्थान अहमदाबाद है। आप जैन सज्जन हैं।

सेठ मोहनलाल हेमचंद भाईकी **उम्र इस** समय ६० वर्ष की है। सेठ मोहनलालजीके ७ पुत्र हैं जिनमें सेठ मणीमाई और सेठ चिमनभाई व्यापारमें भाग लेते हैं।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ चिमनलालमाई सेठ भाईचं दभाई, तथा सेठ नवलचंद भाई हैं। सेठ नवलचंदमाई तथा सेठ भाईचंद भाईका मूल नित्रास सूरत है। श्राप इस फर्ममें पाटनर हैं।

#### आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई—मेसर्सं चिमनलाल मोहनलाल जवेगी शेखमेमनष्ट्रीट-जवेरी बाजार T. A. Droph यहां खास व्यापार मोतीका होता है। इसके अतिरिक्त हीरा, पनना का व्यापार मी होता है।

आपका ब्यापारिक सम्बन्ध पेरिससे भी है। पर्लके प्रसिद्ध व्यापारी मेसर्स रोजन थालके साथ यह फर्म मोतीका व्यापार करती है।

#### मेसर्स नगीनचंद कपूरचंद जवेरी

इस फर्मके मालिक सूरत नित्रासी वीसा श्रोसत्राल जातिके श्वेताम्वर जैन सज्जत हैं। इस फर्मको सेठ नगीनचंद कपूरचंदने करीब ६२ वर्ष पूर्व स्थापित किया था। श्रापने सूरतमें एक जीवदया संस्था स्थापित की थी। उसमें इस समय करीब १॥ लाख रुपया जमा है। इसके व्याजसे जीव रक्षाका कार्य होता है। इसके अतिरिक्त आपने श्रीशांतिनाथजीके मन्दिरमें २४०००) का एक मुकुट अपण किया है। इस समय श्रापका बहुत बड़ा कुटुम्ब है। श्रापके ६ पुत्र हैं, सबसे बड़े श्रीफकीरचचंद नगीनचन्द हैं। आप जीवदयाका कार्य संचालन करते हैं। श्रापके भाई सेठ गुलाब-चन्द नगीनचन्द जौहरी महाजन धर्मकांटेके प्रमुख हैं।

#### आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१)—मेसर्स नगीनचन्द कपूरचंद जौहरी, मम्बादेवीके सामने जौहरी बाजार T. A monner यहां खास व्यापार मोतीका होता है। इसके अतिरिक्त सब तरहके जवाहरातोंका काम भी होता है।
- (२) सूरत-नगीनचंद कपूरचंद, गोपीपुरा स्रत-T. A. Naginchand यहां मोती तथा जवाहिरातका व्यापार होता है।

#### मेसर्स नेमचंद खीमचंद एगड कम्पनी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान सूरत है। आप बीसा ओसवाल श्वेताम्बरी सज्जन हैं। सेठ अभयचन्द्रजीके पिताजीके हाथोंसे इस फर्मका स्थापन हुआ था। सेठ अभयचन्द्रजीका देहावसान संवत् १६७१ में हुआ। इस समय इस फर्मका संचालन सेठ नेमचन्द्र अभयचन्द्र करते हैं। अभी १ मास पूर्व आपको गव्हर्नमेंटने जिस्टस ऑफ दी पीसकी पदवी दी है। आप मोतीके धरम-कांटेके ट्रब्टी हैं। इसके अतिरिक्त आप गुलावचंद्र गयचंद्रके केलवणी (शिला) फराडके ट्रस्टी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई—मेसर्स नेमचन्द श्रमयचन्द जौहरी बुलियन एक्सचें जके सामने मोती बाजार, यहां खास मोतीका न्यापार होता है तथा हीरेका भी काम होता है। यह फम विलायत भी माल भेजती है।

#### मेसर्स माणकचंद पानाचंद जौहरी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास सूरत है। आप वैश्य बीसा हूमड जातिके सज्जत हैं। इस वंशमें प्रतिष्ठित व्यक्ति दानवीर जैन कुछ भूपण सेठ माणिकचंदजी जैन जे० पी० हुए हैं। आपके पितामहका नाम सेठ गुमानजी व आपके पिताजीका नाम सेठ हीराचंदजी था। आपका जन्म मिती कार्तिक बदी १३ संवत् १६०८ में सूरतमें हुआ था। आप ४ माई थे। सेठ मोती-चन्दजी, सेठ पानाचन्दजी, सेठ माणकचन्दजी, व सेठ नवछचंदजी।

सेठ माणिकचन्दजी प्रारंभमें बहुन साधारण स्थितिके व्यक्ति थे। प्रारम्भमें आपने केवल १५) मासिकपर सर्विस की थी। संवत् १६२० में आप अपने भाइयोंके साथ बम्बई आये, एवं १७ वर्षकी आयुसे भाइयोंके साथ मोतीका व्यापार आरंभ किया। संवत् १६२५ में आपने माण्कचंद पानाचंदके नामकी फर्म स्थापित की। संवत् १६३४ से आपने यूरोपीय देशोंसे मोतीका व्यापार आरंभ किया तथा उससे लाखों रूपयोंकी सम्पत्ति उपार्जित की एवं बम्बईमें बहुतसी स्थाई मिल्कियत स्थापित की।

व्यापारिक जीवनके साथ २ बाल्यकालहीसे आपकी धर्मकी ओर अधिक रुचि थी। ८ वर्षकी अवस्थासेही आप अपने पिताश्रीके साथ श्री जिनेश्वरजीकी पूजामें शरीक हुआ करते थे। आप अपने समयके एक प्रख्यात धर्मातमा पुरुष हो गये हैं। आपने कई तीथों की व्यवस्थामें बहुत सुधार किया। बम्बईमें आपकी श्रोरसे हीराबाग धर्मशाला नामक एक बहुत प्रसिद्ध धर्मशाला बनी हुई है। सैकड़ों यात्री रोज इस धर्मशालामें विश्राम पाते हैं इसका प्रबंध बहुत अच्छा है। बम्बईमें



सेठ नगीनभाई मंछुभाई जौहरी, वस्वई



संठ नगीनचन्द कपूरचन्द जौहरी, बम्बई



स्वर् सेठ माणकचन्द्र पानाचन्द्र, बस्बई



स्व० बाड़ीलाल नी (होरालाल बाड़ीलाल) वम्बई

आपकी ओरसे हीराचंद गुमानजी बोर्डिंग हाउस चल रहा है उसमें करीब ८० हजार रुपये आपने दिये हैं। आपने ४० हजार रुपयोंकी लागतसे आहमदाबादमें सेठ प्रेमचंद मोतीचंद दिगम्बर जैन बोर्डिंग हाउस स्थापित किया तथा कोल्हापुरमें २२ हजार रुपयोंकी लागतसे दिगम्बर जैन बोर्डिंग हाउसका मकान बनवाया, सूरतमें दस हजार रुपयोंकी लागतसे एक चन्दाबाड़ी धर्मशाला बनवाई, सम्मेदिशालर-रक्षा फण्डमें आपने करीब १० हजार रुपये दिये व आपने अपनी जिन्दगीके बीमेके दस हजार रुपये कोल्हापुर दिल्ग महाराष्ट्र जैन सभाके नाम तबदील कर दिये। इस प्रकार आपने अपने जीवनमें करीब ५ लाख रुपयोंका दान किया है।

श्रापने चौपाटीपर रत्नाकर राज भवन नामक इमारत बनवाई तथा उसमें श्रीचन्दाप्रभु खामी-का सुन्दर चौत्यालय बनवाया ।

बम्बई दिगम्बर जैन प्रांतिक सभाके स्थापन कर्ता आपही थे तथा सर्व प्रथम उसके समापितका आसन आपहीने सुरामित किया था। भा० दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटीके आप महामंत्री थे। सम्मेद शिखरजीपर भा० दि० जैन महासभाके आप स्थायी समापित नियत किये गये थे। सहारनपुरकी भा० दि० जैन महासभाके सभापित भी आप रह चुके हैं। आपहीने लाहीरमें दिगम्बर जैन बोर्डिंग हाउसको स्थापित किया था।

आपकी सेवाओं श्रोर गुणोंसे प्रसन्त होकर बम्बई सरकारने आपको सन् १६०६ में जे० पी॰ ( जिस्टस आफ दी पीस ) की पदवीसे सुशोभित किया था। इसके अतिरिक्त दिश्चिण महाराष्ट्रीय जैन सभाने दानवीर, एवं भा० दि॰ जैन महासभाने आपको जैन कुल भूपण, आदि पदवियोंसे सम्मानित किया था। आपने श्रापने जीवनमें ही आपनी प्रापटींका ट्रस्ट किया है जिसका नाम जुविली बाग ट्रस्ट फराड है, इस ट्रस्ट की सब सम्पति धर्मादामें दीगई जिसकी मासिक आय करीब २ हजारके है। इसकी सुव्यवस्थाका सब मार टस्टके अधीन है।

इस समय इस फमेके वर्तमान मालिक सेठ मोतीच दंजीके पौत्र शीरतनच दंजी, सेठ पाना-च दंजीकेपुत्र श्री ठाकुरदासजी । सेठ माणिकच दंजीके पुत्र श्री चिमनलालजी एवं सेठ नवलच दंजीके पुत्र श्रीताराच दंजी हैं । इस समय सारे कुटुम्बमें श्रीताराच दंजी ही प्रधान रूपसे कार्य करते हैं । आप शिक्षित एवं सादगी प्रिय सज्जन हैं । आपकी विधवा बहिन सेठ माणिकच दंजीकी पुत्री मगन बेनके नामसे एक विधवाश्रम चल रहा है । इसके अतिरिक्त आपने १५ इजार रुपयोंकी लागतसे एक दिगम्बर जैन डायरेक्टरी तयार करवाई है ।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) मेसर्स माणकचंद पानाचंद जवेरी मोती बाजार-बम्बई आरवीट—इस फर्मपर खास व्यापार मोतीका है तथा दूसरे प्रकारके जवाहरातका व्यापार भी होता है। विलायतको आपके द्वारा मोतीका एक्सपोर्ट होता है।

#### मेसर्स साराभाई भोगीलाल जौहरी

इस फर्मके मालिक अदमदाबादके निवासी हैं। इस फर्मको २० वर्ष पूर्व लेठ भोगीलाल भाईने स्थापित किया था। आप ओसवाल जातिके हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) अहमदाबाद—(हेडऑफिस) मेसर्स दौलतचंद जवेरचंद, डोसीवालानी पोल—यहां जवाह-रातका व्यापार होता है।
- (२) बम्बई—मेसर्स सारामाई मोगीलाल जौहरी शेखमेमन स्ट्रीट —यहां खास व्यापार मोतीका है एवं इसके झतिरिक्त हीरे तथा जवाहरातका काम भी होता है।
- (३) बम्बई—चिमनलाल सारामाई जौहरी हार्नवीरोड नवाब बिल्डिंग —यहां हाजर रुईका व्यापार होता है।
- (४) बम्बई—चिमनलाल साराभाई मारवाड़ी बाजार, यहां रुईकं वायदेका काम होता है।
- (४) श्रहमदाबाद—चिमनलाल साराभाई डोसीवालानी पोल यहां रूईका व्यवसाय होता है।

#### मेससे ही गलाला वाड़ी लाल

इस फर्मके मालिक पाटन (पालनपुर) के निवासी बीसा ओसवालजैन (साधु मार्गीय) हैं बम्बईमें इस फर्मको सेठ बाड़ीलाल भाईने ४०।४५ वर्ष पूर्व स्थापित किया था । आपका देहा-वसान संवत् १६७३में हुआ। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ बाड़ीलाल भाईके भतीजे सेठ हीरालालजी हैं। सेठ बाड़ीलाल भाईने पालनपुरमें जीवनलाल त्रिभुवनदासके नामपर २८ हजार की लागतसे एक बाड़ी बनवाई है। सेठ हीरालालजीके पिता सेठ छोटालालजीने ६ हजारकी लागतसे पालनपुरमें एक लायकोरी बनवाई है, तथा फीमेल हास्पिटलमें सेठ सरूपचंद त्रिभुवन दासके नामसे १४ हजारकी सहायता दी है। आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई—मेसर्स हीरालाल वाड़ीलाल जौहरी शेखमेमन स्ट्रीट—यहां खासतौरसे मोतीका व्यापार होता है।

गोल्डास्मथ

#### मेसर्स नरोत्तम भाउ जौहरी

इस फर्मकी स्थापना करीब ८० वर्ष पहिले सेठुनरोत्तम भाउनेका थी । आप सोनी जातिके भावनगर निवासी सज्जन हैं।

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जमनादास नरोत्तमदास है। आपकी फमको मझराज भावनगरने अपाइंटमेंट किया है।



संठ जगगुमल टीकमदास ( आसनमल लालचनद ) वस्बई



सेठ नागयणुदात ग्वृतंशी (गिग्धारीदास जेठानन्द) बम्बई



सेठ गिरधारीदास जठानन्द वस्बई



संठ नरोत्तम भाऊ जवेरी

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) मेसर्स नरोत्तम भाऊ जवेरी शेखमेमनस्ट्रीट बम्बई—इस फर्मपर सब प्रकारका चांदो व सोना का खरा दागीना, चांदीके वर्तन, मानपत्र, मेडिल्स, हीरा,मोती माणिक आदि जवाहरातके दागीने हर समय अच्छी तादादमें तैयार रहते हैं, तथा बाहरके आर्डर सप्लाई करनेमें बहुत सावधानी रक्खी जाती है।
- (२) मेसर्स नरोत्तम भाऊ जवेरी सुनारचाल —यहां सब प्रकारका चांदीका दागीना मिलता है।

#### मोतीके मुलतानी व्यापारी

#### मेसर्स भासनमल लालचंद

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नगरठह (सिंध) है। यह फर्म पहिले जागू-मल आसनमल नामसे करीब ४० वर्षों से न्यापार करती थी,वर्तमानमें ३१४ वर्षों से इस फर्मपर इस नामसे न्यापार होता है।

इस फर्मको सेठ जागूमलजी व आपके भानजे आसनमलजीने तग्की दी। सेठ जागूमल जीका देहावसान १९७०में हुआ।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ लालचंदजीके पुत्र सेठ आसनमलजी, जेठानंदजी तथा श्रीयुत सेठ जागूमलजीके पुत्र सेठ धमनमलजी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई मेसर्स आसनमल लालचंद बारभाई मोहल्ला नं०३ T.A. Fertile इस फर्मपर मोतीका व्यापार होता है, तथा कमीशनका काम भी यह फर्म करती है।
- (२) छारगा (परशियन गल्फ) मेसर्स आसनमल लालचंद—यहां अनाजका व्यापार तथा मोती का व्यापार होता है। यह फमें यहां करीब १०० वर्षों से व्यापार कर रही है।
- (३) दवई—( परशियन गल्फ) यहां कमीशनका व अनाजका काम होता है।

#### मेससं गिरिधारीदास जेठानंद रघुवंशी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान नगरठट्ट (सिंध) है आप रघुवंशी जातिके हैं। इस फर्मको सेठ गिरधारी दासजीने संवत १९८०में स्थापित किया, तथा वर्तमानमें इसके मालिक सेठ गिरिधारीदास जेठानंद तथा आपके छोटे माई सेठ नारायणदास जेठानंद है।

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

(१) नगरठह्—(सिंध) मेसर्स गिरिधारीदास जेठानंद T.A. Ragoowansi यहां इसफर्मका हेड आफिस है तथा इसफर्मके यहां राइस और फ्लावरमिल भी है।

- (२ बम्बई—मेसर्स गिरिधागीदास जेठानंद बारभाई मोहला पोबनं३ T.A. Atmarupi यहां बेह्निग, व मोतीका व्यापार होता है तथा चावल खांड काफी वगैरहका परशियनगरफ लिये एक्सपोर्ट होता है।
- (३) करांची—मेसर्स गिरधारीदास जेठानंद बम्बई बाजार T.A Atmarnpi यहां अनाज खांड और काफीका एक्सपोर्ट विजिनेस होता है।
- (४) दर्बई (परशियन गल्फ) मेसर्स नारायणदास जेठानंद T.A. Ragoowansi मोती झौर श्रनाजका व्यापार होता है।

#### मेसर्स दमनमल ईश्वरदास

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नगरठट्ट- (सिन्ध) है । इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब ८ वर्ष हुए ।

सेठ दमनमल जी के ५ पुत्र हैं जिनके नाम सेठ नगिंसहदासजी, सेठ खुशालदासजी, सेठ टीकमदासजी, सेठ लालचन्द्रजी व सेठ घनश्यामदासजी हैं। जिनमेंसे नगिंसहदासजी और खुशालदासजीका देहावसान हो गया है। तथा शेप तीनों वतमानमें इस फर्मका संचालन करते हैं। आप भाटिया (वैष्णव-पुष्टीमार्गीय) जातिके सज्जन हैं।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- (१) बम्बई—मेसर्स दमनमल ईश्वरदात पोमज विल्डिंग जरुरिया मस्जिद नं०३(Г.А. Gulgulab) यहाँ बेङ्किग कमीशन एजंसी, अनाज तथा मोतीका व्यापार होता है।
- (२) दबई—(परशियनगरुक) दमनमल ईश्वरदास T.A. Linghi यह। बेंड्किंग तथा चावल काफ़ी आदिका व्यापार होता है। यहांसे मोती खगीदकर भारतके लिये इम्पोर्ट किये जाते हैं। यह फर्म यहां ३०।३५ वर्षों से व्यापार करती है। आपकी आढ़नसे व्यापारी खूब माल खरीदते हैं।
- (३) बेरिन (परशियनगर्क) दमनमल ईश्वरदास (T. A. Lotus) यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है।

#### मेसर्स दामोदरदास केवलराम

इस समय इस फर्मके मालिक सेठ खूबचन्द दामोदरदास एवं आपके तीन भाई है। आपका निवास स्थान नगरठह (सिंध) है आप भाटिया (वैष्णव-पुष्टीमार्गीय) सज्जन हैं। इस फर्मको सेठ-दामोदरदास जी तथा उनके छोटे माई केवलराम जी ने संवत् १६६०में स्थापित किया था। आप दोनोंका देहान्त हो गया है।

#### इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई-मेसर्स दामोदरदास केवलराम ९१ लक्ष्मीविष्टिंग नागदेवी क्रासळेन T.A. Karma यहां बेङ्किंग कमीशन एजंसी तथा मोतीका न्यापार होता है।
- (२) करांची मेसर्स खूबचन्द दामोदग्दास बम्बई बाजार T.A. vagh यहाँ एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट तथा कमीशनका काम होता है।
- (३) बैरिन (परिशयन गल्फ नारायणहास मूलजीमल T. A. Narain यहां चावल काफ़ी आदि का काम होता है। यहांपर दामोदरदास परशुरामके नामसे मोतीका व्यापार होना है।
- (४) दबई (परशियन गल्फ) लखमीदास सांवलदास, T. A. vagh यहां अनाज चावल झौर काफी का न्यापार होता है। तथा यहां दामोदरदास परशुरामके नामसे मोतीका न्यापार होता है।
- ( १ ) दबई-मोहनलाल मधुरादास यहाँ भी चावल काफी आदिका व्यापार होता है ।

#### मेसर्सदामोदर हेमनदास

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नगर ठट्ट (सिन्ध) है आप भाटिया जातिके (वैष्णव-पृष्टी मार्गीय) सज्जन हैं। इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब ५०।६० वर्ष हुए, इसे सेठ दामोदरदासजी ने स्थापित किया तथा इसकी विशेष तरकी भी आप ही के हाथोंसे हुई वर्तमानमें आपकी आयु करीब ७० वर्षकी है। इस खानदानकी ओरसे नगरठट्टमें एक मंदिर तथा मथुराजी में एक धर्मशाला बनी हुई है।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—मेसर्स दामोदर हेमनदास नागदेत्रीष्ट्रीट नं ०३, यहां वैद्धिग, कमीशन एजंसी व मोतीका व्यापार होता है।
- (२) बेरिन—(परिशयन गरफ) मेसर्स दामोद्र हेमनदास, यहां चावल काफी शकर आदिका व्यापार होता है तथा चैत्रसे कार्त्तिक तक सीजनमें मोती खरीदकर मारतके लिये इम्पोर्ट किये जाते हैं।

### मेसर्स मूलचन्द हेमराज

इस फर्मके मालिकोंका मूळ निवास स्थान-ठहा (सिन्ध-कराची) है। आप लुहाना रघुवंशी-जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको करीब ५०वर्ष पहिले सेठ मूळचन्द हेमराजने स्थापित किया था। तथा इसकी विशेष तरकी सेठ मूळचंदजी, एवं उनके छोटे भाई सतरामदासजीके हाथोंसे हुई। सेठ मूळचन्द जी चार भाई थे मूलचंदजी २ प्रहलाददास जी ३ सतरामदासजी ४ ईश्वरदास जी । इनमेंसे सेठ मूलचंदजी, प्रहलाददास जी तथा ईश्वरदास जी इन तीनों माइयोंके पुत्र इस फर्मके मालिक हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई नं० ३ मेसर्स मूलचंद हेमराज वारभाई मोहक्ला T.A. Histori इस फर्मपर चांवल काफीतथा शकरका परशियाके लिये एक्सपोर्ट होता है तथा बैक्किंग व कमीशन एजंसीका वर्क भीर मोतीका व्यापार होता है।
- (२) बेर्रिन (परशियन गल्फ) मेसर्स मूलचंद प्रहलाददास T.A. Totai यहां चावल काफी आदिका व्यापार कमीशन एजंसी तथा मोतीका भारतके लिये इम्पोर्ट होता है।
  - मोतीकी सीजनके समय आपकी एक और ब्रेंच चैत्रसे कार्तिकतक यहां खुल जाया करती है इस फर्मपर समुद्रसे निकाले जानेवाले मोतीकी खरीदका व्यापार होता है।
- (३) गेस (परशियन गल्फ)—मेसर्स पुरुषोत्तमदास नारायणदास—यहां चांबल, काफी, खांड एवं मोतीका व्यापार होता है यह फर्म सीजनके समय रहती है।
- (४) दबई-(परशियन गल्फ) पुरुषोत्तमदास नारायणदास इस नामसे यह फर्म सीज्निके समय मोतीकी खरीदीका काम करती है।

सिन्ध प्रांतके दरा नामक स्थानमें आपकी द्वारकादास भगवानदास एण्ड कंपनीके नामसे राइस फ्लोअर और पेडी मिल है। आपकी ओरसे सेठ प्रहलाददास हेमराज इस नामसे नगर ठठ्ठामें एक बगीचा और तालाब बना हुआ है। सेठ मूलचंद हेमराजके नामसे भी एक बगीचा और कुं आ बना हुआ है। सेठ पुरुषोत्तमदास प्रहलाददासके नामसे आपकी वहांपर खेती है।

#### मेसर् जाखमीदास टेकचन्द

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान नगर ठठु (सिन्ध) है । इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब ६४ वर्ष हुए । सेठ लक्ष्मीदासजीने इसे यहां स्थापित किया था । आप सेठ टेकचंद जीके पुत्र थे । आपका देहावसान संवत् १९६७ में हुआ।

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ लक्ष्मी दासजी के भानजे सेठ होलागम जी हैं। सेठ— तोलारामजी, बम्बई निवासी नगरठहके भाटिया हथा लुहाना व्यापारियोंके मंडलके प्रेसिडेण्ट हैं।

सेठ लक्ष्मीदास जी ने नगरठहुमें एक श्री रामजीका मंदिर बनवाया है तथा एक मन्दिर और श्री वल्लमाचार्य मतावलम्बी गो-स्वामियोंके ठहरनेके लिए बनवाया है। वहांपर आपका सदाव्रत भी चाल् है ओरसे सेठ तोलाराम जी ने सेठ लक्ष्मीदाम जी के पश्चान उनके



स्व० सेठ[लस्मीदास देव चन्द्र जीहरी बरबई



संठ तोलारामजी जौहरी (लखभीदास टेकचन्द) बम्बई संठ किशनदास नाथामल (लल्लुमल नाथामल) बम्बई



संठ दामोद्र हेमनदास जौहरी बम्बई







स्वं० सेठ ईसरदास हेमराज ( मूलचन्द हेमराज वम्बई )



सेठ प्रह्लाददास हेमगज (मूलचन्द हेमगज ) बम्बई



सेठ:पुरुषोत्तमदासजी ( मूलवन्द हेमराज ) बम्ब

नामपर एक अस्पताल स्थापित किया है जो अभीतक म्युनिसिपैलिटीकी स्वाधीनतामें भली प्रकार चल रहा है।

ध्यापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई मेसर्स लखमीदास टेकचन्द्र जीहरी बारभाईमोहल्ला-इस्र फर्मपर मोतीका विजिनेस होता है तथा विलायत भी मोतीका एक्सपोर्ट यह फर्म करती हैं इसके अतिरिक्त कमीशनका काम भी आपके यहां होता है।

मेसर्स जल्लूमल नाथामल

इस फर्मके मालिकोंका मूळ निवास स्थान नगर ठठु (सिंध) है। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ किशनदासनी हैं। आप भाटिया (वैष्णव-पुष्टिमार्गीय) सज्जत हैं। यह फर्म यहां संवत् १६८४ में स्थापित हुई।

धापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई-मेसर्स लल्ल्यमल नाथामल मस्जिद बंदररोड (हेड ऑफिस) यहां कमीशन एजंसी तथा मोतीका व्यापार होता है।
- (२) बैरिन (परिशयन गरफ) मेसर्स छल्लूमल नाथामल (Г.a. krishna) यहां कमीशन एजन्सी अनाज व मोतीका व्यापार होता है।
- (३) दबई (परशियन गल्फ) मेसर्स छङ्क मल नाथामल (T.A. Kisani) —यहां भी कमीशन, अनाज व मोतीका न्यापार होता है।

नगोनचंद मंच्छूभाई 🏽

इस फर्मके मालिक सूरतके निवासी बीसा श्रोसवाल जैन जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको करीब ४० वर्ष पूर्व सेठ मंच्छू भाईने स्थापित किया। श्रापके पश्चात् इस फर्मका संचालन सेठ नगीन भाईने ४० वर्षोतक किया। आपका देहावसान संवत १६७७ में हो गया है।

सेठ नगीनचंद भाईने सूरतमें २५ हजारकी लागनसे एक साहित्य उद्घार फराडकी स्थापना की है, जिसके द्वारा सस्ते मूल्यमें प्रन्थ प्रकाशितकर ज्ञान प्रचार किया जाता है। तथा सूरतमें आपने २५ हजारकी लागतसे एक जैन स्वेताम्बर मंदिर बनवाय। है।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ भाईचंद नगीन भाई तथा सेठ पानाचंद चुन्नीलाल हैं। सेठ नगीन भाईके पुत्रोंने उनके स्मरणार्थ ३० हजारकी लागतसे सूरत लाइ समें एक सेनेटोरियम

बनवाया है आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। बम्बई —मेसर्स नगीनभाई मंच्छूमाई शेख मेमन स्ट्रीट—इस फर्मपर प्रधानतया मोतीका व्यापार होता है।

<sup>#</sup> इस फमेंका परिचय पृष्ट १८० में छपना चाहिये था। पर भूलसे रह जानेके कारण यहां दिया गया—प्रकाशक—

# हीरा पन्ना मोती श्रीर जवाहरातके व्यापारं।

**भ**लीमाई भव्याभाई धनजी स्ट्रीटका नाका अरदेखर होरमसंजी माउंटवाला कन्हैयालाल ईश्वरलाल एण्ड को० जौहरीबाजार के० वाडिया एण्ड० को० मांट रोड कल्याणचंद सोभागचंद विद्वलवाडीका नाका खैगतीळाळ सुन्दरळाळ शेखमेमनस्ट्रीट (आपका परिचय जयपूरमें दिया गया गया है। ) गोदड़ भाई डोसूजी जौहरी बाजार (मोती) गुलाबचंद देवचंद जौहरी बाजार चिमनलाल छोटालाल जौहरी शेखमेमनस्ट्रीट चुन्नीळाळ चज्जमचंद शाह, जौहरी बाजार जुगल किशोर नारायणदास कालवादेवी (पन्ना) ( अ।पका परिचय उज्जैनमें दिया गया है ) जीवराज बेचर भाई कोठारी जौहरी बाजार जीवाभाई मोहकम जौहरीबाजार डायालाल छगनलाल जौहरी धन्नामल चैलाराम फोर्ट मेडोज्स्ट्रीट ताराचंद परशुराम फोर्ट (क्युरियो मरचेन्ट) नगीनचंद फूलचन्द जौहरी शेखमेमनस्टीट पोमल ब्रद्ध करनाकबंदर, अपोलोस्टीट,

फरामरोज सोराबजीखान फोर्ट विट्रलदास चतुर्भुज एण्ड कं० जौहरी बाजार बापूजी बालूजी सरकार जौहरी बाजार फूळवन्द कानुरचन्द, लखमीदास मारकीटकेपास मानचन्द चुन्नीभाई सराफ कालवादेवी मणीलाल अमूललमाई जौहरी बाजार मणीलाल रिखबचन्द जौहरी बाजार मंगलदास मोतीलाल मम्बादेवी मणीलाल सूरजमल एण्ड को० धनजी स्ट्रीट रामचन्द्र ब्रद्ध मेडो स्ट्रीट फोर्ट रामचन्द मोतीचन्द जौहरी बाजार रूपचन्द घेलाभाई पारसीगली पी॰ डुवास एण्ड कं॰ मेह्रो स्ट्रीट फोर्ट लल्ल्यमाई गुलाबचन्द जीहरी चौकसी बाजार वाड़ीलाल हीरालाउ एण्ड को॰ जौहरी बाजार लखमीदासचुन्नीलाल मारवाड़ी बाजार रेबाशंकर गजजीवन शेखमेमनस्टीट न्यू पर्छ ट्रे डिंग कम्पनी गनेशवाड़ी लालभाई कल्याणभाई एण्ड कम्पनी



# चांदी सोनेके व्यापारी BULLION-MERCHANTS

# सोने और चांदीका व्यवसाय

सोना खानमेंसे निकलनेवाली धातु है। दूसरी धातुओंकी तरह यह खानोंमेंसे थोकबन्द नहीं निकलता, प्रत्युत् बिखरा २ बहुत ही थोड़ी तादादमें निकलता है। कहीं २ नदियोंकी बाल्क्सें से मी सोनेके परमाणु निकलते हुए देखे जाते हैं।

दुनियां के अन्दर सबसे अधिक सोना दिल्ल अफ्रिकामें निकलता है। यहां का सोना होता भी बहुत बिह्या हैं। उसके पश्चात् अमेरिका के संयुक्त राज्य और अफ्रिकाका नम्बर हैं। भारतवर्ष में बहुत कम सोना निकलता है। दुनियाकी पैदावारकी अपेत्ता यहां ३ प्रतिशतसे भी कम सोना निकलता है। औसत हिन्दिसे यहां प्रति वर्षकी पैदावार छः लाख औंसके लगभग मानी जाती है। इस पैदावारका बहुत अधिक भाग अर्थात् करीब ६४ प्रतिशत तो अकेले मैसूर राज्यकी कोलर गोल्ड फील्ड नामक खदानसे निकलता है। इस खदानसे १६०६ में ६१६७६८ औंस सोना निकाला गया था। मगर उसके बादसे बहांकी तादाद कुछ कम हो गई है। सन् १६१६ में वहां कुल ५५४००० औंस सोना तैयार हुआ था। इन खानों काम करने कि लिये मैसूर दरवारकी ओरसे कावेरी नदीके जलप्रपातसे बिजली तैयार की जाती है, और वहींसे खानों विजलीकी शक्ति मेजी जाती है। इस कारखानेका काम सन् १६०२ से प्रारम्म हुआ है और तक्से इसकी बड़ी तरकी हो गई है। इसकी वजहसे खानों में पड़नेवाला खर्च भी बहुत कम हो गया है।

मैसूरके पाश्चात् भारतवर्ष में सोना निकालनेवाले प्रांतों में निजाम राज्यका नम्बर है। यहां लिंग सागर जिलेके हट्टी नामक स्थानमें सोनेकी खान है। सन् १६१६ में इस स्नानसे १७६०० घोंस सोना निकला था।

खानोंको छोड़ निदयोंकी बालूको घोकर सोना निकालनेकी चाल भी भारतमें कई स्थानोंपर प्रचलित है। विहारके सिंहभूम छोर मानभूमि जिलोंमें सुवर्णरेखा छोर उसकी सहायक निदयोंकी बालू घोनेसे सोना निकलता है। सन् १६१५ सिंहभूमसे करीब ४५० छोर १९१६ में ८६४ ब्लॉस सोना निकाला गया था। वर्माकी इरावती नामक नदीकी बालूमें भी सोना पाया जाता है। सन् १६०२ में इस उद्योगके लिये वहाँ एक कम्पनी खड़ी की गई थी कुछ वर्षों तक इसकी खूब

उन्नित हुई। एक वर्षीमें उसने करीब ८४४५ झौंस सोना वहांसे निकाला। इस लामको देखकर कुछ दिनोंतक रंगूनमें इस सोनेके व्यवसायके लिये लोग पागल हो उठे थे, मगर कुछ दिनों पदचात् छन लोगोंका उत्साह ठएडा पड़ गया। १६१५ में सम्पूर्ण वर्मासे केवल ३२०० झौंस सोना प्राप्त हुआ।

यद्यपि हिन्दुस्थानमें सोनेकी पैदाइश दुनियाकी औसतसे बहुत कम है, पर यहां एसकी खपत औसतसे बहुत ज्यादा है। इस खपतके कई कारण हैं। पहला कारणा तो यह है कि यहां पर क्षियोंकी सजावटके छिये सोनेके जेवरोंको बनानेकी चाछ बहुत अधिक है। दूसरा कारणा यह हैं कि यहांके. छोग अपनी सम्पत्तिके स्थायित्वके छिये उपका सोना खरीद कर रख देते हैं। बहुत सेउसे अपने हृद्यकी तसल्लीके लिये जमीनमें गाड़ देते हैं। मि॰ अरनोल्ड नामक एक अंग्रेज बिद्धानने एक पुस्तक दिखी है। एसका नाम "The unused Capital of the Empire है एक अपने हिसाब लगाकर लिखा है कि सन् १८६४ से १९१४ तक पचास वर्षोंमें कोई ६ ७०००००००० नो सो सत्तर करोड़ रुपयेका सोना चांदी बाहरसे इस देशमें (रफ्तनी की रकम मुजरा देकर) आया। इसमें से कुछ मागका तो टकसालमें रुपया ढाला गया। कुछ सोनेके जेवर बरतन इत्यादि बनानेमें खचे हुआ। कुछ अंश व्यवहारमें आनेसे घिस गया, और करीब चालोस लाख पौंड अर्थान छः करोड़ रुपयेका सोना चांदी ऐसा है जो या तो जमीनमें गाड़ा हुआ है या धनी श्रीमानोंके खजानेको शोभा बढ़ा रहा है। यह द्रव्य किसी भी एत्पादक कार्यमें नहीं लगाया जाता। यदि यही द्रव्य किसी भी उत्पादक कार्यमें लगी दिशमें उत्पन्न हो जाय।

इन्हीं कारणोंसे भारतवर्षमें सोनेकी खपत बहुत अधिक है। सन् १६२०-२१ में करीब तेईस करोड़ सतावन लाख रुपयेका सोना विदेशोंसे यहां इम्पोर्ट हुआ। यह सब सोना शुद्ध करनेवाली कम्पनीकी सिक मोहर लगकर छोटे २ पाटोंके रूपमें विलायतसे यहां आता है। यह सब माल विलायती और चीनी लगड़ी, टकसालक ।पाटला, गिनी,कुन्दन, चिनाई पन्ने वगैरह कई प्रकारका आता है। लगड़ीका माल नेशनल बेंक, चीनाई लगड़ी, नेटिव यूनियन इत्यादिकी छापका आता है। कई व्यापारी अपनी अपनी स्पेशल छापोंका माल मी रखते हैं, पर बेंकोंकी छापवाली लगड़ियत टंच निकाले हुए रहते हैं। जिससे इनका माल कसमें चौकस रहता है। इसके अतिरिक्त जिन पाटलोंपर यहांकी टकसालकी निश्चित टंचकी छाप लगी रहती है उनका सोना भी उसी निश्चित टचके अनुसार होता है। जिस पाटले,पर कोई छाप नहीं रहती, उसका टच्च भी निश्चित नहीं रहता। उपरोक्त लगड़ियोंमें नेशनल बेंक की लगड़िये वजनमें करीब २६॥-२६॥ तोलेकी या यों कहिए कि ८० तोलेकी तीन रहती हैं। इनका सोना ६-८० टंचका रहता है पर यह सोना १०० टंचमें हो गिना जाता है। चार्टर बेंक और नेटिव,यूनियनकी लगड़िका सोना

सोना ६६.३१ से ६६.८० टञ्च तकका होता है। चिनाई लगड़ी पुगनी ६८.२० टंचकी धौर नई ९७.२० से ६७.५० टंच तक की आती है।

लगड़ीकी तरह पाटलेके सोनेका कोई निश्चित टंच नहीं रहता, ज्यापारियोंकी आवश्यकताके अनुसार हलकेसे हलके टंचसे लेकर बढिया ६६-६८ टंच तकके पाटले यहांकी टकसाल ढाल देती हैं और जितने टंचका पाटला होता है उतने टज्चकी उसपर मुहर लगा देती है इसी प्रकार उसका साटिंफिकेट भी देती हैं। प्रत्येक खरीददारको सोना खरीदते समय इस मुहर और प्रमाणपत्रकी जांच अवदय कर लेना चाहिये।

इसी प्रकार पहले सोनेके पाने, कुन्दन, गिनी वगैरह भी बाजारमें चलते थे, मगर आज-कल इनका चलन कम हो गया है, अतएव इनके सम्बन्धमें कुछ लिखना विशेष आवश्यक नहीं है।

स्रोनेकी लगड़ी श्रौर पार्टोंकी तरह चांदीके भी पाट अमेरिका, चीन और यूरोपसे यहाँ श्राते हैं। सन् १९२२ में करीब सन्नह करोड़ अड़तालीस लाख रुपयेकी चांदी विदेशोंसे यहांपर श्राई थी। यह सब चांदी प्रायः पार्टोंके ही रूपमें आती है। इनमेंसे प्रत्येक पाट साधारणातयः २८०० मर वजनका होता है। ये पाट १७॥ पेनी और १७ पेनी ऐसे दो प्रकारके आते हैं १७॥ पेनीका माल कसमें १६१ टंचका रहता है, यह माल सबसे अेष्ठ माना जाता है। १७ पेनीका माल कससे हलके दर्जेका सममा जाता है।

बम्बईमें सोने चाँदीका न्यापार खास कर बुलियन एक्सचेक्ज बिल्डिंग, मम्बादेवी छोर खाराकुं छाके आसपास होता है। यह न्यापार हाजिर और वायदा दोनों प्रकारसे है। हाजिर न्यापारमें मारतवर्षके दूसरे प्रांतोंको आर्डर सप्लाय किया जाता है, तथा शहरकी आवश्यकताओंको पूरी की जाती हैं। यह हाजिर न्यापार प्रति वर्ष लाखों करोड़ों रुपयोंका होता है। वायदेके न्यापारमें तेजीमंदीके अनुसार निश्चित मिती पर भुगतान करना पडती है। तेजी मंदी की यह हख अमेरिकाके बाजारों की तेजी मंदी पर निर्भर रहती है।

सोने और चाँदीके ज्यापार, और ज्यापारियोंकी सुविधाके लिए और उनके मगड़े निपटानेके लिये यहां पर बम्बई बुलियन एक्सचेक्ज लि॰ नामक संस्था स्थापित है। इस संस्थाने इस ज्यापार के सम्बन्धमें कई नियम निश्चित कर रक्खें हैं। अतपन इस ज्यापारसे सम्बन्ध रखनेवाले व्यापारियोंको अपनी सुविधाके लिये इन नियमोंसे अवश्य वाकिफ होजाना चाहिये।

सोनेका तोल, तोला, माशा तथा बालसे होता है। बम्बईके बाजारमें एक वोलेके ४० बाल माने जाते हैं। दूसरे देशोंमें कहीं कहीं एक तोलेके ३२ बाल भी माने जाते हैं। चांदीका तौल और तोलेसे होता है।

# सोने बांदीके व्यापारी

# मेससं चिमनराम मोतीलाल

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान मलसीसर (जयपुर) में हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हए करीब २४ वर्ष हुए। इसे सेठ मोतीलालजीने स्थापित किया, स्त्रीर आपहीके द्वारा इस फर्मेको अच्छी तरको मिली। सेठ मोतीलालजी चांडी बाजारमें चन्छे प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यापारी माने जाते हैं। साधारण बोल-चालमें लोग आपको सिलवर किंगके नामसे व्यवहृत करते हैं। आप बुलियन एक्सचें जर्क डायरेकर हैं। आपकी अवस्था इस समय ६३ वर्षकी है। आप जयपुरमें अप्रवाल सम्मेलनके समापति रहे हैं। चांदी बाजारमें आपकी धाक मानी जाती है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

- १ बम्बई —मेसर्स चिमनराम मोतीलाल बुल्जियन एक्सचे अ .बिव्डिंग शेख मेमन स्ट्रीट, यहाँ स्रोने चांदीका इम्पोर्ट विजिनेस और वायदेका बहुत बड़ा काम होता है।
- २ कलकत्ता मेसर्स विमनराम मोतीलाल १३२ तुलापट्टी, यहां चांदी सोने के हाजर तथा वायदेका विजिनेस होता है।
- 3 कानपुर—कमलापत मोतीलाल, यहां इस नामसे एक शकाकी मिल हैं, उसमें आपका साम्ता है। ४ अहमदाबाद —मेसर्स चिमनराम मोतीलाल स्टेशनके पास; यहाँ कपड़ेकी आहतका व्यापार होता है।

# न्यक्ष्यः मेसस<sup>च</sup>ांडूम**ल ब**लीराम मुखी

इस फर्मके मालिकोंका निवास स्थान हैदराबाद (सिंध) है। आप सिंधी सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए यहां ८० वर्ष हुए। इसे मुखी चांड्रमलजीने स्थापित किया था। आपके बाद सेठ भीतमदास जीने इस फर्मके काम को सम्हाला और वर्तमानमें मुखी प्रीतमदास जीके पुत्र मुखी जेठानंदश्री और मुखी गोविंदरामजी इस फर्मके मालिक हैं।



सेठ मोतीलालजी (चिमनगम मोतीलाल) वस्वई



संठ गधावृष्णजी द्रमानी (बालविशनदास गमिकशनदास),



सेठ गोवद्ध नदामजी ( नारायणदाम मनोहरदाम) वस्वई



सेठ देविकशनदासजी दुस्मानी (वार रामवः

यह खानदान सिंध प्रांतमें बहुत मशहूर माना जाता है, तथा मुखीके नामसे विशेष प्रसिद्ध है। मुखी जेठानंद नी हेदराबाद में म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं, आप बम्बई कौंसिज़के भी ६ वर्षतक मेम्बर रहे हैं। बम्बई के सिंधी व्यापारियों में मुखी जेठानंद नीकी अच्छी प्रतिष्ठा है।

इस फर्मकी स्थायी सम्पत्ति बाग्र बगीचा वगैरः करांची, हैदराबाद, सक्खर, फिरोजपुर नबाबशाह जिला आदि स्थानोंपर अच्छी तादादमें हैं । मुखी प्रीतमदासजीके नामसे प्रीतमाबाद नामका एक गांव नबाबशाह जिलामें बसा है।

#### आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) हैदराबाद(सिंध)-मेसर्स चांड्मल वलीराम (T,A Bulion)यहां इस फर्मका हेड आफिस है।
- (२) बम्बई—मेसर्स चांड्रमल वलीराम करनाक ब्रिज (T A Mukhi) यहाँ बुलियन, बेंकिंग और कमीरान एजंसीका काम होता है।
- (३) करांची मेसर्स चांडूमल बलीराम (Bullion) यहां हाजिर रुई, मेन, चांदी, सोना तथा कमीरानका काम होता है।
- (४) फीरोजपुर सिटी-मेससे चौडूमल बलीराम (Mukhi) यहां बैंकिंग, चांदी, सोना तथा कपड़ा और शक्करके कमीशनका काम होता है।
- ( १ ) फाजिलका—(Mukhi) वेङ्किंग, सोना, चांदी, कमीशन, और शकरका काम होता है।
- (६) अभोर—( Mukhi) बें द्वित, सोना, चांदो, प्रेन, कपड़ा शक्कर और कमीशनका काम होता है।
- (৩) भटिगडा मेसर्स चोड्समल वलीराम (Mukhi) बैंङ्किग बुलियन मर्चेण्ट व कमीशनका काम होता है।
- (८) जेतू—( पंजाब ) ( Mukhi ) बें क्किंग, वुलियन, कमीशन व शक्तरका काम होता है।
- (६) बदलाटा—(पंजाब) मेसर्स चांड्रमल वलीराम ,, ,,
- १०) सटरवन ( हैदराबाद ) ( mukhi ) ,, ,,

# मेससं नारायणदास मनोहरदास

इस फर्मके मालिकों का मूल निवास स्थान सुरत है। आप वाणिया सज्जन हैं। इस फर्मको करीब १२५ वर्ष पहिले सेठ नारायणदासजीने स्थापित किया था। तबसे यह फर्म बराबर तरकी करती आ रही है। यह फर्म चांदी बाजारमें बहुत पुरानी मानी जाती है।

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ गोवर्द्ध नदासजी हैं। आप सेठ नारायणदासजीकी सातवी पीढ़ीमें हैं। आप केलवणीके काममें अच्छा माग लिया करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ बम्बई—मेसर्स नारायणदास मनोहरदास बुलियन एक्चेंज बिलिडंग शेखमेमन स्ट्रीट यहां चांदी सोनेका इम्पोर्ट विजिनेस एवं वायदेका काम होता है।
- २ बम्बई-मेसर्स नारायणदास मनोहरदास जौहरी बाजार, यहां चांदी सोनेका व्यापार होता है।

#### मेसर्स बालकिशनदास रामकिशनदास

इस फर्मके मालिक बीकानेरके निवासी माहेश्वरी समाजके सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना १०० वर्ष पूर्व बीकानेरमें हुई। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ राधाक्रणजी दम्माणी एवं सेठ देविकशनदासजी दम्माणी हैं।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ बम्बई—मेसर्स बालिकशनदास रामिकशनदास कालवादेवी रोड, इस फर्मपर बेङ्किग हुंडी चिठ्ठी और कमीशनका काम होता है।
- बम्बई—मेससे रामिकशनदास दम्माणी बुलियन मार्केट —इस फर्मपर चांदीके इम्पोर्ट एवं वायदे-का बहुत बड़ा ब्यवसाय होता है।

#### मेसर्स भीखमचंद बालिकश्नदास

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री मद्नगोपालजी दम्मानी हैं। श्राप माहेदवरी जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान बीकानेर है।

यह फर्म यहांपर करीन १०० वर्षों से स्थापित है। पन्तु इस नामसे इस फर्मको व्यवसाय करते कराब ३०।३५ वर्ष हुए। इस फर्मको स्थापना सेठ बालिकशनदासजीके समयमें हुई। आपका स्वर्गवास संनत् १६५४ में हुआ। आपके दो पुत्र हैं। श्री रामिकशनदासजी व श्री मदनगोपालजी। सम्वत् १६७६ में दोनों भाइयोंका कार्य आलग २ विभक्त हो जानेसे अब इस फर्मका सञ्चालन श्री मदनगोपालजी करते हैं। आप निशेषकर बीकानेरहीमें रहते हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम चिमनलालजी तथा हरगोपालजी हैं।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ हेड ऑफिस-बीकानेर-श्रीकिशनदास बालिकशनदास दम्माणी (Dammani) यहां बेङ्किंग वर्क होता है, तथा मालिकोंका निवास स्थान है।
- २ बम्बई—मेसर्स भीखमचंद बालिकशनदास बिट्ठलवाड़ी ( Dammani ) यहां आढ़त तथा हुगडी चिट्ठी और चांदीका इम्पोर्ट विजिनेस होता है। आपकी इसी नामसे बुल्लियन एक्सचेंज हालमें भी दुकान है।

# बुितयन मर्चेगट्स

सेठ अगरचन्द्रजी बुलियन एक्सचें न बिल्डिंग ,, अमुलख अमीचंद बुलियन एक्सचेंज ,, कक्क आई जुमलराम बुलियन एक्सचे ज कस्त्राचंद प्रमचंद बुलियन एक्सचें ज कान्तिलाल कल्याणदास बुलियन एक्सचें ज केदारमल सांवलदास बुलियन एक्सचें ज ,, गजानन्दजी बियाणी बुलियन एक्सचेंज गणपतनाल माधवजी बलियन एक्सचेंज ,, गोविन्दगम नारायणदास बुलियन एक्सचें ज "गोरधनदास पुरुषोत्तमदास बुलियन एक्सचे ज ,, गोबिन्ददास भैग्या clo चांददास दम्माणी ,, चम्पकलाल नगीनदास बुलियन एक्ससें ज चौददास दम्माणी बुलियन एक्सचं ज " चिमनराम मोतीलाल बुलियन एम्सवं ज " चेतनदास बनेचंद बुलियन एक्सचेंज ,, जगजीवनदास सेवकराम बुलियन एक्सचें ज ,, जमुनादास मथुगदास बक्षी हार्नवी रोड ,, जीवतलाल प्रतापसी बुलियन एक्सचें ज ,, जोवतलाल श्रीकिशन बुलियन एक्सचं<sup>'</sup>ज ,; जीवामाई केशरीचंद बुलियन एक्सचंज ,, <mark>ठाकरसी पुरु</mark>षोत्तम मारवाड़ी बाजार ,, ठाकुरमाई दीपचंद खारा कुंआ ,, दयालदास खुशीराम बुलियन एक सचें ज **,, द्वारकादास मीमराज बु० ए० बिल्डिंग** " **देवकरण नानजी** बुल्लियन एक्सचें ज

" नारायणदास केदारनाथ बुलियन एक्सचं ज " नारायणदास मनो**ह**रदास बु० ए० बिल्डिंग ,, नारायणदास मणीलाल वु ए० बिल्डिंग ,, प्रेमसुख गोवर्द्धनदास बु० ए० बिल्डिंग ,, वालाबक्स विरला बु० ए० बिहिंडग ,, विडला त्रदर्स बु० ए० बिल्डिंग ,, त्रजमोहनदास विरला clo विरला त्रदर्स सेठ भोगीलाल अचर जलाल खारा कुंआ ,, भोगीलाल मोहनलाल जवेरी खारा कुंझा ,, भोळाराम सराफ़ बु० ए० बिल्डिंग ,, मोगीलाल चिमनलाल सराफ़ बाजार "मोगीलाल अमृतलाल ब्**० ए० विल्डिंग** मेसर्स एम० बी० गांधी एण्ड को० 🛮 ब० ए० सेठ मगनलाल मणिकलाल बु० ए० बिल्डिंग ,, मंगलदास मोतीलाल बु॰ ए० बिल्डिंग **,, माणीलाल चिमनलाल सराफ्त बाजार** ,, मनुभाई प्रेमानन्ददास लहारचाल ,, माणेकलाल प्रेमचंद रामचन्द अपोलो स्ट्रीट " मोतीलाल वृजभूषणदास श्राफ्त बाजार ,, रतनजी नसरवानजी लाकड़ावाला बु० ए० "रामिकशनदास द्रमाणी वुलियन एक्सचे ज **,, रामिकशन सीताराम बु०ए० बिल्डिंग** "रामक्शिनदास खत्री बु० ए० बिल्डिंग ,, हरजीवन नागरदास कम्पनी बु॰ ए०

,, हिम्मतलाल हेमचंद बु० ए॰ बिल्डिंग

- ,, रामदयाळ सोमाणी बु० ए० बिल्डिंग
- ,, रामचंद मोतीचंद बु० ए० बिल्डिंग मेसर्स रिधकरणदास काबरा एएडको० बु॰ ए॰ सेठ वाड़ीलाल चुन्नीलाल बुलियन एक्सचंज
  - " विद्वल्यास ठाकुरदास बु० ए० बिल्डिंग
  - ,, विट्ठल्यास ईश्वरदास पारेख बु० ए० बिल्डिंग

- ,, विठ्ठल्दास कसलचंद बु॰ ए० बिहिडंग
- ,, शिवप्रताप बी॰ जोशी clo भीखमचंद बाल किशनदास
- ,, शिवलाल शिवकरण बु॰ ए॰ विस्डिंग
- ,, शिवप्रताप रामरतनदास बु० ए० बिल्डिंग ,, श्रीबह्नभ पीती बु० ए० बिल्डिंग
- ,, साक्**लच**ंद दामोदग्दास बुलियन **एक्सचें**ज



# शेश्रर- मर्चेग्ट्स SHARE-MERCHANTS

#### शेअर बाजार

शेअरका व्यवसाय सर्व साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इस व्यवसायके करनेमें बहुत सम्पत्ति की आवश्यकता होती है। शेअरका शाब्दिक अर्थ है, हिसा—बहुत अधिक लोग मिल, एक निश्चित रकमके द्वारा एक कम्पनी स्थापित करके इस रकमको कई हिस्सोंमें बांट देते हैं। इन्हीं हिस्सों-को शेखर वहते हैं। इस प्रकारके शेअरोंके भाव कम्पनीकी व्यवसाइक परिस्थितिके अनुसार हमेशा घटा बढ़ा करते हैं। बम्बईके व्यवसाइक जीवनमें शेअर बाजारका इतिहास भी बहुत पुराना है। बम्बईकी दिया भरनेके लिये खड़ी की जानेवाली कम्पनियोंके शेअरोंकी, शेअर बाजारके राजा सेठ प्रेमचंद रायचंद द्वारा की गई उथल पथलकी बातें आज भी सुनने वालोंको चिकत कर देती हैं। सन् १९६३। इस के आस पास सारा शेखर बाजार सेठ प्रेमचंद रायचन्दके हाथोंमें था। आपके द्वारा स्थापित की हुई एक कम्पनीके शेअर जिसके पहले कालके ५०००) भरे जा चुके थे,का भाव करीब ३६०००) तक चढ़ गया था। इस बाजारके व्यवसायिक समाजने सेठ प्रेमचन्द रायचंदके मान स्वरूप आपका एक स्टेच्य शेअर बाजारमें बनवाया है।

बर्म्बई, अहमदाबाद, तथा चौर स्थानोंकी मिलों तथा और कई ज्वाइंट स्टाँक करपनियोंके शोअरोंके सौदे यहांके शोअरबाजारमें लाखोंकी संख्यामें प्रतिदिन होते हैं। इस व्यवसायके करने वाले करीब ७०० दलाल हैं। यह व्यवसाय बहुत सूक्ष्म दिन्दका है। मिलोंकी परिस्थित कैसी है, हवा पानी एवं ऊपजकी हालत क्या है, बाजारका धोरण क्या है, शेअर बाजारमें बड़ी बड़ी उथल पथल करनेवाले व्यापारियोंकी व्यवसायिक करामाते किस तरफ काम कर रही हैं आदि २ कई बातोंका बड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान रखना पड़ता है।

शेश्वर बाजारके विशाल चौकमें सौदा करते हुए व्यापारियोंकी जमघटका अपूर्व दृश्य होता है, ऐसा मालूम होता है कि सब व्यापारी अपने २ भाग्यका फैसला करनेके एवं एक तिजोरीकी रकम दूसरी तिजोरीमें ले आनेके लिये जी जानसे प्रयक्षकर रहे हैं। शेश्वर ३ प्रकारके होते हैं। (१) आर्डिनरी (२) डीफर्ड (३) प्रिफेरन्स। इसके अतिरिक्त लोन, पोस्टल सार्टिफिकेट, करंसीनोट आदि कई प्रकारके सौदे इस बाजारमें होते हें। इसमें व्यवसाय करनेवाले करीब ७०० दलाल हैं। क्या प्रति मास करीब ३।४ करोड़ रुपयोंका भुगतान: करना पड़ता है। इस बाजारमें व्यवसाय

करनेवालों में श्राधिक संख्या गुजराती भाटिया तथा पारसी व्यापारियों की है। दि नेटिह्न शेश्वर एएड स्टॉक ब्रोकर्स एसोशिएशन नामकी संस्था, शेअर बाजारमें आनेवाली कठिनाई, आदिके लिये समुश्वित प्रबंध करती है। उनके भागड़ोंको निपटाती है। एवं इस विषयके नियम उप नियम बनाती है। इस समय इस संस्थाके सभापति सेठ के० आर० पी० सर्गफ है। आप पारसी सज्जन हैं।

# शेयर मचैगट

# कोकाभाई प्रेमचंद रायचंद

गरीब पिता माताके घर जनम लेकर अपने पौरुष और पराक्रमसे करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति उपार्जित कर उसका सदुपयोग करनेवाले, अपने अनुपम व्यापारिक बुद्धिवल, धैर्य एवं चतुराईके कारण 'शेअर बाजारका राजा'इस प्रतिष्ठित पदसे सम्बोधित किये जानेवाले परम प्रतापी सेठ प्रेमचन्द रायचन्दका जनम सन् १८३१ के मार्च मासमें सूरतमें हुआ था। सेठ प्रेमचंद रायचन्दने अपने ही हाथोंसे सब कार्य स्थापित कर इतनी मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की थी।

सेठ प्रेमचंद्रजीके पिता सेठ रायचन्द दीपचंद सूरतमें मामूळी व्यापार और दलालीका काम करते थे, वहां व्यवसाय न चलनेसे आप अल्पवयमें सेठ प्रेमचंद्रजीको भी साथ लेकर बम्बई चले आये, और बम्बईमें आकर आपने रतनचन्द लाला नामके एक दलालके साथ व्यापार करना आरंम किया। सेठ प्रेमचंद्रजी अंप्रेजी तथा गुजरातीका अभ्यास करनेके पदचात् १६ वर्ष की अवस्थामें व्यवसायमें सम्मिल्ति हुए! लाला रतनचन्द्रजीका अधिकतर व्यापार बैंकोंके साथ रहता था, उनका अंप्रेजी ज्ञान न होनेसे वे सेठ प्रेमचंद्रजीको साथ लेजाने लगे। किर क्या था, सेठ प्रेमचन्द्रजीको अपने व्यवसाय चातुर्य्यके प्रस्कृटित करनेका अच्छा मौका मिला। थोड़े हो समयमें आपने वैंकोंके मंनेजर एवं व्यापारियोंमें अच्छा परिचय प्राप्त कर लिया और अपना स्वतंत्र व्यापार आरंभ कर दिया। इतनेहीमें लाला रतनचंद्रका देहान्त होजानेसे उनका भी सब काम काज आप ही को मिलने लगा।

सेठ प्रेमचन्दजीने अपने पिताश्रीके साथ बहुत जोरोंसे न्यापार आरंम कर दिया और दिन प्रति दिन शेअरके उथल पाथलमें व रुई व अफीमके न्यापारमें आप तरकी करते गये । यूरोपियन ज्यापारियोंमें भी आपका परिचय और रुतवा बढ़ने लगा इसी समय अमेरिकामें सिविलवार छिड गया, और रुईमें भयंकर तेजी हो गई, उस समय सेठ प्रेमचंदजीने भारतवर्ष भरमें हरएक स्थान पर अपने आदमी भेजकर रुई खरीद कर यूरोप भेजना आरंभ किया, इसमें आपको वेतौल नफा प्राप्त हुआ।

इन दिनों शेअरका सट्टा व्यापारियोंमें जोरसे फैल रहा था, एक पर एक नई कम्पनियां कायम

हो रही थीं। उस समय सेठ प्रेमचंद जीकी बाजार पर जबर्दस्त धाकथी, कि व्यापारी कहते थे "कि आज तो श्रा भाव छै पण काले प्रेमचंद सेठ करे सो खरा," इस प्रकार इस व्यवसायमें श्राप इतने सफल हुए कि देखते २ करोड़ पित बन गये। उस समय सेठ प्रेमचंद जीकी भीठी नजरही किसी व्यापारीको लखपती बनानेमें काफी थी।

सन् १८६३में कुलावासे वालकेश्वर तक दिरया पूरनेके लिये कम्पनी स्थापित करनेके लिये सरकारने प्रेमचंद सेठको परवानगी दी, इस कामके लिये जो अनेक कम्पनियां निकली छनमें दि बाम्वे रेकले-मेशन कम्पनी दस दस हजारके शे अरसे प्रेमचंद सेठ की सूचनासे निकली । इन शे अरोंमें पांच हजार रुपयेके पहिले काल भरे ही थे, कि बहुतही शीव्र शेअरके मात्र एकदम बढ़ गये, और वाकी पांच हजारके शेअरके लितास र हजार रुपये ज्यापारियों को मिले; इस घटनासे कई नई कम्पनियां अपने शेअरोंका भाव बढ़तानेके लिये प्रेमचंद सेठसे प्रार्थना करने लगी। मतलब यह कि सेठ प्रेमचंदजी हिन्दुस्थान हीमें नहीं; पर विलायतमें भी एक बड़े ज्यापारी माने जाने लगे। इस प्रकार करीब ३५।४० वर्षी तक आपने बम्बईके नाणा बजार पर कात्रू रक्ता था।

कालकी गति निराली है,एक समय ऐसा भी आया कि जब शेअरों का भाव एक दम गिर गया, इधर प्रेमचंद संठने महंगे भावमें रूई खरीद कर विलायन भेजना आरंभ किया, पर अमेरिकाका युद्ध शांत होजानेसे रूईका भाव भी बहुत गिर गया, इससे प्रेमचंद खेठको बहुत अधिक नुकसानमें आना पड़ा। उस समयकी भीषण परिस्थितिको देख कर लोग आश्चर्य करने छगे।

व्यापारिक चतुराई श्रोर नाणाकी उथलपथलके साथ २ सेठ प्रेमचंद्जीने परोपकारके कार्योंमें भी बहुत अधिक सम्पत्ति दान की। आपके किये हुए लाखों रुपयोंके स्थायी दान की याद लोग सैंकड़ों वर्षोंतक न भूलंगे। आपने अपने जीवनमें करीव ६० लाखका भारी दान किया था जिसका कुछ परिचय इस प्रकार है।

- (१) सवा छः लाख रूपया बम्बई यूनिवर्धिटीमें
- (२) सवा चार लाख रुपया, कलकत्ता युनिवर्सिटीमें
- (३) पांच लाख रूपया बम्बईमें अपने नामसे स्थापित किये हुए बोर्डिंगमें
- (४) अस्सी हजार रुपया प्रेमचन्द रायचन्द ट्रेनिङ्ग कॉलेज अहमदाबादमें
- (५) पैंसठ हजार रूपया स्रक्की धर्मशालामें
- (६) साठ हजार रुपया फीयर फ्लेंबर कन्याशालामें
- ( ७ ) पचास हजार रुपया स्कॉटिश आफीनजमें
- (८) चालीस हजार रूपया गिरनार की तलहटीकी धर्मशालामें
- ( ६ ) पेतीस हजार रुपया भरोंच की रायचन्द दोपचंद लायन्ने रीमें
- (१०) बीस हजार रुपया सुरतकी रायचंद दीपचंद कन्याशालामें

**३४** २०७

- (११) बीस हजार रूपया आनन्द धर्मशालामें
- (१२) दस हजार रुपया अठेकजेंडा कन्याशालामें

इसके अतिरिक्त जे० एन पेटिट इस्त्टीट्यूशन, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, दि नेटिव जनरल लायन्ने री, तथा तारंगा की धर्मशालामें भी आपने अच्छी रकमें दो थीं। गुजरात काठियावाड़के ७६ गांवोंमें धर्मशाला, कुए और तालाबोंके जीएगेंद्धारमें करीब ६। लाख रुपये आपने दिये थे। जैन मन्दिरों- के जीगोंद्धारमें आपने ८।१० लाख रुपया लगाये थे, अपने अच्छे समयमें आप आठ इजार रुपया मासिक धार्मिक एवं परोपकारके काममें व्यय करते थे, और पीछेसे प्रतिमास ३ हजार रुपया व्यय करते थे। ऐसे प्रतिमाशाजी एभ्रयंवान एवं दानी महानुभाव की जीवनी पढ़ते हुए हरेक व्यक्तिके मुंहसे यह सहना निकल पड़ता है कि हे भारत जननी तू हमेशा इसी प्रकारके व्यक्ति पैदा किया कर, जिसमें धर्म, समाज एवं शिक्षाकी रक्षा होती रहे।

आपकी ओरसे बंधाया हुआ आपकी मातश्रीके नामसे राजाबाई टावर बम्बईमें दर्शनीय चीन है।

इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए उक्त प्रभावशाली व्यक्तिका देहावसान सन् १६०६ की ३१ अगस्तको ७६ वर्षकी श्रवस्थमें हुआ था, श्रापका स्वर्गवास होनेके शोकमें वस्बईके कई एक बाजारोंमें हड़ताल मनाई गई और शेअर बाजारके राजाके नातेसे आपकी शेअर बाजारमें एक प्रस्तर मूर्ति स्थापितकी गई।

इस समय आपके पुत्र सेठ कीकाभाई फर्मका सब्चालन करते हैं। इस समय भी आप शेअर और कॉटनके नामाङ्कित व्यापारी हैं। आप कई ज्वाइएट स्टॉक कम्पनियोंके डाइरेकर हैं।

#### ्-----मेसर्स के० आर० पो० श्राफ

सेठ के० आर० पी० श्राफ महोद्य आर० पी० श्राफ एएड सन्स फर्मके पार्टनर हैं। आप पारसी सज्जन हैं। वर्तमानमें आप नेटिव्ह शेअर एण्ड स्टाफ ब्रोक्स एसोशिएशनके प्रेसिडेण्ट हैं। आप शेअर बाजारके बहुत प्रतिष्ठित एवं आगेवान व्यापारी माने जाते हैं। आपकी फर्म दलाल स्ट्रीट वाड़िया बिल्डिङ्ग फोर्ट में है। यहां सब प्रकारके शेअर और स्टांक सिक्यूरिटीज़का अच्छा बिजिन नेस होता है।

# मेसर्स जीवतलाल प्रतःपसी

इस फर्मके मालिकोंका मृल निवास स्थान राधनपुर (गुजरात ) है। आप जैन (इवेता-स्वर मंदिर मार्गी ) सज्जन हैं। सेठ जीवनलालजीका प्रारम्भिक जीवन नौकरीसे शुरू हुआ एवं



स्व० सेठ प्रेमचन्द्र रायचन्द्र (शेर सहाके राजा) बस्बई



मेठ के० स्थार० पी० श्राफ, बम्बई



सेठ माणिकलाल वेचग्दाम गांधी, वस्वई



सेठ लालदाम मगनलाल जे० पी०. बम्बई



अपने परिश्रमसे आपने संवत् ६८६०में फर्म स्थापित की। प्रारम्भमें आपने चांदीकी दलालीका कार्य शुरू किया और तरकी करते २ आज आप चांदी, सोना, रूई रोअ७, एरंडा तथा अलसीके बाजारोंमें प्रतिष्ठित दलाल माने जाते हैं। आप व्यापारमें बड़े उत्साही, साहसी एवं चतुर सज्जन हैं। बाजारके व्यापारिक पेचीदा मामलोंमें व्यापारी लोग आपकी सलाह लिया करते हैं।

सेठ जीवतलाल बुलियन एक्सचेंज, शेअर एण्ड स्टाक एक्सचेंजके डायरेक्टर हैं। अपने समाजमें भी आप अच्छे आगेवान व्यक्ति हैं। आपने तिलक स्वराज्य फएड, एवं और देशिहतके व सामाजिक कार्योमें अपनी सामर्थ्य अनुसार भच्छी सहायता की है। तथा इस भ्रोर आपका प्रेम है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई मेसर्स जीवतलाल प्रतापसी बुलियन एक्सचे ज हाल यहाँ चांदी सोनेके वायदेका तथा इम्पोर्ट विजिनेस होता है।
- (२) बम्बई मेसर्स जीवनलाल प्रतापसी शेअर वाजार—यहां शेअर और सिक्यूरिटी जका सब प्रकारका न्यापार होता है।
- (३) बम्बई—मेसर्स जीवत लाल प्रतापसी मारवाड़ी बाजार—यहां रुईके वायदेका ब्यापार होता है। इसके अतिरिक्त आप हाजरका व्यापार भी करते हैं।
- (४) श्राहमदाबाद इग्रिडयन जिनिङ्ग प्रेसिंग फेकरी लिमिटेड नरोड़ा रोड—इसके आप एजंट हैं व यहां कॉटन विजिनेस होता है।
- (५) बम्बई—मेसर्स जीवतलाल मनीलाल वड़गादी माँडवी—यहां श्रापके कारखानेका बना हुश्चा रंग बिकता है।

## मेसर्स जगजीवन उजमसी

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जगजीवन उजमसी हैं। आपका मूल निवास स्थान लीमड़ी (कठियावाड़) है। आप स्थानकत्रासी जैन हैं।

सेठ जगजीवन माई प्रारंभमें मेसर्स आर० पी० श्राफ़ के —यहां सर्विस करते थे। प्रारंभमें आपकी परिस्थिति बहुत साधारण थी। उसके बाद आप शे अर्सकी दलाली करने लगे। एवं सन् १६१६ में इस फर्मकी स्थापना की। सेठ जग नीवन भाईने थोड़े ही समयमें अपने ज्यसायकी अच्छी तरको की और वर्तमानमें आप शेअर बाजारके श्वच्छे दलाल माने जाते हैं। ज्ञाप सन् १६२६ में शेअर एएड स्टाँक ब्रोकर्स एसोशियेशनके डायरेकर थे। इसके बाद ज्ञापने रुईका ज्यापार विशेष बढ़ाया तथा इस समय आप ६०।६० हजार रुईकी गांठोंका पंजाब, बगर, गुजरात खानरेश, काठिया-

वाद आदिसे मंगवाकर व्यवसाय करते हैं। आपने लीमड़ीमें एक बाड़ी और भावनगरमें एक म्युजिक हाऊस बनाया है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई मेसर्स जगजीवन उजमसी शेअर बाजार फोर्ट यहां शेअर एण्ड स्टाँक ब्रोकसँका काम होता है।
- (२) बम्बई—मेसर्स जगजीवन उजमसी मारवाड़ी बाजार— यहां कॉटनकी दलालीका काम होता है। सेठ जगजीवन माई ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोशियेसनके डायरेक्टर तथा म्युनिसिपल कार-पोरेशनके मेम्बर हैं।

# मेसर्स देवकरण नानजी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पोरबन्दर है। इसफर्मको ४० वर्ष पूर्व सेठ देव करण नानजीने बम्बईमें स्थापित किया था। आपका जन्म सन् १८५७ में पोर बग्दरमें हुआ था। लगभग सन् १८८८ में आप यहां आये तथा इस फर्मकी स्थापना की। आप बड़े धर्मात्माव्यक्ति थे। संस्कृतभाषांसे आपको विशेष प्रेम था।

सेठ देवकरण नानजी बहुत व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आपकी मौजूदगीमें ही आपकी फर्म बहुत अच्छी तरक्की कर चुकी थीं। आपका देहावसान ६५ वर्ष की आयुमें सन् १९२२ में हुआ था।

सेठ देवकरण नानजीने पोरबंदरमें एक संस्कृत पाठशाला स्थापित की । तथा आपने वहीं सद्वित की जारी किया और एक धर्मशाला बनवाई। स्वजाति प्रेमसे प्रेरित होकर आपने एक जाति फ्राइकी स्थापना की । आपके गुणोंसे प्रसन्न होकर सरकारने आपको जे० पी० की पदवीसे विभूषित किया था ।

इस समय इस फर्मके मालिक सेठ देवकरण नानजी के ३ पुत्र हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं।

(१) सेठ चुन्नीलाल देवकरण (२)सेठ प्राणलाल देवकरण (३) सेठ मन् देवकरण। आपकी फर्म बम्बई चेम्बर आफ कामर्स (२) इण्डियन मर्चेण्ट चेम्बर (३) नेटिब्ह शेसर एण्ड ब्रोकर्स एसोसियेशन (४) दि इंस्टइंग्डिया काटन एसोसियेशन लिमिटेड (४) दि बाम्बे काटन मरचेंट्स एण्ड मुकादमस एसोसियेशन लिमिटेड (६) दि वाम्बे बुलियन एक्सचे अ लिमिटेड (७) दि बाम्बे आफ एसोसियेशन (८) तथा लैंड लार्डस एसोसियेशनकी मेम्बर हैं।

भापका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ वम्बई-मेसर्स देवकरण नानजी एएड संस १७ एल्फिस्टन सरकल नानजी बिल्डिंग फोर्ट, तारका

पता—Seaworthy यहां आपका है ड आफिस है इसमें वैंकिंग और फ्रीएड ब्रोकर्सका काम होता है।

२ बंबई—मेसर्स देवकरण नानजी ओल्ड शेअर बाजार—यहां आपके २ ऑफिस हैं। जिनमें शेखर, स्टाक ब्रोकर्स और गवनेमेण्ट सेक्यूरिटीका काम होता है।

३ बम्बई—मेसर्स देवकरण नानजी मारवाड़ी बाजार—यहां रूईकी दलाली निजी व्यवसाय होता है ।

४ बम्बई - मेसर्स देवकरण नानजी शिवरी-यहां रूईका व्यवसाय होता है।

५ बम्बई-मेसर्स देवकरण नानजो जवेरी बाजार-यहां बुलियन मर्चेण्ट तथा ब्रोकर्सका काम होता है।

# मेसर्स भगवानदास हीरलाल गांधी

इस फर्मके मालिक खंभात निवासी लाइवाणियां बीसा जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको २४ वर्ष पूर्व सेठ माणिकलाल वेचरदास गांधीने स्थापित किया था। आपका देहावसान सन् १६२१ में हो गया है।

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ भगवानदास हीगलाल और सेठ मङ्गलदास हरीलाल भाई हैं। सेठ भगवानदासजीने सन् १६०८ में विलायतकी हुण्डीकी दलालीका काम आरंभ किया तथा वर्त-मानमें आप सब बैद्धोंके साथ हुण्डीका विजिनेस करते हैं। आपने सन् १६२० में अपनी जातिके लिये मलाड़में एक सेनेटोरियम बनवाया तथा अपनी मातुश्रीके नामसे सन् १६२१ में एक होमियोपैथिक डिस्पेंसरी स्थापित की। आपने सन् १६२७ में बुलियन मार्केटमें अपनी फर्म स्थापित की। आपको शुद्ध देशो वस्त्रोंसे विशेष प्रेम है।

वर्तमानमें इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—मेसर्स एम० बी० गांधी कम्पनी ८० एस्प्छेनेड रोड फोर्ट—यहां फारेन एकसचेंज्ञा व्यापार होता है।
- (२) बम्बई-मेसर्स भगवानदास हीरालाल दलालस्ट्रीट-रोअखाजार—यहां रोअर और सिन्धूरिटीज्का व्यवसाय होता है।
- (३) बम्बई-मेसर्स एम० बी० गांधी वुलियन एक्सचेंज हाल शेखमेमन स्ट्रीट—यहां चांदी सोनेका व्यापार तथा इम्पोर्ट बिजिनेस होता है !
- (४) मेसर्स मगवानरास होरालाल गांधी जौहरी बाजार-मम्बादेवी—यहां कॉटन विजिनेस होता है।

# मेसर्स मनसुखबाब छगनबाब

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जूनागढ़ (काठियावाड़) है। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ मनसुखलाल भाई हैं। आप १३ वर्षोंसे शेअरका व्यवसाय करते हैं।

सेठ मन मुखलाल भाईकी कि ए ज्यू केशन और सेनिटेशनके कार्मोकी खोर विशेष है। आपने दिलतोद्धारमें ५० हजार रुपया दान दिया है तथा सोनगढ़ काठियाताड़ में आपने एक सेनेटोरियम बनवाया है। आप नेटिव्ह शेअर एएड स्टॉक ब्रोक्स एसोशिएशनके डायरेक्टर हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

बम्बई —मेसर्स मनसुखलःल लगनलाल शंभर बाजार T. A. Relief fund यहां शेभरकी दलाली विजिनेस होता है।

# मेससं रायचन्द्र मोतीचन्द्र कम्पनी

इस फर्ममें दो पार्टनर हैं। (१) सेठ रणछोड़ भाई रामचन्द हैं। आपका मूछ निवास सूरत हैं। (२) सेठ जीवाभाई मोह रुम हैं। श्रापका मूछनिवास पारन है। आप जैन जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको सेठ रणछोड़भाईने ३० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। तथा वर्तमानमें यह फर्म चांदी सोनेके बाजारमें एवं जौहरी समाजमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—मेसर्स रायचन्द मोतीचंद कम्पनी जौहरी बाजार—यहां चांदी सोनेके तैयार दागिने तथा हीरा मोती और सब प्रकारके जवाहरातका व्यापार होता है।
- (२) वस्वई—मेसर्स रायचंद मोतीचंद कम्पनी बुलियन एक्सचंज विल्डिंग शेखमेमन स्ट्रीट—इस फर्मपर सोने श्रीर चांदीके इम्पोर्टका काम होता है।
- (३) बम्बई—मेसर्स उल्छ्भाई रणछोड़दास शेअर बाजार—यहां शेअर का विजिनेस होता है।
- ( ४ ) बम्बई मेसर्स रायचंद मोतीचन्द कम्पनी शिवरी—यहां त्रापका रूईका जत्था है।
- (५) सुरत—मेसर्स प्रेमचंद नाथाभाई—यहां बेंड्किंग व सोने चांदीका व्यापार होता है। आपके दो रंगके कारखाने हैं। यहांके बने रंगोंकी एजंसियां इण्डिया, बरमा, बेरिन आदि जगहोंपर है।

भापके कारखाने (१) करेल वाड़ी ठाकुर द्वार बम्बई तथा (२) माधौबाग (बम्बई) में हैं।

# मेसर्स जाजदास मगनजाज जे॰ पी०

इसफर्म के मालिक सेठ लालदासजी जे॰ पी॰ हैं। आपका जन्म बम्बईहीमें हुआ है। इसलिये आपका निवास बहुत समयसे यहीं पर है। आप गुज<sup>7</sup>ाती वणिक सज्जन हैं। सेठ लालदासजीका प्रारंभिक जीवन नौकरीसे आरंभ हुआ। आपने स्वयं अपने हाथोंसे व्यवसायमें अच्छी सफलता प्राप्त कर मान, सम्पित एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की। प्रथम आप रामगोपाल कम्पनीमें कार्य करते थे, फिर आप पी॰ किस्टल कम्पनीमें रोअर्स तरीके काम करने लगे। उसमें आप २ वर्षतक कार्य करते रहे। इस समयमें आपने अधिक सम्पत्ति प्राप्त की। पश्चात् लालदास दुलारीदास कम्पनीके नामसे आप अपना स्वतन्त्र काम करने लगे। स्वास्थ्यको अस्वस्थताके कारण आपने इस व्यवसाय को छोड़ दिया। वर्तमानमे आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—मेससे ठाळदास भगतळाल १२ ए दळाळ स्ट्रीट शेअर बाजार—यहां शेश्वर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्सका विजिनेस होता है।
- (२) बम्बई—मेसर्स लालदास मगनलाल एएड कम्पनी अव्दुल रहमान व्ट्रीट -यहां मिल तथा जीन सम्बन्धी सब सामानका स्टोर है। — —

## शेश्वर मार्केटके ब्यवसायी

मेसर्स श्रमरचंद जवेरचंद

- ,, अमृतलाल मोहनदास
- " अमृतलाल कालीदास
- ,, ए० बी० कोगा
- ,, कांगा एण्ड हीलेल
- ,, केशवलाल मूलचंद
- " खीमजी पूनजी एएड कं०
- ,, गिरधरलाल एण्ड त्रिभुवनदास
- ,, चुन्नीलाल वीरचन्द् एन्ड संस
- ,, ह्रगनलाल जवेरी एण्ड को०
- ,, जीवतलाल प्रतापसी
- " जमनादास खुशालदास
- ,, जमनादास मधुरादास
- ,, जे० एस॰ गजर एण्ड संस
- ,, डूंगरसी एस॰ जोशी
- " देवकरण नानजी
- ,, दाराशाव एण्ड को॰
- " नारायण्दास रामसुख
- ,, पारख जमनादास मूलचंद
- ,, पटेल एण्ड रामदत्त
- " प्रेमचन्द् रामचन्द् एण्ड संस

मेसर्स प्रेमजी नागरदास

- " प्रभूदास जीवनदास
- "पी एम० मादन
- ,, भगवानदास जेठा भाई
- ,, बाटलीवाला एण्ड कम्पनी
- ,, बी० ए० विलिमोरिया
- ,, बाडीलाल पूनमचन्द
- ,, मंगलदास चिमनलाळ
- ,, मंगलदास हुकुमचन्द
- ,, मनमोहनदास नेमीदास
- ,, मेहता वकील एण्ड को०
- ,, मेरवानजी एण्ड संस
- ,, एम० पी॰ भरूचा एग्ड संस
- ,, एमः आर० वेद एण्ड को०
- , एन० व्ही० रवांडवाला एएड को०
- ,, राजेन्द्र सोमनारायण जे० पी०
- ,, लक्ष्मीदास पीताम्बर
- ,, बसनजी गोरधनदास
- ,, एस० बी० विलिमोरिया
- " सामलदास प्रभूदास
- ,, इरजीवनदास मूलजी

नोट-उपरोक्त व्यवसायियोंकी स्नांफिसें अधिकतर शेअर बाजारमें ही हैं।

# वुकसेलर्स एगड पिन्सिशर्स

## मेसर्स खेमराज श्रीकृष्णदास

इस मशहूर कार्यालयकी स्थापना से० खेमराजजीके हाथोंसे हुई थी। आपका जन्म संवत् १६१३ में चूरूमें हुआ था। आपका खास निवास स्थान चूरू (बीकानेर स्टेट) है।

सेठ श्रीकृष्णदासजीके २ पुत्र थे, सेठ गंगाविष्णुजी एवं सेठ खेमराजजी । चूरुसे प्रथम गंगाविष्णुजी एवं पश्चात् संवत् १६२२ में सेठ खेमराजजी रतलाम आये। उस समय दोनों माई वहां अफीमका न्यापार एवं पुस्तक विकयका कार्य करते थे। वहां आप अत्यंत मामूली हालतमें आये थे। आप दोनों भाई रतलाम करीव ४ वर्ष तक रहे। पश्चात् दो मासके ंअंतरसे दोनों भाई बम्बई आये। प्रारंभसे ही सेठ खेमराजजीकी पुस्तकोंके न्यापारमें अधिक रुचि थी, इसलिये आप दूसरे प्रेसोंकी छपी हुई पुस्तकें खरीई कर यत्र तत्र फेरी द्वारा बेंचनेका न्यवसाय करने छगे। १ सालके बाद करीब संवत १६३६१३४ में आपने अपना एक छोटासा प्रेस स्थापित किया। दिन प्रति दिन यह कार्यालय इतनी उन्तित करता गया, कि आज भारतके लब्ध प्रतिष्ठित प्रेसोंमें इसकी गिनती है। इस प्रेसके द्वारा हिन्दी तथा विशेष कर संकृत साहित्यकी आशातीत उन्नित हुई है। इस प्रेसके आभीतक करीब २००० प्रथ प्रकाशित हुए हैं। इस कार्यालयका स्वतंत्र पोस्ट आफिस है। इस कार्यालयके बम्बई व कल्याण दोनों प्रेसोंमें करीब ७०० व्यक्ति प्रतिदिन काम करते हैं तथा श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस बम्बईसे बाहर जानेवाली वी० पी० की औसत करीब ६० हजार एवं कल्याणसे जानेवाली वी० पी० की औसत करीब ६० हजार एवं कल्याणसे जानेवाली वी० पी० की औसत हरीब ६०

संवत् १६५० में दोनों भाई अलग २ हो गये तथा श्रीवेङ्कटेश्वर प्रे सका संचालन सेठ लेम-राजजी करने लगे, और सेठ गंगाविष्णुजीने कल्याणमें श्री लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस की झलग स्थापना की, सेठ गंगा विष्णुजीका देहावसान संवत १६६० तथा सेठ लेमराजजीका देहावसान संवत १६७७ में हुआ। सेठ गंगाविष्णुजीकी कोई संतान न होनेसे उनकी सारी सम्पत्तिके मालिक सेठ लेमराज जीके वंशज ही हैं। सेठ लेमराजजीकी मौजूदगीमें ही यह प्रेस आशातीत उन्नति कर चुका था। इस प्रे सके मन्थ आज कन्या कुमारीसे लेकर हिमालय तक, शिक्षित एवं अशिक्षित सभी व्यक्तियोंके पास पहुंचते हैं व प्रत्येक घरमें रात दिन बड़े चावसे पढ़े जाते हैं। वर्तमानमें इस कार्यालयके मालिक सेठ खेमराजजीके पुत्र राव साहब सेठ रंगनाथजा एवं भी श्रीनिवासजी बजाज हैं।

सेठ रंगनाथजीको जनवरी सन् १६२६ में गवर्नमें टसे राव साहबकी उपाधि प्राप्त हुई है। सेठ श्रीनिवासजी बजाज शिक्षित एवं व्यवस्था-कुशल सज्जन हैं। प्रेसके प्रबन्धमें आपने अच्छी उन्नति की है। आप मारवाड़ी विद्यालयके वाइस प्रेसिडेंट तथा सेक्रेटरी हैं। मारवाड़ी विद्यालयके संचालनमें आप बड़ी तत्परनासे भाग लेते हैं।

आप की ओरसे उज्जैन, नाशिक, हरिद्वार, वालाजी (दिश्वण्) भूतपुरी श्रीरंगम आदि स्थानों पर धर्मशालाएं बनी हैं। तथा वहां पर मोजनका मी प्रबन्ध है।

वर्तमानमं आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-

१ भीवें बटेश्वर स्टीम प्रेस यहां आपका विशाल प्रेस है। यहांसे बहुत बड़ी तादादमें ७ खेतवाडी-खम्बाटाह्मेन वम्बर्ड पुस्तवें बाहर जाती हैं। तारका पता-वे कटेश्वर यहां भी श्रापका बड़ा प्रेस है। २ लक्ष्मी वे क्टेश्वर प्रेस कल्यान (बस्बर्ध) यहां भी आपके प्रेसकी एक ब्रांच है। रे भीवें कटेखर प्रेस कोलापुर ४ मेसर्स खेमराज श्रीकृष्यादास यहां सराफी तथा पुस्तक विकयका काम होता है। कालवादेवी खेमराज बिक्डिंग यहां आपके प्रेसकी छपी पुस्तकें बेचनेका डिपो है। लेमरात्र श्रीकृष्णदास वक हेपो--चौक बनारस ६ खेमराज श्रीकृष्णवास यहां एक फ्लावर मिलके आप लेसी हैं। इलाहाबाद ७ खेमराज भीकृष्णदास यहां पर आपका फ्लावर मिल है। लखमऊ व कोमराज श्रीकृष्ण्यादास यहां आपकी १ जीन व १ प्रस फेक्टरी है। तथा काटन जावरा विजिनेस होता है। यहां भी आपकी जीन-प्रेस फेक्टरी है। श्रीर मोटर विजिनेस ६ वर्धा-रंगनाथ श्रीनिवास होता है। १० पुलगांच--रंगनाथ भ्रीनिवास यहाँ आपकी जीन-प्रेस फेक्टरी है। यहां आपकी जीन फेक्टरी है। ११ धामनगांव-रंगनाथ श्रीनिवास

इस प्रेसके द्वारा श्री वेङ्कटेश्वर समाचार नामक एक साप्ताहिक समाचारपत्र करीब ३३।३४: वर्षों से निकलता है।

# बुकसेलर्स एगड पञ्जिश्सं

भादरजी कावसजी मास्टर गिरगांव रोड भामींप्रड नैदी कोआपरेटिव्ह स्रोसायटी लिमिटेड स्रॉक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस निकोल रोड़ स्प्लेनेडरोड

एंग्लों ओग्यिण्टल बुकिडिपो १३२ कालवादेवी, रोड़ एम्पायर पिंक्लिशिंग कम्पनी गिरगांव वेंकरोड इण्डियन पिंक्लिशिंग कम्पनी लि॰ कावसजी पटेल स्ट्रीट फोर्ट

इण्डियन वुकडिपो मेडासस्ट्रीट इण्डियन एन्ड कॉलोनियल वुक एजन्सी ४४-४६ हार्नबी रोड़

मे स्टर्न प्रिटिंग वन्सं फ़्रेरे रोड कान्तिलाल एण्ड को० आर० गिरगांव किंग एण्ड को० हार्नवीरोड़ के० पी० मिस्त्री कालवादेवी गेड खेमराज श्रीझ्रण्णदास कालवादेवी गेड गंगीवाला पारख एन्ड को० ३१ काव्हेल कालवादेवी

गोपाल नारायण एण्ड को० कालवादेवी रोड गोविन्द एएड को० एस, सेन्डस्टरोड़ गार्जियन प्रेस, गिरगांव

भेशम पिन्छिशिंग कम्पनी लि० ४६ फोर्ट स्ट्रीट ाचराग बुकिडिपो चोगा स्ट्रीट फोर्ट जोशी एण्ड को० कान्देवाड़ी पो० नं० ४ जार्ज कोलेस एन्डको० ४०, ब्रिटिश होटल लेन जहांगीर बी० करानी सन्स बोरा बाजार स्ट्रीट टाइम्स आंफ इंगिडया, टाइम्सबिल्डिङ्ग हार्नबी रोड

ट्रेक्ट एन्ड बुक सोसायटी कालवादेवी • डी॰एस॰ दत्त एन्ड को॰ सारस्वत कोआपरेटिव्ह बिल्डिङ्ग प्रैण्टरोड़ तारापुरवाला सन्स एन्ड को॰, १६० किताब महल हार्नवीरोड

त्रिपाठी एन्ड को० (एन० एम०) कालवादेवी रोड

धैकर एन्ड को एस्प्लेनेड रोड नरेन्द्र बुक डेपो लेडी जमशेदजी रोड दादर नेशनल पब्लिदांग कंपनी लि० गिरगांव बैकराड़

न्यू लक्ष्मी व्रिन्टिङ्ग वेस १८-२० कासी सैय्यदस्ट्रीट

निर्णयसागर प्रिन्टिङ्गप्रेस कालवादेवी; पापुलर बुक डेपो गुवालिया टेंक रोड बाम्बे बुकडिपो गिरगांव ब्रिटिश एएड फॉरेन बाइबिल सोसायटी हार्नबी रोड

बरागंक्ता एण्ड को । सी० एम० १०६ प्रिन्सेस स्ट्रीट

ब्लेकी एग्रह सन्स लिमिटेड फोर्ट स्ट्रीट बैनेटकालेमन एण्ड को० लि० हार्नबी रोड बैटरवर्क एण्ड को० लिमिटेड यार्क बिल्डिंग हार्नबी रोड

मैकमिलन एण्ड को॰ हार्नबी रोड

#### बम्बई विभाग

बाकर हाऊस लेन फोर्ट

छखपति ७५ चिमना बचेर स्ट्रीट लांगमेन्स मीन एण्ड को॰ ५३ निकल गेड बेलार्ड स्टेट

व्हीलर एएड को० हानेवी रोड
एस॰ द्याई॰ बी॰ मिलर कैन्ट मैनेजर कैलिज़
डाइरेक्टरी लिमिटेड पो॰ बाँ॰ नं ८६८
श्रीधर शिवलाल कालवादेजी
एस॰ पी॰ सी॰ के॰ प्रेस स्प्रेनेड रोड
स्टेशनरी एएड बुक एजन्सी ठाकुर द्वार
स्टुडेण्ट्स प्रिण्टिंग प्रेस गिरगांव
सन शाइन पन्लिशिंग हाऊस इन्जिनियर विलिडंग
प्रिन्सेस स्टीट

हरिप्रसाद भागीरथ कालवादेवी रोड

हीकेन एण्ड इलियट प्रेट बेस्टर्न बिल्डिंग

हिन्दी प्रनथ रत्नाकर कार्यालय हीराबाग, गिरगांव

मार्टिन हैरिस ११६ पारसीबाजार स्ट्रीट फोर्ट एम० डी॰ मेहता एएड को० ६ बेंकट मोहला कोलभाट लेन

एम॰ मिस्नी एण्ड को॰ २३२ बोरा बाजार श्रावक भीमसी माणेक पारसी गली मुन्शी एग्ड सन्स जी॰ एम॰ खानबहादुर गिरगांव रोड

मेघ नी हीरजी बुकसेलर पायधुनी
यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया छि० ९४ होम नी
स्ट्रीट फोर्ट

राधाभाई आत्माराम सागृत कालवादेवी रोड आर० बनमालीदास एण्ड को कालवादेवी रोड रामचंद्र गोविन्द एएड सन्स कालवादेवी रोड रेले एएड को० जी० जी० चो० पो० टैंक रोड चार० मंगेश एण्ड को० न्य चिंचवंदर स्ट्रीट रक्षागर एण्ड को० २७ मैडास स्ट्रीट

#### रंगका ध्यापार

हमारे देशमें रंगका व्यवसाय बहुत पुराने समयसे चला आता है। वैदिक कालसे पीताम्बर, नीलाम्बर आदिका छपयोग होता आता है। रामायण-कालमें रंगाईका काम करनेवालोंको रंगजीव कहा है उस समय कुसुम, मजीठ, लाख, पतास तथा नील विशेष प्रचलित थे। मुसलमानी कालमें भी रंगके व्यावसायकी और उसके पैदाइशकी अच्छी उन्नति थे। पर इघर ४०, ४५ वर्षोसे हमारे देशका यह व्यवसाय दिनोदिन अवनित करता जारहा है आज तो यह हालत होगई है कि हम लोगोंको पंसे पैसे के रंगके लिये विदेशी मालका मुंह ताकना पड़ता है। विदेशोंमें तरह तरहके कृत्रिम रंगोंका आविष्कार हुआ। तथा उस मालकी चमक दमकके आगे भारतीय माल बाजारमें न ठहर सका। आज करीब २ हजार तरहके रासायनिक रंग तैयार होकर हमारे बाजारोंमें विकते हैं। इस व्यवसायके नष्ट होनेसे भारतियोंकी बहुत बड़ी जीविका नष्ट होगई।

छड़ाईके पूर्व जर्म नी, दुनियामें खर्च होनेवाले रंगका ८४ प्रतिशत तैयार करता था। पर जब युद्धमें जर्म नीका रंग बन्द हुआ तब दुनियामें रंगकी बड़ी कमी श्रागई। हमारे यहां २॥ - ३ श्रानाके वक्सके तीन तीन दुपये तक दाम चढ़ गये। ऐमा मौका देखकर जापान आदि देश अपने यहां इस मालके तैयार करनेमें जूट गये, फल यह हुआ कि लड़ाईके बाद कई देशों के रंग भारतमें आने लगे। हमारे देशमें रंगकी आयात कितनी बढ़ी, इसका पता नीचेके कोष्टकसे चलेगा।

सन् १६०३ , ४ में ९८ लाख सन् १६१२, १३ में १५२ लाख "१६०७ , ८ में १०४ लाख "१६१६ में ११४ लाख "१६१० , ११ में १३४॥ लाख

विदेशी रंग प्रधानतया तीन प्रकारके होते हैं, १ अनीलीन (अलक्ष्तरेसे बना) २ अली जरीन (मजीठसे बनारंग) ३ कृत्रिम नील ।

> अलकतरा तथा मजीठसे बने रंग विदेशसे आये — १८७६, ७७ में ६ लाखके १६०३, ४ में ८२.७ लाखके सन् १६१२, १३ में ११२ लाखके

कृत्रिम नीलकी आमद

१८७६ - ७७ में २.८ करोड १६११ - १२ में १२.२५ करोड़ १६०३ - ४ में ८ करोड १६१२ - १३ में १४.१७ करोड

१६१३ - १४ में १७.८६ करोड़

भारतमें रंग बनानेके नीचे लिखे द्रव्य हैं

(१) नील एक छोटासा पौधा होता है इसके पत्तोंको सड़ाकर रंग तैयार किया जाता है। यूरोपवालोंने सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दीमें हमारे यहांसे नीछ खरीदना आरंभ किया था। पहिले पोर्तः गालवाले फिर डच और फिर ईस्ट इंग्डिया कम्पनी यहाँकी नील खरीदने लगी । इसमें नफा अधिक होनेसे अमेरिकाके उपनिवेशों में इसकी खेती भी की जाने लगी। सन् १८६ अमें जर्मनीने एक ऐसी कृत्रिम नील निकाली, जो बहुत सस्ती पड़ती थी। इसकी प्रतियोगितासे भारतकी नीलका रोजगार किस प्रकार नष्ट हुआ उसका पता नीचेके अंकोंसे चलेगा।

भारतसे नील भेजी गई:--

भारतमें नील बोई गई:-

१८८६-८७ में ३.७ करोड़ रुपयोंकी

(१) १८६५में १३ लाख- एकदमें

१८६६-६७ में ४६ करोड़ रायां ही १६०३ में १ करोड रुपयों से ऊपरकी (२) १६१४ में १४८ हजार ए०में नीलकी कोठियां थीं

१६०६-७ में ७० लाख रुपयोंकी

सन् १६०१में ६२३

१६१०-११ में ३५ लाख रुपयों की

सन् १९०३में ५३१

१६१२-१३में २२ लाख रुपयोंकी

(२) कुसुम —इसके फलसे तेल व फुलसे रङ्ग निकलता है, जिन गुणोंके कारण विलायती माल प्रतिष्ठा पा रहा है वे सब गुण इसमें हैं। सन् १८७३-७४में ७॥ लाख रुपयोंका कुसुम बाहर मेजागया था। मगर सन् १६०३-४में यह संख्या ६७॥ हजारकी रह गई।

(३) हरुरो—इंसकी पैदावार खासकर मद्रास प्रांतमें और बंगाल बिहार और बम्बईमें भी होती है।

(४) आलु—इसकी पैदावार राजपूताना, मध्यभारत, बरार, सी० पी० झौर य० पी० में होती है इसका छाल रक्क अच्छा बनता है।

इसके अतिरिक्त लाख, त्रिपला, कहुआ, सेनकी, बबूलकी छाल आदि कई वृश्नोंसे भी रक्क बनाया जाता है।

बम्बईमें रक्क्क व्यापारी कई जगह बैठते हैं, कई रंगवालोंकी फर्में बड़गादी, तथा बेलार्डपेयर बम्बईमें हैं। इसके अतिरिक्त पेन्टिङ्गके रंगवाले ज्यापारी दूसरे स्थानोंपर बैठते हैं। रंगोंमें एछीजराईन मालमें, तीनचन्द्र छाप, बाघ छाप,घोड़ा छाप, डी. डी. मार्की, आदि रंग विशेष मशहूर हैं तथा इसी तरह ब्लीच करनेके रंग तथा केमिकल्सकी भी कई कालिटी आती हैं जिसके व्यापारी प्रिंसेस स्टीट और अवोको स्ट्रीटमें बैठते हैं।

# रंगके ह्यापारी

# नेसर्स सूरजी भाई वल्लभदास

इस फमके मालिक सेठ सूर जी माई वह भदासका मूल निवास स्थान कच्छ है। इस फर्मको खापने १८।२० वर्ष पूर्व स्थापित किया। वर्तमानमें खाप अपने व्यवसायका सब भार अपने पार्टनरोंके सिपुर्द कर रिटायरके रूपमें आराम करते हैं। आप संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं। आपको हिन्दी-माषा एवं शुद्ध देशीवस्त्रोंसे विशेष प्रेम है। आपने कच्छ कान्फ्रेंक्सके समय २० लाख रुपयोंका चंदा एकित्रत करनेमें विशेष भाग लिया था, एवं खुद भी जुद्दे धर्मार्थ कार्योमें करीब १। लाख रुपये दिये थे। आप अपनी जातिके ११।१२ खातोंके ट्रष्टी एवं आर्यसमाजकी मेनेजिंग कमेटीके मेम्बर हैं। आपने २ बार विलायत यात्रा की एवं वहां शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताया।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई मेससे सूरजी वहभदास एएड कम्पनी हार्नवीरोड-फोर्ट —यहां सब प्रकारके रङ्ग, केमिकल काटलयार्न आर्टिफिशल, सिल्क और मिल स्टोर्सका व्यापार होता है।
- ( २ बम्बई सूरजी वहुभदास कलर कम्पनी बड़गादी, यहां रङ्गका थोक व्यापार होता है।
- (३) सूरजी वल्छभदास कलर कम्पनी पुरानागंज-कानपुर, यहां भी रंगका व्यवसाय होता है।
- (४) सुरजी वल्छभदास कलर कम्पनी अमृतसर, यहां भी रंगका व्यवसाय होता है।

### रंग झौर वार्निसके ब्यापारी

श्रव्दुला समसूदीन एगड सन्स, शेखमेमन स्ट्रीट इन्नाहिम सुलेमान जी एण्ड सन्स बाजारगेट ईस्माइल जी करीम माई एण्ड सन्स फूलगली कापिड्या ब्रद्धं अब्दुल्स्हमान स्ट्रीट कासिमअली बिन्नामपूंजा महमदअली मेन्शन, मिंडी बाजार घेश भाई जमशेद जी खाममट्टा, कालवादेवी रोड, दादजी घाकजी एगड को० बूदगली, मांडवी दास गुप्ता एण्ड सन्स २५ कंकूरगंधीरोड नेशनल एनी लाइन केमिकल्स कम्पनी स्टेंडर्ड केमिकल्स कम्पनी । विलीमोरिया कोटवाल एण्ड को०बूद्गली, मांडवी हीरालाल एच० ब्रद्सं १ केमेल स्ट्रीट, कालवादेवी हुसेनअली महम्मदअली एएड को० शेखमेमन स्ट्रीट

# कसी जनका व्यापार

मारतवर्षमें कच्ची उनके प्रधान उत्पत्ति स्थान सिंध, पंजाब, तथा राजपूनाना हैं। इन प्रांतों में उनकी प्रधान प्रधान मंडियां शिकारपुर, अभोर, फाजिलका, पाली, ब्यावर, केकड़ी खोर नसीराबाद है। इन मंडियों द्वारा प्रति वर्ष हजारों गांठ उन लिवरपूलके मार्केटमें विकने को करांची और वस्वईके बंदरों से भेजी जाती हैं। भारतमें सबसे बड़ी उनकी मंडी फाजिलका (पंजाब है। दूसरे नम्बरकी मंडी ब्यावर है। ब्यावरसे उन साफकर पक्षी गांठें बंधाकर करीब २० हजार गांठें प्रतिवर्ष विलायत भेजी जाती हैं। यहां दो हजार मजदूर प्रति दिन उन साफ करने का काम करते हैं। जिस प्रकार फाजिलकाके व्यापारियोंको अपना माल सीधा फाजिलकासे लिवरपूलके लिये बुक कर देनेकी सुविधा है उस प्रकार यहांके व्यापारियोंको नहीं है। यहांके व्यवसाइयोंको बम्बईके द्वारा खपना माल विलायतको भेजना पड़ता है। उन मेड़ोंसे सालमें दो बार काटी जाती है। जिन प्रांतोंमें गर्मी विशेष पड़ती है और जहांकी रेतीली भूमि होती है, वहां भेड़ें विशेष मात्रामें पायी जाती हैं। भारतमें सबसे बढ़ियां उन बीकानेरकी होती है। यहांकी उनी लोई बहुत मजबूत, मुलायम एवं सुन्दर होती है। उनकी कई किसमें हैं जिनमें सफेद, काली, लाल, और मैली लास हैं।

मारतकी अधिकतर ऊन लिवरपृल जाती है। वहाँ दो दो तीन तीन मासमें एक सेल होता है उसके पूर्व बाहरके व्यापारी सेलमें बिकनेके लिये अपना माल भेज देते हैं। उस सेलमें बिकनेवाले मालका रूपया पीं० शि० पे० के हिसाबसे नूरभाड़ा,(जहाजका भाड़ा) आहत, बीमा, ब्याज आदि कई व्यापारिक सर्च बादकर एक्सपोर्ट करनेवाले व्यापारियों के द्वारा अपने आहतियों हो मिलता है।

इस कबी ऊनके गोड़ाऊन यहांकी पिश्वरापोल (माघोबागके पास) की पहली, दूसरी तथा तीसरी गलीमें है। यहां कई देशी और विदेशी ब्यापारियोंके गोडाऊन है। जिनकी बाढ़तमें बम्बईके व्यापारी बाहरसे आनेवाले मालको उतारते हैं। यहांके ऊनके व्यवसाइयोंकी संक्षेप सूची नीचे दी जाती है।

#### ऊनके जत्थेदार

- (१) मेसर्स नरसूमल गोकुलदास नागदेवी स्ट्रीट बम्बई—हेड ऑफिस शिकारपुर, ब्रांचें ज फाजिलका ब्रोर व्यावर। यह फर्म फार्वस केम्बिल एएड कम्पनीकी करांची ऑफिसकी शिकारपुर, अभोर, तथा फाजिलकाके लिये तथा बम्बई ऑफिसकी, पाली, व्यावर, केंकड़ी और नसीरा-बादके लिये ग्यारंटेड ब्रोकर्स है इसका जत्था पिंजरापोल गलीमें है।
- (२) मेसर्स वीरचंद उमरसी, पां नरापोल ३ गजी बम्बई T'A. Promotion, यह फर्म कोक्स एग्ड किंग्स कम्पनीकी बम्बईकी ग्यारंटेड ब्रोकर है। तथा लीवरपूलके लिये उनका एक्सपोर्ट करनेका व्यापार करती है। जतथा पांजरापोल ३ गलीमें है।
- (३) मेसर्स मूळजी उमरसी पां नरापोल (मेनलाइन) बम्बई—यहां इस फर्मका जतथा है और उनकी मुकादमी का काम होता है।
- ( ४ ) कासमअली इन्नाहीम डोसा खड़ग डुंगरी
- ( ५ ) डेविड सामुन एण्ड कम्पनी पांजरापोल
- (६) भवानजी हरमगवान पांजरापोल ३ गली
- (७) बाम्बे कम्पनी लिमिटेड पांजरापोल गली
- (८) रतनधी तुलसीराम पांजरापोल गली
- ( ६ ) साळे महम्मद धरमसी खड़ग डूगरी
- (१०) शेर्अली नानजी पांजरापोल
- (११) मायर नृसिंह एएड कम्पनी पांजरापोल
- (१२) ग्लेंडर्स आरबुथनॉट कम्पनी

# माविसका ध्यापार

माचिसके व्यापारी बहुगादी और नागदेवी स्ट्रीटपर बैठते हैं। यहां स्वीडन स्वीटजर-लेंड और जापानसे माचिस आती है. तथा देशी बना हुआ माल भी बिकता है। यह माल सप्ताहमें एकबार रेलवे लेती है। इसी तरह फटाकड़ा आदि दारुखानेका माल भी सप्ताहमें एकबार रेलवेपर चढ़ाया जाता है इसका रेलवेका भाड़ा सब पेशगी ले लिया जाता है। यहांके व्यापारी आर्डर लेकर व्यापारियोंको विलायतसे डायरेक्ट भी माल मंगा देते हैं।

# माचिसके व्यापारी मेससं अब्दुलअजी इब्राहीम माचित्रशाचा

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान बम्बई है। आप दाउदी बोहरा जातिके सम्जन हैं इस फर्मको यहां सन् १८८१में सेठ अब्दुलअ डी भाई और सेठ इब्राहीम भाईने स्थापित किया। आप दोनों सम्जनोंका देहावसान हो गया है।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) बम्बई — मेसर्स अब्दुल अली इन्नाहीम माचिस वाला १२१ नागदेवी ब्ट्रीट पो॰ नं॰३ — इस फर्मपर सेफरी, सल्कर, फासफोरस श्रीर सब तरहकी माचिसका ब्यापार होता है। T.A. Diyaslai इस फर्मका कुरलामें एक माचिसका बड़ा भारी कारखाना है। उसमें करीब १३०० मनुष्य रोज काम करते हैं। यहां सब प्रकारकी माचिस तथा दाख्यानाका माल नैयार होता है। इस फर्मके वतेमान संचालक सेठ इस्माइलजी श्रव्युलजी, सेठ गुलाम हुसेन इन्नाहिम, सेठ तथ्यव अली इन्नाहिम, सेठ साले भाई इन्नाहिम और हीरालाल महासुख हैं।

वेस्टर्न इंग्डिया मेच कम्पनी लि० वेलार्ड स्टेट वर्मा मेच कम्पनी वेलाई स्टेट

# ज्याइंट स्टाक कम्पनियाँ

१६ वीं शताब्दीके आरम्भमें ज्याइएट स्टाक कम्पनियों का यहां कहीं नामोनिशान भी न था परन्तु 40 वर्ष बादसे इतिहास मिलता है कि यहाँ ऐसी कम्पनियाँ खोलतेकी व्यवस्था की गयी थी। सन् १८,40 ई०में प्रथम बारही व्याइन्ट स्टाक कम्पनियोंकी रिजस्ट्री करानेकी व्यवस्थाका प्रयोग आरम्भ हुआ। सन् १८,40 ई०में XLIII Act बना और उसमें व्याइण्ट स्टाक कम्पनियोंकी रिजप्ट्री करनेका अधिकार बम्बई, कलकता, और मद्रासके 'सुप्रीम कोर्ट' नामक प्रयान विचारालय को दिया गया। इस नये कानूनके अनुसार उक्त स्थानोंके सुप्रीमकोर्टोंको रिजप्ट्री करानेवालोंके आवेदन पत्र लेनेका अधिकार होगया। आवेदन पत्रमें निम्नलिखित बातोंका रहना आवश्यक माना गया।

- (१) रजिष्ट्री कराई जानेवाली कम्पनीके हिस्सेदारोंका नाम और उनकी संख्या।
- (२) कम्पनीका भावी नाम।
- (३) प्रान्तके उन मुख्य २ व्यवसायी केन्द्रोंका नाम जिनसे व्यवसाय सम्बन्ध रहनेवाला हो।
- (४) पूंजीका परिमाण, उसके आकार प्रकारका विवरण और प्रबन्धके लिये यदि कोई पूंजी अति-रिक्त रक्खी गयी हो तो उसका परिमाण।
- (४) कितने हिस्सोंमें पूंजी विभक्त है या होगी।

उपरोक्त बार्तोका स्पष्टीकरण करनेवाले आवेदन पत्रपर सुप्रीमकोर्ट रिजप्ट्री करनेकी स्वीकृति देती थी।

सन् १८५७ ई० में उपरोक्त कानूनमें संशोधन हुआ खोर ज्वाइएट स्टाक कम्पनीके हिस्सेदारोंका दायित्वभार निश्चित रूपसे सीमाबद्ध कर दिया गया। सन् १८६० ई० में कानूनमें पुनः संशोधन हुआ और एक नवीन कानून Act VII पास किया गया। इस नवीन कानूनमें भी सीमाबद्ध दायित्व के सिद्धान्तको ही प्राधानय दिया गया और ज्वाइन्ट-स्टाक बॅंकिंग कम्पनी स्थापित की गयी। सन् १८६६ ई० में पुनः कानून संशोधनकारी X Act पास हुआ। सन् १८८२ ई० में VI Act बना और अधिक समयतक यही व्यवहारमें प्रचलित रहा। सन् १९१३ में पुनः संशोधन हुआ और आजतक यही काममें आ रहा है।

सन् १९२३ के इण्डियन कम्पनी ज़ ऐक्ट ७ के अनुसार रिजस्ट्री द्वारा लिमिटेड की गयी कुछ कम्पनियां: —

#### महाजनीकम्पनियां

- (१) इन्डिस्ट्रियल फाइनेन्स लि॰ की रिजर्मी २८ फरवरी सन् १६२२ ई॰ को सराफीका व्यव-साय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्त्रीकृत पूंजी २ करोड़ की थी परन्तु कम्पनीने शेअर बंचकर १७ लाख ८५ हजारकी रक्तम कम्पनीकी वसूल पूंजीके रूपमें लगा रक्खी है। इसका आफिस सेन्ट्ल बैंक विलिडक स्द्रैनेड रोड फोट में है।
- (२) इनवेस्टमेन्ट ट्रस्ट लि० की रजिस्ट्री २ फरवरी सन् १६२५ ई०में महाजनीका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १ करोड़ की थी परन्तु २ ला० २५ हजारके शेअर बेचकर वसूल पूंजी लगायी गयी है। इसी पूंजीसे व्यवसाय हो रहा है। इसका आफिस वाडिया विल्डंग दलाल स्ट्रीट फोर्टमें है।
- (३) बाम्बे इनवेस्टमेन्ट कम्पनी लि॰ की रिजस्ट्री ८ अप्रैल सन् १६२१ में महाजनीका व्यव-साय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्त्रीकृत पूंजी १ करोड़की थी, परन्तु शेअर बेच-कर ३४ ला॰ ४७ हजार ७० क॰ की वसूल पूंजीसे व्यवसाय हो रहा है। इसका आफिस ३५६ हार्नबी रोड फोर्ट में है।
- (४) मिस्लेनियस इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लि० की रिजस्ट्री ८ अप्रैल सन् १९२१ ई॰को महा-जनीका न्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूजी १ करोड़ की थी परन्तु शेश्रर बेंचकर ३२ लाख ७२ हजार ७० ६० वसूल किये गये इसी वसूल पूजीसे न्यवसाय चल रहा है। इसका आफिस ३५६ हार्नवी रोड पर है।
- (४) प्रावीडेण्ट इन्वेस्टमेण्ट कम्पनी लिए की रिजस्ट्री ४ दिसम्बर सन् १६२६ ई० में महाजनीका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ५० लाख की है। इसका आफ्रिस ५४ स्प्लैनेडरोड फोर्टमें है।
- (६) मफतलाल छगनलाल भाई एण्ड कम्पनी लि० की रजिस्ट्री २२ दिसम्बर सन् १६२० ई० में महाजनीका व्यवसाय करनेके लिये करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ६५ लाख २५ हजार की है। इसका आफिस २६५ हार्नबीरोडपर है।
- (७) यूनिवर्सल ट्रेडिंग कम्पनी छि० की रजिस्ट्री १३ अगस्त सन् १६१८ ई०में महाजनी का व्यवसाय करनेके लिये करायो गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी २० लाख थी परन्तु रोअर बेंचकर ६ लाख ६६ हजार २सी रुपयेकी वसूछ पूंजीसे व्यवसाय होरहा है। इसका आफिस हशमत महछ चौपाटीपर है।
- (८) सेन्ट्रल बैंक भाफ इिएडया लि०की रिजस्ट्री २१दिसम्बर सन् १६११ ई०में महाजनका ज्यवसायकरनेके उद्देश्य से करायी गयी थी। इसकी वर्तमान वसूल पूंजी १६७६७२७५ की है।

यह बैंक पूर्ण रुपेण भारतीय बैंक है। इसका समस्त कार्य भारतीयों ही के हाथोंमें है। देशके भिन्न भिन्न केन्द्रोंमें इसकी कितनी ही शाखाएं हैं। इसका आफिस फ्लोरा फाउन्टेनमें है।

(६) बास्वे वुलियन एक्सचेंजकी रिजस्ट्री २४ जनवरी सन् १६२३ई० में हुई थी। इसकी वसूल पुंजी दस लाखकी है। इसकी इमारत मोती बाजारमें है। जनरल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट

- (१) करीम भाई इब्राहिम एण्ड कम्पनी लि० की रिजस्ट्री १४ दिसम्बर सन् १९१६ ई० में एजेन्सीका त्र्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी। इसकी स्वीकृत पूंजी १ करोड़की घोषित की गयी थी, परन्तु शेश्वर बेंचकर १३ लाख ७५ हजारकी वसूल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस करीम भाई हाउस आउट्म रोड फोर्टमें है।
- (२) करीम भाई एएड कम्पनी लि० की रिजस्ट्री ८ सितम्बर सन् १६१७ ई० में एजेन्सी-का व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी जो २५ लाख की घोषित की गयी थी उसीको वसूल पूजीके रूपमें लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस करीमभाई हाऊस आउट्मरोड फोर्टमें है।
- (३) टाटा सनस लि॰ की रिजस्ट्री ८ नवम्बर सन् १६१७ ई॰ में एजेन्सीका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी २ करोड़ २५ लाख की घोषित की गयी थी, परन्तु शेश्वर बेंचकर १करोड़ १७ लाख ६४ हजार ५०० रु॰ की वसूल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस बाम्बे हाऊस ब्रूसरोड फोटमें है।
- (४) कावसजी जहांगीर एण्ड कम्पनी लि॰ की रिजस्ट्री ता० २६ सितम्बर सन् १९२० ई० को एजेन्स्रीका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी एक करोड़ दस हजारकी घोषित की गयी थी जो वसूल पूंजीके रूपमें इकट्ठीकर व्यवसायमें लगा दी गयी है। इसका आफिस रेडीमनी बिल्डिङ्ग चर्च गेट स्ट्रीट फोर्टमें है।
- (५) सासुन जे॰ डेविड एण्ड कम्पनी लि॰ की रिजस्ट्री ता० १६ दिसम्बर सन् १६२२ ई॰ में कमीशन एजेन्टका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी खीकृत पूंजी एक करोड़की घोषित की गयी थी वह बसूल पूंजीके रूपमें लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस स्प्लेनेड रोड फोर्टमें हैं।
- (६) आर० डी० टाटा एग्ड कम्पनी लि॰ की रिजिस्ट्री ता० २३ दिसम्बर सन् १६१६ में जनरल मर्चेण्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूर्जी १ करोड़ ५० लाख १०० रु॰ की घोषित की गयी थी पग्नतु ७५ लाख ६ हजार ३० रु०

शेभर बेचकर वसूल पूंजी इकट्ठी की गयी और उसीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस बाम्बे हाऊस ब्रुस रोड फोटमें है।

- (७) किलाचंद देवचन्द एण्ड कम्पनी लि॰ की रिजस्ट्री ता० ७ नवम्बर सन् १६१६ में करायी गयी थी। इनके यहां जनरल मर्चेण्टके रूपमें व्यवसाय होता है, इसकी स्वीकृत पूंजी ३० लाख की घोषित की गयी, वह सब वसूल पूंजीके रूपमें इकट्ठी कर उसीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस इलाहाबाद बेंक बिल्डिंग ६३ अपोलो स्ट्रीट फोर्ट में है।
- (८) गोविन्दजी माधवजी एएड कम्पनी लि॰ की रिजस्ट्रो ना० १६ दिसम्बर सन् १९१८ में जनरल मर्चेण्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसने १ लाख ७० हजारकी वसूल पूंजी व्यवसायमें लगा रक्खी है। इसका आफिस २ रेमपार्ट रो फोर्टमें है।
- (६) खानदेश श्रीकृष्ण ट्रेडिङ्ग कम्पनी लि० की रिनस्ट्री ता० ३ दिसम्बर सन् १९१६ ई० में जनरल मचेंग्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद श्यसे करायी गया थी। इसते १ लाख ५० हजारको वसूल पूंजी इस व्यवसायमें लगा रक्खी है। इसका आफिस ६ काकड़वाड़ीका नाका गिरगांव बेक रोडपर है।
- (१०) विद्वल्दास दामोदर थेकरसी एएड कम्पनी लि० की रिजस्ट्री ता० २ सितंबर सन् १६२१ ई० में जनरल मर्चेटके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १ करोड़की घोषित की गयी थी परन्तु शेअर बेंचकर ७५ लाखकी वसूल पंजी इकट्ठी कर व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिल १६ अपोलो स्ट्रीट फोर्टमें है।
- (११) जापान इम्पोटर्स छि० की रिजस्ट्री ता० ८ सितंबर सन् १६१४ में कमीशन एजेन्टका व्यवसाय करनेके छिये करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १ छाखकी घोषित की गयी थी। वह शोअर बेचकर इकट्ठी की गयी और वसूल पूंजीके रूपमें छगाकर उसीसे व्यवसाय किया जा रहा है इसका आफिस बैंक स्ट्रीट फोर्ट में है।
- (१२) बेल एण्ड कंपनी लि० की रिजस्ट्री ता॰ १ जनवरी सन् १६२१ ई०में कमीशन एजेन्टका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायो गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी २ लाख ४० हजार घोषित की गयी थी, परन्तु शेअर बेचकर १ लाख २५ हजारको वसूल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस गोकुलदास तेजपाल अस्पतालके सामने कार्नाक रोडपर है।
- (१३) डेविड एण्ड कंपनी लि० की रिजस्ट्री ता० १७ जनवरी सन् १६२२ ई० में कमीशन एजेन्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ६ लाखकी घोषित की गयी थी वही वसूल पूजीके रूपमें लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस १०७ स्प्लेनेड रोड फोर्टमें है।

- (१४) आमेराड्स (इण्डिया) छि० की रिजस्ट्री ता० १७ फरवरी सन् १६२२ ई० में कमीशन एजेएटके रूपमें व्यवसायके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १४ छास्वकी घोषित की गयी थी, परन्तु ७ छाख ४८ हजार ४४० की वसूछ पूंजीसे ही व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस २० बैंक स्ट्रीट फोर्ट में है।
- (१५) गैनन डक्कर ली एएड कम्पनी लि० की रिजस्ट्री ता०११ मार्च सन् १६२४ ई०में कमीशन एजिएट के रूपमें व्यवसाय करने के लिये करायी गयी थी। इसने ४ लाख की स्वीकृत पूंजी वसूल पूंजीके रूपमें लगा रक्खी है। इसीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस चार्टर्ड बैंक विहिडक्क स्ट्रीनेड रोड फोर्ट में है।
- (१६) बाल्मर एएड कम्पनी लि॰ की रिजस्ट्री ता० २२ दिसम्बर सन् १६२२ ई० में कमीशन एजेएटके रूपमें व्यवसाय करनेके षहें इयसे करायी गयी थी । इसकी स्वीकृत पूंजी ५ लाखकी घोषित की गयो थी परन्तु १ लाखको वज्ल पूंजीसे ही व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस फिनिक्स बिल्डिक्क स्प्रीट रोड बैलार्ड स्टेट फोर्टमें है।
- (१७) कपिलगम लि० की रिजस्ट्री ता० १० सितम्बर सन १९२६ ई० में कमीशन एजेएटके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसमें ३ लाखकी वसूल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस नवसारी चैम्बर आउट्टम रोड फोर्ट में है।

#### एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट

- (१) एस० बैरिस्टर एएड कम्पनी लि॰ की गिजस्ट्री ता० ३ जनवरी सन् १६२० ई०में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ३ लालकी घोषित की गयी थी परन्तु १ लाख २५ हजारकी वसूल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा हैं। इसका आफिस नवसारी बिल्डिङ्ग हार्नवी रोडपर है। \*
- (२) पुरुषोत्तम मथुरादास एण्ड कंपनी लि० की रिजस्ट्री ८ मार्च सन् १६२३ ई० में एक्सपोर्ट और इम्पोर्टका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी १० लाखकी वसूल पूंजीसे व्यवसाय हो रहा है इसका आफिस ८० काजी सैय्यद स्ट्रीटमें है। ॥

<sup>\*</sup>इसके यहां गैस और विजलीकी बत्तियों तथा सभी प्रकारका शीशके वर्तन (भाड़-फानूस) का सामान मिलता है।

<sup>#</sup> इसके यहांसे हरी विदेश भेजा जाता है !

#### सिनेमा फिल्म कम्यनी

- (१) कोहिनूर फिल्म्स लि॰ की रिजस्ट्री ता॰ ४ सितंबर सन् १९२६ ई॰ में फिल्म तैयार करानेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी २ लाखकी वसूल पूंजीसे व्यवसाय हो रहा है। इसका स्टूडियो और आफिस कोहिनूर रोड दादरपर है।
- (२) बेग्स छि॰ की रिजस्ट्री ११ जनवरी सन् १९२७ ई॰ में फिल्मका व्यवसाय करनेके उद्देश्य से करायी गयी थी। इसमें २ लाख की वसूल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस १३९ वेहराम महल कालवादेवी रोखपर है। रह
- (१) प्रोवस काटन एण्ड कम्पनी लिंग की रिजस्ट्री २६ मार्च १९२२ ई० में रुईका व्यवसाय जनरल मर्चेन्टके रूपमें करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ७० लाखकी घोषित की गयी थी परन्तु ५० लाखकी वसूल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस फार्वेस स्ट्रीट फोर्टमें है।
- (२) वेस्टर्न इण्डिया कारन कम्पनी लि॰की रिजस्ट्री ता॰ ४ अप्रैल सन् १६१८ई॰ में रुईका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसमें ५ लाखकी वसूल पूंजीसे व्यवसाय हो रहा है। इसका आफिस औरियन्टल विलिडङ्ग हार्नबी रोड फोर्ट में है।
- (३) यूगैएडा काटन ट्रेडिङ्ग कम्पनी लि॰ की रिजस्ट्री ता॰ ७ जनवरी सन् १६२२ई० में रुईका व्यवसाय करने तथा विदेशसे कना-कनाया सृत मंगानेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १० लाखकी घोषित की गयो थी परन्तु ४ लाखकी वसूल पूंजीसे ही आजकल व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस ६५ अपोलो स्ट्रीट फोर्टमें है।
- (४) पटेल काटन कंपनी लि॰ की रिजस्ट्री ता॰ १६ जुलाई सन् १६२५ ई॰ में रुईका व्यव-साय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी २५ लाखकी स्वीकृत पूंजी वसूल पूंजीके रूपमें लगी हुई है। इसका आफ्रिस गुजिस्तान हाऊस नैपियर रोडपर है।
- (५) काटन एजेंसी छि० की रिजस्ट्री ता॰ २६ सितम्बर सन्१६२३ ई० में रुईका व्यवसाय करने के **एए** श्यसे करायी गयी थी। इसके व्यवसायमें १० लाखकी वसूल पूंजी लगी हुई है। इसका आफिस ११।१३ चर्चगेट स्ट्रीट फोर्टमें है।
- (६) यूनियन कॉटन कम्पनी लि० की रिजस्ट्री ता० ३ जनवरी सन् १६२७ ई० को रूई का व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे ८ लाखकी स्वीकृत पूंजीसे करायी गयी थी। इसका आफिस यूसुफ बिल्डिङ्ग चर्चगेट स्ट्रीट फोर्टमें हैं।

#### केमिस्ट एण्ड ड्गिस्ट

- (१) डा॰ एच० एछ० बाटली वाला सन्स एएड कम्पनी छि॰ की गजिस्ट्री ता॰ १ अक्टूबर सन् १६१४ ई० में केमिस्ट और ड्रिगस्टके रूपमें दवाइयोंका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे एक लाखकी पूंजी लगाकर करायी गयी थी। इसका आफिस ३४१ वर्ली, क्लीव लेन्ड हिल पर है।
- (२) टाटा एलिक्ट्रो केमिकल कम्पनी लि॰ की रिजस्ट्री ता॰ मिस्त्य सन् १६१६ ई॰ में केमिस्ट और ड्रिगस्टिक रूपमें व्यवसाय करनेके छहेश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी २५ लाखकी घोषित की गयी थी, पर अभी तक ५ लाख ३१ हजारको वसूल पूंजी व्यवसायमें लगायी गयी है। इसका आफिस बाम्बे हाऊस ब्रूसगेड फोर्टमें है।
- (३) ऐलेन लिवरसीज (इंडिया) लि० की रिजस्ट्री ता० ६ नवम्बर सन् १६२५ ई० में केमिस्ट एन्ड ड्रिगस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसमें तीनलाख साठ हजारकी स्वीकृत पूंजी लगी हुई है। इसका आफिप १६ बैंक स्ट्रीट फोर्टमें है।
- (४) करसनदास तेजपाल एन्ड कम्पनी लि० की रिजस्ट्री ता० १३ अगस्त सन् १६२६ ईस्वीमें केमिस्ट एन्ड ड्रिगस्टके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्य करायी गयी थी। इसमें एक लाख की स्वीकृत पृंजी लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस यूसुफ विल्डिङ्ग स्प्लैनेड रोड फोर्टमें है।

#### कन्ट्।क्टर एण्ड इञ्जिनियर्स

- (१) टर्नर होयर एण्ड कम्पनी लि० की रिजस्ट्री ता० २२ मार्च सन् १६१६ को कन्ट्राकर तथा इन्जिनियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १६ छाख की घोषित की गयी थो परन्तु १० छाख २सी की वसूल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका झाफिस सुपारीबाग परेछमें है।
- (२) टाटा इिजनियरिङ्ग कम्पनी लि०की रिजस्ट्री ता० २६ जून सन् १६२६ ई०में कण्ट्राकर और इिजनियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी दस लाखकी घोषित की गयी थी परन्तु २ लाख ४२ हजारकी वसल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस बाम्बे हाऊस ब्रुसरोड फोर्टमें है।
- (३) मासन बर्नान एण्ड कम्पनी लि॰ की रिजस्ट्री ता० २० अक्तूबर सन् १६१६ में कराट्रा-कट्टर और इञ्जिनियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे १ लाख ७४ हजारकी पूंजीसे करायी गयी थी। इसका आफ़िस साउटर स्ट्रीट अगरी पाढ़ा जेकबसरकलमें हैं।

- (४) यूनाइटेड इश्जिनियरिङ्ग एण्ड बिल्डिङ्ग कम्पनी छि० को रिजस्ट्री ता॰ २७ फरवरी सन् १९२२ ई०में कन्ट्राक्टर और इश्जिनियरके रूपमें व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १३ लाखकी घोषित की गयी थी, परन्तु १ लाख ५० हजारकी वसुल पूंजीसे व्यवसाय होरहा है। इसका आफिस फार्बेस स्ट्रीट फोर्ट में है।
- (५) जे० सी॰ गैमांन लि॰की रजिस्ट्री ता॰ १६जून सन् १६२२ ई॰में कन्ट्राक्टर सौर इश्जि-नियरके रूपमें व्यवसाय करने के छहे श्यसे १६ लाखकी स्वीकृत पूंजीसे करायी गयी थी। इसका आफिस ६ मर्जवान रोड फोर्ट में है।
- (६)मैक्वेथ ब्रद्स छि॰की रिजस्ट्री ता॰ १ दिसम्बर सन् १६१४ ई॰में मकान बनानेका कन्ट्राक्ट लेने तथा अन्य प्रकारका कन्ट्राक्ट और इञ्जिनियरिङ्गका काम करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी इसकी स्वीकृत पूंजी ९ छाख की घोषित की गयी थी, परन्तु ४ छाख ४० हजारकी वसुल पूंजीसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस कोडक हाउस हार्नवीरोड फोर्ट में है।

#### बिलायती शराब

- (१) फिप्सन एण्ड कम्पनी लि०की रिजस्ट्री ता० १९ जनवरी सन् १६२०ई में करायी गयी थी। ये विलायती शराबके बड़े व्यापारी हैं। इसकी स्वीकृत पूंजी ३० लाखकी घोषित की गयी थी परन्तु २० लाखकी वसूल रकमसे व्यवसाय किया जा रहा है। इसका आफिस ६ अपोलो स्ट्रीट फोटेमें है।
- (२) हर्बर्ट सन् एन्ड कम्पनी लि॰की रिजस्ट्री ता॰ २६ फरवरी सन् १६२३ ई॰ में करायी गयी थी। इनके यहां विलायती शराबका व्यवसाय होता है। इसमें ३ लाखकीपूंजी लगी हुई है इसका आफिस एलफ़िन्स्टन सरकल फोर्टमें है।

#### चाय

(१) ऐम्बर टिप्स टी कम्पनी लि॰की रिजस्ट्री तारीख ३ दिसम्बर सन् १६२५ ई० में चायकी खेती और उसका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायो गयी थी। इसकी स्वीकृत पूर्जी एक लाखकी है। इसकी आफिस खड़े पारसीके पास भाईखलामें है।

#### दियासलाईके व्यवसायी

(१) वेस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी लि॰की रिजस्ट्री ता० ७ सितम्बर सन् १९२३ ई०में दिया-सलाईका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ७५ लाखकी घोषित की गयी थी, परन्तु ४७ लाख ८ सो की वसूल पूष्णीसे व्यवसाय हो रहा है। इसका आफिस वास्कान हाऊस निकोलरोड वैलाई स्टेटमें है। (२) वर्मामैच कम्पनी लि॰की रिजस्ट्री ता॰ ८ मई सन् १६२ ५ ई॰ में दियासलाईका व्यव-साय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी, इसकी स्वीकृत पूंजी १० लाखकी घोषित की गयी थी, पर ७ लाख ३० हजार ५ सौ की वसूल रकमसे काम हो रहा है। इसका आफिस बालकान हाऊस निकोल रोड बैलार्ड स्टेटमें है।

#### खेतीके औ।जार

- (१) लिमये ब्रद्स िल्की रिजस्ट्री १७ सितम्बर सन् १६२१ में करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ३ लाखकी घोषित की गयी थी। इनके यहां विदेशसे खेतीके औजार मंगाकर बेचनेका व्यवसाय होता है। इसका आफिस ६६।७१ अपोलो स्ट्रीट फोर्टमें है। नमक
- (१) झरबी साल्ट वक्स लिं० की रिजस्ट्री ता० १० सितम्बर सन् १९२६ ई० में नमक बनाने और उसका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १० लाख की है। इसका आफिस नवसारी चैम्बर आउट्रमरोड फोर्टमें है।

#### चमहा

- (१) ओरियन्ट लेदर कम्पनी लि॰की रिजस्ट्री ता० ११ फरवरी सन् १६२७ ई० में चमड़ा और उसका सामान तैयार करवानेका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करवायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ५ लाखकी है। इसका आफिस २८ आगा हसन विलिडङ्ग मिर्जीअली स्ट्रीटमें है। मोती
- (१) चोकसी पर्ल सेन्डीकेट लि॰की रिजस्ट्री ता॰ १७ अप्रैल सन् १६२२ ई॰में करायी गयी थी इसकी स्वीकृत पूंजी ५ लाखकी घोषित की गयो है। इनके यहां मोती और जवाहिरातका व्यवसाय होता है। इसका आफिस ४२० जवेरी बाजारमें है।
- (२) ओरियन्ट पर्ल ट्रेडिङ्ग कम्पनी लि० की रिजस्ट्री तारीख १८ श्रगस्त सन् १९२२ को करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ४लाखकी घोषित की गयी है। इनके यहां मोती खौर जवाहिरातका काम होता है। इसका आफिस ४०६ जवेरी बाजारमें है।
- (३) बाम्बे बहरेन पर्छ ट्रेडिक्न कम्पनी छि॰की रिजस्ट्री ता॰ ११ दिसम्बर सन् १६२५ ई० में करायी गयी थी। इस की स्वीकृत पूंजी १० छाखकी घोषित की गयी थी। इसके यहां मोतीका ज्यवसाय होता है। इसका आफिस टाइम्स विल्डिक्न हार्नवीरोडपर है।

#### उपहारमें देने थे<sup>1</sup> रय बहुमृत्य वस्तुएं

(१) ज्वेलर्स लि०की रिजस्ट्री ता० १ दिसम्बर सन् १९२० ई० में करायी गयी थी, इसके व्यवसायमें ६ लाख ५३ हजार १ सो की वसूल पंजी लगी हुई है। इनके यहाँ चाँदी सोनेके वर्तन

शील्ड, मेडल, घड़ी तथा विशेष अवसरोंमें उपहार देने योग्य सभी प्रकारकी मृल्यवान वस्तुओं तथा जवाहिरातका काम होता है। इसका आफिस यूसुफ विविडक्क चर्चगेट स्ट्रीट फोर्टमें है।

#### वाद्य यंत्र

- (१) रोज एण्ड कम्पनी लि॰ की रजिस्ट्री ता॰ २४ जून सन् १६२२ ई० में ४ लाख की स्वीकृत पूंजी घोषित कर करायी गयी थी। इसके यहां सभी प्रकारके बाजे मिलते हैं। यह कम्पनी स्वयं बाजे तैयार भी कराती है। इसका आफिस रैम्पर्ट रोड फोर्टमें है।
- (२) विलोफोन कम्पनी लि० की रिजस्ट्री ता० १७ मार्च सन् १६२० ई० में करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी १ ला० ५० हजारकी घोषित की गयी थी। इसके यहां मामोफोन और उनका सभी प्रकारका सामान मिलता है। इसका आफिस फोर्टमें है।
- (३) बाम्बे रेडियो कम्पनी लि० की रिजस्ट्री ता० २ दिसम्बर सन् १६२६ ई० को बेतारके तार द्वारा समाचार भंजने तथा उनके उतारने योग्य स्थल तैयार करनेके उद्देश्यसे करायी गयो थी। इसकी स्वीकृत पूजी १ लाख है। इसने रेडियोके द्वारा दूर देशोंमें होने वाले गाने और बजाने का सुरीला राग घर बेठे सुन सकनेकी पूरी व्यवस्था की है। इसका आफिस मैरीन लाइन्स क्वीन्स रोडपर है।

#### बेतारका तार

(१) इन्डियन ब्राड कास्टिङ्ग कम्पनी लि॰ की रिजस्ट्री ता० १ जून सन् १६२६ ई॰ को करायी गयी थी। इसका उद्देश्य जन साधारणके लाभार्थ बेतारके तार द्वारा सभी विषयोंका समाचार भेजना है। इसकी स्वीकृत पूंजी १५ लाख की है। इसकी सफलतासे व्यवसायको बहुत छाधिक लाभ होनेकी आशा है। इसका आफिस ३४।३८ अपोलो बन्दर रोड फोर्टमें है। मोटर कम्पनी

- (१) फोर्ड: मोटर कम्पनी आफ इण्डिया लि॰ की रिजस्ट्री ता॰ ३१ जुलाई सन् १९२६ ई॰ को करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पुंजी २५ लाखकी घोषित की गयी है। इनके यहां मोटर तथा साइकलमें लगनेवाला सभी प्रकारका सामान और उनके पुर्जे मिलते हैं। ये मोटर और साइकलका व्यवसाय करते हैं। इसका आफिस कामर्स हाउस करीमभाईरोड बैलार्ड स्टेट फोर्ट में है।
- (२) जेनरल कार्पोरेशन लि॰की रिजस्ट्री ता॰ ४ अगस्त सन् १६२६ ई॰में ३ लाखकी स्वीकृत पूंजी घोषित कर करायी गयी थी। इनके यहां मोटर, साइकल और उनके सामानका व्यवसाय होता है। इसका आफिस रण्छोड़ भवन लेमिङ्गटनरोडपर है।
  - (३) आटोमोबाइल कम्पनी लि॰की रजिस्ट्री ता० २६ मार्च सन् १६१२ ई॰में मोटर तथा

उसका सामान एवं उसके कल पुर्जे वेचनेका व्यवसाय करनेके उद्देश्यसे करायी गयी थी। इसकी स्वीकृत पूंजी ३ लाखकी घोषित की गयी है। इसका आफिस ५-१२ कीन्सरोडपर है।

(४) ए० हाई छैंड छि०की रिक्रस्ट्री ता० २ फरवरी सन् १९१७ ई०में करायी गयी थी। यह मोटर और मोटरके सामानका सभी प्रकारका व्यवसाय करती हैं। इसकी स्वीकृत पूंजी ३० लाखकी घोषित की गयी थी। इसका आफिस फ्रेंच पुछ और रन्यू जेसरोडके नाकेपर है।

#### मोटर टायर और रवरका सामान

(१) डनलोप रबर कम्पनी (इण्डिया) लि॰की रिजस्ट्री ता० १९ अगस्त सन् १६२६ ई॰को करायी गयी थी। इसके यहां मोटरमें लगनेवाला सभी प्रकारका रबरका सामान मिलता है। इसकी स्वीकृत पूंजी ४०लाखकी घोषित की गई थी। इसका आफिस डनलोप हाउस अपोलो बन्दर फोर्टमें है।

#### विजलीके कारखाने

- (१) टाटा-हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी लि० की रिजस्ट्री ता० ७ नवम्बर सन् १६१० ईं में हुई थी। इस समय इसकी वसूल पूंजी २ करोड़ ६६ लाख २७ हजार २ सी की है।
- (२) आन्घ्रवैली पावर सप्लाइ कम्पनी लि॰की रिजस्ट्री ता॰ ३० अगस्त सन् १६२६ ई॰में हुई थी। इस समय इसकी वसूल पूंजी २ करोड़ ८ लाख ८८ हजार ८५०६०की है।
- (३) टाटा पावर कम्पनी लि॰की रिजस्ट्री ता॰ १८ सितम्बर सन् १६१९ ई॰में फगयी गयी थी। इस समय इसकी वसूल पूंजी ३ करोड़ ४१ ला॰ ७८ हजार ४२६ रु० की है।

उपरोक्त तीनों कम्पनियां अपने कारखानेमें तिजली तैयारकर कल कारखानोंको देती है। इनके आफिस बाम्बे हाउसब्र सरोड़ फोर्ट में हैं।

#### टाइपराइटर

(१) रेमिङ्गटन टाइप राइटर कम्पनी (बम्बई) न्नि॰की रिजस्ट्री ता० १६ दिसम्बर सन् १६२१ ई॰में करायी गयी थी। इनके टाइपराइटर संसार विरूपात हैं। इनका आफिस यूसुफ विल्डिंग चर्चगेट स्ट्रीटमें है। इसकी स्वीकृत पूंजी ६ लाख की है।

#### संगमरमर

(१) पेट्रो मिचेळी पेळीघिनी लि०की रिजस्ट्री ता० १३ अप्रैल सन् १९१६ ई० को १ लाखकी स्वीकृत पूंजीसे करायी गयी थी। यह कंपनी संगमरमर तैयार करती है और विदेशसे भी मंगाती है। इसका आफिस २२ अमिंस्टनरोड अपोळो बंदरपर है।

#### कचे खिनज पदार्थ

(१) माइनिंग सिन्डीकेट लि॰की रिजस्ट्री ता॰ ३ फरवरी सन् १६२७में करायी गयी थी यह सभी प्रकारके कच्चे खनिज पदार्थका व्यवसाय करती हैं। इसका आफिस-फिनिक्स विलिड्क वैला-र्डस्टेट फोर्ट में है।

#### द्यापखाने और समाचार पत्र

- () नेशनल न्यूज पेपर्स इिएडया कम्पनी लि॰की रिजस्ट्री ता० ८ अप्रैल सन् १६२६ ई० में करायी गयी थी। इसकी स्त्रीकृत पृंजी ३ लाखकी घोषित की गयी है। यह कम्पनी अंग्रेजी भाषामें एक जोरदार दैनिक पत्र निकालती है। पत्रका नाम इिएडयन नेशनल हेरालड हैं और उसका सम्पादन श्रीयुत बी॰ जे॰ हानींमैन महोदय करते हैं। इसका आफिस दलाल स्ट्रीटमें है।
- (२) बाम्बे क्रानिकल कम्पनी लि॰की रिजस्ट्रो नवम्बर सन १६२६ ई॰में हुई थी। इसकी स्वीकृत पूंजी २ लाखकी घोषित की गयी है। इससे बाम्बे क्रानिकल नामका एक दैनिक पत्र अंग्रेजी भाषामें प्रकाशित होता हैं। इसका पता मेडाज स्ट्रोट फोर्ट है।
- (३) बेनेट कोलमेन एएड कम्पनी लि०की रिजस्टी ता २६ नवम्बर सन् १६९३ई० में हुई थी। इसकी स्वीकृत पृंजी ४० लाखकी घोषित की गयी थी परन्तु शेयर बेंचकर ३५ लाख २ हजार चार सौ की रकम इकट्ठाकर बसूल पूंजीसे व्यवसाय हो रहा है। इसके यहांसे टाइम्स आफ इण्डिया दैनिक सिचत्र सप्ताहिक टाइम्स और इविनक्ष न्यूज दैनिक ये तीन पत्र प्रकाशित होते हैं। इसका आफिस टाइम्स विल्डिंग हार्नवी रोडपर है।
- (४) फ़ी प्रेंस आफ इन्डिया लि॰की रिजस्टी ता० १ अप्रैंल सन् १६२६ ई॰में हुई थी। यह समाबार पत्रोंको संसारके समाचार संप्रहकर यथा समय देनेका व्यवसाय करती है। इसकी स्वीकृत पूंजी १ ला॰की है। इसका आफिस दलालस्ट्रीट फोर्टमें है। के भिस्ट एण्ड ड्रिंगस्ट

बम्बईकी कुछ भारतीय कम्पनियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:-

- (१) धरमसी मोरारजी केमिकल कम्पनी छि० की वसूछ पूंजी३६ छाख ६५ हजार ६२५ रू० की है।
  - (२) कार्बन प्राउक्स लि०की वस्त पूंजी ४ लाख ६७ हजार २५० क० की है।

#### ममक

(३) हाजी भाई अदन साल्ट वर्क्स लि॰की रिजस्ट्री ता० २० मार्च सन् १९२३ ई० को करायी गयी थी। इसकी वसूल पूंजी १० ला॰ ३० हजार ७५० रु० की है।

- (१) द्योगले ग्लास वर्क्स लि॰को रिजस्टी ता॰ २० दिसम्बर सन् १६२३:ई० को करायी गई थी।इसको वस् ल पुंजी ४ लाख ४४ हजार ६३५ रु० की है। कृषियंत्र
- (१) किर्लोस्कर बन्धु लि॰ की रिजस्टी ता॰ १२ जनवरी सन् १६२० ई० को करायी गयी थी। इसकी वसूल पूंजी १२ लाख ६२ हजार रुपयों की है।

# ओं पद्मारुप

# श्री मारवाड़ी आयुर्वेदीय श्रीषधालय

यह औषधालय संवत् १६७० में स्व० सेठ सीतारामजी पोहार (मालिक फर्म चेनीराम जेसराज) और सेठ शिवनारायण सूरजमल नेमानी द्वारा खोला गया। इसमें आयुर्वेदीय और एलो-प्येथिक दोनों विमाग खोले गये, पर रिपोटों से ज्ञात हुआ कि जनताने आयुर्वेदिक सेही विशेष लाभ उठाया, फलतः दूसरा विभाग बन्द कर दिया गया। एलोप्येथिक विभागके बन्द करदेनेपर आयुर्वेदिक विभागका खर्च बढ़ा दिया गया। इस औषधालयसे आजतक ८१०००० रोगियोंने लाभ उठाया है। १० हजार कष्टसाध्य रोगियोंने अपने गेग मिटजानेके उपलक्षमें प्रशंसा पत्र दिये हैं। इस औषधालयमें निहायत गरीबोंके लिये पथ्यादिका मी प्रबन्ध है।

इस खोषधालयकी विशेष ल्याति और उन्नितका कारण वैद्यराज पंठ हनुमानप्रसादजी जोशी थे। आप सीकर (जयपुर ) के निवासी थे। आपका जन्म संवत १६५४ में हुआ। आप आयु-वेंद्र मार्त 'ड पंठ यादवजी त्रीकमजी आचार्यके प्रधान शिष्य थे। आप वैद्यक्के विशारद, वैद्य-शासी और संस्कृत साहित्याचार्य थे। हिन्दीके आप सिद्ध हस्त लेखक और किब थे। इसके अतिरिक्त आपने अपनी हिन्दी आयुर्वेदिक प्रथ मालासे कई वैद्यक विषयके प्रथ निकाले आपने अपने पिताजीके नामसे नंदिकशोर सस्ती पुस्तक माला स्थापित की थी। उपरोक्त प्रथमालासे भी कई प्रन्थ प्रकाशित किये गये थे। आपने आपने छोटेसे जीवनमें हिन्दी माणा और आयुर्वेद की अच्छी सेवा की थी आपका देहावसान संवत १६८० में हुआ।

वर्तमानमें इस झौषधालयका सञ्चालन पं॰ गजानन शर्मा वैद्य मिषग्वर करते हैं। आपकी अनुपम चिकित्सा पद्धित्तके कारण झौषधालयमें रोगियोंकी संख्या १५०-२०० तक प्रति दिन रहती है। इस झौषधालयमें छुमाछूतका विचार नहीं किया जाता।

जनताको शीव फलपद, आयुर्वेदोक्त औषि सुलभतासे मिल सके, इस चर्श्यसे एक बैद्य महोदयने कालवादेवी रोडपर, कल्पतरु फार्मसी नामक अपना एक औषधालय भी खोला है।



हैद्यराज पंठ रामद्यालुजी शर्मा, अजमेर



वद्य रामचन्द्रजी शर्मा, अजमेर



ुरः अम्बालालाजी शर्मा वैद्यशास्त्रीः स्रजमेर



डा० गुलावचन्दत्ती पाटनी, श्रजमंग



म्बर पंर हनुमान प्रसाद्जो वैद्य बम्बई

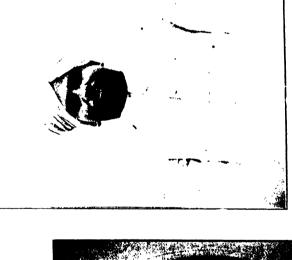

प्रमाननजी श्रामां वैश् बस्बई

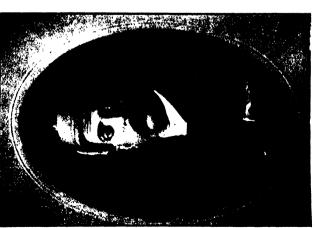

वंश हरिशाङ्कर लायाराम बम्बई

# हरिहर फार्मसी

इस बौषधालयके मालिक वैद्य हरिशङ्कर लाधाराम हैं। आपने इसकी स्थापना सन् १६१२ में की। यों तो वैद्यजीका खास निवास कठियावाड़ है पर जनतामें आप अहमदावालोंके नामसे विशेष परिचित हैं। आप मुत्राशयके रोगोंके, खास वैद्य हैं। इसके अतिरिक्त पांडुरोग और एनी मियांके भी आप चिकित्सक हैं। आपको इन रोगोंका ४० वर्षोंका अनुभव हैं। आपको कई देशी रईस और अंबे जोंसे प्रशांसा पत्र मिले हैं। इस समय आपके ३ औषधालय चल रहे हैं। (१) हरीहर फार्मसी, हीरामहल कालवादेवीरोड—(२) वैद्य हरीशङ्कर लाधाराम, माण्यक चौक अहमदाबाद (३) वैद्यहरीशङ्कर लाधाराम चउटाना पुलके बाजूमें सूरत। अहमदाबादका औषधालय सन् १६०३ में स्थापित हुआ था। अभीतक करीव ३ लाख रोगियोंको आराम आपने किया है।

# पन्तिक संस्थाएं

पेनथापालोजिकल सोसाइटी—(स्थापित सन् १८६ ई०) इस सोसाइटीका कार्यालय स्थानीय टाऊनहालमें है। यह संस्था भारतमें बसनेवाली विभिन्न जातियोंके शारीरिक मानसिक और आध्यादिमक विकासकी तात्विक खोज करनेके काममें लगी हुई है। यह संस्था संसारकी अन्य ऐसी ही संस्थाओं से पत्र व्यवहार कर विचार विनिमयका कार्य मी करती रहती है। इसकी बैठके मासिक होती हैं और उनमें उपरोक्त खोज सम्बन्धी निवन्ध पढ़े जाते हैं और तत्सम्बन्धी वाद विवाद भी होता है। इस संस्थाका सदस्य ग्रुल्क १०) रुपया वार्षिक है।

रायल एशियाटिक सोसाइटी (बम्बईवाली शाखा)। यह संस्था सन् १८०४ ई० में बाम्बे लिटरेरी सोसाइटीके नामसे स्थापित हुई थी। परन्तु ब्रिटेनकी रायल एशियाटिक सोसाइटीसे सम्बन्ध हो जानेके कारण यह उक्त सोसाइटीकी शाखाके रूपमें बदल गयी। इसका सदस्य ग्रुक्त ५०) वार्षिक है।

बाम्बे नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी फोर्ट—इस संस्थाकी स्थापना सन् १८८३ ई० में भूगर्भ विद्याकी व्यवहारिक खोजमें सदस्योंके अनुभवपर विचार करने और पशुक्रोंके सम्बन्धमें ऐतिहासिक खोज करनेके लिये हुई थी। इस संस्थाके पास एक बहुमूल्य पुस्तकालय प्राचीन और अविचीन पुस्तकोंका है और कितने ही प्रकारके मृत पश्चियों, कीडे मकोड़ों, सापों और अण्डोंका भी प्रशंसनीय संप्रह है।

सासुन मेकैनिक इन्स्टीट्यूट फोर्ट—इसकी स्थापना सन् १८४७ ई० में हुई थी पर इसका वर्तमान नाम संस्कार सन् १८७० ई० में हुआ। यह संस्था वैज्ञानिक विषयोंकी अध्ययन सम्बन्धी सुविधाओंके लिये स्थापित की गयी थी। इसके पास वैज्ञानिक विषयकी पुस्तकोंका अच्छा संप्रह है। यहां विदेशी पत्रोंका भी अच्छा संप्रह है।

सर दिनशा मानेक जी पेटिट जिमनैस्टिक इन्स्टीट्यूट—यह व्यायामशाला भारतीय और योरो-पियन विद्यार्थियोंकी शारीरिक उन्नतिके लिये खोली गयी है यहां व्यायाम सम्बन्धी ज्ञान संबर्द्ध नके लिये शिक्षा भी दी जाता है और व्यायामके लिये स्वतन्त्र भी प्रबन्ध है इस व्यायामशालाका प्रबन्ध भार भारतीय और योरोपियन शिक्षकोंके योग्य हाथोंमें है।

बाम्बे सेनीटरी ऐसोखियेशन प्रिन्सेस स्ट्रीट—इस संस्थाकी न्थापना, नगरमें फैलनेवाली गन्दगीसे स्वास्थ्य सम्बर्धनकारी उपचारों द्वारा नागरिकोंकी रक्षा करनेके उद्देश्यसे हुई थी। यह संस्था, सिनेमा, भाषण, पुस्तकों, एवं हस्तपत्रों द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञानका प्रसार कर छोगोंमें सफाईका अभ्यास डालनेकी चेट्टा करती है। इस संस्थाकी ओरसे ऐसी शिक्षा देनेके लिये रात्रि पाठशालायें भी खुली हैं और नियमित रूपसे परीचाएं भी ली जाती हैं तथा प्रमाण पत्र भी दिये जाते हैं। यह भी समाज सेवा कार्य करनेका अनुकरणीय ढंग हैं। इसका कार्यालय अपने निजके भवनमें ही है वहांपर सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बंधी मूल्यवान पुस्तकों और यन्त्रोंका संपह है। इसकी झोरसे समाज सेवाका कार्य करनेके लिये दीन और अनाथ स्त्रियोंको बच्चा होनेके समय सहायता दी जाती है। उनके लिये एक रुग्गालय भी है जहां प्रसवके समय जाकर वे लाभ उठा सकतीं है। वहां उनके लिये सब प्रकारकी सुविधा है। और जबतक वे स्वस्थ नहीं हो जावें तबतक यहां निसंकोच रह सकती हैं।

जमशेद् जी नसरवान जी पेटिट इन्स्टीट्यूट हार्नवीरोड—इस पुस्तकालयकी स्थापना सन् ६८६ ई० में दि फोर्ट इम्प्र्वमेन्ट लायक्र रीके नामसे हुई थी। परन्तु श्री दीनबाई नसरवान जीने २॥ लाखका भवन इसे दे दिया और सन् १८६८ से वर्तमान नाम रखा गया। यहां पुस्तकोंका बहुत बड़ा संप्रह है।

सोशल सर्विस लीग—स्थानीय सर्वेन्ट आफ इण्डिया सोसाइटीके कार्यालयमें सैण्डहर्स्ट रोड गिरगांवपर इस संस्थाका आफिस है। इसकी स्थापना सन् १९११ ई० में समाज सेवाके छहे श्यसे हुई थी। समाजके सम्मुख उपस्थित होनेवाले प्रत्येक प्रश्नका तात्विक रीतिसे अध्ययन व मननकर जन साधारणमें उसकी चर्चा चला विचार विनिमय द्वारा किसी विशेष निर्णयपर पहुंच समाजकी सेवाम ब्यवहारिक रीतिसे भाग लेना इसका कार्य्य है। इसने वर्तमानमें (१) शिचा प्रसार कार्य (२) सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य (३) समाजकी हिष्टसे पतित माने जानेवालों तथा कष्ट प्रपीडितोंकी सहायता (४) दीनहीन रोगियोंकी सेवा सुश्रुषा (४) मिल मजदूरोंके परिवारिक जीवनको सामाजिक उन्नितिकी और बढ़नेके लिये सहायता देना (६) गरीबोंकेवचों—राष्ट्रके मावी नागरिकोंको—स्वन्छ वायु सेवनार्थ आने जानेका प्रयन्थ करना और उनकेखेल और व्यायामकी छ्यवस्था करना तथा (७) समाजमें आयी हुई खराबियोंका दूर करना इत्यादि कार्मों गिति की है।

इस संस्थाकी ओरसे चलते फिरते पुस्तकालयों का अच्छा प्रवन्थ है। इस समय संस्थाकी ओरसे १०५ पुस्तकालयके लगभग चल रहे हैं और निर्धनी समाजको उनसे लाभ पहुंचाया जाता है श्रमजीवी वर्गके लिये इसकी श्रोरसे रात्रिपाठशालाओं का प्रवन्ध है। सामाजिक प्रश्नोंको लेकर सिनेमा द्वारा व्याख्यानोंका प्रवन्ध करना, होली दिवालीपर गाली बकने और जुआ खेलनेकी प्रथाको हटानेके लिये भी यह संस्था सतर्क रहती है इस संस्थाको श्रोरसे स्पेशल सर्विस क्वार्टरली नामका त्रैमासिक पत्र भी निकलता है।

आर्यन एज्यूकेशनल सोसाइटी —इस संस्थाकी स्थापना सन् १८६७ ई० में नौ तरुण में जुएटों द्वारा की गयी थी। आरम्भमें इस संस्थाका नाम मराठा एज्यूकेशनल सोसाइटी था। इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षाके साथ धर्म तत्वका समावेश कराया जाय और साथ ही भारनीयोंके हाथमें पूर्ण रूपेण सम्पूर्ण व्यवस्था भार दे अलप व्यय साध्य शिक्षाको घर घर पहुंचाया जाय। इस संस्थाने स्थानीय गिरगांवमें एक हाई स्कूल स्थापित कर अपना कार्य आरम्भ किया। आज इस संस्थाकी ओरसे कितनेही स्कूल कई महलोंमें चल रहे हैं। इसका सम्पूर्ण प्रवन्ध भार एक ऐसे बोर्डके हाथमें है कि जिसके सदस्य आजीवन सदस्यके नामसे सम्बोधित होनेवाले तरुण में जुएट्स हैं। और इनकी सहायता स्थायी शिक्षक करते हैं। आजीवन सदस्य और स्थायी शिक्षक वेही लोग हो सकते हैं जो खल्प वेतन ले (२० और २५ कमशः) संस्थाकी सेवा करनेके लिये प्रतिज्ञा पत्र लिख देते हैं। इस समय ६ आजीवन सदस्य और १३ स्थायी सदस्य इस संस्थाका कार्य प्रवन्ध चला रहे हैं। सन् १६ २४ ई० में जो व्यवस्था सिमित ५ वर्षों के लिये निर्वाचित की गयी थी उसमें निम्निलिखत सज्जन पदाधिकारी हैं।

- (१) श्रीयृत मुकुन्दराव रामराव जयकर एम॰ ए० एछ॰ एछ॰ वी॰ बार-एटछा०, एम० एछ, ए॰ ये दोनों टस्टी हैं।
- (२) पद्मनाथ मास्कर शिङ्कने बी० ए० एल० एल बी०
- (३) गोपाल कृष्ण देवधर एम० ए० (प्रमुख)
- (४) नारायण लक्ष्मण द्यानगुर्दे बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ ( मंत्री )

बाम्बे स्टुडेन्टस ब्रद्रहुड: -- सन् १८८९ ई० में प्रो० एन० जी० वेलिङ्कर एम० ए० ने इस संस्थाकी स्थापना की थी। इसका प्रधान उद्देश्य संस्थाके सदस्योंकी नैतिक एवं मानसिक उन्नित कर उन्हें आदर्श नागरिक बनानेकी चेष्टा करना है। इतना होनेपर भी इसके प्रवर्तककी यह कभी भी इच्छा न थी कि यह संस्था किसी विशेष प्रकारका धार्मिक या राजनैतिक आन्दोलनको उत्तेजन दे। इसके वर्तमान पदाधिकारी इस प्रकार हैं।

- (१) एम॰ आर॰ जयकर एम॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ (प्रमुख)
- (२) बी । एन । मोतीवाला बी । ए० एल । एल । वी । (उप-प्रमुख)

### मारतीय व्यापारियों का परिचय

- (३) बी० आर० भिन्डे अवैतनिक संयुक्त मन्त्री
- (४) एस॰ पी० कबडी अवैतनिक संयुक्त मन्त्री
- (४) वाई॰ जे० मेहरअली बी० ए०

इसको पता क्रेंबच पुल, चौपाटी, गिरगाम है।

बाम्बे यूनिवर्सिटी इन्फरमेशन ब्यूरो—शिक्षा समाप्त करनेकी इच्छासे विदेश जानेवाले विद्या-धियोंको आवश्यक जानकारी करानेके उद्देश्यसे इस संस्थाकी स्थापना की गयी है। विदेशके विश्वविद्यालयोंकी जानकारीके लिये इसके मंत्रीसे पत्र व्यवहार करना चाहिये। लोगोंको ऐसी संस्थाओंसे अच्छी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इसका कार्यालय यूनिवर्सिटी फोर्ट बाम्बे है।

गोखले एज्यूकेशनल सोसाइटी—यह संस्था, ख॰ गोपालकृष्ण गोखलेके समान शिक्षा प्रेमी और देशभक्तको पिनत्र स्मृतिमें सन् १६१८ई० के फरवरी मासमें स्थापित की गयी थी। इस संस्थाके पास २ लाख ६० हजारसे अधिक की स्थायी सम्पति है। इसके प्रमुख टी० ए० कुलकर्णी और मन्त्री एच० एस० जोगलेकर हैं।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पोलिटिकल एएड सोशल साइन्स—समाज शास्त्र और राजनीति-की व्यवस्थित रूपसे शिक्षा देनेके लिये इस संस्थाकी स्थापना सन् १९१७ ई० में की गयी थी। इस संस्थाकी विशेषताके सम्बंधमें केवल इतनाही लिखना पर्याप्त होगा कि इसकी लायन्ने रोमें पुस्तकों-का बहुत अच्छा संमहकीई और यहांपर प्रायः भारतीय समाज शास्त्र और राजनीतिका विशेष रूपसे अध्यापन, होता है।

इसके प्रमुख हैं श्रीयुत के॰ नटराजन और मन्त्री हैं डा॰ बी॰ आर॰ आवेडकर डी॰ एस॰ सी॰ ( लंदन ) बार॰ एट ला॰

यङ्ग लेडिज हाई स्कूल—इस संस्थाकी स्थापना सन १८८६ ई० में हुई थी। इसमें प्रायः विवाहित स्त्रियां भरती की जातीं हैं। यहां आरम्भसे मैट्रिक तककी शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन सुखमय बना सरलतया गृहस्थी चलानेके लिये आवश्यक विषयोंकी शिक्षा विशेष रूपसे या मुख्यतया दी जाती है।

इसकी प्रिन्सिपल भौर हेड मिस्ट्रेस क्रमशः (१) कुमारी सोना बाई० डी० द्छाल और (२) कुमारी जेटवाई पी० पवरी एम० ए० हैं।

विकारिया जुबिली टेकनिकल इन्स्टीट्यूटः—इसकी स्थापना सन् १८८७ ई० में हुई थी। इसका सम्पूर्ण प्रबन्ध एक ऐसे बोर्डके हाथ में हैं जिसे सरकार, म्युनिसिपैलिटी और मिल मालिकोंकी समाकी ओरसे आर्थिक सहायता मिलती है। इसमें मेकेनिकल और इलेट्रिकल इंजिनियरिंगकी पढ़ाईके अतिरिक्त कपड़ा बुनने, रंगसाजी तथा साबुन बनानेके विषयकी भी शिक्षा होती है।

इसकी देख रेखमें लगडनके सिटी एण्ड गिल्डस आफ लण्डन इन्स्टीट्यूट की भी परीक्षायें ली जाती हैं। इसके प्रिन्सिपल श्रीयुत ए० जे० टर्नर० जे० पी० वी० एस० सी० हैं।

(१) अन — जुमान - इस्लाम बम्बई (स्थापित सन् १८७५ ई०।) इसका कार्यालय बोरी बन्दर स्टेशनके सामने हैं। इसकी नगरमें तीन शाखाएं हैं जहां इस्लामी सभ्यता और संस्कारको सुदृढ़ करनेवाले सिद्धान्तों का प्रचार प्रारम्भिक शिक्षा द्वाग किया जाता है। इसकी ओरसे बोरी बन्दर वाले निक्रके विशाल भवनमें मैट्रिक तककी शिक्षा देनेके लिये एक स्कूल हैं। दूसरा स्कूल स्थानीय सैण्डहर्स्ट रोडपर उमरखण्डी पोस्ट आफिसके सामने है। औरतीसरा नागपाढ़ में मिडिल स्कूल है। इस संस्थाकी ओरसे पुस्तकालय भी हैं जहां इस्लामी साहित्यका अच्छा संग्रह किया गया है। इनमें एम० एच० मकवा लायकोरी और करीमिया लायकोरी प्रधान हैं। इस संस्थाको सर आगाखांसे पूरी सहायता मिल रही है।

कालेज आफ इन्टरनेशनल लैगबेजेस (स्था० १६०९)—इस कालेजमें फेर्ञ, जर्मन आदि अन्तर्राष्ट्रीय माषाएं सिखायी जाती हैं। यहांकी शिचा पद्धति रोसेन्थालके ढंगकी है और वह लेगबेजो —फॉन द्वारा दो जाती है। इसका कार्यालय प्रार्थना समाज गिरगामके पास है। इसके प्रिन्सिपल मि० एल० ए॰ मिन्टो हैं।

बाम्वे एजूकेशनल सोसायटी भाई खाला (स्था० १८१५ ई०)—यह संस्था इग्लैंडकी चर्चके सिद्धान्तानुसार ईसाई सभ्यताकी शिक्षा दीक्षा योरोपियन बच्चोंको देती है। इसके साथ ही उन्हें कला-कौशलकी भी शिचा दी जाती है जिससे वे अपनी आजी विकाके प्रश्नको हल कर समाजके लिये मार स्वरूप प्रतीत न हों। इसके प्रधान सहायक प्रन्तके गवर्नर माने जाते हैं।

दावर कालेज आफ कामर्स, लॉ, एकनामिक्स एएड बेंकिंग—इसकी स्थापना सन् १८६० ई० में हुई थी। इसका कार्यालय फ्लोराफा उन्टेनके पास किलेमें है। यह कालेज अपने ढंगका भारतमें निराला ही है। भारतीय नरेशों में महाराज गायकवाड़, महाराज मैसूर, महाराज ग्वालियर, महाराज पटियाला तथा महाराज मीन्द्रकी ओरसे इस कालेजमें विशेष प्रकारकी छात्रवृतियां दी जाती हैं। कई देशी राज्य अपनी ओरसे यहां छात्र भेजते हैं जो प्रमाण पत्र प्राप्त कर वहां लौट जाते हैं और आधुनिक परिपाटीपर राज्यका अर्थविभाग चलाते हैं। इस कालेजमें व्यवसाय,कानून, सरकारी अर्थविभागकी नौकरी, बैंक व्यवस्था, ज्वाइएट स्टाक कम्पनियोंके सेकटेशी और अकाउण्टेन्टकी परीक्षाओं के लिये छात्र तैयार किये जाते हैं। इनमेंसे कितनीही परीक्षायें भारतमें और शेष इंग्लेंडकी शिक्षा समितियोंकी ओरसे बम्बईमें ली जाती हैं। जो परीक्षायें यूरोपमें ही दी जा सकती हैं उनके लिये कालेजमें पाठ्यकम पूरा कराके कालेज अपनी देख रेखमें परीक्षार्थिको विदेश मेजता हैं।

इसके प्रिन्सिपल श्री एस० आर० दावर हैं आप भारतमें . इस विषयके जाननेवाले अद्वितीय पुरुष माने जाते हैं। इस कालेजने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। सिडेनहम कालेज आफ कामर्स एण्ड एकनामिक्स—यह कालेज सरकारी है और इसका भवन बोरी बन्दरके पास हार्नवी रोडपर है। इस काले जकी स्थापना योरोप और अमेरिकाके समान उन्नत शिक्षा पद्धतिके अनुसार शिक्षा देनेके लिये की गयी है। दावर कालेजकी भांति ही इसमें भी विषय कम रखा गया है। भारतमें यह एक ही कालेज है जो बी काम की परीक्षाके लिये परीचार्थी तैयार करता है। यह कालेज बम्बई विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध है।

सर जमशेद जी जीजी भाई स्कूल आफ आर्ट—यह स्कूल भी सिडेनहम कालेज के पास ही हार्नवी रोडपर है। इसकी स्थापना सन् १८५९ ई० में हुई थी। सरकारने इसका विशाल भवन बनवाया और अध्यापकों की व्यवस्था की, तथा इसके चलाने के लिये सर जमशेद-जी जीजी भाई प्रथम हैरोनेट एक लाखका दान दिया। इस स्कूल में वित्रकारी की शिचा दी जाती है इसकी परीक्षायें विश्वविद्यालयकी ओरसे होती हैं। पाठ्य क्रम ५ वर्ष का है। विषयों में ड्राइंग, पेसिटंग मोडेलिंग, इमारतें बनाना और डिजाइन तैयार करना आदि मुख्य हैं। इसके साथ ही छोटासा कारखाना है जहां विद्यार्थियों को कुर्सी मेज अलमारी सादी और फेन्सी तैयार करने, लकड़ी और पत्थाकी नहाशी, धातुका काम, कमग सजाना तथा गलीचा बनाने आदिकी व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। मिट्टीके वर्तन और सभी प्रकारके खिलोंने तैयार करने और चित्रकलाका विशेष रूपसे अध्ययन करने के लिये इममें विज्ञान विभाग भी है। भारतीय और योरोपीय लिलत कलाकी मन मोहक वस्तुओं का संमहालय मी इसमें है।

ऐकवर्थं लेपर श्रसाइलम —माटुंगा —यह संस्था कोढ़ियोंके लिए सन् १८६० ई. में स्थापित की गई थी। इसका सम्पूर्ण प्रबन्ध भार यहांकी नगरसंस्था म्युनिसिपल कार्पोरेशनके हाथमें है। उसकी आर्थिक सहायतासेही सब कार्य चलता है। म्युनिसिपल कमिश्नर ही इसके प्रमुख रहते हैं।

विकोरिया मेमोरियल स्कूल फार व्लाइएड—इस स्कूलकी स्थापना सन् १६०२ ई० में अन्धोंके लिए की गयी थी। यह स्कूल तारदेवमें है। यहांपर गुजराती और मराठी भाषाका लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। इसके साथ संगीत और अन्य कला कौशलकी भी शिचा ही जाती है जिनमेंसे कपड़ा सीने कुर्सी आदि जुनने और फीते बिननेका काम विशेष रूपसे सिखाया जाता है। इस स्कूलको सरकारकी ओरसे १५००) क० और स्थानीय नगर संस्थापककी ओरसे २०००) की आर्थिक सहायता वार्षिक मिलती है।

इसके प्रिन्सिपल—डा॰ नीलकान्त राय दयाभाई एल० एम० एण्ड एस० (स्वयं झन्धे )

इश्रोनिक फार्मसी — गिरगाम—यह संस्था भी श्रापने ढंगकी एक ही है। इसके ब्यवस्था — प्रवन्धक मि० एम को० गण्जार एम । ए० हैं। यहां पर देशी जड़ी बिटयोंसे आधुनिक वैज्ञानिक

पद्धतिके अनुसार श्रीषियां तैयार करनेकी खोजका कार्य होता है। यह है ज्ञानिक दृष्टिसे बड़े महत्वके विषयका उहापोह कर तात्विक खोजमें लगा है।

बाम्बे वेटेरिनरी कालेज, परेल—यह संस्था भी बम्बई सरकारकी ओरसे चल रही है। इसमें विद्यार्थियों को पशुपालन और पशु चिकित्साकी शिक्षा दी जाती है। पशुओंकी चिकित्साके लिए बाई सकरबाई दीनशा पेटिट हास्पिटल हैं। इसीकी देख रेखमें यहांके परीचार्थियोंको पशुपालन तथा पशुचिकित्सक विषयोंकी व्यवहारिक शिचामें विशेष ज्ञान प्रदान करनेका प्रशंसनीय प्रबन्ध भी किया गया है। यही पर सरकारो और देशो राज्यों तथा नगर संस्थाओं में कार्य करनेवाले दायित्व पूर्ण कर्मचारियोंके पदकी भी शिक्षा दी जाती है।

बाम्बे इन्स्टीट्यूट फार डेफ एण्ड म्यूट — यह संस्था बिहरे और गूगे लोगोंकी शिक्ताकी व्यवस्था करती है। इसका स्कूल नेसिवटरो मक्तगांवमें है। इसकी स्थापना सन् १८८४ में हुई थी। यहां सभी जाति — और सभी श्रेणीके गूंगे और बहरे स्त्री पुरुष भर्ती किए जाते हैं। पुरुषोंके लिए छात्रनित्रास भी है। शिक्षा मुफ्तमें दी जाती है और मुफ्तमें ही खाने पीनेका भी प्रवन्य होता है।

### टिम्बर मरचेंटस

श्रब्दुल लतीफ़ हाजी लतीफ **३६**ंसे<mark>कसरियारो</mark>ड, भायखला

श्रहमद उस्मान .१०६ लोहारचाल अहमद सकुर एण्ड को० विकरोरिया रोड गणपनराय रुकमानन्द दलाल एण्ड को० री रोड दुर्लमदास एग्ड को० रामचन्द बिरिडंग प्रिन्सेस स्टीट

देसाई ब्रद्स ठाकुरद्वार रो ड धरसी आस एण्ड को० री रोड, टैंक बन्दर बृजमोहन बनवारीलाल री रोड वालेस एण्ड को० वालेस स्ट्रीट भगवानदास बागला रायबहादुर स्यामल्दास पुरुषोत्तमदास १ ग्वादा नाका कालवा देवी

### संगमरमरके ब्यापारी

जीजाभाई के॰ एण्ड सन्स बैंक स्ट्रीट बम्बई टाईल मार्ट २१ बैंक स्ट्रीट भोगीलाल सी॰ एण्ड को० १७ एस्पिस्टन रोड बालमेर एण्ड को॰ ११ स्याम स्ट्रीट बार्डर एण्ड को० २७ हमाम स्ट्रीट साजन एण्ड को० टेमरिन्ड लेन फोर्ट सीताराम लक्ष्मण एएड सन्स तारदेव

मोटर एएड साईकल डिलसं भलवर साईकल वक्सं ६६ बाजार गेट स्ट्रीट एशियन मोटरकार एण्ड को० सैंडहर्स्ट रोड एक्सी मैन्युफेकचिर ग एण्ड को०लि०सेंडहर्टरोड थानवाला एएड को० १३२ ११३४ कालवा देवी पटेल एन० डी एन्ड को० ११६ गामदेवी पारामाउंट मोटर एण्ड को० हार्नबी रोड बम्बई मोटर ट्रेडिंग कम्पनी १८ सेंडहर्स्ट रोड बम्बई मोटर ट्रेडिंग सर्विस प्रिन्सेस स्ट्रीट बम्बई मोटरकार एण्ड को० अपोलो बन्दर रतीलाल एण्ड को० गोल बिल्डिंग फोंच ब्रीज लेमिंगटन साइकल एण्ड मोटर कम्पनी सफी ओटो मोबाईल्स सेंडहर्स्ट रोड

### मशानरा-मरचेंटस

आदम एण्ड बस्तावाला हांगकांग वैंक चर्चगेट अलफर्ड हारबर्ट लि॰ अमरचन्द विल्डिंग **ञा**नन्दराव भाऊ एएड को० २५।२६ चर्चगेट धार्देशिर मादी एंड को १६५ बोहरा बाजार फोट मादेशिर रुस्तमजी एन्ड ब्रद्स घड्दुल रहमान पम्हरसन गी० डी० पण्ड को० १३४ मेडो स्टीट एकमा मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी स्टीटर रोड पडवर्ड साईक्ल एन्ड को० हादी सेठ हाऊस इएटर नेशनल प्रोडक्ट्स कारपोरेशन P. B. ६६६ केरावाला एन्ड को० ५ मुजबन रोड कुरवा एन्ड कजाजी १४२।१४४ अब्दुल स्टीट प्रीम्स काटन एन्ड को**ं फौक्स** स्ट्रीट गुजराती टाईप फाउंडरी गोलवाडी गिरगांव जनग्ल इब्जिनियरिंग कम्पनी, अपोलो स्ट्रीट जापान ट्रेडिंग एन्ड मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी ड कन स्टे टन एन्ड को० ५ बैंक स्टीट दीनशा एन्ड फाइनजी एन्ड ब्रदर्स अपोलो स्टीट धनजीशा एम० दुवस्यनवाला एन्ड को० नारियलवाला कोपर एन्ड को० ४६ एलफिंस्टन नौरोसजी बाडिया एन्ड सन्स होम स्ट्रीट फ्लाबर जैन एन्ड को॰ हार्नवी रोड फिरोज एच० मोतीमाई एन्ड को० बाटलीवाला एम॰ एम॰ एन्ड को० एल० सरकल महेन्द्र एन्ड को० कोठारी मेन्शन जी पी मार्सर्लेंड प्राइस एन्ड को० लि० नेसवी एम, एच दीनशा पन्ड को० गीन स्टीट फोर्ट हस्तमजी नौरोजी वापसोला १० फोर्इस्टीट फ्रोर्ट रचार्ड सन एन्ड क्रइस ६३८-६३६ पटेळरोड विट्रल पुरुषोत्तम एंड सन्स अपोलो स्ट्रीट शा॰एन्ड को० घाट कूपर शाराबजी शापुरजी एन्ड को० पशियन बिल्ल-डिंग ३ फौल रोड सेन्ट्रल कामर्शियल एन्ड की० पारसी वाजार होरमसजी सोरावजी एन्ड को० हम्माम स्टीट

### मिष-जीन स्टोशर सप्जायस

आदेशिर एच० वाडिया एन्ड को० अपोलो ट्रीट आत्माराम एण्ड को० ८२ नागदेवी कास स्टीट ओकना टेडिंग एन्ड मेन्युफ क्वरिंग कम्पनी लि० २४ एल्फिस्टन सर्कल फोर्ट ईश्वरदास जगमोहनदास एन्ड को० अपोल स्ट्रीट कुंवरजी देसाई एन्ड को० १५४ लोहार चाल जनरल मिल सप्लाई एन्ड को० १६६ फोर्ट स्ट्रीट जगमोहन श्यामलदास एन्ड सन्स ११ टेमरिन्ड लेन, फोर्ट

देवजी हीरजी एन्ड को० नाग देवी क्रास छेन दीनशा मास्टर पन्ड को० नागदेवी स्टीट दोसाभाई दोरावजी इंजिनियर अपोलो स्ट्रीट फिरोजशा एंड को० नागदेवी स्टीट बेली पेटरसन एन्ड को० लि० मैडो स्टीट फोट मंगलदास अमीन एन्ड को० ३२ अपोलो स्ट्रीट एम एच दीनशा एगड को॰ मीन स्ट्रीट मायाशंकर धैकर पन्डको ३ ४६ ए अपोलोस्टीट ळाळदास मगनलाळ एन्ड को० १०३ मेमनवाला लुकमानजी कमरहीन डाकर स्ट्रीट चमर खेड़ी शांतिलाल एंड को० २६ फोर्ट स्टीट सोराबजी पेरतनजी किरानी कर्नाक रोड सेठना कंटाक्टर एन्ड को० ५६ टेमरिंड लेन हरमुखळाळ एन्ड को० ३३ टेमरिंड लेन फोर्ट हैदर भाई इस्माईलजी एन्ड को० २०८ नागदेवी हीरालाल गोक्रजदास दलाल एन्ड को०

### शक्करके ब्यापारी

अजीम हाजी गुलाम अहम्मद काजी सैय्यद स्ट्रीट उत्तमछाल हरगोविम्द ,, ,, हाजी उस्मान हाजी अहमदगनी हाजी अहमद मेमनवागरोड जकरिया हाजी जान महमद नागदेवी स्ट्रीट

विकास्या हाजा जान महमद नागद्या स्ट्राट दल्ल्याराम नानचन्द्र काजी सैंटयद स्ट्रीट दामजी देवसिंह ,, ,, देवशंकर द्यारांकर ,, मथुरादास रोजी काजी सैय्यद स्ट्रीट मोतीलाल रंगीलादास " " मोतीलाल हीगलाल , ,, लाल्स्माई हरजीवन " " हीरालाल गणेश ,,

### मामो-फोनके ब्यापारी

आर्देशीर होरमसजी चर्चगेट स्ट्रीट
पटेल ए॰ एनड को० कालवादेवी रोड
बम्बई फोन एण्ड जनरल एजंसी कालवादेवी रोड
रामचंद्र टी॰ सी॰ ब्रद्स " "
लैमिंगटन साईकल एनड प्रामोमाट चर्चगेट
वर्मा जे॰ एण्ड को० कालवादेवी रोड
वाटसन एण्ड को० , "

### वाच-मरचेंट्स

अब्दुल कादिर अहमद अली एण्ड को॰ अब्दुल रहमान स्ट्रीट

इस्टर्न वाच एण्ड को० हर्नबी रोड
एशियन वाच एण्ड को० बाजारगेट स्ट्रीट
कॉमिशियल वाच एएड को० मेडो स्ट्रीट
कारोनेशन वांच एन्ड को० ,,
जमशेदजी नौरोजजी एन्ड को० श्रब्दुल रहमान
मेसानिया एफ एन ब्रदर्स अब्दुल रहमान स्ट्रीट
रोशन वाच एन्ड को० गिरगांव रोड
वर्ग वाच एन्ड को० किंग्ज विस्डिंग, हार्नवो रोड
वेस्ट एण्ड वाच एण्ड को० ४६ एप्लेनेड रोड
शापुरजी रस्तमजी बाजारगेट
स्टेंडर्डवाच एण्ड को० सेंडहर्स्ट रोड
स्वीस वाच वक्स ५ लेमिंगटन रोड

### कांचके समानके व्यापारी

भन्तास एण्ड को० १२७ भन्दुल रहमान स्ट्रीट भन्दुल रहीम माई एएड को० ,, ,, भलिमहम्मद बाल एण्ड को० चौक स्ट्रीट इब्राहिम जेन्सी, एण्डको० भएडारी एण्ड चौक स्ट्रीट इस्माईल इब्राहिम ब्रद्स ११२ चौक स्ट्रीट इब्राहिम कासिम एण्ड को० चौक स्ट्रीट

पदासी साली महमद एण्ड को० चौक स्ट्रीट बम्बई ग्लास मेन्युफेक्चरिंग को० नेगामरोडदादर मुलकर एएड सन्स रशींद ए० एएड को० चौक स्ट्रीट लालजी दिवारजी एण्डको० भण्डारी स्ट्रीट, मांडवी बेस्टर्न इण्डिया ग्लास वक्सं लि० अपोलो स्ट्रीट

### लोह के व्यापारी

श्रलविअन आयरन वर्क्स १ कारपेंटर स्टीट ओमिय फाउंडरी एएड इश्जिनियरिंग वर्क्स एम्प्रेस आयरन एएड ब्रास बर्क्स कैनाटरोड केरावाला सी० डी० एण्ड को० कालाचीकी रोड जफर भाई दाता भाई आयरन फाउंडरी जामी एएड को आयरन एण्ड ब्रास फा**ड**ंडरी. टाटा आयरन एण्ड स्टील को० लि० हार्नबीरोष्ट ताराचन्द एण्ड मसासी फॉकर्लंड रोड दीनशा आयरन वक्से कैनाट रोड धनजीशा एम० दारुनखावाला आरथररोड नान् ब्रास वर्क्स ठाकुरद्वार रोड गिरगाँव नाथ ब्रुक आयरन एण्ड ब्रास फाउंडरी कुम्हारवाइ प्राविंशियल स्रायरन एण्ड ब्रास वर्क्स लंमिगटन रोड पाठक एएड बालचन्द लि० १५८ फारास रोड बम्बई कास्ट आयरन ब्रे जिंग कम्पनी डी लिस्ली रोड, चीचपोकली

महमद मली महमद भाई आयरन वक्स रिपन रोड तिजोरियोंके ज्यापारी

लाला कानीलाल एगड सन्स अन्दुल रहमानस्ट्रीट गाडरेज एगड वाईस मैन्युफेक्चरिंग को० गैसक्स गाडरेज एण्ड बाईस मैन्युफेक्चरिंग को० अन्दुल रहमान स्ट्रीट

जोशी एण्डको मेंटरोड
ज्योतिचन्द्र हीराचन्द तिजोरी वाला भण्डारी स्ट्रीट
पायोनीर लॉक वक्सं कस्टम हाउस
महमद नूर अहमइ कीकास्ट्रीट
महमद याकूव हाजी इस्माईल कीका स्ट्रीट
भोगीवाला लाल्स्माई हेमचन्द्र मसजिद बन्द्ररोड
हीराचन्द्र मंच्छाराम १३१ गुलालबाड़ी पीजरापोल स्टीट

#### ब्राम फाउगडरसं

इस्टर्न आयरन एण्ड ब्रास फाउंडरी एएड शिपमेंट को० बेलासिओ रोड एम्प्रेस आयरन एण्ड ब्रास वर्श्स केनाटरोड मायखला एलकाक एशडाऊन एएड को० लि० मम्मगाँव कासिम विश्वाम पूंजा महमदी मेंशनिभंडो बाजार गहगन जिश्रो एन्ड को० जेकाब सरकल डिक्सन एएड को० एच० आय० लि० मम्मगांव रोड बाम्बे फ्लोटिंग वर्क्स शाप लि० मल्लेटरोड बाड़ी रिचर्डसन् एण्ड कूड्स भायखला स्टेन्डर्ड मेटल वर्क्स आफिस ३२ चर्चगेट

कारपेट डोलसे इंडियन कारपेट राज् एण्ड टॉईल मेन्यूफेक्चरिंग

को० १६७५ कमाठीपुरा स्ट्रीट भायखला ईसग्दास टिल्र्सिंह ४ बाटरलू मेन्शन अपोलो बंदग श्रोगियंटल कारपेट डिपो मेडो स्ट्रीट ए० एम० नूरभाई एण्ड को० शेखमंमन स्ट्रीट रागचन्द परशुराम मेडो स्ट्रीट धन्नामल चेलागम ६२।६४ मेडो स्ट्रीट पोहमल बदर्स अपोलो बन्दर मुरलीधर संतदास कार्तिकी बिल्डिंग कर्नीक बन्दर सी० एम० मास्टर एएड को० लेंसडोने रोड

### सिमेट-कंपनियां

इंडिया सिमेंट कम्पनी लि॰ — एजंट ताना संस एण्ड को॰ २४ ब्रूस स्ट्रीट, फोर्ट इंडिया हालो कंकेरी को॰मेडलरोड, दादर बाम्बे कान्ति सिमेंट एएड इंड्स्ट्रीयल को॰ लि॰— एजंट सी॰ मेक्डानल्ड लक्ष्मी विलिडक्स बेलार्ड रोड कोपटी एण्ड को॰ — एजंट एच॰ एस॰। प्रीन— स्ट्रीट, फोर्ट

जबलपुर पोर्ट लैंड सिमेंट कम्पनी लि॰—एजंट, सी॰ मेन्डनल्ड बेलार्ड गेड

द्वारका सिमेंट कम्पनी लि० रामपार्ट रो पंजाब पोर्ट लेंड सिमेंट कम्पनी लि०—एजंट किस्तोक निकसन एयड को॰ होम स्ट्रीट बूंदी पोर्ट लेंड सिमेंट को॰ लि॰ -ए जंट किस्लीक निकसन एंड को॰ होम छीट

मुरागिलिया एएड को॰ एफ एिंक स्टिन सर्वेल सी॰ पी॰ पोट लेंब सिमेंट को॰ लि॰ —एजंट शापूर जी पालन जी एंड को ७० मेडो स्ट्रीट शाहाबाद सिमेंट कम्पनी लि॰ —एजंट ताता संस लि॰ नवसारी बिल्डिक्स हानेबीरोड

### पेवर मरचेंट्स

अब्दुल इसन कीकाभाई पारसी बाजार आदम एएड बस्तावाला हांगकांग बेंक फोर्टकी गुण्डालाल नाथूलाल एण्ड को० गुण्डावाला एच० ई० ब्रद्स ३४ मिर्जा स्ट्रीट कृष्णा पेपर माट २६ मंगलदास रोड खान भाई जीवाजी ब्रद्स संबहस्ट रोड चौधरी ब्रद्स एण्ड को० अकबर विल्डंग हार्नवी.

जान डिकिन्सन एण्ड को० फोर्ट पदुमजी डी० एंड को० २५ छड्नीरोड फोर्ट बम्बई स्टेशनरी मार्ट पारसी बाजार बालमेर एण्ड को० ११ हमाम स्ट्रीट सराफ़अली मैमून जी कस्टम हाउस रोड सुदामा पेपर मार्ट ११० पारसी बाजार शीराज एएड को० पारसी बाजार

### फोटो प्राफीका सामान बेचने वासे

श्चामि एन्ड नेवी को व्यापरेटिव्ह सोसायटी इमाम एण्ड को० हमाम रोड कान्टिनेन्टल फोटो स्टोब्बर्स २५३ हार्नवी रोड नन्दकर्णकी एण्ड को करनाक रोड प्रभाकर ब्रद्स १०५ एस्प्लेनेड रोड फोटो स्टोब्बर्स कालवा देवी हाटन बूचर लि० ४ क्विन्स रोड

# राजपूताना RAJPUTANA



## अजमेर

### अजमेरका ऐतिहासिक परिचय

तिस स्थानपर इस समय इतिहास प्रसिद्ध अजमेर शहर बसा हुआ है ग्यारहवीं या बारहवीं शताब्दीके आसपास यहांपर बीरान जंगल पड़ा हुआ था। उस समय प्रसिद्ध चौहान वंश की राजधानी साम्भरमें थी। लेकिन जब राजपूतानेमें मुसलमान लड़ाकों के आक्रमणका भय दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा, और प्रतापी चौहान वंश को साम्भरका स्थान अग्वित और राजधानीके अयोग्य दिखलाई देने लगा---क्योंकि वहांपर न तो कोई पहाड़ था और न कोई ऐसा किला था, जिससे इन आक्रमणकारियों- के आक्रमणसे राज्यकी रक्षा की जा सके — तब चौहान वंश के प्रसिद्ध राजा अजयदेवने उपरोक्त पहाड़ोंसे घिरे हुए स्थानपर अपनी राजधानी बसाई और उसका नाम ''अजयमेक" रक्खा। यही अजयमेर आजकल अजमेरके नामसे प्रसिद्ध है। इस राजधानीकी रक्षा के लिये इस राजाने यहां- पर एक किला भी बनवाया।

अजयमेरके पश्चात् उनके पुत्र आनाजी तख्ननशीन हुए। इन्होंने अजमेरमें अपने नामसे एक बहुत बड़ा तालाब बनाया जो आजकल "आना सागर" के नामसे प्रसिद्ध है। आनाजीके पश्चात् चौहान वंशके परम प्रतापी और विद्वान नरेश बीसलदेव सिंहासनासीन हुए उन्होंने विद्य नुरागी राजा मोजके अनुकरण्पर अजमेरमें एक सुन्दर पाठशाला बनाई जो आजकल ढाई दिनके मांपड़ेके नामसे प्रसिद्ध है। इन्होंने बीसलपुर (जयपुर-राज्य) नामक एक गांव बनाया तथा बिसलसर नामक तालाबकी रचना करवाई। बीसलदेवके पश्चात् कमसे अमरगांगेय द्वितीय पृथ्वीराज और सोमेश्वर ये तीन राजा और हुए और इनके पश्चात् इतिहास प्रसिद्ध सम्नाट् पृथ्वीराज इस सिंहा-सनके अधिकारी हुए। इनकी वीरना और दिलेरीकी कहानियां आज भी इतिहासमें बड़े गौरवके साथ अंकित हैं। इन्होंने कई बार अपने दिग्गज शत्रु आंको पकड़ २ कर उपेक्षाके साथ छोड़ दिया। अपने वीरत्व और साहसके आवेशमें इन्होंने राजनीति और युद्धनीतिकी भी परवाह न की, फल यह हुआ कि इनकी विलासप्रियता और लापरवाहीसे अजमेर इनके हाथसे निकल गया। चौहानवंशका प्रवल साम्राज्य नष्ट हो गया। इनके जीवनका भी करणा और दु:खपूर्ण अन्त हो गया, और अजमेर तथा भारतवर्षमें सुसलमानोंके पैर हमेशाके लिए हहतासे जम गये।

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

चौहानवंशके पश्चान् यह शहर करीब २ मुसलमानी राज्यके अधिकारमें ही रहा। ख्वाजा साहबकी दरगाहकी वजहसे यह उनका तीर्थ-स्थान और एक राजनैतिक केंद्र भी बन गया इस समय यह अङ्गरेजी राज्यके अधिकारमें है। यहांके शासक एक चीफ कमिइनर रहते हैं जो यहीं पर निवास करते हैं।

### व्याणरिक पृरिचय

एक समय ऐसा था जब अजमेर शहर राजपूताने भरमें व्यापारका एक बड़ा केन्द्रस्थान माना जाता था। कई बड़ी २ और प्रतिष्ठित फर्म्स यहांपर तेजीके साथ चलती थीं। यहांका ढड़ा परि वार, ममेया परिवार, रीयांके प्रसिद्ध सेठ चौदमल छगनमल इत्यादि व्यापारी न केवल अजमेरमें, न केवल राजपूतानेमें प्रत्युत सारे मारतके व्यापारिक समाजमें अपना खास स्थान रखते थे। उनकी बड़ी २ गगनचुम्बी इमारतें आज भी उनके प्रताप और वैभवका स्मरण दिला रही हैं। मगर समय की विचिन्न गतिके प्रभावसे सब बातें आज परिवर्तित होगई हैं। यद्यपि आज भी यहांके लोढा परिवार, सोनी परिवार, चांदमल धनश्यामदास इत्यादि व्यापारी अत्यन्त तेजस्वी और प्रतापी हैं फिर भी आजके अजमेरमें वह व्यापारिक जीवन और गतिविधि नहीं है जो कुछ समय पूर्व थी। आज अजमेरका व्यापार, शान्त, स्तब्ध और गतिविधि हीन दिखलाई दे रहा है।

फिर भी जो छुछ व्यापारिक गितिविधि छौर चहल-पहल अजमेरमें दिखलाई देती है वह यहांके गोटेके व्यापारके कारण है। यहां पर सभी प्रकारका गोटा बड़ा बढ़िया और आबदार बनता है केवल राजपूतानेमें ही नहीं, प्रत्युत जहां २ मारवाड़ियोंकी बस्ती है वहां २ कमा-बेश तादादमें यहांका गोटा व्यवहृत होता है। यही कारण है कि झाज भी यहांपर गोटेका व्यापार तेजीपर है। खासकर व्याह शादीके दिनोंमें तो यहांके बाजारको चहल-पहल देखने काबिल होती है। मगर छुछ दिनोंसे ऐसा सुननेमें झाता है कि सूरतसं निकलनेवाले गोटेके नये और बढ़िया नमूनोंने यहांके गोटेके व्यापारको धक्का पहुंचाना शुरु किया है और मारवाड़ी समाजमें सूरतके गोटेकी मांग झिषक और यहांके गोटेकी मांग कम होती जा रही है। पता नहीं यह बात कहांतक सत्य है। मगर यदि यह बात सत्य है तो यहांके व्यापारियांको समय रहते सावधान हो जाना चाहिए और पुरानी परिपाटीको छोड़कर मांगके झनुसार वहांकी प्रतियोगितामें नवीन और बढ़िया गोटा तैयार करना प्रारम्भ कर देना चाहिए।

गोटेके सिवाय, रंगीन कपड़ा घोर गहे का व्यापार भी यहाँ अच्छा है। इसके छितिरिक्त कैसरगंज घोर मदारगेटपर जनरलमर्चेयट्सकी मी बहुतसी दुकानें हैं जिनपर अच्छा व्यापार चलता है।

### व्यापारिक बाजार

नया बाजार---यह बाजार अजमेरका प्रधान व्यापारिक स्थान है। यहाँपर गोटा, कपड़ा स्रोर चांदी सोनेका व्यापार बहुत बड़े परिमाणमें होता है।

मदार गेट-- यह बाजार अजमेरके स्टेशनसे लगा हुआ है । इसमें जनरल मर्चेंग्ट्स परफ्यूमर्स, कैमिस्ट्र एण्ड ड्रगिस्ट, बूट एएड शूज मर्चेन्ट्स, म्यूजिक स्टोर्स, वर्गग्हकी बड़ी २ दुकार्ने हैं। संभ्या कालको इस बाजारमें श्रच्छी चहल-पहल रहती है।

दश्गा बाजार—इसमें प्रसिद्ध ख्वाजा साहबकी दरगा बनी हुई है । इस बाजारमें खासकर गर्छ के व्यापारी अधिक बैठते हैं। इसीलिये इसके एक हिस्सेको धानमण्डी कहते हैं। प्रति वर्ष डर्सके मेलेपर इस बाजारमें इतनी मीड़ रहती है कि करीब एक फर्टोगका रास्ता तय करनेमें एक घण्टा लग जाता है।

कैंसर्गाज—यह अजमेर शहरके दूसरी ओर बसा हुआ है। इस बाजारमें जनरल मर्चेट्स, आउट फिटर्स और अंग्रेजी ढंगका सामान रखनेवाले ज्यापारियोंकी दुकानें अधिक हैं। आर्य-समाज हाईस्कूल, आर्य-समाज मन्दिर और हिन्दीकी प्रसिद्ध पत्रिका त्यागभूमिका आंफिस इसी बाजारमें है।

पुरानी मण्डी—इस बाजारमें कपड़ेके व्यापारी बैठते हैं।

#### दर्शनीय स्थान

तारागढ़—यह बहुत उंची पहाड़ीपर बना हुआ एक सुन्दर किला है। इस किलेमें कई बापिकाएं, कुराड और सुन्दर स्थान बने हुए हैं। इसपर खड़े होकर देखनेते चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ श्रजमेर बड़ा सुन्दर दिखलाई देता है।

ढाई दिनका मोंपड़ा—ऐसा कहा जाता है कि चौहान वंशके प्रतापी राजा भीसलदेवने पाठ-शालाके लिये इस सुन्दर इमारतका निर्माण करवाया था। पश्चात् मुसलमानी राज्य होजानेसे यह मुसलमानोंके अधिकारमें चला गया और उन लोगोंमें इसको मुसलमानी रूप दे दिया। इस मकान की कारीगरी खुदाई और पचीकारी देखने योग्य हैं। इसमें बहुतसी टूटी हुई जैन, बौद्ध स्मौर देवी पूजकोंकी मूर्तियां पड़ी हुई हैजों हिन्दुओं के गत वैभवकी स्मृति दिला रही है।

आनासागर—यह विशाल तालाब चौहान वंशके राजा आनाजीका बनाया हुआ है। पदचात मुसलमानी कालमें इसपर संगमरमरकी छोटी २ इमारतें बना दी गई, जहांपर बैठकर इसकी प्राकृत्तिक शोभाका निरीक्षण मली प्रकार किया जा सकता है।

दरगा—यह दरगा मुसलमानोंके प्रसिद्ध पीर ख्वाजा साहबकी स्मृतिमें बनाई गई है। बड़ी

रमणीक और सुन्दर है। इसमें चार देग इतने बड़े २ रखे हुए हैं कि शायद ही भारतवर्षमें इनके जोड़के दूसरे देग मिलें। इनको साफ करनेके छिये आदमियों को इनके भीतर उत्तरना पड़ता है।

जैनमन्द्रिः (मूलचन्द्जी सोनी)—यह जैनमन्द्रिः अजमेरके प्रसिद्ध और नामाङ्कित सेठ मूलचन्द्जी सोनीका बनाया हुआ है। बड़ा सुन्द्र और दर्शनीय है। इसमें कांचका काम अधिक है।

नशियां (मूलचन्दजी सोनी) —यह भी उपरोक्त सेठ साहबकी उद्दारता और दानशीलताका परिणाम है। इसकी बिल्डिंग बड़ी सुन्दर और उंची लागतकी है। इसके मीतरमें बहुतसा सोनेका काम भी किया हुआ है।

दौलत बाग - श्रानासागरके तटपर एक रमणीक वगीचा बना हुआ है। वायुसेवनका अच्छा स्थान है।

आडिट श्रांफिस — बी० बी० सी० आई० रेलवेके मीटर गेज सेक्शनका यह सबसे बड़ा आंफिस है।

इसके अतिरिक्त और भी कई पहाड़ी तथा दृसरे स्थान यहाँपर दर्शनीय है। सार्वजानिक संस्थाएं

राजस्थान सेवासंघ —यह संस्था राजस्थानके प्रसिद्ध नेता श्रीयुत बीठ एस पियककी स्थापित की हुई है। यह कहनेमें तिनक भी अत्युक्ति न होगी, कि इस संस्थाने राजस्थानके और उसमें भी खासकर मेवाइके कृषकोंमें एक नवीन जागृति और नवीन जीवन पैदा कर दिया है। इस संस्थाके अधिकांश कार्यकर्ता बड़े निःस्वार्थी और देशभक्त हैं। श्रीयुत पिथक जी और श्रीयुत रामना-रायण जीके नाम इनमें विशेष उझे खनीय हैं। इस संस्थासे तकण राजस्थान नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकलता है। इस पत्रसे भी प्रचारका बहुत कार्य होता है। यदि यह पत्र अपनी निषेधात्मक (Negitive) नीतिको नरमकर जरा विधेयात्मक (Posetive) नीतिसे काम ले तो और भी सुन्दर कार्य हो सकता है।

सस्ता-साहित्य-मण्डल—यह संस्था राजस्थानके प्रसिद्ध त्यागी विद्वान पं हिरभाऊजीके उद्योगसे स्थापित हुई है। यह श्रीयुत घनश्यामदासजा बिड़ला और जमनालीलजी बजाजकी आर्थिक सहायतासे चलती है। इस संस्थासे साहित्यकी अच्छी पुस्तकें सस्ते दामोपर निकाली जाती हैं। इस संस्थासे त्यागभूमि नामक एक बड़ी सुन्दर और उपयोगी पित्रका लागत मूल्यपर भी निकाली जा रही है। इस पित्रकाने अपने गम्भीर श्रीर उत्तम लेखों, सारगर्भित टिप्पणियों और विध्यात्मक नीतिसे थोड़े ही समयमें हिन्दी साहित्यमें अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है। इसके नि:स्वार्थी कार्यकर्त्ताओं में श्रीयुत हरिभाऊजी उपाध्याय, श्रेमानन्दजी राहन, जीतमलजी लिया और बैजनाथजी महोदयके नाम उल्लेखनी यहें।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



दौलतवाग कोठी ( जवाहरमल गम्भोरमल ) अजमेर



स्व० से० नेमीचन्द्जी स्मारक धर्मशाला ( जवाहरमल गस्भीरमल ) अजमेर

शार्थ्य समाज—मारतवर्षके मुख्य २ केन्द्रोमं श्वनमेर भी आर्थ्य समाजका एक मुख्य केन्द्र है। इस समाजने भारतवर्षके सामाजिक और राजनैतिक जीवनमें जो जीवन और उन्नित पैदा की है इसके सम्बन्धमें कुछ भी लिखना सुर्ध्यको दीपक दिखाना है। यहांपर आर्थ्य समाजकी तरफसे एक हाई स्कूल, एक विशाल लायब्रेरी, एक बड़ा प्रेस और एक सप्ताहिक पत्र चल रहा है। आर्थ्य समाजके कार्थ्य कर्त्ताओं में रायसाहब हरिवलास जी शारदा। श्रीयुन चांदकरणजी शारदा, घीसूलाल जी वकील, वैद्य रामचन्द्रजी शर्मा इत्यादि सज्जनों के नाम विशेष उल्लेखनीय है।

आँल इण्डिया कांग्रेस कमेटी असहयोगके जमानेमें अजमेरकी कांग्रेस कमेटी बड़े जोर शोरके साथ कार्य कर रही थी, मगर नेताओंके पारस्परिक मतभेदसे इस समय वह मृतकवन् होरही है।

इनके अतिरिक्त और भी कई सार्वजनिक संस्थाएं श्रजमेरमें चल रही हैं। इन सबका वर्णन यहां होना असम्भव है।

### शहरकी बस्ती और म्यानिसिपल कमेटी

अजमेर शहर बस्तीकी दिष्टिसे बड़े अवैज्ञानिक ढंगसे बसा हुआ है। इसकी इमारतें जितनी सुन्दर श्रीर विशाल हैं इसकी बसावट उतनी ही गन्दी और घिचिपच है। छोटी २ बांकी टेढी गलियें अव्यवस्थित मकान और सङ्कीर्ण बसावट स्वास्थ्यकी दिष्टिसे बहुत खराब है। केवल मात्र कैंसरगंजकी बस्ती साफ, विरली श्रीर शुद्ध वायुयुक्त है।

शहरकी सफाईके छिये शहरमें म्यूनिसिपल कार्पोरेशन स्थापित है। इसके मेम्बरोंका चुनाव पिल्लिक में से होता है। फिर भी यह कहनेमें अत्युक्ति नहीं, कि सफाईका प्रबन्ध करनेमें यह विभाग प्रायः असफल रहा है। अजमेरकी गिल्यां वेसे ही छोटी २ हैं। गुद्ध वायुका झाना उनमें वैसे ही दूमर रहता है। फिर उनमें चारों झोर मैला, कूड़ा करकट पड़ा रहनेकी वजहसे बड़ी बदबू और गन्दगी फीली हुई रहती हैं, इनकी सफाईके लिये यहाँ पर मैला गाड़ियोंकी व्यवस्था है। ये मैला गाड़ियां क्या हैं साचात नरक हैं। इनके आस पास सो सो गज तक बदबूका साम्राज्य छाया रहता है। जिधर होकर ये निकल जाती हैं उथरके लोगोंकी बदबूके मारे मानों शामत आ जाती है। गरमी के दिनोंमें जब पानीका अकाल हो जाता है तब और भी दुईशा होती है। स्यूनिसिपैलिटीको इन सब बातोंकी ओर झबश्य ध्यान देना चाहिये।

#### फेक्ट्रीज एण्ड इण्डस्ट्रीज

<sup>(</sup>१)—न्यू बीविंग एएड ट्रेडिङ्ग को० अजमेर-इस कम्पनीमें हैएड लूम पर कपड़ा बुना जाता है। इसमें ३६ आदमी कार्य्य करते हैं।

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

- (२) बी॰ बी॰ एएड सी॰ आई॰ लोको वर्कशाप अजमेर—यह बी॰ बी॰ सी॰ आई॰ रेलवेके मीटर गेज सेंक्शनका बहुत बड़ा वर्क शाप है। इसमें ४०५५ मनुष्य काम करते हैं।
- (३) बी॰ बी॰ सी० आई॰ रेलवे केंरिज एएड वेगनवर्क शाप—इस बृहत् कारखानेमें ५१६५ व्यक्ति कार्य्य करते हैं।
- (४) बी॰ बी॰ सी॰ आई॰ रेलवे पावर हाऊस अजमेर—इस पावर हाऊसके द्वारा रेलवे स्टेशन, आंडिट आफिस इत्यादि रेलवेसे सम्बन्ध रखनेवाले सब स्थानोंपर लाइट तथा फ्रेन पहुंचाये जाते हैं। इसमें २७० व्यक्ति कार्य्य करते हैं।
- (१) बी० बी॰ सी॰ आई॰ टिकिट प्रिटिंग वर्क्स इसमें रेलवे टिकिट प्रिएट होते हैं। इसमें ५३ आदमी काम करते हैं।

इसके अतिरिक्त अजमेरमें गोटेकी इण्डस्ट्रीज बहुत हैं। इनमें सभी प्रकारका गोटा तैयार होता होता है। चांदीके वरक भी यहां बहुत और अच्छे बनते हैं। इसके अतिरिक्त यहां की विष्रसोप फेंक्टरी और नूर सोप फेंक्टरीमें साबुन भी बहुत अच्छा तैयार होता है।



# भाग्तीय व्यापाग्यिंका परिचय -





विल्डिंग (कानमलर्जा लोढ़ा ) अजमेर

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



ग० व० सेठ विख्यमळजी लोहा. अजमेर



रंग्तडेन्सी बिल्डिंग ( छोहा परिवार ) अजमेर



गेस्ट हाऊस ( लोढ़ा परिवार ) अजमेर

# वेंकस

#### . मेससं कमजनयन हमीरसिंह●

[लोढा परिवारका परिचय ]

भारतवर्षकी प्रसिद्ध न्यापारिक स्रोसत्राल जातिमें यह बहुत बड़ा धराना है । इसका निकास चौहान राजपुत वंशसे हैं। इस घरानेका सरकार, देशी राज्यों तथा प्रजामें बराबर सम्मान है। इस घरानेके प्रमुख पूर्वज सेठ भवानीसिंहजी अलवर राज्यमें रहते थे। इनके पांच पुत्रोंमेंसे एक सेठ कमलनयनजी कुछ समय किशनगढ़ राजमें रहकर संवत् १८६० के पूर्व अजमेरमें आये श्रीर यहांपर "कमलनयन हमीरसिंह" के नामसे दुकान खोली। आप अपनी कार्य-कुराउना तथा सत्य प्रियतासे धन्धेको भलीभांति बढाया । आपहीने जयपुर और किशनगढ्में भी "कमलनयन हमीरसिंह"के नामसे और जोधपुरमें "दौलतराम सूरतराम" के नामसे दूकानें खोली। इनके पुत्र सेठ हमीरसिंहजीने फर्र खाबाद, टों क व सीतामक्रमें दुकानें जारी कों और जयपुर,जोधपुरके महाराजाओं से लेनदेन प्रारंभ किया और इस घरानेकी प्रतिष्ठा बढ़ायी। इनके चार पुत्र हुए,सेठ करणमलजी, सेठ सुजानमलजी, रायबहादुर सेठ समीरमलजी और दीवानबहादुर सेठ । उम्मेदमलजी । प्रथम पुत्र सेठ करणमलजीका तो वाल्यावस्थामें ही स्वर्गवास हो गया। दूसरे पुत्र सेठ सुजानमलजीने सन् ५७ के विद्रोहके समय अंगरेज सरकार को बहुत सहायता दी। इन्होंने रियासत शाहपुरामें राय बहादुर सेठ मूलचंदजी सोनीके साम्तेमें दूकान खोली श्रीर वहांके राज्यसे लेनदेन किया। इनके समय साम्भरकी हुकूमत इनके घरानेमें आई, और वहांका कार्य यह अपने प्रतिनिधियों द्वारा करते रहे । इनके स्वर्गवासके पश्चात इस घरानेकी बागडोर तीसरे पत्र रायबहादर सेठ समीरमलजीके हाथमें आई। अजमेर नगरकी म्यूनिसिपल कमेटीके आप बहुत वर्षोतक मेम्बर रहे और बहुत समय तक आनरेरी मजिस्टेट भी रहे थे। कमेटीके ३१ वर्षतक यह वाइस चेयरमैन बने रहे इस पद्पर और मजिस्ट्रेटीपर ये मृत्युदिवस तक आरुढ़ रहे थे । इनकी वाइस चेयरमैनीमें

<sup>#</sup> आपका परिचय इमें उस समयमें मिला जिस समय सारी पुस्तक छपकर विलकुल तैय्यार हो गई थी। अतएव आपका परिचय अलग छपवाकर इसमें जोड़ा जा रहा है। — प्रकाशक

अजमेरमें सप्रसिद्ध जल "फाईसागर" बना जिससे ब्याज सारे नगर ब्रौर रेलवेकी पानी पहुंचाया जाता है। इनके समयमें कलकता, बम्बई, कोटा, अलवर, टोंक, पडावा, सिरोंज, छन्नड़ा भौर निम्बाहेडामें नयी दकानें खुलीं। ये अलवर कोटा श्रीर जोधपुरकी रेजीडेन्सीके कोपाध्यक्ष नियत हुये । देवली और ऐरनपुरकी परटनोंके भी कोपाध्यक्षका कार्य इनको मिला । रायवहादुर सेठ समीरमञ्जीको सार्वजनिक कार्यों में बड़ी प्रसन्नता होती थी। संवत् ४८ के कालमें अजमेरमें आपने एक धानकी दकानखोली। इस दुकानसे गरीब मनुष्योंको सस्ते भावसे उदर पूर्त्ति हित अनाज मिलता था । इस दुकानका घाटा सब आपने दान किया । इनके समयमें यह घराना भारतवर्ष भरमें विख्यात हो गया तथा देशी रजवाडोंसे इन्होंने घनिष्ठ मित्रता स्थापित की। उदयप्र, जयपुर, जोधपुरसे इनको सोना और ताज़ीम थी। ब्रांटश गवर्नमेन्टमें भा इनका मान बहुन बढा। इनमें यह योग्यता थी कि जिन अफसरोंसे यह एकबार मिल लेते थे वह सदा इनको श्रादरकी हिन्दसे देखते थे। इनके कार्योंसे प्रसन्न होकर सरकारने इनको सन् १८७७ में रायसाहबकी पदवी और ततृपश्चात सन् १८६० में शयबहादुरकी पदवी दी। इनकी मृत्युके पश्चात सेठ हमीरसिंहजीके चौथे पत्र दीदान बहादुर सेठ एम्मेदमलजीने इस घरानेके कार्यको संचालित किया। ये व्यापारमें बडे कार्यदक्ष थे। इनके Entreprise से घरानेकी सम्पत्ति बहुत बढ़ी। सरकारने इनको सन् १६०१ में रा यबहादुरकी और सन् १९१५ में दीवान बहादुरकी पदवी दी। ये भी मृत्य दिवस तक नगरके प्रसिद्ध आनरेरी मिनस्ट्रेट रहे थे। रियासनांसे इनको भी सोना और ताज़ीम थी। इन्होंने उद्यमहीनोंको उद्यममें लगानेके हेतु न्यावरमें एडवर्ड मिल खोली जिसमें बहुत अच्छा कपडा बनता है और जो इस समय भारतवर्षकी विख्यात मिलोंमेंसे एक है। इन्होंने बी० बी० सी० आई० रेलवेके मीटर गेज भागके धन कोषोंका तथा कुल वेतन बांटनेका ठेका लिया और इसका काम भी **उत्तमतासे चलाया । सेठ उम्मेदमलजीके पुत्र सन्तान नहीं हुई । इनके सेठ समीरमलजीके दूसरे** पुत्र अभयमलजी गोद बैठे। सेठ हमीरखिंहजीके चारां पुत्रोंमेंसे बड़ पुत्र सेठ करणमलजी तो अस्पायुमें ही स्वर्गवासी हो चुके थे जैसा ऊपर वर्णन हो चुका है। रोप तोनों भ्राताश्रोंके पुत्रः तथा पुत्रियां हुईं। सेठ सुजानमलजीके दो पुत्र थे; सेठ राजमलजी तथा सेठ चन्दन-मलजी। इन दोनोंका स्वर्गवास दीवान बहादुर सेठ उम्मेदमलजोको मौजूदगोमें हो हो गया। सेठ राजमलजीके एक पुत्र सेठ गुमानमलजी हुये जो मृत्युपर्यत अजमेर म्यूनीसिपल कमेटीके मेम्बर श्रीर एडवर्ड मिल ब्यावरके चेयरमैन रहे यहां रहे जहां इन्होंने कई अच्छे अच्छे कार्य किये। इनके पुत्र सेठ जीतमलजी थे। वे भी चन्द वर्षतक मेम्बर म्यूनीसिपल कमेटी रहे परन्तु उनका अल्पायुमें ही स्वर्गवास हो गया। सेठ चन्दनमलजीके पुत्र सेठ कानमलजी तथा पौत्र पानमलजी हैं। सेठ हमीरसिंहजीके तीसरे पुत्र राय बहादुर सेठ समीरमल जी के चार पुत्र हुए; सेठ सिरहमलजी, संठ अभयमलजी, सेठ विरधमलजी तथा संठ गाइमलजी । इनमेंसे सेठ सिरहमलजी आजीवन म्यूनिसिपल कमेटीके मेम्बर रहे परन्तु इनकी आयु बलवान नहीं हुई श्रीर यह २६ वर्षकी अवस्थामें ही स्वर्गवासी होगये। जोधपुर राज्यने इनकों भो सोना तथा ताज़ीम प्रदानकी थी। सेठ गाइमलजी इस कुलकी (Joint Hindu Family) रोतिके अनुसार इनके गोद हैं। रायबहादुर सेठ समीरमलजीके दूसरे पुत्र अभयमलजी भी मृत्यु तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे थे। ये बड़े लोकप्रिय तथा कार्यद्व थे परन्तु खेदकी बात है कि इनका अल्पायुमें ही स्वर्गवास होगया। इनके पुत्र सेठ सोभागमलजी हैं जो अभी पढ़ते हैं।

इत दिनोंमें इस चरानेका सब कार्यभार रायबहादुर सेठ विरधमलजीके हाथमें हैं जो राय बहादुर सेठ समीरमलजीके तीसरे पुत्र हैं। इतकी अध्यक्षतामें इतके छोटे भ्राता सेठ गाड़मलजी तथा भतीजे सेठ कानमलजी सब कार्य बड़े प्रेम और मनोयोगसे करते हैं। सेठ गाड़मलजी कुछ समयतक स्यूनिसिपल कमेटीके मेम्बर रहे तथा इस समय एडवर्ड मिल व्यावरके चेयरमैन हैं। इनके पांच पुत्र हैं, जिनमेंसे बड़े कुंबर उमरावमलजी तो दूकान के काममें सहायता देते हैं और शेप चार श्रभी बाल्यावस्थाों हैं।

गयवहादुर सेठ विरधमलजीका जन्म संवत् १९३६ में हुआ। आप अपने जेष्ठ श्राता से अमयमलजीकी अल्पायुमें ही मृत्यु हो जानेके पश्चात् अत्युत्तम रीतिसे सब कामको चला रहे हैं जनता तथा ब्रिटिश सरकार इनके कामसे सदा सन्तुष्ट रहती है। आप आनरेरी मिजस्ट्रेट भी हैं। सरकारने सन् १६२६ में इनको रायवहादुरकी पदवीसे सुशोभित किया। आपने नये विक्टोिग्या अस्पतालमें ऐक्सरेजकी कल कई हजार रुपया देकर मंगाई है जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्यके अन्दरके रोगका निदान हो जाता है। इनके पिता रायबहादुर सेठ समीरमलजी तथा दीवान वहादुर सेठ उम्मेदमलजीने जो घनिष्ठता हैदरावाद, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर कोटा अलवर, टोंक, किशानगढ़ आदिके नरेशोंसे प्राप्त की थी उसको आपने और भी आगे बढ़ाया है। राजपूतानेके श्रीमान् एजएट टू दी गवरनर जनरल बहादुर तथा अजमेर मेरवाड़ाके चीफ कमिश्नर (जो इस प्रान्तकी लोकल गवर्नमेंट है) आपके आनासागरके ऊपरवाली कोठीमें जो दि-sidency के नामसे प्रसिद्ध है) विराजते हैं। इनके कका दीवान बहादुर सेठ उम्मेदमलजीको तथा इनको श्रीमती राज राजेश्वरी मेरी महोदयाके, जब वह अजमेर पधारो थीं, विशेष रूपसे दशन तथा संमा-षण करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपकी दूकानें बम्बई, कलकत्ता आदि स्थानोंमें हैं जहां व्याजका धंधा व सोना चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, करकट, चीनी कपड़े आदिका व्यापार सोधा विलायतसे होता है, रामकुष्टोपुर (कलकत्ता) में आपका चांवलका बड़ाभारी व्यापार है।

#### भारतीयच्याप।रियोंका परिचय

### भारतवर्षमें आपकी निम्न लिखित २० दूकानें हैं।

- १ कलकत्ता —मेसर्स चन्दनमल सिरहमल १७८ हरिसनरोड
- २ बम्बई-मेसर्स गाढमल गुमानमल मम्मादेवी पोष्ट नं २
- ३ जेपुर-मेसर्स कमलनयन हमीरसिंह
- ४ किशनगढ़ -- मेसर्स कमलनयन इमीरसिंह
- ५ अजमेर-मेसर्स कमलनयन हमीरसिंह
- ६ अजमेर-मेसर्स हमीरसिंह समीरमल
- ७ घलवर—मेसर्स हमीरसिंह समीरमल
- ८ जोधपुर—मेसर्स समीरमल उम्मेदमल
- ६ ज्यावर-मेसर्स चन्दनमल लोढ़ा
- १० व्यावर—मेसर्स अभयमल मोतीलाल
- ११ कोटा— सेठ समीरमल लोढ़ा
- १२ टोंक—मेसर्स समीरमल राजमल
- १३ नीवाहेडा—मेसर्स समीरमल राजमल
- १४ सिरौंज—मेसर्स समीरमल राजमल
- १४ देवली—मेसर्स दौलतमल चन्दनमल
- १६ जोधपुर- मेसर्स दौळतराम सुरतराम
- १७ जोधपुर —मेसर्स समीरमल उम्मेदम ह ( रेजीडेन्सी खजानची)
- १८ रामऋष्टापुर—मेसर्स चन्दनमल अभयमल
- १६ सांभर—मेसर्स करणमल सालगराम
- २० शाहपुरा-मेससं सुजानमल मूलचन्द



# वेंकसं

## मेससं कमलनयन हमीर सिंह 🏶

इस फर्मके मालिक राजपूतानेके प्रसिद्ध छोढ़ा वंशके बंशज हैं,यह फर्म बहुत पुरानी है। इसका इतिहास मी बड़ा पुराना है। इसके वर्तमान संचालकों भें श्रीयुत राय बहादुर विरद्मछ भी लोड़ा श्रीयुत गाढ़मछ जी छोढ़ा और अन्य छोढ़ा बन्धु हैं। भारतवर्षके अन्दर इस फर्मकी कई शास्त्राएं हैं। कई देशी राजाओं की यह फर्म ट्रें मरर है। कुछ स्थानों पर गवर्नमेंट ट्रें मररका काम भी यह फर्म करती है। इस फर्म की शास्त्राओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है:—

अजमेर (हे॰ आ॰)-मेसर्स कमलनयन हमीर सिंह-इस फर्मपर वैंक्किंग, हुण्डी चिट्ठीका बहुत बड़ा

बिजिनेस होता है। यह फर्म रेलवे कंट्राक्टर भी है। बम्बई—मेसर्स गाढ़मल गुमानमल मुम्बादेवी यहां बेंक्किंग व हुंडी चिट्टीका ब्यापार होता है। कलकत्ता—मेसर्स चन्दनमल सिरेमल १७८ हरिसन रोड़—यहां बेंक्किंगका काम होता है।

इसके अतिरिक्त जयपुर, जोधपुर, ब्यावर, देवली, कोटा, छबड़ा आदि कई भिन्त २ स्थानोंपर इसकी शाखाएं खुळी हुई हैं। मतलब यह है कि राजपूतानेकी अत्यन्त प्रतिष्ठित और पुरानी फर्मोंमें से यह फर्म भी एक है।

# मेससं चम्पालाला रामस्वरूप

इस फर्म में मालिक ब्यावरके निवासी हैं। वहां यह फर्म एडवर्ड मिलकी मैनेजिक्क एजंट है। इसका हेड आफिस भी वहीं है। इस फर्मकी और भी कई शाखाएं हैं जिनका पूरा विवरण चित्रों सिहत ज्यावरके विभागमें दिया गया है।

\* हमें खेदके साथ लिखना पड़ता है कि इस फर्मके संचालकों के पास परिचय एवं फोटो प्राप्त करने के लिये हम कईबार गये, कईबार हमने अपने एजंटों को मेजा, कई दिन तक केवल आपही के लिये अजमेर ठहरे और अन्तमें पन्नों द्वारा परिचय एवं फोटो मेजने के लिये लिखा गया, इतनी कोशिशों करने पर भी हमें आपकी ओरसे परिचय प्राप्त न हो सका। अतपव जितना हम लोग जानते थे, जतना ही यहां प्रकाशित किया गया है।

यहांका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। अअमेर- मेसर्स चम्पालाल रामस्वरूप--यहां बेंङ्किंग तथा हुगडी चिट्ठीका काम होता है।

# मेसर्स चन्दनमल कानमल लोढ़ा

इस फर्मके मालिकोंका मूळ निवास स्थान अजमेर ही में है। इस समय इस फर्मके मालिक सेठ कानमलजी लोढ़ा हैं। आप कोसवाळ जातिके जैन धर्मावळम्बी सज्जन हैं। आपका जनम संवत् १६५३ में अजमेर ही में हुआ था। आपके पिताजीका नाम श्रीयुत चन्दनमळजी था। अजमेरमें जितनी प्रतिष्ठित फर्में हैं उनमें आपकी फर्मका स्थान बहुत आगे हैं। केवळ अजमेर ही में नहीं प्रत्युत् सारे ओसवाळ समाजमें लोढ़ा पिवारका नाम बहुत अप्रगण्य और सम्मा-ननीय माना जाता है। श्रीयुत कानमळजी बड़े ही सज्जन एवं योग्य पुरुष हैं। आपके इस समय एक पुत्र हैं जिनका नाम कुंवर मानमळजी हैं। आपकी दूकानोंका परिचय इस प्रकार हैं।

अजमेर—मेसर्स चन्दनमल कानमल इस दूकानपर जमीदारी लेन-देन बैक्किंग तथा हुण्डी चिट्ठीका काम होता है।

कलकत्ता मेसर्स चन्दनमल कानमल १७८ हरिसनगेड-इस दृकानपर जूट बेलर्स एण्ड शेपर्स का काम होता है। इस दूकानमें विकंग पार्ट नर श्रीयुन मृलचन्दनी सेठिया और ख़ूबचन्दनी सेठिया सुकानगढ़ निवासी हैं।

### मेससं जवाहग्लाल गम्भीरमला सोनी

इस प्रसिद्ध फर्मके संचालक खंडेलवाल आवक दिगम्बर जेन धर्मावलम्बी सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना अजमेरमें विक्रम सम्वत् १८६०में हुई। इसके संस्थापक स्वर्गवासी सेठ जवा- हिरमलजी थे, उन्होंके समयसे इस फर्मकी श्रीबृद्धि शुरू हुई। आपके तीन पुत्र थे, सबसे बड़े सेठ गंमीरमलजी दूसरे सेठ मूलचंदजी श्रीर तीसरे सुगनचदजी। सेठ जवाहिरमलजी बड़े धर्मज्ञ व व्यापारदक्ष व्यक्ति थे। आपहीके धर्मप्रेमने श्री दिगम्बर जैन चैत्यालयका निर्माण सम्वत् १६१२में किया, जो एक दर्शनीय मंदिर है। सेठ गंभीरमलजीका देहान्त बाल्यावस्थामें ही होगया, सेठ सुगनचंदजी साहब भी विवाहके कुछ समय बादही स्वर्गवासी होगये।

श्री सेठ मूलचन्दजी वास्यावस्थासे ही विद्यांके धर्मके धरोर व्यापारके बड़े प्रोमी एवम मर्मज्ञ थे। जब सम्बत् १६१४में भारतवर्षमें गदर हुवा उस्र समय धापने गवर्नमेएटको बहुत कम सुद्रपर रूपया कर्ज दिया था आपको इस सेवासे गवर्नमेएट बहुत संतुष्ट हुई ।

सेठ मूलचन्दजी बड़े प्रतापी हुए और अपनी न्यापार कुशलतासे आपने अजमेर हीमें नहीं, वरन् राजपूताने व भारतके मुख्य २ नगरोंमें भी ख्याति प्राप्तकी । यह वंश आपहीके नामसे प्रसिद्ध है। आपने शहरके बाहर करौलीके पाषाणका अदितीय श्री दिगम्बर जैन सिद्धकूट चैत्यालय सम्बत्

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



श्री० स्व० संठ मृलचन्द्रजी सोनी अजमेर



ग० व० सेठ टीकमचन्द्रजी सोनी अजमेर



स्व० सेठ नेमिचन्द्रजी सोनी अजमेर



कु वर भागचन्द्रजी सोनी अजमेर

१६२२ में बनाया यह श्राजमैर नगरकी एक दर्शनीय वस्तुओं में से है । इसे प्रतिवर्ष हजारों यात्री,बड़े बढ़े श्रांप्रोज,राजे महाराजे श्रादि देखनेको आते हैं । इसमें सब काम सुवर्णका है । सेठ मूळचन्द आको सन् १८८२ में गवर्नमेंटने रायबहादुरके पदसे विभूषित किया । आप लोक प्रियताके कारण जीवन पर्यन्त स्थानीय म्यूनिसिपंळि शेके कमिशनर व आनरेरी मिजस्ट्रेट भी रहे । आपने ही व्यापार हिचसे प्रेरित हो कळकत्ता, बम्बई, आगरा, गवाळियर, जयपुर भरतपुर आदि आदि प्रधान नगरों में कोठियां खोळी ।

श्चापके सच्चे व्यवहारसे गवर्नमेंटने नीमचछावनी, ग्वालियर, जैपुर व ईस्टर्न राजपूताना स्टेट्स (भरतपुर घौलपुर करौली रियासतों) के खजाने श्चापके सुपुर्द किये।

आपका देहान्त विक्रम सम्बत् १६५८ की अषाढ़ शुक्ला २ को हुवा-उस समय जिन २ ने यह दुखदायी समाचार सुना-हादि क खेद प्रगट किया। आपकी एत्तरख्त्राहीके लिये महाराजा सर प्रतापसिंह साहत्र ईडर नरेश आदि व बड़े २ यूरोपियन और हिन्दुस्तानी अफसर पधारे थे।

श्री सेठ नैमीचन्द्रजी साहबने मी स्वर्गवासी पिताजीकी ख्यातिको बहुत बढ़ाया। आप सन् १६०७ में रायबहादुरकी पदवीसे विभूषित हुए तथा आनरेरी मिजस्ट्रेट व स्यूनिसिपल कमिश्नर भी रहे। आपकी मृत्यु सम्बत् १६७४ के भादवासुदी ८ को हुई। आपकी मिलनसारी व प्रतिष्ठासे आपके लिये स्थानीय कोर्ट, रेलवे दफ्तर, स्कूल आदि शोक प्रगटनार्थ बंद किये गये थे।

आपके पुत्र तो कई हुए और कन्याएं भी हुई लेकिन उनमेंसे केवल श्री टीकमचंदजी साहब व दोकन्याएं विद्यमान हैं।

श्री सेठ टीकमचंदजीका जन्म प्रथम श्रावण शु क्ला ४ विक्रम सम्वत् १६३६ में हुआ। आपही इस समय इस फर्मके अधिष्ठाता हैं आप सन् १६१६ में रायब हादुरके पदसे श्रालंकृत किये गये। आपको श्री स्वर्गीय जेंपुर नरेश व इडर नरेशने स्वर्णकृटक तथा श्री जोधपुर नरेशने : तार्जीम किशी है जोकि राजपुताने में बड़ी प्रतिष्ठा से देखी जाती है। आप भी आनरेरी मजिस्ट्रेट व म्यूनिस्पल किमइनर हैं आपने अपने पुज्य पिताजीके चिरस्मणिर्थ एक बहुत धर्मशाला इम्पीरियल रोडपर करीब दो लाख रुपया लगाकर निर्माण करवाई है,जिससे श्राजमेरकी एक बड़ी कभी पूरी हुई है। आप बड़े धर्म प्रेमी हैं। श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभाने आपके धर्म प्रेमसे मुग्ध हो श्रापको "धर्मवीर" की उपाधि प्रदानकी है।

सापके दो पुत्र श्रीयुत कुँवर भागचन्दजी तथा श्रीयुत कुँवर दुलीचंदजी हुए। खेद है कि श्रीयुत कुंवर दुलीचंदजीका देहान्त केवल १६ वर्षकी सहरायुमें ही हो गया। आप बड़े सरल स्वभावी और होनहार नवयुवक थे ?

### मारतीय व्यापारियोंका परिचय

श्रीयुत कुँवर भागचन्दजी बड़े योग्य, साहित्य प्रेमी और सुधर हुए विचारोंके सज्जन हैं। आपका एक प्राइवेट पुस्तकालय भी है।

इस कुटुम्बकी धार्मिक कार्योंकी ओर बड़ी रुचि है अजमेरमें आपकी निम्नाङ्कित सार्वजनिक संस्थाएं हैं।

शहरका श्री दिगम्बर जैन मंदिर, व शहरके बाहरकी श्री जैन नाशियां जो बहुत सुंदर व दर्शनीय है, और गहरी लागतके बने हुए हैं जिनकी शिल्प पटुता व स्वर्गा खचित काम देखते ही बनता है।

श्री रा० ब० सेठ नेमीचन्द्जी स्मारक दिगम्बर जैन धर्मशाला भाग्य मातेश्वरी श्री दिगम्बर जैन कन्या पाठशाला व महाबीर दिगम्बर जैन महाविद्यालय इत्यादि व्यपारिक परिचय—

हेड खाँफिस छात्रमेर—सेठ जवाहरमल गम्भीरमल धाजमेर ( T,  $\Lambda$ , "Pearl") इस कोठीपर बेंकिङ्ग हुंडी चिट्टी और कमीशन एजन्सीका व्यवसाय होता है।

#### त्राचेस

बम्बई - सेठ जवाहरम अ मूलचंद कालवादेवी गेड वम्बई ( T. A. Juhar ") इस कोठी पर भी बैंकिक हुंडी चिट्ठी और कमीशन एजंसीका काम होता है इसके अतिरिक्त जीरेका जत्था भी आपके यहां है मेसर्स मूलचन्द नेमीचंदके नामसे यहांपर पीस गुड्सका इम्पोर्ट भी होता है।

फलकत्ता—सेठ जवाहरमल गंभीरमल नं ३०। २ क्लाइवस्ट्रीट ( T. A. Metallique ) इस फर्मपर बैंकिंग विजिनेसके अतिरिक्त कमीशन एजन्सी, कारोगोटीट शीट्स, पीसगुड्स और जावाश्चगरका व्यापार होता है।

इसके अतिरिक्त आगरा, जैपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, घौलपुर, करौली, नसीराबाद केकड़ी, मंदसोर, खंडवा, शाहपुरा, कोटा, ग्वालियर मुरैना आदि २ व्यापारिक स्थानोंमें आपकी दुकानें हैं। सब मिलाकर आपकी दुकानोंकी संख्या करीब २० के है। इन सभी स्थानोंमें आप प्राय प्रथम श्रेणीके बेंक्करोंमें माने जाते हैं। घौलपुर, भरतपुर, करौली आदि रियासतोंमें आप स्टेट ट्रेम्तरर भी हैं मंदसोर तथा खंडवामें आपके एक एक जिनिंग कीकरी और एक एक प्रोसंग फेक्टरी भी है।

श्री॰ रा० व० सेठ टीकमचन्द्जी भागचन्दके नामसे बी० बी० एण्ड सी आई रेलवे ब्राड गेज व जोधपुर रेखवेकी ट्रोफररी भी आपके पास है।

मेसर्स तिलोकचन्द दिलसुखराय

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री रामरिछपालजी श्रीया हैं। आप अप्रवाल जातिके हैं। आपके स्वानदानका मूल निवास मेड़ता जोधपुरमें हैं। आपके दादा श्री तिलोकचन्दजी पहिले पहिल मेड़तासे

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



म्बंत कुंबर दृळीचन्द्रजी सोनी

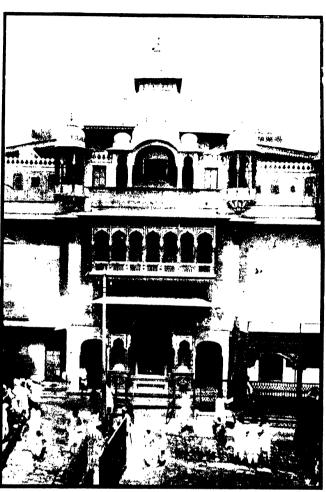

जैन मन्द्रि (सेठ मूलचन्द्जी मोनी) अजमेर



निमयां (मेठ मुलचन्द्रजी सोनी) अजमेर

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय



**स्व**ंसठ घनश्यामदासजी मुणोत (हमीरमल नौरतनमल) अजमेर



श्री॰ सेंठ नौरननमलजी (ह॰ नौर) ऋनमर



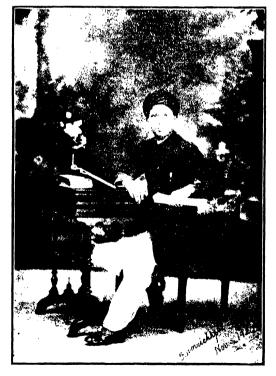

स्व॰संठ दलसुखरामजी श्रीया (निलोक्तचन्द दलसुखराय) श्रजमंग श्रीयुत रामिख्यपालजी श्रीया (ति०द०) अजमेर

अजमेर आकर रहने लगे। आप मध्यन स्थितिके प्रव थे। मगर थे बड़े बतुर, साहसी तथा ब्यापार दत्ता। सबसे पहिले आपने उमरावतीमें आकर राजाबहादुर शिवलाल मोतीलालके यहां सुनीमातकी। अपनी चतुराई तथा योग्यताके बलसे आपने शीवही १४ दुकानोंके उपर प्रधान सुनीमाका पद प्राप्त कर लिया। कुछ समय पश्चान आप बम्बई आये। इस समय बम्बईमें राजा शिवलाल मोतीलालका कार्य दूसरेके साम्तेमें चलना था। आपने अपनेही हार्थोंसे राजा साहबकी स्वतंत्र दुकान स्थापित की। यहांपर कई वर्षोंतक आप प्रधान सुनीम रहे, बृद्धावस्थातक आप यही काम करते रहे। पश्चान् शेष आयु व्यतीत करनेके लिये अजमेर चले गये। आपके गुलाबचंद्जी नामक पुत्रका असमय हीमें देहावसान होगया था। इसल्ये आप सीकरके समीपवर्ती गांवसे श्री दिलसुखरायजीको गोदी लाये। सेठ दिलसुखरायजीने अपने हार्थोंसे संवत १९५७ में बम्बईकी वर्तमान दुकानको स्थापित किया। तथा उसे विशेष तरकी दी। आपने पुष्करमें म्द्र हजारकी लगत से एक धर्मशाला बनवाई वहां अभी भी सदावर्तजारी है। तथा अपनी जन्मभूमिमें ८ हजारकी लगतसे एक धर्मशाला बनवाई। आपके कोई सन्तान नहीं थी। इसल्ये आपने अपने भतीको श्री रामिन्छपालजी श्रीयाको गोद लिया। वर्तमानमें आपही दुकानके कार्यको सम्हालते हैं। आप बड़े उत्साहसे जातिसेवा तथा समाज सेवामें मागलेते है। अनमेरके दानी विद्यालयका संचालन भी आपही करते हैं। वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) अजमेर—मेसर्स तिलोकचद दिलसुखराय यहां हु'डी चिट्टी तथा बेंकिंग व्यवसाय होता है।
- (२ ) बम्बई मेसर्स तिलोकचद दिलसुखराय, कालवादेवी-यहां गल्ला, रुई, बैक्किंग तथा आढ़तका काम होता है।

## मेससं हमीरमल नौरतनथल

इसफर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान रीयां (मारवाड़) है उस स्थानपर इस खान-दानके पुरुषोंका इतना प्रमाव था कि आजतक मी वह गांव सेठोंकी रीयां नामसे प्रख्यात है। करीब १७५ वर्ष पूर्व यह खानदान यहां आया। इस घरानेके पूर्व पुरुष सेठ जीवनदासजी व गोवर्द्ध न दासजीको जोधपूर दरबारसे ताजीम मिलती रही। एवं समय २ पर दरबारकी ओरसे सिरोपाव भेटकर उनका सम्मान किया जाता था। उनके पश्चात रामदास्रजी, रुगनाथदासजी हमीरमलजी एव चांदमलजी हुए। सेठ चांदमलजीको जोधपूर एव उदयपूर दरबारसे ताजीम मिलती रही एवं समय २ पर सिरोपाव भा मिले। आपको गव्हर्नमेंटने "रायसाहब"की पदवीसे सुशोमित किया था मतलब यह कि हमेशासे यह घराना बहुत आगेवान एवं प्रतिष्ठित रहा है। सेठ चांदमलजी अजमेरके आंवरेरी मजिस्टेट एवं म्यूनिसिपल किमइनर भी रहे थे। आपकी धार्मिक कारोंकी ओर विशेष रुचि शी आपके परिश्रमसे ही नयाबाजारकी प्याउ, जिसके उठानेके लिये किमरनर साहबका हुक्म होगया था कायम रही। आपहीं के परिश्रमसे पायूगढ़ पर हिंदू समाजका कबजा रहा। १६, १७ वर्ष पूर्व यहां जो श्वेताम्बर जैन कांफ्रेस हुई थी उसकी सफलतामें झापने दत्तिवत होकर परिश्रम किया था रोठ चांदमलजीके चार पुत्रोंमें सबसे बड़े घनश्यामदासजी थे। रोठ चांदमलजीके देहावसानके समय आपको वय ३० वर्षकी थी। श्वेताम्बर जैन कांफ्रेसके समय आपने भी अपने पिताजीके साथ बहुत दिलाचस्पीसे कार्य किया था। आपका देहावसान संवत १६७५ में हुआ। आपके २ पुत्र थे श्री नौरतनमलजी तथा श्री रिखबदासजी। श्री रिखबदासजीका देहावसान सवत १६८४ के आसोज मासमें पूनामें हुआ। इस समय इस दूकानका संचालन सेठ नौरतनमलजी करते हैं। आपके पिताजीके देहावसानके समय आपकी वय सिर्फ १८ वर्षकी थी, उस समयसे आप अपने व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। जोधपुर तथा उदयपुर दरबारोंसे आपको ताजीम मिलना बीचमें बन्द हो गयी थी, उसे आपके फिर चालू करायी। आपका विवाह छोटी सादड़ीके मशहूर सेठ नाथूलालाजीके यहाँ हुआ है। आपके छोटे भाईके विवाहके समय कोटा दरबारने आपको अच्छी ताजीम एवं लबाजमेंसे सम्मानित किया था। सेठ नौरतनमलजी सुधरे हुए विचारोंके शिक्षित सज्जत हैं। आपकी फिल्डहाल नोचे लिखें स्थानोंपर दकाने चलरही हैं।

- अजमेर मेसर्स हमीरमल नौरतनम रु इस दूकानपर बेंब्क्रिग हुंडी चिट्ठी एवं आढ़तका काम होता है। यहां आपका हेड आफ़िस है
- बम्बई राय सेठ चांदमल घनश्यामदास कालवा देवी रोड इस दूकानपर भी बेंक्किंग हुंडी चिठ्ठी एवं बादतका काम होता है।
- पूना—राय सेठ चांदमल घनश्यामदास रिववार पैठ इस दृकानपर पेशवाओं के समयसे जायदादका काम होता है।
- मोल्जाड़ा (उदयपुर)—सेठ घनश्यामदास रिखबदास इस दूकानपर रुईकी खरीद फरोक्त एवं आढ़त-का काम होता है। यहां भी आपकी जायदाद है।
- सांभरलेक-मेसर्स हमीरमल रिखबदास -यहां नमकको आढतका काम होता है तथा नमककी गडहर्नकी ट्रेम्हररी आपहीके सिपुर्द है। आप सांभर तथा पचभद्राकी नमककी खानोंके गडहर्नमेण्टकी खजानेके ट्रेम्हरर भी हैं।
- आजमगढ़ (यू० पी०) ह नीरमल नौरतनमल —यहां शकरकी आढ़तका काम होता है तथा यहां आपकी जमीदारीके गांव हैं उनकी मालगुजारीका भी काम होता है।
- सतपाड़ा (दमोह) सी० पी० राय सेठ चांदमल—यह गांव सारा आपकी जागीरीका है। यहां इसकी अमींदारी बसूल करनेका काम होता है।

# कांदी-सोनेक ध्यापारी

## मेसरी रामलाज लुणिया

इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान फलोदी (मारवाड़) है। करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ करत्रचन्द्रजी और केशरीचन्द्रजी यहां आये। उस समय इस फर्मपर केशरीचन्द्र दीपचन्द्रके नामसे ऊनी कपड़ा तथा अफीमके ठेकेका किथवसाय होता था। वर्तमान दूकान सेठ रामलालजीने करीब २० वर्षों पूर्व स्थापित की तथा सोने चांदीके काममें अच्छी सफलता प्राप्त की। आपकी फर्मके मार्फत रेशमी अरिण्ड्यां, रेशमी घोतियां रेशमी कोटिंग थान जो अक्रमेरके प्रधान सुंदर वस्त्र समम्के जाते हैं, बनवाये जाते हैं, और अच्छी तादादमें बाहर गांव भेजे जाते हैं। यह माल बाहर बहुत प्रतिष्ठाके साथ विकता है। इसकी सुंदरताको प्राहक विशेष पसंद करते हैं। यहां चांदी सोनेके व्यापारियों में यह दुकान बहुत बड़ी समम्की जाती है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

अजमेर—रामलाल लूणियां, नया बाजार—यहां चांदी सोने और झरंडियोंका व्यवसाय होता है। इस फर्मकी कई स्थानींपर एजंसियां हैं—

## मेहिके ध्यापरि

## मेसस चन्द्रसिंह छगनिहंह

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ चन्द्रसिंहजी हैं। आप श्रोसवाल सज्जन हैं। आपका निवास स्थान श्रजमेर है। यह फर्म यहां बहुत पुरानी है। यहां इस फर्मके संस्थापक सेठ हमीरमलजी थे। आपके हाथोंसे इस फर्मकी तरक्की भी हुई। आपके पश्चात् आपके छोटे पुत्र सेठ छगनसिंहजी एवम् मगनसिंहजीने इस फर्मकी और भी उन्नति की। वर्तमानमें आपके पुत्र इस फर्मके मालिक हैं। करीब ६ साल हुए सेठ चन्द्रसिंहजीने एक ब्रांच बम्बईमें खोली है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

#### मारतीय व्यापारियोका परिचय

अजमेर—मेसर्स चन्द्रसिंह छगनसिंह नया बाजार,--यहां गाटेका न्यापार होता है। बम्बई—मेसर्स चन्द्रसिंह छगनसिंह, बदामका माइ कालबादेवी रोड—यहां हुएडी, चिट्ठी तथा आदतका काम होता है।

## मेससं फतेगल चांदकरण

इस फर्मके मालिक दो व्यक्ति हैं। सेठ फतेमलजी एवम् श्रीयुत रामविलासजी। श्वाप दोनोंका इसमें सामा है, फतेमलजी श्रोसवाल जातिके श्रीर रामविलासजी माहेश्वरी जातिके हैं। कुंवर चांद-करणजीआपके पुत्र हैं। सेठ रामविलासने अपने पुत्रहीके नामसे इस दुकानमें सामा डाला है। आपके चांदकरणजीके अतिरिक्त ३ पुत्र श्रीर हैं। आप चारों पुत्र शिक्तित सज्जन हैं। कुँवर चांदकरणजीका नाम जनना भलीभांति जानती है। श्रापका महात्मा गांधीजी द्वारा चलाए हुए श्रसहयोग आन्दो-लनमें बहुत भाग रहा है। श्रार्य समाजके भी आप नेता हैं।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। अजमेर—मेसर्स फतेमल चांदकरण, नया बाजार यहां पक्के गोटे किनारीका थोक व्यापार होता है। आपकी दुकान यहां मशहूर गोटेके व्यापारियोंमें समभी जाती है।

## मेसर्स पन्नाबाल प्रेमसुख खोह।

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ पन्नालालजी हैं। आपहीने इस फर्मका स्थापन किया है। पहले आपकी स्थित बहुत मामूली थी। नौकरी करते २ आपने अपनी बुद्धिमानीसे बाजारमें बहुता प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। आप सुधरे हुए विचारोंके सज्जन हैं। आपके विचार बड़े गंभीर एवम् संप्रहणीय होते हैं। व्यापारिक विषयके आप बहुत अच्छे जानकार हैं। आप ओसवाल जातिके सज्जन हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

अजमेर — मेसर्स पन्नालाल धेमसुख लोढ़ा; नयाबाजार---आपके यहां पक्का गोटा किनारीका थोक तथा खुदरा व्यापार होता है।

## मेससं गमनाथ गमनारायण

आपकी खानदान आदि निवासी मेडता (मारवाड़) की है। आप अप्रवाछ जातिके वैदय हैं। यह दृकान संवत् १९५८ में सेठ रामनाथजीने स्थापित की। आप इसके पहिले सेठ कस्तूरचंद

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय



म्व० सेठ कानमलज्ञी लुणिया ( डायमगड जु० प्रेस ) अजसेर



सेठ रामलालजी लृणिया अजमेर



सेठ श्रमरचन्द्जी शारदा (हंसराज अमरचन्द्र) श्रजमेर



संठ घंवरचन्द्जी चोपड़ा अजमेर

लखमीचंदके यहां मुनीमी करते थे। इस दूकानको सेठ रामनाथ जी तथा इनके पुत्र रामनारायण जीने विशेष एत्तेजन दिया।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है — अजमेर-मेसर्स रामनाथ रामनारायण, नयाबाजार-यहां पक्षे गोटे किनारीका काम होता है।

## मेसर्स शिवप्रताप गोपीकिशन

इस फर्मके मालिक मूंडवा मारवाड़के निवासी हैं। आपकी जाति माहेश्वरी है। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ जयनारायणजी तथा रामचन्द्रजी हैं। आपका पुरा विवरण मारवाड़ मूंडवाके पोर्शनमें दिया गया है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है--

ध्यजमेर—मेसर्स शिवप्रताप गोपीकिशन—यहां पक्के गोटेका थोक व्यापार होता है। ध्यजमेर—मेसर्स राधाकिशन बद्रीनारायण, नयाबाजार---यहां भी गोटेका व्यापार होता है। ध्यजमेर—रामनाथ शिवप्रताप नयाबाजार—यहां वैकिंग, हुंडी चिट्ठी, रंगीन कपड़ा एवम कमीशन एजंसीका काम होता है।

# कपंड़ेके ध्यापारी

## मेसर्स अगरचन्द घेवरचन्द चोपड़ा

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ घेवरचंदजी चोपड़ा हैं। आप श्रोसवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब १५ वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक आप ही हैं। श्रापकी प्रथमावस्था बहुत मामूली थी। यहांतकिक आप सिर्फ ५) मासिकपर नौकरी करते थे। धीरे २ आपने श्रपनी सज्जनतासे अपनी स्वतंत्र दुकान स्थापित की और उसमें आशातीत सफलता प्राप्त की। आपने अपनी ही कमाईसे श्रजमेरकी प्रसिद्ध हवेलियों में से एक ममैयोंकी हवेली खरीद की है। आपके २ प्रत्र हैं।

वर्तमानमें आपका न्यापारिक पश्चिय इस प्रकार है।
आजमेर---मेसर्स अगरचन्द घेवरचन्द चोपड़ा—यहां सब प्रकारके फेन्सी कपड़ेका न्यापार होता है।
राजपूतानेके बहुतसे रजवाड़े आपके यहांसे कपड़ा खरीद करते हैं।

श्राजमेर—मेसर्स रामचन्द्र घेवरचन्द्र, नयाबाजार—यहां भी कपड़ेका व्यवसाय होता है। इस दुकानमें सेठ रामचन्द्रजीका सामा है।

## मेसर्स हंसराज अमरचंद शारदा

इस फर्मको करीब ५० वर्ष पूर्व सेठ हंसरा जजीने स्थापित की। इसके पूर्व इस पर सराफी का व्यापार रामरतन हंसराज के नामसे होता था। सेठ हंसरा जजीने इस दूकानको स्थापितकर बहुत उन्नित्तिपर पहुँ चाया। इस दूकानपर खास कर राजपूताने के बड़े २ रईस एवं जागीरदारों से व्यवसाय होता था। सेठ हंसरा जजी का देहावसान संवत् १६६६ में हुआ। आपके बाद इस फर्मका संचालन खापके पुत्र सेठ अमरचन्दजी शारदा करते हैं। आप अपने पिताजी के जमाये व्यवसायको भली प्रकार से संचालन कर रहे हैं। तथा पहले की तरह ही आज भी इस दूकानपर राज- पूताने के रईस एवं जागीरदारों से लेन देन होता है। आपकी नीचे लिखे स्थानों पर दूकाने हैं।

अजमेर — हंसराज अमर बन्द शारदा नयात्राजार — इस दूकानपर सब प्रकारके कपड़े व सलमा सिता-रेका व्यवसाय होता है।

अजमेर—राजमल अमरचन्द मदारगेट—इस दृकानके मार्फत पक्का गोटा तैयार कराकर दिसाव भेजनेका काम होता है।

आजमेर—अमरचन्द चादमल नयाव।जार—इस दृकानपर भी सब प्रकारके कपड़ेका व्यवसायर होता है।

## गल्लेक ब्यापारी

## मेसर्स शिवनारायण श्रीकृष्ण

यह फर्म संवत् १६३६ में स्थापित हुई। इसके स्थापनकर्ता सेठ शिवनारायणजी हैं। पहले इस फर्मपर शिवनारायण गंगारामके नामसे व्यापार होता था। गंगारामजीकी मृत्युके पश्चात् इसका उपगेक नाम पड़ा। इस समय इस फर्मके मालिक सेठ शिवनारायणजी तथा इनके पुत्र श्रीकृष्णजी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

अजमेर—मेसर्स शिवनारायण श्रीकृष्ण धानमंडी—इस दुकानपर गल्ले तथा ॄकिरानेका थाक व्यापार होता है। ृआदृतका काम भी यह;फर्म करती है।

# वैद्य एगड डाक्टर्स

## वैद्य रामदयालुशर्मा आयुर्वेदिक आपिषालय

इस खीषधालयके स्थापक वैद्यराज पं० रामद्यालुजी शर्मा हैं। खापने साधारण स्थितिसे निकलकर, अपनी योग्यता, और अपने अनुभवसे बहुत उन्नित की। आपने अपनी सज्जनता सृदुभाविता और अपने सबल हाथके बलसे इस औषधालयको राजपूतानेके अत्यन्त प्रसिद्ध औष-धालयों में से एक बना दिया। राजपूतानेके कई बड़े २ जागीरदारों, रईसों और राजाओं में आप इलाज करनेके लिये जाया करते हैं। आपके औषधालायको देखकर कई बड़े बड़े रईसों, विद्वानों और मालवीयजी जैसे नेताओंने अन्छे २ प्रशंसा पत्र दिये हैं।

इस समय वैद्यराजजी बृद्धावस्था हो जानेके कारण प्रायः आराम करते हैं। आपके कार्य्यको आपके सुयोग्य पुत्र डाक्टर अम्बालालजीने मली प्रकार सम्हाल लिया है। डाक्टर साहब बड़े मिलनसार, मृदुभाषी भावुक और सज्जन व्यक्ति हैं। रोगीका आयारोग तो आपकी मीठी २ बातोंसे ही आराम हो जाता है। आप भी राजपूताना और सेपट्रल इण्डियाके कई अच्छ अच्छे घरानोंमें चिकित्सा करनेके लिये जाते हैं। कई भयंकर रोगोंसे प्रसित रोगी आपके हाथोंसे आराम हुए हैं। मतलब यह कि डा० साहब भी बहुत सफल वैद्य हैं। सार्वजनिक कार्यों में भी आप एण्टिव पार्ट लेते हैं।

इस अोषधालयके साथ एक फार्मसी भी है, जिसमें सब प्रकारकी औषधियाँ शुद्ध और बढ़िया मिलती हैं।

## श्री राजस्थान श्रायुर्वेदिक श्रीषधात्वय

इस खोषधालयके मालिक पं० रामचन्द्रजी शर्मा वैद्य हैं। आप व्यास माधौरामजीके पुत्र हैं। आप एक कुशल एवं चतुर वैद्य हैं। राज्यस्थानके सुप्रसिद्ध वैद्य पंडित रामद्यालुजी शर्माके पास बचपनहीसे आप रहे, स्कूलकी शिक्षा समाप्त कर आपने वैद्यराजजीकी सुविख्यात फार्मसीमें लग-भग २० वर्षतक सहकारी चिकित्सक एवं प्रवन्ध-कर्त्तांके स्थानपर वैद्यक विषयकी अङ्गुत प्रतिभा प्राप्त की। आपने अपनी सज्जनता, सहद्यता एवं चिकित्सा निपुणतासे जनताके हृदयमें आद्रणीय स्थान पाया। आपके गुणोंसे प्रसन्त होकर जगह ६ श्रीशंकराचार्य ने आपको "वैद्य-सुधाकरकी" पद्वी

प्रदान की है। आपके औषधा जयमें वैसे तो सभी रोंगोंकी चिकित्सा उत्तमतासे होती है। परन्तु खासकर संप्रहणी, मन्दाग्नि, ज्ञय, खांसीके लिये आपका औषधालय विशेष प्रख्यात है। आपके सह-योगी चिकित्सक पं० लक्ष्मीनारायण शर्मा  $\Lambda$ , M,  $\Lambda$ , C. आयुर्वेदभूषण द्वारा एक आयुर्वेदाश्रम स्थापित हुआ है, जिसमें विद्यार्थियोंको लक्ष्म लक्षण पुरस्सरका अध्ययन कराया जाता है। आपके औषधालयमें शास्त्रोक्त विधिसे द्वाइयां तैयार की जाती है।

## डाक्टर गुलावचन्दजी पाटनी

डाकर गुलाबचन्दजी पाटनी अजमेरके एक डाकर हैं। आपने कुछ समय सरकारी नौकरीकी। परचात् आपने सन् १६१८ में अजमेरमें धक दवालाना खोला। आपकी रुचि सार्वजनिक कार्योंकी ओर प्रारम्मसे ही रही है। आपकी सार्वजनिक सेवाओंके प्रति फल में थोड़ेही समयमें आप कई संस्थाओंके उच्चपद्गर चुने गये। स्थानीय कांग्रेस कमेटीके आप उपसभापित नियुक्त हुए, एवं स्थानीय नेशनल बालान्टियर कोग्रेके सभापित चुने गये। सन् १९२२ में जनताकी ओरसे आप म्युनिसियल कमेटीके मेम्बर भी निर्वाचित हुए थे। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर सरकारने आपको आनरेरी मिजस्ट्रेट बनाया और तत्परचात् आप मिजस्ट्रेटोंकी केंच ''बी" के बाइस चैयरमैन भी बनाये गये। आप दिगम्बरजैन धर्माबलम्बी सज्जन हैं। आप संवत् १६६० में बंगाल आसाम प्रान्तिक दिगम्बर जैन खंडेलवाल महासभाके सभापित भी बनाये गये थे। और उस समय आपको जातिभूषण की पदवी प्राप्त हुई थी आप खण्डेलवाल जैन हितेच्छु नामक सप्ताहिक पत्रके सन् १६२५ से २७ तक सम्पादक रहे। आपका दी पाटनी मेडिकल हॉलके अलावा श्रीपाटनी प्रिंटिंग प्रेस नामक एक छापाखाना भी है।

## गर्ग मेडिकज हाज

इस मेडिकल हालके संचालक श्रीयुत डा० गोपीलालजी गर्ग हैं। आप अप्रवाल जातिके हैं। आपके मेडिकल हालमें दांत और चश्मे बनाये जाते हैं। चश्मे और द<sup>ां</sup>त सम्बन्धी फुटकर सामान भी आपके यहां मिलता है। पत्थरकी आखें भी आपके यहां तैयार मिलती है। आपको उपरोक्त कामकी अच्छाईके लिये कई डाक्टरों और स्टेटोंकी ओरसे सार्टि फिकेट प्राप्त हुये हैं।

## हायमगड जुविसी प्रेस

इस प्रेसके वर्तमान संचालक श्रीयुत हमीरमलजी ल्रिणयां हैं। आप प्रसिद्ध ल्रिणया वंशके बंशज हैं। ल्रिणया वंश अजमेरके स्रोसवाल समाजमें काफी प्रसिद्ध है। श्रीयुत हमीरमलजी श्रीयुत कानमलजी के पुत्र हैं। आप तीन माई हैं। सबसे बड़े श्रीयुत जवाहरमलजी जोधपुर स्टेटकी तरफसे वकील हैं। आप म्युनिसिपैलिटीके मेम्बर भी हैं। दूसरे श्रीयुत ऊमरावमलजी हैं। आप तीनों ही बड़े सज्जन, योग्य, नम्न, और देशभक्त हैं। सामाजिक कार्य्यों में भी आप बड़े अमग्रयय रहते हैं।

भापके जुविली प्रेसमें सब प्रकारकी हिन्दी अंग्रेजी छपाईका काम होता है।

## मेंसर्स के॰ जे॰ मेहता एगड ब्रदस

इस फर्मको स्थापित हुए करीब २७ वर्ष हुए। इसके स्थापक मेहता पुरुषोत्तमदासजी थे। वर्तमानमें इसका संचालन मेहता जेठालालजी केशवलालजी, खोर माणिकलालजी करते हैं। आपका राजपूतानेके कई रईसोंके साथ लेनदेन होता है। आपकी एक दूकान बड़वानीमें भी थी, पर वह हुटा दी गई। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स —के जे मेहता एएड ब्रद्सं— यहां सब प्रकारके फेन्सी सामानका जनग्र मरचेंट्स के रूपमें व्यवसाय होता है। अजमेरमें यह दुकान अपने विजिनेसमें अच्छी समभी जाती है।

#### बंकस

इम्पीरियल बैंक श्राफ इण्डिया (अजमेर ब्रांच ) मेसर्स कमलनयन हमीरसिंह लोढ़ा नयाबाजार

- " चन्दनमल कानमल लोढ़ा
- ,, चम्पालाल रामस्वरूप
- " जौहारमल गंभीरमल
- ,, बिरदीचन्द गुलाबचंद संचेती लाखन कोठरी
- " हमीरमल नौरतनमल मोती कटला
- ,, हरमुखराय अमोलकचन्द

#### गोटके ब्यापारी

मेसर्स कल्यानमल केदारमल नयाबाजार

- **,, किरान**लाल लढरा ,,
- ,, खाजुळाळ मोह्नळाल ,,

#### मेसर्स चन्द्रसिंह छगनसिंह नयाबाजार

- " धनरूपमल आनन्दमल
- " नेमीचन्दजी सेठी "

,,

"

- ,, पत्रालाल हरकचन्द् "
- ,, फतेमल चांदकरण ,,
- ,, पन्नालाल प्रेमसुखदास , ,, बलभद पोखरलाल
- ,, मदनचन्द पूनमचन्द "
- , राजमल सोभागमल ...
- , राधाकिशन बद्रीनारायण "
- , रामनाथ रामनारायण ,,
- ,, सुखलाल खाजूलाल ,,
- " सुगनचन्द्र लक्ष्मीचन्द् " "
- ,, शिवप्रताप गापीकिशन
- " इरनारायण पुरुषोत्तम "

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय मेसर्स हजारीमल जोधराज नयाबाजार ,, हीरालाल सुगनचंद "

## कपड़ें के व्यापारी

मेसर्स बगरचन्द मूलचन्द नयाबाजार अमरचन्द् चांद्मल अमोलकचन्द नौरतनमल " कृष्णा मिल क्षाथ शाँप घेवरचन्द्र चोपड़ा घेत्ररचन्द् रामचन्द " तनसुख रामजीवन " पन्नालाल सोहनलाल " विशनलाल मोतीलाल बालकृष्ण गुजराती ,, भारत ब्यापार कम्पनी माणिक्लाल मोड्लाल " मूलचन्द् रामनारायण " रामलाल ऌ्लिया (रेशमी परण्डीके व्यापारी) " राजस्थान प्रांतीय खादी भगडार पुरानी मंडी " रामचन्द्र रामविलास " हंसराज अमरचन्द "

## रंगीन कपड़े के ब्यापारी

इसन ब्रद्स छाथ एगड ड्रापरी मरचेण्ट

मद्राज जयनारायण नयाबाजार रामधन छक्ष्मीनारायण " ठाउचन्द्र मद्राज " इजारीमळ छोगाळाळ "

,,

## चांदी सोनेके व्यापारी

किशनलाल वाकलीवाल दरगाबाजार धानमल बच्छराज पाटनी ,, बोधूराम मगतलाल नयाबाजार मागरमल भूरामल दरगाबाजार सुवालालजी नयाबाजार रामलाल लूनिया ,, रामनारायण पुसालाल नया बाजार

## **ज्वैल**सं

महादेबलाल ज्वेलर्स आफ जयपुर, कैसरगंज

## गल्लेके व्यापारी श्रीरकमीशनएजंट

गनेशदास मांगीलाल धानमण्डी नारायण लोकचन्द ,, फूलचन्द छीतरमल ,, बिहारीलाल फकीरचन्द ,, बद्रीदास मोडूलाल ,, मांगीलाल बालमुकुन्द ,, रामधन कल्याणमल ,, रोड्मल ताराचन्द ,,

## रंगके ब्यापारी

कन्द्रेयालाल कस्तूरबन्द नयाबाजार गजानन्द जानकीलाल " महम्मदबस्था दाउदबस्था "

कैसरगंज

## गुड़ शकर घीके व्यापारी

फूल्यन्द भैरवलाल नयाबाजार विहारीलाल रामचन्द्र घी मंडी मगनीराम फूलचन्द नयाबाजार लक्ष्मीनारायण जुगुलकिशोर ,, हजारीलाल लक्ष्मगादास ,,

## वर्तनके व्यापारी

कस्तुरचन्द मोखमजी कड़काचीक जॅगन्नाथ सिंह अमर सिंह ,, जिन्दालाल सुल्तानमल ,, मन्नालाल लखमीचन्द ,, मिश्रीमल हरकचन्द ,, रिद्धराम लक्ष्मीचन्द ,,

## ट्ंकके ब्यापारी

शेख हाजी अलावस्त्रा मदारगेट शेख हाजी इलाहीवस्त्रा मदारगेट

## लोहाके ट्यापारी

भकवरभली अञ्चलकाली नयाबाजार जवाहरमल सोहनलाल नयाबाजार लादूराम ऑकारमल ,,

# जनरत मर्चेगट्स

इब्राहिम एंड संस फरनीचर मार्ट कैसरगंज भन्दुला एराड संस फरनीचर मार्ट झाउट-फीटर्स एण्ड जनरल मचेंन्ट कैसरगंज के० जे० मेहता मदारगेट के० एक० वरमा मदारगेट

बी॰ एम॰ एएड संस मदारगेट खूबचन्द जैन फरनीचर मर्चेन्ट नीरामल सरदारमल सांड फ्लेक्स बूट शाँप मदारगेट एम० किफायत्तुहा एण्ड सन्स रेलवे कंट्राकटर बी॰ आर एएड सन्स स्पोर्टस मरचेएट मदारगेट विनसेण्ट एण्ड को० बूटमेकर कंट्राकर डी० एच ब्रद्सं, इङ्गलिश वाइन सप्लायर डापसी एण्ड मिलनशे मार्ट कैसरगंज मानमल सरदारमल सांड राजपूताना इलेक्टिक सिण्डीकेट कैसरगंज रामविलास सुरजमल एण्ड सन्स रहीमुद्दीन गफुरुद्दीन मदार गेट शिमला वूट शांप मदारगेट सुगनचन्द् पन्नालाल मदारगेट सालगराम जगन्नाथ साजन एण्ड सन्स हाफिज महम्मद हुसेन एण्ड संस हीरालाल एएड ब्रद्स

# आम्स मरचेंट्स

सुस्तान खान करीमस्त्रान कैंसरगंज

होटन

किंग एडवर्ड मेमोरियल कैसरगञ्ज

सोप फैक्टरी

नूर सोप फेक्सी विप्र सोप फेक्टरी

#### मारतीय व्यापारियोंका परिचय

#### वक साज

कमालुद्दीन कड़क्का चौक अजीमुतुझा नजीबल्श दरगा बाजार मातावल्श अलाउद्दीन कड़का चौक सल् मुद्दीन मद्दू शहीदकी गली

## मेन्युफ वचरर

न्यू बीविंग ट्रेडिंग कम्पनी ( अरिडयां बनती हैं ) गुलजारी छाल पुरानी मंडी ( मौजा बनानेवाले )

#### डेंटिस्ट एगड आप्टीकल्स

ष्ठा० जे० एल॰ गर्ग मदारगेट डा॰ पी० एन॰ एण्ड सन्स कड़क्का चौक एम॰ एल॰ बेभाल नयाबाजार शामजी एण्ड सन्स मदारगेट

## पन्तिशर्स एगड बुकसेलस

महेश बुकिडिपो घसीटी बाजार माथुर ट्रेडिङ्ग कम्पनी पुरानी मंडी वैदिक पुस्तक भंडार कैसरगञ्ज सस्ता साहित्य प्रकाशक मंडल कैसरगञ्ज हिन्दी साहित्य मंदिर, अजमेर

#### मारबल वक्स

मार बल इनमें व्हिंग वर्षस कचहरी रोड मार बल स्टोअर वर्षस मदारगेट

## इन्श्युरेन्स कम्पनीजं

पशियन इंश्युरंस कम्पनी अजमेर ब्रांच पम्पायर आफ इण्डिया इंश्युरंस कम्पनी जनरल इन्द्रयुरंस सोसाइटी लिमिटेड नेशनल इंन्द्रयुरेन्स सोसायटी कचहरी रोड मारत इंश्युरेन्स कम्पनी लिमिटेड कचहरीरोड लक्ष्मी इन्द्रयुरेंस कम्पनी लि॰

## फोटो प्राफर्स

जें नवरोसजी फोटो प्राफर्स एण्ड फोटो गुड्स डील्स कैंसरगञ्ज सूरज वरूश भंडारी कचहरी रोड हीगलाल एण्ड सन्स कैंसरगंज

#### प्रिंटिंग प्रेस

दि डायमंड जुबिली प्रेस कडक्का चौक वैदिक यन्त्रालय कैसरगञ्ज सस्ता साहित्य प्रेस कैसरगञ्ज

## श्राईल एजेंट

गुलामञ्जली तय्यब भाई नया बाजार ( एशियाटिक पेट्रोलियम ) जानकीलाल गजानन्द नया बाजार

( इण्डो वरमा आइल )

पी॰ टी० एण्ड सन्स नया बाजार (वर्मा आइल)

वकील एण्ड को० कैंसर गंज ( मोटर पेट्रोल )

हसन अली महम्मद माई नया बाजार (स्टेंडर्ड आइल )

#### मोटर एगड साइकल डीलर्स

मोटर हाउस कैसरगर्ज वकील एण्ड को० कैसरगर्ज शंकरलाल एण्ड सन्स साइकल डीलर्स

#### कबाड़ी

बनवारीलाल दौलतराम मदारगेट शालिगराम बनवारीलाल

# ज्यावर BEAWAR

#### ध्यावर

-:00:-

क्यावर बी०बी०एण्ड०सी० आईके निटरगेज की मेनज़ाइनपर बसा हुआ एक सुन्दर शहर है। इसका व्यापार राजपूतानेभरके शहरोंसे बहुत आगे है। इस शहरको करीब १०० वर्ष पूर्व कर्नल डिक्सन साहबने बसाया था। इसकी बसावट बहुन सुन्दर, साफ-सुथगी और तरतीववार है। चारों ओर परकोटेसे घिरा हुआ यह शहर बहुत सुन्दर मालूम होता है। व्यावरके पाससे गुजरते हुए सुसाफ़िरोंको ट्रेनमें बैठे ही बैठे यहांके उन्नत व्यापारकी करपना होने लगती है। क्योंकि जिस दिशामें उनकी निगाह पड़ती है, उधर ही उन्हें कारखानों की चिमनियां ही चिमनियां दिखलाई पड़ती हैं। इस छोटेसे शहरमें इतनी चिमनियोंको देखकर मालूम पड़ता है कि यहां व्यापार उमड़ा पड़ता है। यहांकी एक्टीबिटी देखते ही बनती है।

यहां कई प्रकारका व्यापार होता है। जिसमें से जन, रूई, गड़ा, कपड़ा आदिका व्यापार विशेषरूपसे होता है। वायदेके सौदेका जोरशोर भी यहां कम नहीं है। भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे शहर होंगे,जहां ब्यावरकी तरह कई प्रकारके वायदेके सौदे होते होंगे।

व्यावर शहरकी आबादी करीब २५००० है। यहां के व्यापारियों को बेंक्किंगकी सुविधा भी प्राप्त है। यहांसे टाड़गढ़, मसूरा, अनमेर आदि स्थानों में मोटर रन करती है। अनमेरसे देन भी यहां आती है। कुछ स्पेशल ट्रेनें भी यहां और अनमेरके बीचमें रन करती हैं। यहांसे करीब ४४ मीलकी दूरीपर प्रसिद्ध हिस्टोरियन कर्नल टाड साहबके नामपर एक टाडगढ़ बसा हुआ है। यह अनमेर मेरवाड़ाका एक सेयटर है। यहांसे कुछ ही दूरीपर तीन सुन्दर तालाब अपने प्राकृतिक सीन्दर्यको लिए हुए स्थित हैं।

यहां ब्यापारियोंकी उन्नतिके लिए तिजारती चेम्बर आफ़ ब्यापारियान और ब्यापारिक पंचायत चेम्बर नामक दो ब्यापारिक संस्थाएं स्थापित हैं। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापारकी तरकी और ब्यापारियोंके मार्गमें आनेवाली कठिनाइयोंको दूर करना है।

व्यावरकी व्यापारिक गतिविधिका विवरण आगे दिया जायगा।

उनका व्यापार—उनके व्यापारके लिये व्यावर भारतवर्षमें दूसरे नम्बरका स्थान माना जाता है। यहांसे करीब २० हजार उनकी गांठें एक्सपोर्ट होती हैं। यहांकी उन विशेषकर लिवरपूलके बाजारमें बिकती है। यहांके व्यापारियों का सम्बंध डायरेक विलायत आदिके व्यापारियों से है। हां, जिस प्रकार फाजिलका मंडीसे व्यापारी लोग अपने मालकी डायरेक बिलटी वहींके स्टेशनसे ले लेते हैं, वैसे यहांके व्यापारी नहीं ले सकते। यह सुविधा यहांके व्यापारियों को नहीं है। यहांके व्यापारी अपना माल बम्बई बम्दरसे विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं। लिवरपूलमें उनकी बिक्कीका एक निद्दित्त समय होता है, इसी समय सब लोग खरीदी बिक्की करते हैं। जबतक वह निद्दित समय नहीं भाता, तबतक यहांके व्यापारियों का माल वहीं पड़ा रहता है। बिकनेपर आदृत दलाली नूर भाड़ा आदिकी रकम कम करके वहांका आदृतिया यहांके व्यापारियों का हिसाब चुकता कर देता है।

पहले यहां के उनकी कम कीमत वस्ल होती थी। इसका कारण यह था कि उन बिना साफ़ किये यहां से एक सपोर्ट होती थी। पर अब ऐसा नहीं होता। यहां के प्रसिद्ध उनके व्यापारी मेसर्स कुन्द्नमल लालचन्दने यहां पहले पहल उनकी क्लिनिंगका कारखाना खोलकर यह कठिनाई दूर कर दी है। अब पक्की गांठें भी यहीं से बंधकर जाती हैं। इस कामकी करीब २००० मजदूर रोजाना करते हैं। अतएव कहना न होगा कि इस प्रकारकी उन्नितिसे यहांकी उनका मार्केंट उंचा होगया है।

रुईका ज्यापार—रुईके व्यापारमें भी यह शहर राजपूतानेमें बहुत आगे बढ़ा हुआ है। रुईके कई बड़े ज्यापारी यहां निवास करते हैं। मौसिमके समय रायली ब्रद्सं, फारबस फारबस केम्बल एण्डको०, बालकट ब्रद्सं आदि मशहूर युरोपियन बम्पनियां यहांसे हजारों गांठें हुई खरीदती हैं। कपासको लोड़ने और उसकी गांठे बांधनेके लिये यहां कई जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियां हैं। जिनका वर्णन आगे किया गया है।

कपड़े का व्यापार — यह व्यापार भी यहांपर बहुत चन्नतावस्थामें हैं । व्यावर इसके छिये सारे भारतवर्षमें मशहूर है। इस छोटेसे शहरमें कपड़ा बुननेकी चार बड़ी २ मिलें हैं। यहांका कपड़ा विशेषकर यू० पी० और पंजाबमें सप्लाय होता है। यहांके बने हुए कपड़े मज़बूत, सुन्दर भौर सस्ते होते हैं। यहां बननेवाले कपड़ोंमें खादी, धोती जोड़ें, लट्टे श्रौर अरंडियां बहुत मशहूर हैं। इन मिलोंमें कपड़े का ठेका भी दिया जाना है। यहांके व्यापारी पिलोंके कपड़ोंको ठेकेमें छेकर श्रव्छा लाम प्राप्त करते हैं।

# केक्ट्रीज़ एगड इगडस्ट्रीज़

यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि यहां कई कपड़ा बुननेकी मिलें, कई जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियां मादि हैं। ऋतएव उनका संश्चिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

एडवर्ड मिलस—यह मिल सन् १६०६में स्थापित हुआ है। जबसे यह मिल स्थापित हुआ तभीसे बराबर तरकी करता जारहा है। इसकी लागत पूंजी ६ लाख ४० हजार है। इसकी रिपोर्टसे पता चलता है कि अभीतक यह मिल प्रति शेयर करीब १७५०) मुनाफा बांट चुका है। रिपोर्टसे यह भी मालूम होता है, कि इसने अपने जीवनके एक सालमें लड़ाईके समय अपनो पूंजीसे भी ज्यादा याने ७ लाख २५ हजारका मुनाफा बांटा था। इस मिलके मैंनेजिंग एजंट मेसर्स चम्पालाल रामस्वरूप हैं। इसके मैनेजर रायसाहब मोतीलालजी हैं। आपहीकी मैनेजिंग शोपमें इस मिल ने इतनी तरकी की है।

दी कृष्णा मिल—यह भी यहांका अच्छा मिल है। इसके मैंनेजिंग एजंट मेसर्स खी'वराज ठाकुरदास हैं। इस मिलने भी अपनी अच्छी तरकी की है। यह यहांकी सबसे प्रथम स्थापित होनेवाली मिल है। दुःख है कि इसकी रिपोर्ट हमें न मिली।

महा लक्ष्मी मिल—इस मिलके मैंनेजिंग एजंट मेसर्स कुन्द्रनमल लालचन्द कोठारी और ठाकुरदास खींवराज हैं। ये दोनों फर्म अल्टिनेटरी तीन तीन वर्षों में मैनेजिंग करती हैं। यह मिल मी यहांकी अच्छी मिल है। इस मिलमें एक विशेषता यह है, कि यह चर्बीका उपयोग कर्तई नहीं करती। इसके मैनेजिंग एजंट मेसर्स कुन्द्रनमल लालचंद्र कोठरीके विशेष प्रयन्न करनेसे इसी मिलमें एक केमिकल आईल तैयार किया गया है। इस आईलका उपयोग चर्बीके स्थानमें कियाजाता है। यह केमिकल इतना अच्छा बना है कि इसके उपयोगसे कपड़े की पॉलिस एवं कालिटीमें किसी प्रकारका अंतर नहीं आता। जयाजीराव काटन मिल लश्करके वीविंग मास्टर यहांसे यह केमिकल आईल बनाना सीख कर गये हैं। उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की है। इस मिलके संचालकोंकी हार्दिक इच्छा है, कि चर्बीके स्थानपर इस केमिकलका उपयोग हो। वे बिना किसी प्रकारकी फीस किये हरएक व्यक्तिको सिखानेके लिये तैयार हैं। जो कोई सीखना चाहे वहां जाकर सीख सकते हैं

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

न्यू स्वदेशी मिल —यह भी यहांकी एक मिल है। इस मिलमें विशेषकर कारंडियां तैयार होती हैं। यहांसे दूर २ तक ये आरंडियां जाती हैं।

#### जीनिंग फेक्टरीज

एडवर्ड मिल्स कंपनी जोनिंग फेक्टरी व्यावर ट्रेडिङ्ग कम्पनी जीन एण्ड फ्लोअर व्यावर कंपनी लिमिटेड जोनिंग फेक्टरी खोंवराज राठी जीनिङ्ग फेक्टरी न्यू काटन जीनिंग फेक्टरी लक्ष्मी काटन जीनिंग फेक्टरी रतनचन्द सिंचेती जीनिंग फेक्टरी कृष्णा मिल्स जीनिंग फेक्टरी महालक्ष्मी मिल्स जीनिंग फेक्टरी

प्रेसिंग फेक्टरीज

न्य बरार कम्पनी प्रेस लिमिटेड

कॉटन प्रेस ज्यावर ज्यावर कंपनी लिमिटेड प्रेसिंग फेक्टरी खीवराज राठी प्रेसिंग फेक्टरी राजपूताना प्रेस कम्पनी न्यू कॉटन प्रेसिंग फेक्टरी वेस्ट्स पेटेण्ट प्रेस कम्पनी यूनाईटेड काटन प्रेस कम्पनी हाइड्रोलिक काटन प्रेस रतनचन्द सिंचेती प्रेसिंग फेक्टरी कृष्णा मिल्स प्रेसिंग फेक्टरी महालक्षमी मिल्स प्रेसिंग फेक्टरी

इन कल-कारखानोंके अतिरिक्त लोहेका व्यापार और रंगाई तथा छपाईका काम भी यहां अच्छा होता है। यहां लोहेके बर्तन बनानेवाले लोहारोंके करीब २०० घर हैं। रंगाई तथा इपाईका काम करनेवालोंके भी इतनेही या इससे कुछ वेशी घर होंगे। यहाँसे ये दोनों ही प्रकारकी वस्तुएं बाहर जाती हैं। चमड़ेका एक्सपोर्ट भी यहाँसे होता है।

# मिल आनर्स

## मेसस कुन्दनमल जाजचंद कोठारी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नीमाज (जोधपुर-स्टेट) है। आप ओसवाल जैन सज्जन हैं। यह फर्म यहाँ संवत् १९३४ में आई। इस फर्मको रायवहादुर सेठ कुंदनमलजा ने स्थापित किया। आपका जन्म संवत १९२७ में हुआ। यह फर्म प्रारम्भमें बहुत छोटे रूपमें थी। सेठ कुन्दनमलजीने इस फर्मको आशातीत एतं जन दिया। वर्त्तमानमें इस फर्मका खास व्यवसाय उनका है। व्यावरमें सबसे बड़े उनके व्यवसायी आपही समभे जाते हैं। आपके द्वारा विखायतसे सर्वप्रथम यहांके उनका ड़ायरेक्ट व्यवसाय जारी हुआ। सेठ कुन्दनमलजीको सन् १९२० में भारत

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



रा० व० सेठ चम्पाञालजी गनावाला, व्यावग



राव्ववसंठ कुदनमलजी कोठारी (कुदनमल लालचन्द्) ब्यावर



दि एडवर्ड मिल लिमिटेंड, ब्यावर



कुंबर लालचन्द्रजी कोठारी(कुंद्रनमल लालचन्द्र) व्यापर

सरकारने रायसाहबकी पदवी एवं सन १९२७ में रायबहादुरकी पदवीसे सम्मानित किया है। सेठ कुन्दनमलजी वर्तमानमें स्थानीय खाँनरेरी मजिष्ट्रेट भी हैं। यहांकी महालक्ष्मी मिल आपहीके द्वारा स्थापित हुई है। उसमें करीब खाधा हिस्सा खापका है। रोषमें दूसरे हिस्से हैं। आपने खपने रोअसंमेंसे १ लाख २२ हजार ८०० कपयोंके रोअरोंका सुनाफा शुभ कार्यों में लगानेका संकल्प कर रक्खा है। इसके अतिरिक्त खापने कई बड़ी २ रकमें धार्मिक कार्यों में लगाई हैं आपने अपनी मिलमें खर्बीका व्यवहार कर्तई बंद कर दिया है इसके लिये आपको अनेक प्रतिष्ठित जगहोंसे बधाई पत्र मिले हैं। आपने देशी मिलोंको नोटिस द्वारा सृचित किया है, कि वे भी अपनी २ मिलोंमें खर्बीका व्यवहार बन्द करें

अयाजीराव कॉटन मिलकी ओरसे आपके यहाँ चर्बीकी जगह केमिकल आंइलसे कमा छेनेकी प्रथा सीखनेके लिये एक वीविंग मास्टर आये थे। एवं उन्हें इस कार्यको सीखकर बहुत प्रसन्नता हुई। इसके लिये आपको वहाँसे प्रमाण पत्र मिला है। उनका खयाल है कि चर्बीकी जगह आपकी मिलमें बनाये हुए केमिकल आंइलसे बहुत अन्छ। काम चल सकता है तथा कपड़ेकी पालिश एवं क्वालिटीमें भी कोई फरक नहीं आता।

पहिले यहां के न्यापारी, उनके केवल बफता बंधाकर बम्बई और वहांसे पक्कीगांठ द्वारा वि-लायत मेजते थे। सर्वप्रथम आपने उनका क्लीनिंग (साफ कराना) बर्क यहां स्थापित कर यहीं गांठे बंधानेकी प्रथा प्रचलित की। कहनेका तात्पर्य यह कि न्यावरमें उनके न्यवसायके आप सबसे आगेवान एवं न्यवसाय कुशल न्यापारी माने जारहे हैं। आपने इस न्यवसायमें लाखों रुपयोंकी सम्पत्ति छपार्जि तकी है इस समय आपकी फर्मपर खास न्यापार उनका होना है। सेठ कुंदनमलजी महालक्ष्मी मिलके मैंनेजिंग एजंट्स सेकेटरी ट्रेक्टरर हैं आपके पुत्र कुँवर लालचन्दजी महालक्ष्मी मिलके डायरेक्टर तथा म्युनिसियल किमइनर हैं। आपके लिये कई समाचार पत्रोंमें बड़े अच्छे प्रशंसा सूचक कोटिशन प्रकाशित हुए हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

न्यावर—मेसर्स कुंदनमल लालचन्द कोठारी—इसफर्मपर हुंडी चिट्ठी बेंङ्किंग तथा ऊनका न्यवसाय होता है। इस फर्मके द्वारा ऊन डायरेक्ट विलायत भेजी जाती है इसके अतिरिक्त यह फर्म महालक्ष्मी मिलकी सेकेटरी ट्रेम्सरर और एजन्ट है।

## मेसर्स चम्पालाल रामस्वरूप

इस्रफर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान खुरजा (यू॰ पी॰) है। इस फर्म को यहां आये करीब ५० वर्ष हुए। पहिले इसफर्मपर—हरमुखराय अमोलकचंदके नामसे कई व गर्हे का व्यापार होता

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

था। इसकर्म को यहांपर सेठ चम्पालालजीने स्थापित किया। सेठ चम्पालालजी सेठ माणिकचन्द्र जीके पुत्र हैं। आप सात भाई थे। इनमेंसे सेठ चम्पालालजी इस समय विद्यमान है। बाकी सबका देहा-वसान होगया है। आपके १० पुत्र हुए जिनमेंसे २ पुत्रोंका देहावसान होगया है। सबसे बड़े राय-साहबभी रामस्वरूपजीने इसकर्मको खूब तरकी दी थो। आपने सन् १९०६ में यहांकी एडवर्ड मिलका स्थापन किया था। आपको गव्ह नेमेंटने रायसाहबकी प्रवित्तेस प्रदानकी थी आपका देहावसान सन् १६१६ में हुआ। शेष पुत्रोंमें कुँ० मोतीलालाजी और कुँ० नोतालाल दुकानका संचालन करते हैं और कुँ०शांतिलालजी दूसरी जगह दत्तक गये हैं।

इसफर्म का प्रधान व्यवसाय रुईका है। इस समय यह फर्म ब्यावरके बड़े २ रुईके व्यव-साइयों में समम्ती जाती है।

सेठ चम्पालालजीको भी गन्ड्नेमेंटसे रायबहादुरकी पदवी प्राप्तकी है। आपके दूसरे पुत्र श्री कुँवर मातीलालजीको करीब ६ वर्ष पूर्व गब्ह्नेमेंटने रायसाहबक्की पदवी प्रदानकी हैं। सेठ चम्पा-लालजी यहाँके आनरेरी मिजिब्ट्रेट एवं गवर्नमेंट ट्रेम्कर हैं।

कुँवर मोतीलाल जी सन १६ १६ से एडवर्ड मिलके मैंनेजिंग डायरेक्टर व चेक्ररमैनका काम कर रहे हैं आपके समयमें एडवर्ड मिलने आशातीत सफ़लता प्राप्तकी हैं। कुल ६ लाख ४० हजारकी केपिटलसे यह मिल स्टार्ट हुई थी। इस मिलने एक सालमें ७ लाख रुपयोंका मुनाफा बतलाया था। इस समय भी जब कि सारे भारतमें इएडस्ट्रीजकी बहुत गिरी हुई हालत है। इस मिलके ५००) के शोअरका भाव १५०० का है।

यह मील अभीतक प्रति शेअर करीब १७५०) मुनाफा बांट चुकी है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा मैनेजमेंटकी गई सब फैक्टरीजको भी खूब तरकी मिली है। श्रीयुत मोतीलालजी यहाँकी तिजारत चेम्बर सराफानके चेयरमैन हैं। आपकी फर्मकी ओरसे श्री दिगम्बर जैन महाविद्यालय चल रहा हैं। इस समय आपकी फर्म नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय करती है।

- (१) व्यावर— मेसर्स चम्पालाल रामस्वरूप— यहां त्रापकी फ्रम् का हेड आफिस है इस फर्म पर बैक्किंग हुंडी चिट्ठी झौर रुईका व्यवसाय होता है। इसके झतिरिक्त यह फर्म गव्हर्नमेंट टेम्फरर है। तथा एडवर्ड मिलकी ट्रेम्फरर एवं बैंकर हैं।
- (२) बम्बई— मेसर्स चम्पालाल रामस्वरूप (T. A. Raniwala) कालवादेवी इसफर्मापर बैंड्सिन, कांटन एव कमीशन एजांसीका काम होता है।
- (३) कगंची—मैसर्र चम्पालाल मोतीलाल—Raniwala कौटन मरचेन्टस वैङ्कर्स कमीशन एजन्टका काम होता है इसके अतिरिक्त नीचे लिखेस्थानोंपर चम्पालाल स्वरूपके नामसे आपकी दूकाने हैं। (४) अजमेर (५) नसीराबाद (६) केकड़ी (७) सरवाड़ (८) शाहपुरा (९) टोंक

(१०) भीखवादा (११) कपासन (१२) सनवाड़ (१३) गंगापुर-- (१४) किशनगढ़ (१५) गुलाबपरा (१६) विजयनगर (१७) हांसी-मेसर्स गमस्वरूप मोहरूलाल (१८) जयनगर (दरभंगा ) —मोतीलाल मोहरूलाल—यहां चांवलका थोक व्यापार होता है। (१६) बोलपुर (बङ्गाल) - मोतीलाल मोहरूलाल--यहां चांवलका थोक ध्यापार होता है। (२०) वर्दमान (बङ्गाल) तोतालाल रामसरनदास—यहाँ चावलका थोक व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त और भी कई छोटी २ ब्रांचेंज है। इस फमके नेतृत्वमें नीचे लिखे स्थानोंपर कारख़ाने चल रहे हैं। (१) मैनेजिङ्ग एजंटस सेकोटरी एएड ट्रोम्तरर एडवर्ड मिल्स लिमिटेड व्यावर ,, हेडोलिक कांटन प्रेस कम्पनी व्यावर (२) ,, दी लक्ष्मी कॉटन जीनिंग फैकरी व्यावर (3) ,, दी वीर कटन प्रेस कम्पनी विजयनगर ( अजमेर ) (8) ( ४ ) मैनेजिङ्ग डायरेक्टर दी प्रभाकर कॉटन जीनिंग फेक्टरी लिमि० नरसीर।बाद ( ६ ) मैनेजिंग एजेण्ट दि सरवाड काटन जी निंग फेक्टरी सरवाड ( अजमेर ) (७) प्रोपाइटर रामस्त्ररूप जैन जीनिंग फेक्टरी कॅकड़ी ( ८ ) मैनेजिंग एजंट दि हेड्रोली काटन प्र सिंग कम्पनी केकड़ी ,, दी हाड़ोती काटन प्रेस कम्पनी हाँसी (हिसार) (१०) प्रोप्राइटर रामस्वरूप मोहरूलाल जीनिङ्ग फेक्टरी हांसी (हिसार) मोतीलाल मोहरीलाल राइस फेक्टरी जयनगर ( दर्मंगा ) (88) " (१२) ,, राईस फ़ेक्टरी बोलपुर (बंगाल ) (१३) ,, तोतालाल रामसरन दास ,, वर्दवान बंगाल

## मेसर्स ठाकुरदास खींवराज

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान पोकरन (जोधपुर स्टेट) है। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको ब्याव रमें स्थापित हुए करीब ४० वर्ष हुए। सेठ खींवराजजी ने इस फर्मको विशेष उत्ते जन दिया। धापने सन् १८८८। में जब कि राजपूतानेमें किसी भी मिलका अस्तित्व न था, व्यावरमें दि कृष्णा मिल लि० की स्थापना की थी। सेठ खींवराजजीके पश्चात् इस फर्मका कार्य उनके पुत्र सेठ दामोदरदास जीने सम्हाला। आपके तीन चार पुत्र थे पर किसीके जीवित न रहनेके कारण आपने श्रीयुत विटुलद। सजीको गोद लिया। सेठ दामोदरदास जीका देहाबसान संवत् १९७४ में हुआ।

श्रीयुत विट्ठ छदासजी यहांके आनरेरी मजिस्ट्रेट एवं म्युनिसिपल किमइनर हैं। कृष्णा मिलमें आपके हाथोंसे नई मशीनरीके लग जानेसे मिलका कार्य अच्छा होने लगा है। इस मिलमें देशी खादी तथा घोती जोड़े अच्छे निकलते हैं। श्री विट्ठलदासजीके समयमें ही महालक्ष्मी मिलकी स्थापना हुई है। इस समय आप महालक्ष्मी मिलके मैनेजिंग एजेसट व कृष्णा मिलके मैंनेजिंग डायरे-क्टर हैं। इस समय आपकी फर्मपर नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय होता है।

- (१) ज्यावर—मेसर्स ठाकुरदास खींवराज—इस फर्मपर बैंकिंग हुंडी चिट्टीका काम होता है। यह फर्म कृष्ण मिल व महालक्ष्मी मिलकी मैंनेजिंग एजेण्ट तथा ट्रेम्पर है। इसके अतिरिक्त इस फर्मकी यहांपर 'खींवराज राठी' इस नामसे जीनिंग व प्रेसिंग फेक्टरी भी है।
- (२) आकोट (अकोला)—मेसर्स खीवराज दामोदरदास यहां आपकी एक जीनिंग फ्रेक्टरी है।
  तथा हुंडी चिट्टी व काटनका व्यापार होता है।
  इसके अतिरिक्त आपकी एक दकान पोकरनमें भी है।

## मेसर्स कुन्दनमल उदयमल शाह

इस फर्मके मालिक मूल निवासी मेड़ता (जोधपुर) के हैं। यहां इस खानदानको बसे करीब सौ वर्ष हुए। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक शाह उदयमलजी, शाह कल्याणमलजी एवम् शाह तेजमलजी हैं। आप तीनों ही सज्जन व्यक्ति हैं। आपका खानदान यहां बहुत प्रसिद्ध हैं। शाहजीके नामसे आप यहां व्यवहत होते हैं। इस फर्मके स्वर्गीय मालिक सेठ कुन्दनमलजी, श्रोसवाल समाजमें बहुत अप्रगण्य व्यक्ति हो गये हैं। आपके पिता सेठ साहबचन्दजीने इस फर्मको बहुत बढ़ाया। आपके हाथोंकी यहां बहुत सी स्थायी मिलकियत अभी भी वर्तमान है।

शाह उदयमलजी स्थानीय आनरेरी मजिस्टेट एवम म्युनिसिपल कमीइनर हैं। यहां की पिक्लिक एवम् खोसवाल जातिमें आपका अच्छा सम्मान हैं। आपकेहीके समान आपके चचेरे माई शाह कल्याणमलजी एवम् तेजमलजी भी योग्य सज्जान हैं।

व्यावर डिस्ट्रिक्ट, टाडगढ़ तहसील और व्यावर शहरमें आपकी बहुतसी स्थायी सम्पत्ति है। कहा जाता है कि आप ही यहां सबसे बड़े जमीदार हैं। यहां के सराफी चेम्बरमें भाव काटनेवाले तीन व्यक्तियों में एक आप भी हैं।

आपको व्यापारिक परिचय इस प्रकार है—
ब्यावर—शाह साहबचन्द शेषमळ—यहां कॉटनका हाजिर तथा वायदेका सौदा और आढ़तका काम

होता है। हुण्डी चिट्ठी और वैकिंग विजिनेस भी यह फर्म करती है।

## भाग्तीय व्यापारियोंका परिचय



शाह उद्यमलजी (कुंदनमळ उद्यमल) प्यावर

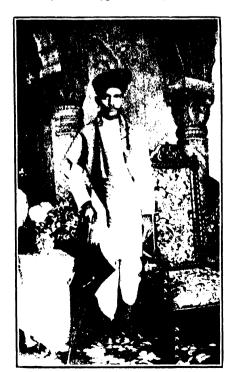

श्री लालचन्द्रजी (गंभीरमल लालचन्द्र) व्यावर



संठ हीराचन्द्रजी कांमटिया (ओटरमल चनुर्भुज) व्या



श्री मोतीलालजी (**ओटरमल चतु**र्भु ज) व्यावर

ब्यावर—शाह कुन्दनमल उदयमल—यहां बैं किंग हुण्डी चिट्टी, जमींदारी एवम् आदृतका काम होता है। प्रसिद्ध योरोपियन कम्पनी फारबस फारबस केम्बिल एण्ड कोके आप आदृतिया हैं।

केंकड़ी-शाह उदयमल कल्याणमल — यहां आढ़त व हुंडी चिट्ठीका काम होता है। यहां भी प्रसिद्ध युरोपियन कम्पनी, फारबस और रायलीकी एजंसी है।

## मेसर्स धू बचन्द कालूराम कांकरिया

इस फर्मके मालिक विराठिया (जोधपुर) के रहनेवाले हैं। यहां आये आपको करीब ६० वर्ष हुए । जिस समय इसके स्थापक यहां आये थे उनकी साधारण स्थिति थी। सेठ धूलचन्द्जीने वायदेके व्यवसायमें लाखों रुपयोंकी सम्पत्ति उपार्जित की। आपहीनं इस फर्मको जनम दिया। आप बड़े सीधे सादे व्यक्ति हैं। आपके एक पुत्र हैं। जिनका नाम श्रीयुत कालूरामजी हैं। आप विद्या-प्रेमी युवक हैं। आप ओसवाल जातिके सज्जन हैं।

आपकी ओरसे स्टेशनके पास एक धर्मशाला बनी हुई है। तथा आपने स्थानीय शांतिनाथ जैन पाठशालाको एक मकान मुफ्तमें दिया है। इसी प्रकारके और भी दान धर्म आपकी ओरसे हुआ है।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

व्यावर— मेसर्स धूलचन्द कालूराम कांकरिया—यहां सराकी तथा वायदेका काम होता है। फांजिल्का---(पंजाब) मेसर्स गणेशदास धूलचन्द-यहां विशेषकर ऊन और गल्लेका व्यापार होता है।

# कॉटन मरचेंट्स

## मेसस गम्भीरमल लालचंद

इस फर्मके संचालक खास निवासी व्यावरके हैं। इस फर्मको सेठ गम्भीरमलजीने ही स्थापित किया था। इस दूकानको स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए। इसके पहिले हिन्दृमल गम्भीरमलके नामसे इस दूकानपर व्यापार होता था। वर्तमानमें इस दूकानका खास व्यापार हर्रका है। पहिले यहां उनका व्यापार होता था। सेठ गम्भीरमलजीका देहान्त संवत् १६७६ के फाल्युन वदी ५ को हुआ। इस दूकानके मालिक इस समय सेठ गम्भीरमलजीके लड़के श्रीयुन लालचन्द्रजी हैं। आप श्रोसवाल जातिके सज्जन हैं। आपकी फिल्डाल नीचे लिखे स्थानोंपर दूकाने हैं।

#### मारतीय व्यापारियोका परिचय

- (१) व्याबर मेसर्स गम्भीरमल लालचन्द---इस दुकानपर हई उनके हाजरका व्यापार तथा कमीशन और हुंडी चिट्टीका काम होता है।
- (२) विजयनगर अजमेर—मेसर्स गम्भीरमल लालचन्द इस दूकानपर हाजर रुई, आढ़त तथा हुंडी चिठ्ठीका काम होता है। किरानाका व्यापार भी यहां होता है।

## मेसर्म जवाहरलाखा श्यामलाल

इस द्कानके मालिकोंका मूल निवासस्थान खराडेला (जिला जयपुर) में है। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। व्यावरमें इस नामसे इस दूकानका स्थापित हुए करीब बीस बरस हुए, इसके पहले यह दुकान जवाहरमल भूनामलके नामसे चलती थी। इस दुकानकी स्थापना संवत् १६२४ में श्रीयुत सेठ जवाहरमलजीने की। जवाहरमलजीका स्वर्गवास ७८ वर्षकी आयुमें संवत् १६८४ में हुआ। अब इस समय इस दुकानका कारबार उनके पुत्र श्रीयुत श्यामलालजी सम्हालते हैं आपके एक छोटे भाई हैं जिनका नाम श्रीयुत जयनारायणजी हैं।

श्रीयुत जवाहरमलजी व्यावरमें समम्मदार पुरुष समम्मे जाते थे । श्रापका पंच पंचाय-तियोंमें बहुत अच्छा सम्मान था। सार्वजनिक कार्योंमें आपने खराडेलेके पास एक कुंआ बनवायाहै। श्रीयुत जयनाराणजी इस समय एक० ए० में पढ़ते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

व्यावर---मेसर्स जवाहरमल इयामलाल---यहां सराफी रुई अनाज गल्ले आदिका हाजिरका काम होता है।

## मेसर्स देवकरणदास रामकुंवार

इस फर्मके मालिक नवलगढ़के निवासी हैं। इसका हेड आफिस बम्बई है। इसके वर्तमान मालिक कुंवर मोतीलालजी हैं। आपका विशेष परिचय बम्बई विभागके पेज नं० १२६ में दिया गया है।

यहांका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है— व्यावर—मेसर्स देवकरणदास रामकुमार—यहां रुईका व्यापार होता है। तथा यहां आपकी एक जीनिंग और एक देसिंग फेक्टरी है। ———

## मेसर्प रामबच खेतसीदास

इस फर्मके मालिक सेठ खेतसीदासजी हैं। आप अप्रवाल जातिके सङ्जान हैं। आपका निवास स्थान रामगढ़ है। इस फर्मका हेंड आफिस बम्बई है। इसका विशेष परिचय बम्बई विभागके १०१ प्रश्नमें दिया गया है।

यहांका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। व्यादर—मेसर्स रामबज्ञ खेतस्रोदास—यहां बैकिङ्ग तथा कॉटनका व्यापार होता है। यहां आपकी एक जीनिंग फेकरी भी बनी हुई है।

# क्लॉथ मर्चेट्स

## मेसस भोटरमला चतुर्भु ज कांसटिया

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवासस्थान पाली (मारवाइ) है। आप ख्रोसवाल जातिके सङ्जन है। इसफर्मको सेठ चतुर्भु जजीने करीब ४० वर्ष पूर्व स्थापित किया। यह फर्म प्रारम्भसे कपड़ेका तथा ख्रफीमका न्यापार ख्रोर कमीशन एजनसीका काम करती ख्रारही है। इसफर्मकी गिनती न्यावरके मशहूर कपड़ेके न्यवसायियों में है। श्रीयुत चतुर्भु जजी का देहावसान संवत १६७४ में हुआ। इस समय इस दूकानका संचालन श्रीयुत हीराचन्दजी करते हैं। इस फर्मपर नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय होता है।

श्रीयुत हीराचंदजी स्थानीय हिस्ट्रिक्ट बोर्डके मेम्बर हैं तथा श्रजमरके न्यू वीविंग एएड स्पिनिंग कम्पनीके आप डायरेक्टर हैं।

व्यावर—श्रोटरमल चतुर्भु ज—इस फर्मंपर कपड़ेका थोक ल्यापार होता है तथा रुई कपास गल्ले ऊन श्रादिकी कमीशन एजं सीका काम भी होता है। इस फर्मके मार्फत बहुत बड़ी तादादमें कपड़ा बाहर जाता है। यह फर्म मिलेंकि कपड़ोंका कंट्राक्ट भी लेती है।

२ - हीराचन्द पूनमचंद-इसफर्मपर अफीमका कंट्राक्ट है।

आपकी दुकानके मुनीम श्री मानमलजी गोधा बड़े ही व्यवसाय कुशल, एवं सज्जन व्यक्ति हैं। कपड़े के व्यवसायमें आप अच्छी जानकारी रखते हैं।

## मेसर्स छोटमहा विशुनलाज

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान व्यावरहीका है। इस फर्मको रायसाहब छोटमलजी ने स'वत् १६६८ में स्थापित किया। आप खंडेलवाल (रावत) वैदय सज्जन हैं। सेठ छोटमलजी पहले जे० पी० रेलवेमें आ॰ आडिट आफिसरकी जगह सर्विस करते थे। उसी अवस्थामें आपको मारवाड दरबारकी सिफारिशसे भारत सरकारने राय साहबकी पदवीसे सम्मानित किया। सेठ छोटमलजीका देहावसान जुलाई सन् १६१९ ईस्वीमें हुआ। इस समय इस फर्मका संवालन

डनके पुत्र श्री सेठ सोहनलालजी रावत आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट जोधपुर रेलवे, विष्णुलालजी रावत व सोभागलालजी रावत एम० ए० एल० एल०बी० वकील हाईकोर्ट व्यावर करते हैं। इस फर्मकी गिनती यहांके थोक व्यवसायियों में हैं। इसकी प्रतिष्ठा यहांके कपड़ेके व्यवसायियों में अच्छी है इस समय इस फर्मपर नीचे लिखा व्यवसाय होता हैं।

- (१) ब्रोटमल विरानुलाल व्यावर—इसफर्मपर कपड़ेका थोक व्यवसाय व हुंडी चिट्ठी तथा कमीशन एजन्सीका काम होता है इसके अतिरिक्त सूत,रुई, व मिलके कपड़ेके कंट्राक्टरका काम भी होता है।
- (२) भँ वरलाल गनपतलाल गवत न्यावर इस फर्मपर गुड़ शक्तर, किराना, गलला इत्यादि न्यापार होता है। ————

## मेसर्प जवाहरमल चांदमल

इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान भुसावर (भरतपूर) है। इस फर्मको सेठ जवाहर मलजीने ३६ वर्ष पूर्व स्थापित किया। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मपर प्रारम्भसे कपड़ा व कमीशन एजन्सीका काम होता है। सेठ जवाहरमलजीके समयसे ही यह फर्म तरक्की करती जारही है तथा इस समय व्यावरके अच्छे २ कपड़े के व्यापारियों में इस फर्मकी गिनती है इस फर्मके मार्फत यहांकी मिलोंका तथा दूसरा सब प्रकारका कपड़ा अच्छी तादादमें बाहर जाता है। सेठ जवाहरमलजीका देहावसान हुए करीब १२ वर्ष हुए। इस समय इस दृकानका सब्चालन उनके पुत्र श्रीयुत चांदमलजी तथा सुवालालजी करते हैं। इस समय इस फर्मका नीचे लिखे स्थानोंपर व्यापार होता है।

ब्यावर जवाहरमल चांदमल-इस दृकानपर कपड़ेका थोक व्यापार व कमीशन एजन्सीका काम होता है।

ब्यावर—डूंगरमल चांदमल - इसफर्मपर भी कपड़े का थोक व्यापार होता है तथा मिलोंके कपड़े का कंटाक्ट भी होता है। इस फर्ममें आपका साम्ता है।

## मेससं मोतीलाल डूंगरमल

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास बाजोली (मारवाड़) है। इस फर्मको सेठ मोतीलालजीने २५ वर्ष पूर्व स्थापित किया था। आप श्रोसवाल सांकला गोत्रके सजन हैं। इस फर्मपर प्रारम्भसेही कपड़े का व्यवसाय होता है। व्यावरके कपड़े के बच्छे व्यवसायियों में इस फर्मकी गिनती है। श्रीयुत सेठ मोतीलालजीका देहावसान संवत १६६५ में हुआ। इस समय इस फर्मका संवालन श्रीयुत

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय



सेठ चांदमलजी (जवाहरमल चांदमल) व्यावर



श्री सुवालालजी (जवाहरमल चांदमल) व्यावर



श्री नोताउ:ठजो (श्रीकृष्ण नोताठाठ) व्यावर ट



श्री फलचन्द्रजी कोठारी (धनराजफलचन्द) व्यावर

हं गरमळजी करते हैं। इस फर्मके मार्फत यहांकी मिलोंका बना हुआ कपड़ा तथा दृसरा माल अच्छी तादादमें बाहर जाता है। इस समय इस फर्मकी ओरसे नीचे लिखे स्थानोंपर व्यवसाय होता है।

ब्यावर---मेसर्स मोतीलाल डूंगरमल-इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार तथा कमीशन एजन्सीका काम होता है। यह फर्म मिलके कपड़ेका कण्ट्राक्ट भी लेती है।

ब्यावर—डूंगरमल चांदमल--इस फर्मपर कपड़े का थोक ज्यापार तथा कमीशन एजन्सीका काम होता हैं। इस फर्मनें श्रापका हिस्सा है।

## मेसर्स शिविकश्न तोतालाल

इस फर्मके मालिकोंका मुन्न निवास स्थान सलेमवान (रियासत-किशनगढ़) है। इस फर्मको यहां सेठ शिविकशनदास जीने करीब ६७ वर्ष पूर्व स्थापित किया यह फर्म यहांके कपड़े के व्यवसायियों में बहुत पुरानी है। सेठ शिविकशन जीके पश्चात सेठ तोतागम जीने इस दूकान के कारोबारको सम्हाला। आपकी फर्मपर प्रारम्भसेही कपड़े का व्यवसाय होता चला आया है। इस फर्मके मार्फत यहांको मिलोंका बना हुआ कपड़ा तथा बाहरका माल बड़ी तादादमें बाहर जाता है श्रीतोतालाल जीका देहाव-सान संवत १६१८ में होगया है आपके बाद इस फर्मका संचालन श्रीलक्ष्मीलाल जी तथा श्रीरामपाल जीकरते हैं। आपकी फर्मपर नीचे लिखा ज्यवसाय होता है।

ब्यावर—मेसर्स शिविकशन तोतालाल—इस फर्मपर कपड़ेका थोक ब्यवसाय, मिलोंके कपड़ेके कंट्राक्टका काम तथा कमीशनएजंसीका काम होता है।

व्यावर— उक्ष्मीनारायण रामपाल--शकर गुड़ व ऊनका ब्यबसाय तथा कमीशन एजन्सीका काम होता है।

# ऊनके ध्यापारी

## मेसस चतुरभुज छोगालाल मालपाणी

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान मकरेड़ा (अजमेर प्रांत ) में है। करीब ६० वर्ष पूर्व इस फर्मको यहां सेठ चतुरभुजजी तथा छोगालालजीने स्थापित किया। इस दुकान पर प्रारम्भसे ही बादतका काम होता है। सेठ छोगालालजीका देहान्त हो गया है। इस समय इस दुकानके मालिक श्रीयुत गणेशीलालजी तथा जगन्नाथजी हैं। इस दूकानपर उनकी बादत तथा सब प्रकारकी कमीशन एजेन्सीका काम होता है। इस दूकान पर खास व्यवसाय उनका है। इस दूकानसे विलायन भी उन जाती है।

इस समय आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।
व्यावर—चतुरभुज छोगालाल, रुई ऊन तथा सब प्रकारकी आढ़त व हुंडी चिट्ठीका काम होता है।
खासकर ऊनका काम इस दुकानपर विशेष होता है।

# मेसर्स धनराज फू खचन्द कोठारी

इस फर्मके मालिकोंका आदि निवास स्थान बिरांठियां (मारवाड़) है। सेठ धतराजजीका देहावसान संवत् १६५७ में हुआ। आपके कोई संतान न होनेसे श्रीयृत फूलचन्दजी संवत् १६५८ में गादी लाये गये। इस समय इस फर्मका संचालन आप ही करते हैं। आपकी फर्मका खास व्यवसाय उनका है। आपकी फर्मके द्वारा उन डायरेक विलायत जाती है। इसके अतिरिक्त आदृतका कार्य भी आप करते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। व्यावर---मेसर्स धनराज फूलचन्द कोठारी---यदां अनका घह तथा झाढ़तका व्यापार होता है।

## नरसुमल गोकुलदास

इस फर्मका हेड आफिस शिकारपुर है। इसकी फाजिल्का आदि स्थानोंमें शाखाएं हैं। यह फर्म फारबस फारबस केम्पिल एन्ड को॰ की वस्वई आफिसकी, पाली, व्यावर, केंकड़ी और निमाराबादके लिये ग्यारंट ड ब्रोकर हैं। यहां इस फर्मपर ऊनका व्यापार होता है।

# कमीशन एजगर

#### मेसस तुलसीराम रामस्वरूप

इस फर्मके मालिक भिवानी (पंजाब) के निवासी हैं। वर्तमान मालिक रामस्वरूपजी, मदनलालजी एवम् प्रहलादगमजी हैं। आपका विशेष परिचय बम्बईमें पृष्ट १२६ में दिया गया है। यहां आपकी फर्मपर आढ़तका काम होता है।

# मेसर्स चिरं जीलाल रोड्मल

इस फर्मके मालिक बेरी (रोहनक) के निवासी हैं। इसका हेड आफिस बम्बई है। इसका विशेष परिचय बम्बई वाले पोशीनमें पृष्ट १३४ पर दिया गया है। यहां गल्ला तथा वायदेका व्यापार होता है। इसके वर्तमान मालिक सेठ शिवदयालजी एवम् बख्तावरमलजी हैं।

# मेसर्स श्रीरामदास नन्दिकशोर

इस फ्रमंके मालिकोंका मूल निवास स्थान व्यावर है। इस दुकानको सेठ नन्द्किशोरजीने करीब ४० वर्ष पूर्व स्थापित किया। यहांपर वायदेका सौदा तथा आढ़तका काम होता है। प्रारम्भमें इस फर्मका काम मामूली था। सेठ नन्दिकशोरजीने ही इस दूकानके कामकी तरकी की। आपका देहावसान सेवत १६६६ में हुआ। आपके बाद इस फर्मका संचालन आपके पुत्र श्रीयुन चांदमलजी करते हैं। इस दुकानपर खासकर रुईतथा सब प्रकारके वायदेके सौदे होते हैं। हाजिरका काम भी होता है।

# बँकर्स एगड काटन मरचेंट्स

मेसर्स कुंदनमल उदयमल शाह

- " कुंदनमल लालचन्द रायबहादुर
- ,, चंपालाल रामस्वरूप रायबहादुर सेठ चन्दनमल जी लोड़ा मेसर्स छोगालाल मोतीलाल
  - " दामोदरदास खीवराज राठी
  - ,, देवकरणदास रामकुंवार
  - , धूलचन्द काल्साम कांकरिया
  - ,, बालचन्द उगरचन्द
  - ,, व्यावर कोआपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड
  - , मुकुन्दचन्द सोहनराज
  - ,, रामबक्स खेतसीदास
  - ,, साहबचंद शेषमल
  - .. हीरालाल जगन्नाथ

#### ऊनके व्यापारी

मेसर्स कुंदनमल लालबन्द राय बहादुर

- .. गंभीरमल लालचन्द
- .. गंभीरमल मोतीलाल

- ,, चतुर्भु ज छोगालाल
- ,, छोगालाल रामकरण
- ,, जेसीराम ताराचन्द (विलसन लेथमके एजंट)
- , जवानमळ शोभाचन्द
- " धनराजमल तुलसीदास (डेविड सासुनके-एजंट)
- ,, धनराज फूलचंद कोठारी
- , नोंदराम जगन्नाथ
- " नरसूमल गोकुलदास
- .. मायर मिसीम एण्ड को०
- ,, शामजी देवजी (आरवथ नार्थ एण्ड को०)

# क्लाथ मरचेंट्स

मेसर्स ओटरमल चतुर्भ ज

- .. कल्यानमल तेजराम
- .. छोटमल विशनलाल
- ,, जवाहरमल चांदमल
- . , पूनंमचन्द् प्रेमराज
- ,; फूलचंद मिश्रीमल
- " बालूराम बोधूराम
  - , मोतीलाल ड्रंगरम्

- ,, रामरख जसराज
- ,, लखमीचन्द् बनेचन्द्
- " शिविकशन तोतालाल
- ,, हजारीलाल बरदीचन्द
- ,, श्रीचंद् जक्ष्मीनारायण

#### चांदी सोनेके व्यापारी

हमीरमल सुखराज कॉकिरिया हाजी नूरमहम्मद हाजी क्षलाबल्श

#### किरानेके व्यापारी

मेसर्स कजोड़ीमल सोभागमल

- ,, गनेशदास चिरञीलाल
- , गनेशदास भंवग्लाल
- ,, गमानन्द सूरजमल
- ,, नरसिंहदास फूलचन्द
- .. शंकरताल चम्पालाल खत्री
- " सुगनचन्द्र मांगीछाल

#### कमीश्न एजएट

मेसस किशनलाल मोडूलाल

- ,, गनेशदास जीवराज
- " गनेशदास जोगराज
- " गनेशदास पन्नालाल
- ,, चतुरभुज छोगालाल
- , चांद्रमल किशनलाल
- ,, जतनचन्द दौलतसिंह

- " तारा**च**न्द्र शिवलाल
- ,, वुछसीराम रामनाथ
- ,, नवलराम मगनीराम
- ,, नेनचन्द जोरावरमल
- ,, नोंदचन्द जगन्नाथ
- ,, पूनमचन्द मीमराज
- .. फतेचन्द्र कंवरलाल रांका
- ,, भैरोदान धर्मचंद
- " मोतीराम रामलाल
- , मूखगम सागरमल
- ,, रामकुं वार खेतावत
- ,, रामरतन रामचन्द्र
- ,, सेवाराम हंसराज
- " ह्जारीमल फ्लचन्द

#### कौटनमरचंट

गाढ़मल भगनमल चुन्नीलाल प्रतापलाल मोदी छोगालाल रामकरण लालचन्द गजराज

## लोहके ब्यापारी

बालूराम रामचन्द्र रोड्मल नाथूराम

# गाटस के व्यापारी

गनेशजी मन्नालाल

# वस्वईको कम्पनियों के श्राफित

डेविड सासुन फारवस फारवस केम्बिल एण्ड को॰ बालकट ब्रद्सं ग्लैंडर कम्पनी गयली ब्रद्सं मेयर निसीम

#### जनरत मरचेगटस

अमरश्रली काद्रस्मली शेख करीमबख्श नूरी एण्ड सन्स बोहरा महम्मद्रअली फनलभली रामप्रताप रामगोपाल

#### मिलाजीन स्टोर सप्जायर

हाजी तैरयवश्रली

#### सक्तरके व्यापारी

भंबरलाल गणपतलाल गवत दालूराम राजाराम लक्ष्मीनारायण रामपाल

#### बारदानके व्यापारी

गनेश जी गोवर्द्धनदास

#### रंगके ब्यापारी

महम्मद्रअली फजलअली

# परक्यूमर्स अत्तर और पसारी

आर० पी॰ एगड सन्स मूलचन्द जी मोदी

#### इंश्युरेन्स कम्यनी

बोरियएटल गव्हर्नमेंट सिक्य्रिटीज्

# भोषधालय तथा वैद्य

पडवर्ड मिल औषधालय किशनगढ़ वाले हकीम गणपति खोषधालय तनसुखलाल जी वैद्य प्रभूलाल जी होमियोपैथिक वैद्य सेवा समिति औषधालय

#### जायब्रे रीज

म्युनिसिपल लायत्रे री सरस्वती मवन

#### स्कूल

कृष्टिचयन नार्मल स्कूल स्थानक वासी जैन वोडिंग हाडस मिशन हाई स्कूछ स्युनिसिपल मिडिल स्कूल श्री शाँति जैन कमसियल इंस्टिट्यूट स्नातन धर्म हाई स्कूल

#### प्रिटिङ्ग प्रेस

गणेश प्रिंग्टिंग प्रेस लक्ष्मी प्रिटिंग प्रेस

#### एउँ सी

एम० सी० चतुर्वेदी एगड सन्स ( कपडा व रंग )

# नसाराबाद

यह बी॰ बी॰ सी॰ आई॰के अजमेर खंडवा सेक्शनका स्टेशन है। यहां बृटिश झावनी है। आर॰ एम॰ आर॰ लाइनमें मऊ और नीमचके बाद यही तीसरी अंग्रेजी छावनी है। केंकड़ी, सरवाड़ तथा देवली नामक व्यवसायिक मण्डियोंमें जानेके लिए यहां मोटर सर्विसका बहुत अच्छा प्रबंध है। इस स्टेशनसे हजारों गांठे प्रतिवर्ष ऊन व रूईकी वम्बईके छिए खाना की जाती हैं।

नसीराबाद्के आसपास निम्न लिखित जातियोंके पत्थर भी पाये जाते हैं।

- (१) सूतियाभाटा—यह पत्थर खानसे जुड़ा हुआ ही निकलता है। इसके भीतरके तारोंकी रस्सी बनती है उसे अंग्रे जीमें एस वेस्ट तोस कहते हैं। यह रस्सी मशीनरीके काममें आती है। यह आगमें नहीं जलती झौर पानीमें नहीं गलती है।
- (२) घीया पत्थर (संग जराफ)—यह एक प्रकारका सफेद और विकना पत्थर होता है। यह भीखवाड़ाके आसपास मगरोंमें निकलता है। जो यहाँसे बाहर मेजा जाता है।
- (३) मायका-यह भी एक प्रकारका पत्थर है जो यहाँसे विशेषकर कलकत्ता अधिक जाता है।
- (४) मोडर-मोडर (अश्रक)के पत्थर मी यहां आसपास पाए जाते हैं।

इस स्थान पर प्रमाकर जीनिंग फेकरी तथा हेड्रोली कांटन प्रेस नामक जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियां हैं। जो मेसर्स चम्पालाल रामस्वरूपके मेनेजमेंटमें चल रही हैं। इस छावनीके व्यवसायियों-का संज्ञित परिचय इस प्रकार है।

बेंकर्स एण्ड कॉटन मर्चेण्ट

#### मेसस चम्पालाल रामखरुव

इस फर्मका विस्तृत परिचय व्यावरमें दिया गया है। यहां इसके मेनेजमेंटमें एक जीनिंग और एक प्रेसिङ्ग फेकरी चल रही है।

मेसर्स दौषतराम कुन्दनमज

इस फर्मका विशेष परिचय बून्दीमें दिया गया है। यहांकी फर्मपर रुई, ऊन और जीरेका व्यापार तथा हुंडी चिट्ठीका काम होता है।





स्वर्थं सेठ पन्नालालजी (मेर्र्थं भीमराज छोगालाल) नर्माराबाद सेठ ताराचन्द्रजी (भीमराज छोगालाच) नर्माराबाद





स्वः लाला प्यारंलालजी जोहरी (रंगोलाल चन्नोलाल) नमीगबाद । श्रीयुत् छगनलालजी टींग्या, केकरी

# मेसर्स दीनद्याल किश्नलाल

इस फर्मके मालिक नारनौल (रेवाड़ी) के निवासी हैं। इधर करीब १६।१७ वर्षों से यह फर्म मऊ और नसीराबाद छावनीमें न्यापार कर रही है। इस समय इस फर्मका संचालन श्री दीनद्याल-जीके पुत्र श्री किशनलालजी करते हैं। श्रीकिशनलालजी यहां के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आपने एक रात्रि पाठशाला स्थापितकी है। आप खद्यपुरके पार्श्वनाथ विद्यालयके मेम्बर हैं। आपके ३ माई और हैं जिनमेंसे श्री विशनलालजी मऊ दूकानपर और पार्श्वदासजी नसीराबाद दूकानपर काम करते है। आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

नसीराबाद--मेसर्स दीनद्याल किशनलाल--यहां मिलिटरी सप्लाईके कंट्राक्टका काम होता है नसीराबाद-इच्छाराम एण्डको --इसपर गवर्नमेंट ट्रेम्सरर व मिलटरीका बेङ्किग वर्क होता है। इसमें भापका साम्ता है।

मऊ केम्प---दीनदयाल किशनलाल---यहां आपका एक वैंक है, इसपर जनरल बेङ्किंग बक और गवर्नमेंट कंट्राक्टका काम होता है।

#### मेसर्स भीमराज छोगालाल

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नसीराबाद राजपूतानेका है। आप सरावगी जैन जातिके सज्जन हैं।

इस फर्मकी स्थापना करीब १०० वर्ष पूर्व हुई थी। इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत ताराचन्दजी सेठी है। आप सेण्ट्रल को आपरेटिव वैंकके १४ वर्षीसे (जबसे बंक स्थापित हुई) चे अरमेन हैं इसके अतिरिक्त नसीराबाद कैण्ट्रनमैग्ट वोर्डके आप वाईस चेयरमैन और कन्या पाठशाला के प्रेसिडेग्ट है सन् १६१५ में दि० जैन मालवा प्रान्तिक सभाके नै मिमीक अधिवेशनके आप प्रेसिडेण्ट भी रहे थे।

आपके खानदान की दानधर्मकी और भी अच्छी रुचि रही है आपके पिताजी श्रीयुत पत्नालालजीने सन् १६०० में एक बड़ी विशाल और भन्य निशयांका निर्माण करवाया । आपका देहान्त्र सन् १९०३ में होगया।

श्रीयुत ताराचन्दजी बड़े शिचित और प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपका अंगरेजी ज्ञान भी अच्छा है।

इस फर्मका हेड ऑफिस नसीराबादमें और ब्रांच ऑफिस अजमेरमें है। उक्त दोनों स्थानों-पर, हुंडी, चिट्टी; फरनीचर, इत्यादिका ज्यापार होता है।

# मेसर्म मृलचन्द सुगनचन्द

इस फर्मके व्यवसायका सुविस्तृत परिचय कई सुन्दर चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है। यहां हुंडी चिट्ठो तथा काँटनका व्यवसाय होता है। जोहरी

# मेसर्स रंगीलाल चुन्नीलाल जौहरी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास देहली हैं। सर्व प्रथम यहांपर लाला रंगीलालजी आये। आपके बाद क्रमशः लाला चुन्नीलालजी श्रीर प्यारेलालजीने इस फर्मके कामको सम्हाला। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक लाला प्यारेलालजीके पुत्र लाला अमर सिंहजी तथा लाला सुन्तानिसंहजी करते हैं। आप दिगम्बर जैन अथवाल सज्जन हैं।

इस फर्मको २४ फरवरी सन् १६१० में कमाएडर इन चीफ इन इण्डियाके द्वारा अपाइंटमेंट दिया गया है। इस फर्मको ड्यूक आफ कर्नोट, लेडी हार्डिंग आदि अंद्रेज राजपुरुष और देशी रइसोंसे सार्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं। इस फर्मके मार्फन राजपूनानेके कई रईसों व अंद्रेज अफसरोंके साथ जवाहरानका व्यवसाय होता है।

गर्मियों में इस फर्मकी शाखा हमेशा आबू पहाड़पर जाती है। वहां अजमेरके तमाम उच रेलवे औफिससंसे लेनदेन गहता है। आपकी नसीगबादमें कई स्थाई मिल्कियत भी है। आपके व्यवसायका परिचय इस प्रकार है।

नसीगबाद—मेसर्स रंगीलाल चुन्नीलाल जौहरी--यहां सब प्रकारके जवाहरातका व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त भेंटमें देने योग्य चांदीके सुन्दर सामान भी तैयार रखती है और आर्डरसे बनाती है।

#### बंकसं

इच्छाराम एण्डको० (गवर्नमेंट ट्रेमगर) कोमापरेटिव्ह बंक चम्पालाल रामस्वरूप रायबहादुर दौलतराम कुंदनमल रा॰ ब॰ मुलचंद सुगनचंद

#### जौहरी

रंगीलाल चूननीलाल जौहरी

# फरनीचर मेन्युफे क्चरर

गंगाराम उबाना चून्नीळाल चौथमल मीमराज छोगालाळ हीरालाळ राजमळ एगड संस

#### जनरत्न मरचेएट्स

किशनलाल एग्ड संस चौथमल ब्रद्सं फ्रामजी एण्ड संस बलदेवजी फतेराम हजारीमल एण्ड संस हजारीमल लक्ष्मोनारायण हजारीमल कस्तूरचंद

# कपड़ेके व्यापारी

सार • एस० गंगादीन एएड ब्रद्सं गोकुल दास डूंगरसी एएड संस मानमल गृहानी

# कंट्राक्टस

दीनदयाल किशनलाल

## चांदी सोनेके व्यापारी

षोधमल चांदमल हजारीमल सुगनचंद

# स्पोर्टस कम्पनी

हीरालाल हैमराज

डेरी-फाम

कण्टून्मेंट डेरीफार्म

फोटो **मा**फर्स

उमराबसिंह फोटोप्राफर

एस० एछ॰ श्रीकृष्ण गोमछ रघुनाथसिंह फोटोमाफर विक्टोरिया फोटो कम्पनी

# भाइना मर्चेपट्स

नाथूगम रामसुख श्रीफ्तेराम

# भन्नक, मायका, सूतियाभाटा, घोयाभाटा भौर किरमिचके व्यापारी

अब्दुल गनी कन्हैयालाल एएड को० (मायका) किरानलाल लक्ष्मीनारायण गोवद्ध नलाल गठी प्रेमसुख राठी लक्ष्मीराम मूलचंद

#### कमीशन एजंट

कनीराम सुखदेव कल्लूराम रामरिछपाल गनेशराम कस्तुरचंद गंगाराम बलदेव घीसालाल पोखरमल चन्दनमल मोहनलाल चांदमल घीसालाल मंगलचंद बहादरमल मंगलचन्द गोगराज मुकुन्दराम जादूराम

# केकड़ी

-:0:-

यह स्थार० एम० सार० के नसीराबाद स्टेशनसे ३६ मीलकी दूरीपर एक छोटोसी रमणीय मंडी है। यह स्थान अजमेर मेरवाड़ा प्रान्तमें है। यहांपर खास पैदाबार रहें, ऊन, जीरा स्थीर मेथीदाना की है। हजारों रुपयोंका जीरा तथा ऊन प्रति वर्ष बम्बई जाता है। इस मंडीसे करीब ४० हजार बोरी और ४ हजार गांठ ऊनका न्यापार प्रतिवर्ष होता है। करीब २० हजार गांठ प्रतिवर्ष होता है। करीब २० हजार गांठ प्रतिवर्ष रहें की यहां बंध जाती हैं। फसलके समय, रायली ब्रद्सं, फारवस फारबस केम्बिल एण्डको० के एजंट खरीदके लिये यहां आने हैं। गयलीकी यहांपर सब-एजंसी है। यहांसे कुछ दूरीपर देवली नामक एक मंडी है। उस स्थानपर भी ऊन, जीरा और रुईका अच्छा न्यापार होता है।

व्यापारियों की सुविधाके लिये यहां रेलवेकी आउट पजंसी मेसर्स लखमीचंद सेठ नसीराबाद-वार्लोंके कंट्राक्टमें खुळी हुई है। जिससे व्यापारियों को मालकी बुकिंग तथा डिलिवरीकी सुविधाएं प्राप्त हैं। इस मंडीमें निम्नलिखित ८ जीनिंग प्रेसिंग फेकरियां हैं।

#### जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियां

दि शभुंजा जीनिंग प्रेसिंग फेकरी हाड़ोती प्रेसिंग फेकरी बार० जीनिंग फेकरी जार्ज जीनिंग फेकरी वेस्ट पेटेन्ट जीनिंग एण्ड प्रेसिंग कम्पनी न्यू मुफिस्सल एएड को० प्रेसिंग फेकरी

उपरोक्त फेक्टरियोंमें न्यू मुफरिसल एण्ड को० प्रेसिंग फेक्टरी कई वर्षोंसे बंद है। परंतु यहांकी सब जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियोंमें परस्पर नफेका हिस्सा हो जाता है। इमल्लिये बंद रहते हुए भी उपरोक्त प्रेसिंग कम्पनीको साक्ता मिलता है।

कॅकड़ीके पास सरवाड़ नामक स्थानमें भी २ जीनिंग और १ प्रेसिंग फेक्डरी हैं। इस स्थानपर भी केकड़ीके प्रतिष्ठित व्यवसायियोंकी फर्में हैं। यहांके दीनशा पेइतनजी कॉटन प्रेसका मैनेजमेंट मेसर्स चम्पालाल रामस्वरूपके अधीन है। इस गांवसे भी ऊन तथा जीरा बाहर जाता है।

रूई, जन और जीरेके व्यापारी

# मेसर्प उदयमन कल्यानमन शाह

इस फर्मके मालिक व्यावरके निवासी हैं। द्यारः इस फर्मका पूरा परिचय चित्र सहित वहां दिया गया है। केकड़ीमें इस दुकान पर साहुकारी लेन देन, हुण्डी चिट्टी, रूई तथा उनका व्यापार होता है। यह फम मेसर्स रायली ब्रद्स को केकड़ीमें नाणा सप्लाय करनेका काम करती है। इस दुकानके मुनीम श्रीमिश्रीमलजी सिन्धी हैं। आप बड़े उदार और सज्जन व्यक्ति हैं।

मेसर्स चम्पालाल रामस्वरूप रायबहादुर

इस फर्पका सुविस्तृत परिचय व्यावरमें दिया गया है। व्यावरमें यह फर्म एडवर्ड मिल की मैनेजिंग एजंट है। के कड़ीमें हाड़ोतो प्रे सिङ्ग फेक्टरी और जीतिंग फेक्टरी तथा सरवाड़में दीनशा पेश्तनजी प्रे स नामक केक्टरियाँ इसफर्मके मेनेजमेंटमें चल रही हैं। इसके अतिरिक्त यह फर्म रई, कपास जन, जीरा, तथा साहुकारी लेनेनेनका भी अच्छा व्यवसाय करती है।

#### श्री छगनजाजजी टोंग्या

श्रीयुत छगनछाछजी खास निवासी जहाजपुर (मेवाड़) के हैं। आप सन् १६११ में यहां-पर आये। इसके पूर्व आप जयपुर श्रीर उदयपुर स्टेटमें कई जागीरदारों के कामदार पदपर काम करते रहे। केकड़ी आकर आपने जार्ज जीनिंग फेकरी स्थापित की। करीब ३ वर्षोतक यहां की फेकरियों में काम्पोटीशन चछा। पश्चात् सब जीनिंग प्रेसिंग फेकरी के संचालकोंने मिस्कर कुछ जीनिक्क फ़ेक्टरियों के नफेमें अपने २ हिस्से रख छिये। और इस प्रकार सहयोगसे कार्य चलने छगा। आप भी उसके एक सामदेश हैं।

श्रीयुत छगनलालजी, असहयोग आन्दोजनके समय स्थानीय कांग्रेस कमेटीके प्रे सिडेन्ट रह चुके हैं। आपने शराब खोरो और बेगारकी भयंकर कुप्रथाको दृर करनेका अच्छा प्रयत्न किया था। वर्तमानमें आपकी दूकानपर हुई, ऊन, जीरा आदिका व्यापार और आदृतका काम होता है।

मेसर्स दौजतराम कुन्दनमज

इस फर्मका विस्तृत परिचय बूंन्दीमें दिया गया है। इस फर्मकी यहां केंकड़ी, सरवाड़ और खादेड़ामें ३ जीनिंग और १ प्रे सिंग फेंक्टरी चल रही है। बघेरा जीनिंगका मेनेजमेंट भी यह फर्म करती है। इसके चातिरिक्त यह फर्म सराफी केन देन, हुण्डी, चिट्ठी, कई, ऊन, जीरा धौर जागीर दारोंके साथ केन देनका व्यवसाय करती है।

इस फर्मके मुनीम श्रीभंबरलाल जी काशलीवाल हैं। आप खण्डेलवाल जैन जातिके हैं। श्रीमंबरलालजी मेससे दौलतराम कुन्दनमल की फर्म पर २५ सालसे सर्विस करते हैं। आप इस फर्म के मालिकोंके खास भाइयोंमें से ही है। आप केकड़ी दूकानपर १५ वर्षीसे काम करते हैं। आप के आनेके बाद हो केकड़ी, सरवाड और खादेड़ामें सेठजी की ३ जीनिंग और १ प्रे सिंग फैक्टरिया स्थापित हुई है। इनके अतिरिक्त सरवाड़, खादेड़ा, गुलाबपुग, देवली और बघेरा की दुकानें भी आपहींके समयमें स्थापित की गई हैं।

मुनीम भँवरलालजी यहांके श्रानरेरी मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल मेम्बर हैं। आप स्थानीय जैन बोर्डिंग, जैन पाठशाला, श्रोर जैन औषधालयके प्रधान कार्यकत्ती हैं।

मेसर्स रिधकरन छीतरमज

इस फर्मके मालिक खास निवासी यहां के हैं। यह फर्म यहां बहुत पुरानी हैं। इसके वर्त मान मालिक सेठ सूवालालजी हैं। आपके पिताजीका देहावसान सं० १६७१ में हो गया है। आपकी दुकान सं० ६६५० से कमीशनका कामका रही है। इस दूकानका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

केंकरी—रिधकरन छीतरमल इस दूकान पर रुई कपास, ऊन तथा जीरेका व्यापार श्रीर कमीशनका काम होता है।

विजयानगर---रिधकरण छोतरमल —इम दुकानपर मी आदृत और हुण्डी चिठ्ठीका व्यापार होता है।

# रुई ऊन घौर जीरेके व्यापारी

मेसर्स उद्यमल कल्याणमल शाह

- " किशनखाल कल्याणमल
- ,, गजमल गुलाबचन्द
- ,, गोवद्धे नदास कल्यानमल
- ५ घासीलाल पोखरलाल
- ,, घासीलाल ऋल्याणम ल
- ., रा० ब॰ चम्पालाल रामस्त्रह्म
- ,, छीतरमल नेमीचन्द
- " छगनलालजी टोंग्या
- " दौछतराम कुंदनमल
- " पन्नालाल गमचन्द्र
- ,, बालाबरूश द्वारकादास
- "मगनलाल तिलोक्चन्द
- " रिधकरण छोतरमळ
- " सुवालाल समीरमल

मेससं हजारीमल गुलाबचंद

#### विदेशी एजंसियां

मेसर्स फारबस फारबस केम्बिल एण्ड को० मेसर्स राली ब्रदर्स

#### कपड़ेके व्यापारी

कीरतमल लखमीचंद दौलतराम कीरतमल फूलचन्द सुजानमल

#### किरानाके ब्यापारी

धम्नाळाळ छगनलाळ रामभगत रामपाळ रुपचन्द्र राजमळ

# जयपुर श्रोर जयपुर राज्य JAIPUR-CITY & JAIPUR-STATE

#### जयपुर



#### जयपुरका ऐतिहा।सिक परिचय

जयपुर गञ्चका इतिहास बहुत प्राचीन है। वेदिक कालमें यह प्रान्त मतस्य देश के नामसे प्रसिद्ध था। इस समय इस प्रांतकी राजधानी बैरार नामक स्थान पर थी जहांपर पांडवोंने अपने बनवासके दिन वितायें थे। इस स्थान पर (बेरारमें) आशोक कालीन तथा उससे भी पहलेके सिक्षे पाये गये हैं।

जिस प्रकार जयपुर प्रांतका इतिहास बहुत प्राचीन हैं उसी प्रकार जयपुर वंशका इतिहास भी बहुत पुराना है। इस वंश के वंशज सूर्य्यवंशी कछवाह वंशके हैं। इस वंशकी उत्पत्ति महाराज रामचन्द्र के कुशसे बतलायी जाती है। ईसा की दशवीं शताब्दिमें इस वंशमें राजा नल हुए, आपने नर वर शहर बसा कर वहां राज्य किया। इसके पश्चात आपके वंशज गवालियर चले गये। गवालियरमें इस वंशने करीब सन् ११६६ तक राज्य किया।

इसी राजवंशमं मंगलराज नामक राजा हुए । इनके छोटे पुत्रका नाम सुमित्र था । जयपुर के वर्तमान कछवाहे इन्हीं सुमित्रके वंशज हैं । सुमित्रके वंशमें क्रमशः मधुब्रह्म, कहान देवानीक ईश्वरी सिंह स्नौर उनके पश्चात् सोढदेव हुए । इन सोढदेवके पुत्र दूलद्रायका विवाह मोरनके चौहान राजाकी कन्याके साथ हुआ था । दृल्हरायने अपने श्वसुरकी सहायतासे द्यौसा नामक प्रान्त बड़गूजरोंसे छीन लिया और वहां पर नवीन राज्यकी स्थापना की । इन्होंने मीना लोगोंसे आमेर जीत लिया और उसीको अपनी राजधानी बनाया । इनके पश्चात् इनके वंशमें पंजुन, उदय-करण,विहारीमलजी,भगवान दासजी और उनके पश्चात् इतिहास प्रसिद्ध राजा मानसिंहजी हुए । इन मानसिंहजीन अपने कई कार्ट्योसे इतिहासमें स्तूब नाम कमाया । आपके विषयमें कहावत है कि:—

बिल बोई कीरति लता, कर्णा कियो व्देपात । सींच्यो मान महीप ने जब देखी कुम्हलात ॥

मानसिंहके पश्चात भावसिंहजी, जगसिंहजी और महाराजा जयसिंहजी इत्यादि प्रसिद्ध न्यक्ति हुए। मगर जिस सुन्दर और रमणीक शहर जयपुरका हम वर्णन कर रहे हैं, उसका अभीतक अस्तित्व न था। कछवाहोंकी राजधानी सुप्रसिद्ध दुर्ग आमेरगढ़ में थीं। जिस प्रकार जयपुर प्रान्त और कछवाहोंका इतिहास पुराना है उसी प्रकार जयपुर शहरका इतिहास बहुत नया है।

इस शहरकी बसावटका श्रेय राजा द्वितीय जयिसंह जीको है। आप केवल राजा हो नहीं थे, प्रत्युत् बड़े भारी विद्वान भी थे। ज्योतिष-विज्ञानमें तो आपकी बहुत तीत्र गित थी। इस विज्ञानके सम्बन्धमें आपने कई नये २ अविष्कार किये। आपने प्रश्का वेध लेनेके शिये दिल्ली, जयपुर उन्जीन बनारस मथुरा प्रभृति बड़े २ स्थानों में मान मन्दिर बनवाये।

सवाई जयसिंहजी कलाकौरालके भी बहुत प्रेमी थं। श्रापने दुनियाके भिन्न २ स्थानोंसे कई डिमाइन्स मंगवाकर उनके आधारपर सुप्रसिद्ध जयपुर शहरका निर्माण करवाया। इस नगरसे नगर निर्माणकलाका बहुत उच्च श्रादर्श प्रकट होता है। संसार प्रख्यात् नगर निर्माणकला विशारद प्रोफ़ेसर गीडिजने इस शहरको देखकर कहा था "जयपुर नगर न केवल नगर निर्माणकला-कलाके उच्च ध्येयको प्रकट करता है प्रत्युन नगर निर्माण-कलाको हिन्दसे भी वह अनुपम है "। नगरसैं।दर्थं

जिन लोगोंने जयपुर शहरको देखा है उनको यह बनलानेकी आवश्यकता नहीं, कि नगर सीन्दर्श्यकी दिल्टसे यह शहर भारतवर्षभरमें अपने ढङ्गका एक ही है। साधारण बोलचालकी भाषामें इसे "भारतवर्षका पेरिस" Paris of India कहते हैं। इसकी बसावटकी विशेषता यह है, कि इसकी सब सड़कें अल्लान चौड़ी और सीधी हैं। चांदपोल दरवाजेसे लेकर गलता दरवाजेतक बिलकुल सीधी सड़क है। यह सड़क बरावर २ तीन विभागोंमें विभक्त करही गई है इन तीनों विभागोंपर बरावर लम्बाई चौड़ाईक एक सगेखे चौक बने हुए हैं। नये आदमीको तो एकाएक यह मार्क करना भी कठिन हो जाता है कि कौनमा चौक कहां है। क्योंकि तीनोंही चौकोंसे एकसे चौराहे गये हैं। ये चौक बड़े सुन्दर, खुलेहुए और शुद्ध वायु-युक्त हैं। दूसरी विशेषता इस शहरकी यह है कि यदि सड़कके एक किनार कोई गठी गई होगी तो उसके सामने सामने दूसरे किनारेसे भी वैसोही गलोका जाना आवश्यक है। इस शहरकी तीसरी विशेषता इसके मकानोंकी कतार है। सड़कके दोनों तरफ मकानोंकी कतार है, सब एक रंगमें रंगे हुए और करीब २ एकही डिजाइनके बने हुए हैं। इन मकानोंमें सफाई, हवा और प्रकाशका भी काफी प्रबन्ध रक्ता गया है। इस शहरके मार्ग कत्यन्त चौड़े, विशाल और साफ हैं, आजकल अलकतरे की मरम्मत होजानेसे ये और भी सुन्दर होगये हैं। प्रधान मार्गों पर धूलका एक करण भी मिलना कठिन है। इतने चौड़े मार्ग होनपर भी मनुख्गेंके चलने फिरनेके लिये दोनों ओर प्लेटफार्म

बने हुए, हैं रातको रोशनीके लिए विजली और गैस लाइट दोनों का प्रबन्ध है। साधारण दिनों में केवल विजली की लाइट ही चलनी है, मगर त्यौहारादिक विशेष अवसरों पर दोनों ही लाइट जगमगा जाते हैं। उस समय जयपुर साक्षात् इन्द्रपुरीकी तरह मन्य और रमणीक दिखलाई देता है। उसके रास्ते कांचके रास्तों की तरह चमकते हैं, और उसके अन्दर विचरण करनेवाले नरनारी देव और अपसराओं की तरह दिखलाई देते हैं। मतल व यह कि स्वास्थ्य और बसावटकी दृष्टिसे जयपुर शाहरकी बसावट अपने उक्ककी बहुत उत्तम और अनुठी है।

#### जयपुरका व्यापोरिक परिचय

जयपुर शहरमें इन्दौर, उर्जांन, व्यावर आदि स्थानोंकी तरह रुईके व्यापारकी चहल पहल नहीं है। यहांके व्यापारमें जवाहिरात, क्यूरियो, ब्रास, मारबल वक्सीका व्यापार प्रधान है। जवाहिरातका व्यापार — जयपुरके बाजारमें जवाहिरातके बड़े २ व्यापारी निवास करते हैं। प्रति वर्ष यहांपर लाखों रुपयोंके जवाहिरातका व्यापार होता है। खासकर पन्ना और मोतीका व्यापार यहां खूब होता है। यहांके व्यापारी भारतके श्वितिरक्त इङ्गलैण्ड, फ्रांस, अमेरिका आदि बाहरी देशोंको माल तैय्यार कर बाकर भिज्ञवाने हैं और वहांसे माल मंगवाते भी हैं। सारे भारतवर्षमें जवाहिरातका यह दूसरे नम्बरका बाजार है।

क्यूरियो—भारतके जिन उद्योगों की इस दुर्दिनमं भी विदेशों के अन्दर प्रतिष्ठा है, और जिन्हें आज भी विदेशी लोग बड़े आदर और चावसे छेने हैं उनमें जयपुरके क्यूरियोका सामान भी प्रधान है। इस विद्यामें जयपूर आज भी बहुत अमगण्य है। अमेरिका और इक्कलेग्रड की कई प्रदर्शिनियों में यहां के मालको बहुत ऊंचा स्थान मिला है। श्रीयुत ईश्वरलालजी सोगानी जिस सभय यहां के मालको लेकर अमेरिका पहुंचे थे उस समय अमेरिकाके कई अच्छे २ पत्रोंने इस सम्बन्धमें बड़े अच्छे नोट प्रकाशित किये थे। बम्बईकी पोहमल अदर्स इत्यादि सिन्धी फर्म योरोपमें अपनी कई ब्रांचों द्वारा यहाँके मालका प्रचार करती हैं। वास्तवमें यह कला आज भी भारतके लिये गौरवकी वस्तु है। पीतल और हाथी दांतपर जैसी खुदाई और पच्चीकारीका काम यहां होता है वैसा शायद ही कहीं होता हो।

मारबल वर्क्स-ध्यूरियो ही की तरह यहांपर संगमरमरका काम और मूर्तियोंकी बनावट भी बहुत अच्छी होती है। यहांपर इस कामके बहुत अच्छे २ कारीगर रहते हैं। इन वस्तुओं-का भी यहां अच्छा व्यापार होता है।

गोटेका व्यवसाय—यहांपर गोटेका भी बहुत विजिनेस होता है। यहांके गोटेमें प्रमाणिकता विशेष रहती है। राज्यकी श्रोरसे १०० तोला चांदीमें २॥८) मर तांबा मिलाकर, चांदीकी

सिल्लीपर राज्यकी मुहर लगादी जाती है। इसी मुहरवाली चांदीसे यहांपर गोटा बनता है।

सांगानेरी माल — यहांपर सांगानेरके बनेहुए दुपट्टे, रुमाल, साफ्के इत्यादिका व्यापार भी बहुत होता है। रङ्गाईका काम मी जयपुरका बहुत मशहूर है। यहांपर रंगाईका काम करनेवाले करीब १००० रंगरेज निवास करते हैं। यहांके लहिरये बहुत मशहूर हैं।

जीरेका व्यापार—इस स्टेटमें जीरा बहुत पैदा होता हैं। उसमें से बहुतसा माल यहांके द्वारा बाहर एक्सपोर्ट होता है। मौतिमके समय यहांपर यह व्यवसाय अव्ला चलता है।

साबुन — साबुन (कपड़ा धोनेका) यहांपर बहुत और अच्छा बनता है। इसकी यहांपर बहुतसी बड़ी २ दुकानें हैं। जिनसे बहुतसा माल बाहर जाता है।

इसके अतिरिक्त गल्ले का व्यवसाय भी बहुत होता है। गलोचेका व्यापार भी यहांका प्रसिद्ध है। जयपूरका आर्ट चित्रकारी भी भारतमें प्रसिद्ध है। यहां दीवालों पर पक्की चित्रकारीका काम बहुत बढ़िया होता है। रुईकी फैकटरियोंके नामपर यहां केवल स्टेटकी एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फ़ेक्टरी है।

———

#### दर्शनीय -स्थान

- गलता—यह स्थान जयपुरसे २ मीलकी दूरीपर पहाड़ों में स्थित है। यहां के प्राक्तिक दृश्यों में इस ना पहला नम्बर है। इस स्थानपर जाने के लिये साफ और सुन्दर रास्ता बना हुआ है। यह हिन्दुओं का तीर्थ स्थान भी समका जाता है। इसका सीन देखने योग्य है। इसके रास्ते के दोनों खोर कई फीट उंची पहाड़ी है। बीच में से यात्रियों को जाना पड़ता है। यहां एक ओर स्वच्छ जलका एक श्रोता गोमुखीसे एक कुण्डमें गिरता है। और उस कुण्डका निर्मल जल दूसरे में दूसरे का तीसरे में इस प्रकार बहा करता है, दूसरी ओर पहाड़की तलेटी में कई सुन्दर मन्दिर खौर मकान अपनी कारी गरी एवम् पुरानी चित्रकारी के दृश्य बतला रहे हैं। यहां का सूर्य्यनारायणका मन्दिर बहुत खख्डा बना हुआ है।
- नया घाट—यह स्थान जयपुरसे उत्तर पश्चिममें करीब २ मीलकी दूरीपर स्थित है। इसका दृश्य भी बड़ा ही सुन्दर है। एक बड़ीसी नदी दो मिट्टीके पहाड़ोंके बीच बहती हुई जा रही है। दोनों ओर कई फीट उंचे इसके किनारे बड़े मले मालूम होते हैं। इस नदीके किनारे कई सुन्दर माड़, अपने फलों और फूलोंसे इसकी शोभाको झला ही बढ़ा रहे हैं। इस नदीपर जयपुर आगरा रोडको पुल नीचेसे देखनेमें बड़ी अच्छी



हवामहल, जैपर



गलना, जेपुर

मालूम होती है। गर्मीके दिनों में इस स्थान की बड़ी बहार रहती है। श्रावण मासमें तो यह स्थान जयपुरका काश्मीर हो जाता है। कई नर नारी इसके दृश्यका आनन्द लेने के लिये यहां आते हैं। यहां अम्बागढ़ नामक किला भी है। हवा महल — यह महल सरकारी है। बड़ी चोप ड़के पास यह बना हुआ है। इसे लोग जनाना महलके नामसे कहते हैं। इसका बाहरी दृश्य बहुत ही सुन्दर है। जयपुरकी अद्भुत कारीगरीका यह एक नमुना है।

चन्द्रमहल-यह भी जनाना महल है। इसकी बनावट नये ढंगकी है। इसके चारों ओर कई फर्लांग तक सुन्दर बगीचा लगा हुआ है। इसके उपरी मंजिल्से जयपुरका दृश्य बड़ा ही मनोहर मालम होता है। त्रिपोलिया बाजारमें त्रिपोलिया गेटसे इसका रास्ता जाता है। सरकारकी ओरसे दिखानेके लिये आदमी नियुक्त हैं। इस महलके पास ही श्रावण भादों नामक एक कुक्त है। इसका दृश्य बहुत ही सुन्दर है। भयंकर गर्मीमें भी श्चापको वहां जानेसे श्रावण और भादोंका श्चानन्द आवेगा। आप निर्णय नहीं कर सकते कि श्रावण है या वैशाख। इसी महलके बगीचेमें कुछ दूर जाकर एक तालाव आता है। यहां गनगोरके बैठनेकी जगह है। इसका सीन भी देखने योग्य है। यहाँसे नाहरगढ़ और आम्बेरका दृश्य बड़ा दर्शनीय मालुम होता है। यहांसे एक रास्ता गणेश जीकी छतरी पर भी जाता है। यह छत्री भी पहाडोंपर स्थित है। देखने योग्य स्थान है। चन्द्र महलके पूर्वमें कुछ आगे जानेपर आपको बडे २ चौडे मैदान मिलेगें। इन मैदानों में हाथियों की लड़ाई होती है। सैकड़ों: पुरुष देखने के लिये यहां आते हैं। चन्द्रमहल के इस बगीचेमें खासकर लाईट श्रौर फब्बारेका दृश्य बहुन ही सुन्दर है। रामनिवास बाग—यह पिंजिक पार्क है। इसका एरिया बहुत बडा है। राजपूताने भरमें यह बाग सवसे बड़ा और सुन्दर है। इसे स्वर्शीय महाराजा रामसिंहजीने अपने नामसे बनवाया है। इसकी लागतमें करीब ४०००००) लगे हैं। इस बागका सालाना खर्च २६०००) होता है। इस बागमें श्रावण भावों, टेनिस प्राउंड, फुटबाल प्राउंड, आदि बने हुए हैं। यह बगीचा इतना सुन्दर है कि देखते ही बनता है ठीक इस बागके मध्यमें एक अजाय घर बना हुआ है। इसको अलबर्टहाल भी बोलते हैं। इस अजायब घरमें कई अजब २ वस्तुएं हैं। कहा जाता है कि भारतवर्षका यह दूसरे नम्बरका आजायब

इसी बगीचेमें शेर, नाहर, रींछ, दूध देता हुआ बकरा आदि कई पशु, कई प्रकारके विदेशी चौर देशो बन्दर और कई प्रकारके पक्षी भी हैं। जहां शेर रखे गये हैं, उनके पास ही एक बिना

७३

घर है।

खम्मेका पुल बना हुआ है। इस पुलमें सिर्फ ४ खम्मे हैं, जो दोनों ओर किनारोंपर बने हुए हैं। बीचमें एक मी खम्मा नहीं है। पुल दर्शनीय है। रामनिवास बागके सामनेवाले चौकमें गिम योंके दिनोंमें सैकड़ों स्त्री पुरुष घूमनेके लिये यहां आते हैं। उस समय यहांकी गतिविधि देखने योग्य होती है। इसी चौकमें सूर्यं घड़ी भी लगी हुई है। कहनेका मतलब यह कि यह बगीचा भारतके सुन्दर २ बगीचोंमेंसे एक है।

- आविर—यह कछवाहोंकी पुरानी राजधानी थी। इसके पश्चात् ही जयपुर राजधानी बनी है। यहांका किला दर्शनीय है। महाराजके महलोंमें कांचका महल और दूसरे महल देखने योग्य हैं। यहां पुरानी कारीगरीका अद्भुत नज़ाग है। यहांपर और भी कई स्थान दर्शनीय हैं। प्राचीठ स्थान होनेसे यहां कई शिला-लेख बगैग्ह भी हैं। यहांपर अम्बिकेश्वरका प्राचीन मन्दिर बहुत श्रच्छा बना हैं।
- आक्रमर वेटरी—यह ज्योतिष गणना सम्बन्धी वेधशाला है। पहले यह महलोंके अन्दर थी पर पर अब उठा दी गई है। अब यह रेसिडेन्सी के पास स्थित है। इसमें होनेवाले फला-फलका हाल प्रति दिन भारत सरकारके दफ्तरमें तार द्वारा भेजा जाता है। इसके पत्थरके बने हुए कई यंत्र दर्शनीय हैं।
- नाहरगढ़ —यह जयपुरसे पास ही उंची पहाड़ीपर बना हुआ है। यहां सरकारकी श्रोरसे इस किलेकी रक्षांके लिये नागालोगों की एक पल्टन हमेशा प्रस्तुत रहती है। यहां महा-राजांके महल देखने योग्य है। जानेके लिये साफ रास्ता बना हुआ है। किला दर्शनीय है।
- ईसर लाट—यह लाट कीर्ति स्तम्भके रूपमें महाराजा ईश्वरीसिंहजी द्वारा बनवाई गई है। यह ६ मंजिल ऊंची है। यहांसे जयपुरका दृश्य हथेलीकी भांति मालूम होता है। यह महाराजाके महलोंके पास त्रिपोलिया बाजारमें बनी है।
- कोर्टस् जयपुरकी कचहरियें मी बहुत सुन्दर हैं। इनकी इमारतें देखने योग्य हैं। दिवालों पर किया गया काम बहुत ही सुन्दर है। इन कार्टोके पास ही महाराजा साहबका दिवाने आम और दिवाने-खास बना हुआ है। दोनोंकी कारीगरी एवं भन्य इमारत देखने योग्य है।
- आर्ट कालेज—यह कालेज राजपुताना एवम् सेंट्रल इंडियामें सबसे बड़ा है। यहां हर प्रकारकी आर्ट सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। यहां के विद्यार्थियों के बनाए हुए काम दर्शनीय है। यहां केंत, चित्रकारी, खुदाई, सुतारी, लोहारी आदि सभी कामकी शिक्षा दी जाती है।
- पब्लिक लायमें री-यह लायम री राजपूताना और संट्रल इंडियामें सबसे बड़ी है। यहांपर एक २

विषयपर कई २ पुस्तकें हैं। इसकी इमारत बड़ी विशाल और सुन्दर है। कई पत्र • पत्रिकाएं भी बहां आती हैं।

#### व्यापारिक स्थान

- जौहरी बाजार---यह बाजार यहांका सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक बाजार हैं। यहांपर जवाहिरातके व्यापारी, बैंकर्स और जनरल मर्चेण्ट्स तथा कपड़े के बड़े २ व्यापारियोंकी दुकानें हैं। यहांका जौहरी बाजार मारतक जवाहरातके बाजारोंमें दूसरे नम्बरका माना जाता हैं। जयपुरका पुराना और ख्यातिप्राप्त मोहरोंका व्यापार भी इसी बाजारमें होता है। भारतके कई प्रसिद्ध २ मारवाड़ी धनिकोंकी दुकानें इस बाजारमें हैं।
- चांदपोल बाजार—यों तो यहांके सभी बाजार बहुत सुन्दर हैं, पर इस बाजारसे जयपुर बहुत रमणीक शहर मालूम होता है। यहां विशेषकर गल्लेका बहुत बड़ा व्यापार होता है।
- त्रिपोलिया बाजार—यह भी यहांके सुन्दर बाजारोंमेंसे एक है। इसी बाजारमें महाराजांके महल, जयपुर पब्लिक लायन्नेरी आदि हैं। यहां सब प्रकारके व्यापार करनेवालोंकी दूकानें हैं।
- पुरोहितजीकाखंदा—यह बाजार जोहरी बाजार खोर त्रिपोलिया बाजारके मोड़पर है। यहां कपड़े तथा गोटेके व्यापारियोंकी दुकानें हैं। यहां हजारों रुपयोंका माल रोजाना बिकी होता है।
- अजमेरीगेट—यह बाजार अजमेरी दरवाजेके बाहर है। यहां जयपुरकी प्रसिद्ध कारीगरीके समान बनानेवाले कारीगरोंकी दुकानें हैं। यहांके कारीगर पीतलपर की जानेवाली पश्चीकारी-के लिये मशहूर हैं। यहां कुछ फेन्सी दुकानें भी हैं, जिनपर जवाहरात और क्यूरियो-सिटीका व्यापार होता है।
- किशनपोल बाजार—यह बाजार मामूली बाजारों में हैं। इस बाजारमें गर्ल्स हाई स्कूल और राज-पूतानेका प्रसिद्ध इण्डस्ट्रियल कालेज हैं। इस कॉलेजमें आर्ट सम्बन्धी प्राय: सभी प्रकारके काम सिखाए जाते हैं। इस कालेजके विद्यार्थी अपने काममें बड़े एक्सपर्ट निकलते हैं। इसी बाजारमें जयपुरकी प्रसिद्ध रंगाई होती है। यहां क्यूरियो सिटी बनानेवाले कारीगर भी रहते हैं।
- खादीका हाट —प्रति रिववारको प्रातःकाल्र ६ बजे यहां खादीका बड़ा भारी हाट पुरोहित जीके खन्दे-के सामने चौपड़के पास लगता है। इसमें जयपुरके आसपासके बीस बीस कोस तकके जुलाहे अपने सप्ताह भरके चुने हुए खादीके थान लाते हैं। प्रति सप्ताह हजारों रुपयोंका माल इस बाजारमें आता है। असहयोग आन्दोलनके समयसे यहांका माल बहुत दूर दूरतक जाने लगा है।

# वैकस

# मेसर्र कमलनयन हमीरिशंह

इस फर्मका हेड आफिस अजमेर है। अजमेरका प्रसिद्ध लोड़ा परिवार इस फर्मका मालिक है। यहां यह फर्म बैङ्कित व्यवसाय करती है। यह फर्म जौहरी बाजारमें है।

# मेसर्प राजा गोकुलदास जीवनदास

इस फर्म का देड आफिस जबलपुरमें है। जबलपुरके राजा गोकुलदासजीके वंश ज इस फर्मके मालिक है। इस फर्मका सुविस्तृत परिचय कई चित्रों सिहत बम्बई विमागमें पृष्ट १६१में दिया गया है। यहां यह फर्म बेंक्किंग व्यवसाय करती है।

# मेसरी चन्द्रभान वंशीलाला राय बहादुर

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेर है। इसके वर्तमान मालिक सर विश्तेश्वर दासजी डागा राय बहादुर हैं। आपका सुविस्तृत परिचय चित्रों सहित बीकानेरमें दिया गया है। यह फर्म यहां जीहरी बाजारमें है इसपर वंकिंग व्यवसाय होता है।

# मेससं जुहारमहा सुगनचन्द

इस फर्मका हेड आफिस अजमेर है। इसके वर्तमान मालिक राय बहादुर सेठ टीकमचन्दजी स्रोती हैं। आप की फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है। जयपुरमें इस फर्मपर बैक्किंग विजिनेस होता है।

# मेसस राजा बलदेवदास बजमोहन विड्ला

इस फर्मका मालिक प्रसिद्ध बिड़ला परिवार है। आपका मूल निवास पिलानी (जयपुर) है। आपका विस्तृत परिचय कई चित्रों सिह्त पिलानीमें दिया गया है। यहां इस फर्मपर वैङ्किग व्यव-साय होता है।



औ० सेठ बन्शायग्जी खेतात. जेपुर

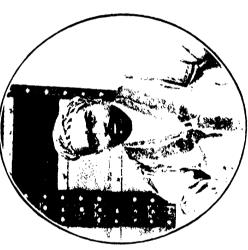

श्रीट कुंट शिवप्रमाद्जी खनान. जेपुर



श्रील कुंं गौगेशङ्करजी खेनास. जेपुर

# मेसस बन्सीधर शिवप्रसाद खेतान

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान मेहणसर (शेखावाटो )में है। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। जयपुरमें इस फर्मको खुले हुए करीब ३५ वर्ष हुए। इस दृकानको स्थापना श्रोयुत बन्सीधरजी खेतानने की। इसकी तरको भी आपहीके हाथोंसे हुई। इसके पहले यह फर्म बहुत छोटे रूपमें थी। श्रीयुत बन्सीधरजी खेतान बड़े योग्य सुधरे हुए विचारोंके सज्जन हैं। हिन्दृ जातिके प्रति आपके हृदयमें श्रमाध स्नेह है।

अप्रवाल जातिके अन्दर जितने ऊंचे सुधरे हुए विचारोंके प्रतिष्ठित सज्जन हैं उनमें आपका भी एक स्थान है। करीव चार पांच वर्ष पूर्व जयपुरमें अप्रवाल महासभा हुई थो, उसकी स्वागत-कारिणी समाके आप समापित थे।

आपकी तरफसे श्री ऋषीकेशमें एक धर्मशाला बनी हुई है उसमें करीब ३०विद्यार्थी रोजाना भोजन पाते हैं। इसके ब्रितिरिक्त मेहणसर में भी आपकी तरफसे एक धर्मशाला और कुंवा बना हुआ है। और भी प्रायः प्रत्येक सभा सोसायटीमें आप बड़े उत्साहसे दान देते रहते हैं।

जयपुरकी म्युनिसिपैलिटी, स्काउट क्लब, गौशाला, अप्रवाल पाठशाला, धन्वन्तिर श्रीषधालय बेबी वीक इत्यादि संस्थाश्रोंके आप मेंबर हैं। श्रापके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम श्रीयुत शिव-प्रसादजी और श्रीयुत गौरीशंकरजी है। श्रीयुत शिवप्रसादजीके भी एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत गुलाबगयजी है।

श्रापकी इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर दुकानें हैं।

- (१) जयपुर (हेड ब्राफिस) मेसर्स बन्सीधर शिवप्रसाद (T A Star)—इस दृकानपर वैद्धिग हुण्डीचिट्टी, कमीशन एजेन्सी खौर सराक्षीका काम होना है।
- (२) जयपुर-शिवप्रसाद गौगेशंकर जौहरी वाजार । इस दूकानपर बम्मी आइल कम्पनीकी एजेन्सी है ।
- (३)आगरा—बन्सीधर शिवप्रसाद बैलनगंज T. A Star इस दुकानपर बैंकिंग हुण्डी चिट्टी और कमीशन एजेन्सीका काम होता है।
- (४) इन्दौर मेसर्स बन्सीधर खेतान, T. A. Star इस दुकानपर वैंकिंग, हुण्डी, चिट्ठी और आहतका काम होता है।
- (  $\xi$  ) साम्भर—मेसर्स बन्सीधर राधािकशन T, A  $\operatorname{Star}$  इस दुकानपर नमकका बड़ा भारी ज्यापार होता है ।
- (६) जाम नगर—मेसर्स गङ्गावरुश गुलाबराय, T. A. Star इस दुकानपर चीनीका थोक व्यापार होता है।

#### सेठ विहारीलालजी वैराठी कोड़ीवाले

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बैराठ (जिला जयपुर)में है। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको जयपुरमें स्थापित हुए करीब ३०-३५ वर्ष हुए। श्रीयुत विहारीलालजी ही के हाथोंसे इस फर्मकी स्थापना हुई और श्रापहींके हाथोंसे इस फर्मकी खूब उन्नति भी हुई। श्रीयुत विहारीलालजी धार्मिक और उदार विचारोंके सज्जन थे। जयपुरके व्यापारिक समाजमें आपका बहुत अच्ला प्रभाव था। आपका श्रमी कुछ मास पूर्व देहावसान हो गयाहै। जयपुरकी श्रमवाल पाठशाला गौशाला, हिन्दू श्रनाथालय, धन्वन्तरि भौषधालय तथा अन्य सभी संस्थाओं में आपके यहांसे सहा-यता पहुंचती रहती है।

इस समय इस फर्मके मालिक सेठ बिहागीलालजोके पुत्र सेठ लक्ष्मीनारायणजी हैं। आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) जयपुर—मेसर्स विहारीलाल वैराठी, जौहरी बाजार—यहां वेंङ्किंग तथा हुण्डी चिट्टीका काम होता है।
- (२) जयपुर मेसर्स बिहारीलाल लक्ष्मीनागयण, काटन प्रेस—यहां रुईकी सीजनमें कपास और रुईका व्यवसाय तथा इसकी बाढ़तका काम होता है।

# जौहरी

# मेसर्स कान्तिलाल छगनलाल ज्वैतस

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान मोग्वी (काठियावाड़)में है। आप बोसवाल जातिके स्थानकवासी सम्प्रदायको माननेवाले हैं। यहां इस दुकानको खुले हुए करीब २५ वर्ष हुए। यह फर्म पहले मोनशी अमुलकके नामसे व्यवसाय करती थी। लेकिन जब सब भाइयोंका हिस्सा बँटा तब यह दुकान सेठ छगनलाल माईके हिस्सेमें आगई। तभीसे इस दुकानपर मेसर्स कान्तिलाल छगनलालके नाम से व्यवसाय होता है।

इस समय इस दुकानका सञ्चालन सेठ छगनलाल भाई करते हैं आप बड़े सज्जन, शिच्तित और सुधरे हुए विचारोंके सभ्य पुरुष हैं। स्थानकवासी जीन कान्फ्रंसमें आप हमेशा भाग लेते रहते हैं। जिस समय महात्मा गांधीका खादी अान्दोलन चलता था उस समय अ<sup>ाप</sup>ने उसमें बड़े उत्साहसे



स्वरसेठ विहारीलालजी वेराठी कोड़ीवाले जैपुर



संठ घोकलजो लड़ीबाले. (नारायणजो महादेव) जेपुर



श्री • लक्ष्मीनारायणजी Sto बिहारीलालजी वैराठी जैपुर

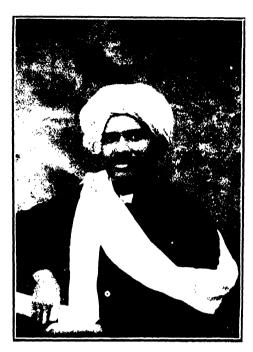

संठ छगनलाल भाई ( मे॰ कान्तिलाल छगनल:ल ) जैपुर



श्रीयुत कान्ति यात्र भाई 🖔 छगनलाल भाई जेपुर



श्रोयुत कुसुमचन्द्र S/o संठ छगनलाल भाई जंपु**र** 

माग लिया था। आपने गुजरात काठिय।वाड़ और बाम्बे प्रेसिडेंसीमें हजारों रूपयेकी खादीका बिना नफा लिए हुये प्रचार किया था। इस समय आपके दो पुत्र विद्यमान हैं जिनके नाम क्रमसे श्रीयुत कान्तिलाल भाई और श्रीयुत कृष्णचन्दजी हैं। श्रीयुत कान्तिलाल भाई आपको दुकानके काममें मदद देते हैं हैं और श्रीयुत कृष्णचन्द अभी विद्याध्ययन करते हैं।

जयपुर—मेसर्स कांतिलाल झगनलाल जोहरीबाजार—इस दुकानपर हीरा, पन्ना, माणिक, मोतीके खुले और बन्द जड़ाऊ जेवरोंका व्यवसाय होता है जवाहरातकी कमीशन एजंसीका काम भी यह फर्म करती है।

मोरवी, (जूनागढ़) यहां जौहरी मोनशी अमुलखके नामसे आपका वर्कशाप है।

# मेसर्स कपूरचन्द कस्तूरचन्द जौहरी

(तारका पता: —( Meharnivas)

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जयपुरमें ही है। आप श्रीमाल श्वेताम्बर जैनजातिकें हैं। यह फर्म पुरतेनी रूपसे यहांपर यही व्यवसाय करती आ रही है। जयपुरको पुरानी फर्मों मेंसे यह फर्म भी एक है। इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुन मंहरचन्द्रजी हैं। आपके पिताजीका नाम श्रीयुत कस्तुरचन्द्रजी था। आप तत्कालीन कर्नाटक नवाबके खास जौहरी थे।

यह दुकान जयपुरकी ऋन्छी दुकानोंमेंसे एक है। यहां पर जवाहिरातका अन्छा व्यापार होता है। राजपूताना, संण्ट्रल इण्डियाके बहुतसे राजा और रईसोंमें आपके यहांसे जवाहिरात जाता है। कई राजा रईसोने इस फर्मके कामसे प्रसन्न होकर अन्छे २ सर्टि फिकेट भी दिए हैं।

श्रीयुत मेहरचंदजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत दौलतचन्दजी हैं। श्राप बड़े सुयोग्य व्यक्ति हैं। इस समय आप ही दुकानके कारोबारको सम्हालते हैं।

इस फर्मकी रुगडन, पेरिस, न्यूयार्क आदि सभी विदेशों व हिन्दुस्तानके भी सभी बड़े शहरोंमें आढतें हैं। वहांसे आपके यहाँ बहुतसा माल जाता आता है।

# गुलाबचंद बेद जौहरी

इस फर्मके वर्तमान संचालक श्रीयुत चम्पालालजी हैं। आपका मूल निवासस्थान जयपुर-ही है। इस फर्मको स्थापित हुए करीब १७५ वर्ष हुए। इस फर्मकी विशेष तरको श्री सेठ गुलाबचंद जीके हाथसे हुई थी। आपके पश्चात क्रमशः श्री पूनमचन्द जी खौर मिलापचन्द जीने इसके कार्य को सम्हाला।

श्रीयुत चम्पालाल जीकी उम्र इस समय २२ वर्षकी है पर आप दुकानका सञ्चालन बहुत अच्छी तरहसे कर रहे हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

जयपुर-श्री गुलाबचन्द बेद जौहरी, बारहराणगोर—यहां सत्र प्रकारके जत्राहिरातका व्यापार होता है। कलकत्ता--श्री गुलाबचन्द बेद १७६ कास स्ट्रीट—इस फर्मपर सराफ़ी तथा जवाहरातका व्यापार होता है। इस फर्मके द्वारा लंदन और पेरिसको बहुतसा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। यहांपर

श्चापकी दो कोठियां भी बनी हुई हैं।

# मेसस चुन्नीकालमूलचंद कोठारी

इस दुकानके मालिकोंका मृल निवास स्थान जयपुग्में हैं। आप ओसवाल जानिके हैं। इस दुकानको स्थापित हुए करीब सौ बरसका असी हो गया। सबसे पहले इस दुकानको श्रीयुन — हीरालाल जी कोठारीने स्थापित किया। उस समय इस दुकानका नाम मेसर्स "नथमल हीगालाल" लिखा जाता था। श्रीयुत हीरालाल जीके पश्चान् श्रीयुन चुन्नीलाल जीने इम दुकानके कार्य्यको सम्भाला। सन् १६७ भें आपका देहावसान हो गया। आपके पश्चान् श्रापके पुत्र श्रीयुन मूलचंदजी कोठारी इस दुकानके कामको सम्भाल रहे हैं। आपके हाथोंसे इस दुकानकी अच्छी तरकी हुई।

आपकी निम्नांकित स्थानोंपर दुकाने हैं:--

- (१) जयपुर—(हेड खाफिस) मेसर्स चुन्नीलाल मूलचन्द्र कोठारी—इस दुकानपर जवाहिरात-के दागीनों और खुले जवाहिरातका न्यापार होता है। राजपूनाने और सेएट्रल इण्डियाके कई राजवाड़ों-में भी खापके द्वारा जवाहिरात सप्लाय होते हैं। T. A. Pearl
- (२) जयपुर—द्यपोजिट जयपुर होटल—मेसर्स सी० एम० कोठारी एण्ड संस-इस दुकानपर क्यूरियो और ज्वैलर्स दोनों प्रकारका व्यवसाय होता है।
- (३) अजमेर—चुन्नीलाल मृलचन्द्र लाखन कोठरी —इस दुकानपर सलमा सितारा धौर कपड़ेका न्यवसाय होता है।

# मेसर्स जौहरीमल दयाचंद जौहरी

इस फर्मके मालिक ओसवाल (सख़लेचा) जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब १५० वर्ष हुए। इस दृकानकी स्थापना सर्वप्रथम सेठ द्याचंदजीने की सेठ द्याचंद्



श्री मेहरचन्द्रजी जग्गड़ (कप्रचन्द्र कम्तृगचन्द्र) जैपुर



श्री महादेवलालजी जोहरी (जौहरीमल द्याचन्द) जैपुर



श्री दौलतचन्दजी जरगड़ (कपुरचन्द्र कस्तृरचन्द्र) र्जपुर



श्री मृलचन्दजी कोठारी (चुरनीलाल मृलचन्द) जैपुर



প্রতি दुर्लभूजी भाई जयेरी (से० दुर्लभूजी त्रिभुदनदास) जैंपुर



र्था० दिनयचन्द्रजी Sto दुर्लभर्जा भाई जवेरी, जपुर



भी० गिग्धरलालजी Sio दुलंभजी भाई जवेरी, जंदुर



थी० ईश्वग्लालजी Sto दुर्लमजी भाई जवेरी, जेंपुर

जीके चार पुत्र हुए जिनके नाम श्री काशीनाथजी, श्री मूलचंदजी, श्रीजमनालालजी तथा श्री छोटी ढालजी हैं। इस फर्मपर कई पीढ़ियोंसे बहुत बड़े रूपमें जवाहरातका व्यापार होता आ रहा है।

वर्तमानमें इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री १-मुन्नीलालजी (छोटीलालजीके पुत्र) २—महा-देव लालजी ३—चम्पालालजी (जमनालालजीके पुत्र) ४—माणिकचंदजी (मूलचंदजीके पौत्र) तथा ४ - नवरतनमलजी (काशीनाथजीके पौत्र) हैं।

यह फर्म यहांकी स्टेट ज्वेलर हैं। जयपुर स्टेटका जवाहिरात सम्बन्धी सब कामकाज इसी फर्मके द्वारा होता है। इस फर्मको वायसराय आदि कई उच्च पदस्थ अंग्रेज आफिसरोंसे प्रशंसापत्र मिले हैं। इसके अलावा लंदन, कलकत्ता, तथा जयपुर एक्जीविशनसे इस फर्मको साटींफिकेट तथा मेडिस्स मिले हैं। यह फर्म पेरिस, लंदन, न्यूयार्क वर्गेग्हसे जवाहरातका व्यव-साय करती है। कई भारतीय राजा रईसोंके यहां भी इस फर्मके द्वारा जवाहरात जाता है। इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

जयपुर—मेसर्स जोहरीमल दयाचंद जौहरी—इस फर्मपर सब प्रकारके जवाहरात और खासकर जड़ाऊ गहने का बहुत बड़ा न्यापार होता है। इसके अतिरिक्त जयपुर स्टेटके जागीर-दारोंसे नकद लेनदेनका भी यहां न्यापार होता है।

अजमेर—सेठ महादेवलाल जौहरी, कैसरगंज—इस दृकानपर भी सब तरहके जवाहरातका व्यापार होता है।

# मेसर्स दुल्ल भजी त्रिभुवनदास जौहरी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान मोरवी (काठियावाड़) में है। आप ओसवाल जातिके स्थानकवासी जेन सम्प्रदायको माननेवाले सज्ञत हैं। इस दृकानको जयपुरमें खुले हुए करीब २० वर्ष हुए। इस दुकानकी स्थापना सेठ दुर्लभजीमाईने अपने हाथोंसे की। आप बड़े ही सज्जन, समाजसेवी और धार्मिक कार्यों में उत्साह रखनेवाले सज्जन हैं। आपके पिताजीका नाम सेठ त्रिभुवनदासभाई जौहरी था। आपके इस समय पांच पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमसे १-विजय चन्दजो (२) गिरिधरलालजी (३) ईश्वरलाल जो (४) शान्तिलालजी और (५) खेलशङ्करजी हैं। इनमेंसे पहले तीन आपको दुकानके कार्यों में मदद देते हैं और शेष पढ़ते हैं।

श्रीयुत दुर्लभजी भाई श्राविल भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन कान्फ्रेन्सके जनक हैं। श्रापने अपनेही हाथोंसे पहले पहल मोरवीमें इसकी स्थापनाकी थी। श्राप कई वर्षोतक इसके चीफसेकेटरी भी रहे हैं और इस समय आप इसके ट्रस्टी हैं। कान्फ्रेन्सकी तरफसे दो तीन ट्रेनिंग कॉलेज चल रहे हैं उनके भी आप सदस्य हैं। समाज सेवाकी भावनाएं श्रापके हदयमें हमेशा काम करती रहती हैं।

इस समय आपकी दुकानें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं।

- (१) जयपुर—मेससे दुर्लभजी त्रिभुवनदास जौहरी बाजार T.A. Nakada इस दूकानपर जवाहि । राजपूतानेके राजा महाराजोंमें आपके द्वारा बहुतसा जवाहिरात सप्लाय होता है।
- (२) मोरवी मेसर्स मोनशी अमुलक यहांपर इस फर्मका वर्कशाप है।
- (३) रंगून -मेसर्स दुर्लभजी भाई त्रिभुवन दास स्काटमार्केट--यहांपर भी जवाहिरातका काम होता है।
- (४) रांची—मेसर्प दुर्रुभजी त्रिभुवन एएड करीमजीवा मेनरोड- यहां पर भी जवाहरातका न्यापार होता है। इसके अलावा आपका मारवाङ्के अन्दर सरदार शहरमें सेंटर है।

# मेसस नारायणजी महादेव लड़ीवाले जौहरी

इस फर्मके मालिक अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना करीब पश्वास साठ वर्ष पहिले सेठ नारायणदासजीने की। उनके हाथोंसे इस फर्मकी विशेष तरकी हुई। श्रीयुत नारायणजीके दो पुत्र थे। पहले श्रीयुत महादेवजी और उनसे छोटे श्रीयुत धौंकलजी। संवत् १६५२ श्रीयुत नारायणजीका स्वर्गवास होगया। उनके पश्चात् उनके बढ़े पुत्र श्रीयुत महादेवजीने इसके कारबारको सम्हाला। उनके हाथोंसे भी इस दुकानकी तरकी हुई। उनका स्वर्गवास संवत १६५८में हुआ। आपके पश्चात् आपके छोटे श्राता श्रीयुत धौंकलजीने इस फर्मके कामको सम्हाला। इस समय श्रीयुत धौंकलजी और श्रीयुत प्रह्लादजी (श्रीयुत महादेवजीके पुत्र) दोनों इस दुकानके कार्य्यका संचालन करते हैं। श्रीयुत धौंकलजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत वंशीधरजी है। श्रीयुत प्रह्लादजी है। श्रीयुत प्रह्लादजी के पुत्र हैं जिनके नाम कमसे श्रीयुत मुरलीधरजी और श्रीयुत मनोहरलालजी हैं। श्रीयुत वंशीधरजी और श्रीयुत मुरलीधरजी दुकानके संचालनमें भाग लेते हैं।

इस फर्मके संचालकोंने जयपूरकी स्थानीय अप्रवाल, पाठशाला और जयपूरकी गोशालाके मकान अपनी ओरसे प्रदान किये हैं । घाट दरवाजेके स्मशानमें और घाटको सड़कपर दो बगीचियें आपने सर्वसाधारणके आरामके लिए बनवाई हैं।

जयपुरके जौहरी समाजमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपकी फ़र्मपर जवाहिरात और इसमें भी खासकर मोतीका अच्छा व्यवसाय होता है।

# भगडारी पूनमचंद जौहरी

इस फर्मका संवालन श्रीयुत (पूनमचन्दजी करते हैं। आप ओसवाल जातिके भण्डारी गोक्रके सज्जन हैं। आप श्रीयुत सोभागसिंहजीके पुत्र हैं। संवत् १६४२में श्रीसोभागसिंहजीका



श्री में सेठ वनजोलालजो ठोलिया जैरुर



श्री० कुंबर हरकचन्द्रजी ठोलिया जैपुर



श्री कुंबर गोपीचन्द्रजी होलिया जैपुर



श्री० कुंबर सुन्दरलालनी ठोलिया जैपुर

स्वर्गवास होगया। तमीसे आप इस दुकानका सञ्चालन करते हैं। आप इस समय पांच भाई हैं जिनके नाम श्रीपूनप चन्इजी, श्रीयुत गुलाबचन्दजी, सुलतानसिंहजी, श्री साराचन्दजी तथा फ़तेसिंहजी है।

इनमेंसे श्री फ़तेसिंह जी के श्रीयुत सुखराज जी खीर श्रीयुत ताराचन्द जी के श्री खेमराज जी नामक पुत्र हैं। यह खानदान जयपुरके भोसवाल समाज में अच्छा प्रतिष्ठित है, तथा व्यापारिक समाज में भी इस फर्मकी अच्छी प्रतिष्ठा है।

इस फर्मकी दूकानें नीचे लिखे अनुसार हैं :--

- (१) जयपुर-सेठ पूनमचंद भएडारी जौहरी बाजार-इस दुकानपर जवाहिरात बेंकिंग स्रोर हुएडी चिट्ठीका कारबार होता है।
- (२) रंगून मेसर्स पूनमचन्द फतेसिंह, T A Dipawat इस दुकानपर बंकिंग हुएडी, चिट्ठी, जवाहिरात श्रीर कमीशन एजन्सीका काम होता है।
- (३) रंगून-मेसर्स पूनमचन्द मूलचन्द मुगलप्ट्री:-इस दुकानपर जवाहिरात, बैंकिंग, हुंडी चिट्ठी और कमीशन एजन्सीका काम होता है। ( T. A. Bhandaijee)

नं० ३ की रंगूनवाली दुकानकी निम्नाङ्कित स्थानोंमें ब्राज्येस हैं (१) माण्डले (Bhandarijee) (२) सन्हाय (Bhandarijee) (३) मरगुई (Bhandarijee)

# मेसर्स फूजचन्द मानिकचंद जोहरी

इस फर्मके सब्चालकोंका मूल निवास स्थान पिटयाला स्टेटके बर्क् नामक नगरमें है। आप श्रीमाल जैन द्वेताम्बर जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको यहांपर स्थापित हुए करीब पचास वर्ष हुए। श्रीयुत फूलचन्दजी के पिता श्रीयुत नानकचन्दजी पिटयाला स्टेटमें कानूगों और जमींदार थे। श्रीयुत फूलचन्दजीका जनम बसईमें ही हुआ। आप जब बारह तेरह वर्षके थे तभी व्यापारके लिये जयपुर आये थे। यहां आकर इस लोटी उमरमें ही आपने जवाहिरातका काम प्रारम्भ किया और बहुतसा धन, पैदा किया। स्वर्गीय महाराज माघौसिंहजीके हाथसे संबत् १६७२ से लेकर उनके स्वर्गवास होने तक जो एक्सेंज विजिनेस स्टेट ट्रेम्हरीमें होता था। वह आपके माफेत ही होता था।

श्रीयुत फलचन्दजीके तीन पुत्र हैं जिनके नाम श्रीयुत मानिकचन्दजी श्रीयुत मेहताबचन्दजी श्रीय मोतीचन्दजी हैं।

इस दुकानपर जवाहिगतका जिसमें खासकर पन्ना का विजिनेस होता है। छगडन, पेरिस, न्यूयार्क आदि बाहरी शहरोंमें आपके द्वारा बहुत जवाहरात एक्सपोर्ट होता है।

#### सेठ बनजीलालजी ठोलिया ज्वेलास

इस फर्मके मालिक सरावगी जैन जातिक वैश्य हैं। इस फर्मकी स्थापना सेठ बनजीलालजी ने की। आप उन व्यापारियों में से हैं। जिन्होंने अपने बाहुबल, अपने पराक्रम और अपनी खतुरतासे लाखों रूपयेकी दौलत पैदा की है, तथा व्यापारिक समाजमें अपनी प्रतिष्ठा कायमकी है। सेठ बनजीलालजीके पहले यह फर्म बहुत ही छोटे रूपमें थी। आपने आजसे करीब पचास पिचपन वर्ष पहले पन्द्रह सोलह बरसकी उमरमें इस फर्मका कार्य्य प्रारम्भ किया आर इतने थो इसमयमें ही इतनी प्रख्याति प्राप्त करलो कि बाज जयपुरके सारे जौहरी समाजमें यह फर्म पहले नम्बरकी मानी जाती है। आपके यहां तारका पता—Emarald है।

सेठ बनजीलालजीकी दान धर्म और सार्वजनिक कार्योंकी ओर भी बहुत रुचि रही है आएकी ओरसे कई संस्थाओं में दान दिया जाता है।

इस समय सेठ साहबके पांच पुत्र हैं जिनके नाम क्रमसे कुंबर गोपीचन्द्रजी, कुंबर हरक-चन्द्रजी, कुंबर सुन्दरलालजी, कुंबर पूनमचन्द्रजी और कुंबर ताराचन्द्रजी हैं। आप पांचोंही बड़े सुयोग्य और सज्जन पुरुष हैं। कुंबर गोपीचन्द्रजी के एक पुत्र श्रीयुत ऋषभद्रासजी कुंबर हरकचन्द्रके एक पुत्र श्रीयुत रूपचन्द्रजी है।

सेठ बनजीलालजीके एक भाई हैं जिनका नाम श्रीयुत जमनालालजी है। इनके एक पुत्र हैं। जिनका नाम अनूपचन्दजी है। इनके अलावा सेठ साहबके दो भाई और थे जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। इनमेंसे बड़े भाईका नाम श्रीयुत जौहरीलालजी था, उनके एक पुत्र विद्यमान हैं, जिनका नाम घींसीलालजी हैं। दूसरेका नाम बहादुरलालजी था।

इस समय इस दुकानपर जवाहिरातका बहुत बड़ा व्यापार होता है। बम्बईमें खैरातीलाल सुन्दरलाल जोहरीके नामसे मोतीबाजारमें जो दुकान है उसमें आपका हिस्सा है।  $T_{\cdot}\Lambda$  Manfool

# मेसर्स बहादुरसिंह भूधरसिंह जौहरी

इस फर्मके मालिक ओसवाल जातिके स्थानकवासी सम्प्रदायको माननेवाले सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना हुए करीव सौ वरस हुए। श्रीयुत बहादुरसिंहजी और भूधरसिंहजी दोनों ही भाइयोंने इस फर्मको स्थापित किया था।

इस समय श्रीयुत बहादुरसिंह जी और श्रीयुत भूधरसिंह जी के वंश जोंकी फर्में अलग हो २ गई हैं। श्रीयुत सुगनचन्द जी श्रीयुत भूधरसिंह जीके पौत्र हैं। आपके पिताजीका नाम श्रीयुत



कुंबर पृत्मचन्द्र ही ठोलिया, जैपुर



कुंवर ऋपभदासजी ठोलिया, जैपुर



कुंबर नागचन्द्रजी ठोलिया, जेपुर



कुंबर रूपचन्द्रजी होलिया, जैपुर



ख॰ सेट भूगमळजी सुराना (भूगमल गजभळ) जैपुर



आ॰ राजमलजी सुराना जोहरी (भुरामल राजमल**)**ॄनैपुर



श्री० पृत्रमचन्द्रजी मंडागो, जैपुर

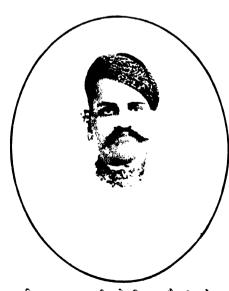

श्री० मुगनचन्दजी चोर्गाइया जौहरी, जैपुर

मोतीळालजी था, त्र्यापका स्वर्गवास संवत् १६३६ में हुआ । उनके पश्चात् श्रीयुत सुगतचन्द्रजी ने इस फर्मके कामको सम्हाला ।

क्षापकी दुकानपर जवाहिरातका और उसमें भी खासकर पन्नाका व्यवसाय होना है। इस दुकानसे इंगर्लेंडमें भी बहुतसा जवाहिरात जाता है ( T,  $\Lambda$ , Panna)

# मेससं भूरामल राजमल सुराना जौहरी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान देहलीमें है। आप ओसवाल जातिक सज्जत हैं। इस यहांपर आये करीब खानदानको १५० वर्ष हुए। तभीसे यह फर्म भी यहांपर स्थापित है। इस फर्मकी विशेष तरकी श्री भूरामलजीके हाथोंसे हुई। आप बड़े ही उद्योगी, कर्मशील झौर सज्जन पुरुष थे। आपका देहावसान संवत् १९७६ में हो गया। इस समय आपके पुत्र श्रीयुत राजमलजी इस फर्मके कार्यका सञ्चालन करते हैं। संवत् १९६४ में आपका जनम हुआ। इतनी छोटी उमरमें ही आपने जवाहिगतके सामान महत्वपूर्ण व्यवसायमें दक्षता प्राप्त करली है।

इस समय इस दुकानपर जवाहिरात, हीरा, मोती और जड़े हुए जेवरोंका अच्छा व्यवसाय होता है। यहांके देशी राजा रईसोंमें आपके द्वारा बहुतसा जवाहिरात सप्लाय होता है। इसके अतिरिक्त इंग्लिण्ड, अमेरिका आदि बाहरी देशोंमें भी आपके द्वारा बहुत सा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है।

# मेसर्म मथुरादास सुखलाल राठी

इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हो गये। यह फर्म पहले छोटे रूपमें थी। श्रीयुत सुखलालजी राठीके हाथोंसे इसकी विशेष उन्नति हुई। श्रीयुत सुखलालजी श्रीयुत मथुरादासजीके पुत्र हैं। यह फर्म जयपूरके जौहरी समाजमें अच्छी प्रतिष्ठित समभी जाती है। इस फर्मके मालिक माहेश्वरी जातिके सजन हैं।

श्रीयुत सुखलालजी बड़े सज्जन पुरुष हैं। श्रापके तीन पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमसे श्रीयुत सूरजमलजी, चांदमलजी, श्रीर केसरीमलजी हैं। आप तीनों ही दुकानके काममें माग लेते हैं।

इस फर्मपर जवाहिरात, जड़ाऊ जेवर, और मीनाकारीका हरिकस्मका व्यापार होता है। राजपुतानेके राजा रईसों तथा श्रौर घरानों में भी आपके यहांसे माल सप्लाय हाता है। इस दुकानका हेड ऑफिस जौहरी बाजारमें है श्रौर कोठी अजमेरी गेट पर है।

# मेसर्स रनजाज छुटनजाज पोपजिया

इस फर्म के मालिक श्रीमाल (जैन) सज्जन हैं। इस खानदानमें जवाहरातका व्यवसाय कई पीढ़ियोंसे चला आया है तथा यहांके जौहरियोंमें यह दुकान पुरानी है। इस समय इस फर्म के मालिक सेठ रतनलालजी पोपलिया है। आपके पिताजी श्रीजवाहरलालजी के देहावसानके समय आपकी छम्न सिर्फ ८ वर्षकी थी। आपकी छोटी आयुमें दूकानके कारोबारको सद्घालने वाला कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं था इसलिये उस समय इस फर्म का व्यवसाय कुछ धीमी गतिसे चलता था। सेठ रतनलालजीने होशियाग होकर दुकानको फिर व्यवस्थित ढंगसे चलाया। आपके १ एक पुत्र हैं। जिनका नाम श्रीयुत हुटुनलालजी हैं आपकी दूकानपर जवाहरातके सव प्रकारके गहने तयार रहते हैं तथा बनवाये जाते हैं।

# मेसर्स एस० भोरास्टर एगड कम्पनी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेर है। आप ओसवाल जातिके सज्जन है। इस फर्मकी स्थापना सन् १८८० में हुई। वर्नमानमें इस फर्मका संचालन श्री गजमलजी गोलेला करते हैं। जयपुरके ओसवाल समाजमें आपकी श्रच्ली प्रतिष्ठा है। श्री राजमलजी के पुत्र कुँवर सोहन-मलजी गोलेला भी व्यापारिक कार्यों में माग लेते हैं।

वर्तमानमें आपकी कम्पनीमें कार्पेट, त्रास, त्रास इनामिल, मेन्युफेक्चरर्स, बेङ्कर्स, मनी एक्सचें जर्स गार्नेट् मर्चेन्ट आदिका काम होता है। इसके अतिरिक्त इस फर्मपर स्टेण्डर्ट आंइल कम्पनीकी रैलकी एजंसी और नेशनल एनीनिल एण्ड केमिकल कं० की रंगकी एजंसी है। यह फर्म ऊलनफेल्ट मेन्युफेक्चर भी है।

# मेसर्स सुगनचन्द सोभागचन्द

इस फर्मके मालिक खास निवासी देहलीके हैं। इस फर्मकी स्थापना ६ वर्ष पूर्व श्री सुगन-चन्द्र जीने की। आरम्भमें आपने बहुत छोटे रूपमें व्यापार शुरू किया था। श्रीसुगनचन्द्र जीके बाद इनके पुत्र सेठ सोभागचन्द्र जीने इस दूकानके व्यापारको बढ़ाया। आपको कई अंग्रेज आफि-सरोंसे इनामिल गोल्डके बाबत सार्टिफिकेट प्राप्त हुए थे। संवत् १६६६ में आपका देहावसान हुआ।

वर्तमानमें इस दृकानके मालिक सेठ सोभागचन्द्रजीके पुत्र सेठ इन्द्रचन्द्रजी हैं। सन् १६२३ में लार्ड कर्जनके समयमें जो देहली दरबार हुआ था, उसमें देशी मालके लिये आपको सार्टि- फिकेट मिला था। वर्तमानमें आपकी फर्म पर इनामिल गोल्ड, ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोनका ज्यापार होता है।



श्री सेठ सुखलालजी गठो (मथूरावास सुखलाल) जैपुर





श्री ईश्वरलालजी मोगानी (सपत्नीक**) जै**पुर



श्री मुरजमलजी राठी (मथुगद्दाम सुखलाल) जैपुर श्री इन्दरचन्द्रजी जरगड़ (सुगनचन्द्र साभागचन्द्र) जैपुर

# मेसर्स सोगानी एगड जैनी ब्रदस

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री ईश्वरलालजी सोगानी हैं। आप खास निवासी जयपुरके ही हैं। इस फर्मकी स्थापना संवत १६७२ में श्रीयुत ईश्वरलालजीने की। आप सरावगी जैन जातिके सजन हैं।

श्री ईश्वरलालजी मारवाड़ी समाजके उन सभ्योंसे हैं, जिहोंने परदा सिस्टमके समान रेचड़ प्रथाको (जिसने मारवाड़ी समाजके नारी समुदायको नष्ट श्रष्ट चौर अस्वस्थ बना रक्त्वा है।) प्रत्यक्षमें तोड़कर समाजके सामने एक नवीन चादरी उपस्थित कर दिया है। आप अपनी धर्म-पत्नी श्रीलक्ष्मीदेवीको लेकर विलायत श्रमण कर आये हैं।

श्रीईश्वरलाल जीके पिता श्रीमं सुखलाल जी बहुत मामूली परिस्थितिके व्यक्ति थे। श्री ईश्वर-लाल जीका प्रथम विवाह छोटी वयमें ही होगया था। जब आपकी प्रथम विवाह की पत्नीका देहावसान होगया तब आपने श्रपने श्रमुकूल विचारों की कन्यासे विवाह करने का निश्चय कर श्री • लक्ष्मी बाई से विवाह किया। और उनको सावरमती आश्रम आदि उच्च स्थानों में रखकर शिक्षा दिलाई तथा बादमें परदा प्रणालीको तो इकर सन् १६१६ में आप विलायत यात्राके लिये चले गये। अमेरिकामें श्रीलक्ष्मी बाईके खादी के लिवासपर बहुत लोगों ने हँसी उड़ाई, पर आप श्रपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहीं। फाउ यह हुआ कि इएटर नेशनल एक जीवीशनमें लक्ष्मीदेवो इएडिया की ओरसे प्रतिनिधि रहीं।

श्रीईश्वरलालजीको पुस्तक पठनसे अच्छा प्रेम है। आपने जयपुरमें सन्मति पुस्तकालयकी स्थापना की। शिक्षाके साथ २ आपका व्यवसायिक चातुर्व्य भी बढ़ा चढ़ा है। आपने अपने ही हाथांसे अपने जवाहरातके व्यापारको अच्छा जमा लिया है। आपको सन् १६२६ के अमेरिकाके इण्टर नेशनल एकजीवोशनमें भारतीय मालकी अपूर्व सफलताके उपलक्षमें ३ गोल्ड मेडल और १ प्रांड प्राइज प्राप्त हुआ था। भारतीयोंक लिये यह पहिली बात थी।

अ।पने उपवास चिकित्सा और जल चिकित्सा द्वारा रोगियोंको आराम पहुंचानेकी पद्धतिमें भी बहुत सफलता प्राप्त की है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- १—जयपुर—मेसर्स सोगानी एण्ड जैनी ब्रदर्स जौहरी बाजार T. A Ishwar यहाँ व्यापका हेड आफिस है। तथा विलायतके लिये जवा हिरातका एक्सपोर्ट होता है।
- २—लण्डन--मेखर्स सोगानी एएड को॰ लिमिटेड T.A Laxmidevi डीलर्स इण्डियन झार्ट एण्ड प्रिशियन स्टोन, हेपिडकाफ्ट झॉफ इग्डिया (भारतीय कारीगरी झोर जनाहरातके व्यापारी ३—न्यूयाक सोगानी एएडको इन्कारपोरेशन २२४ T. A Sogani---यहां भी छपरोक्त व्यापार होता है।

४—फिलाडेलिफया (अमेरिका)—सोगानी एण्ड को ॰ इंकारपोरेशन १५०० स्टीमसन स्ट्रीट—खपराक्त न्यापार होता है।

५--क्लोवर्लेंड--सोगानी एएड को० इन्कारपोरेशन--उपरोक्त व्यापार होता है।

# मेसर्स सुन्दरलाज एगड संस

इस फर्मके मालिक खास निवासी आगराके हैं। इस फर्मको यहांपर खुले हुए २० साख हुए। इस फर्मकी स्थापना श्रीप्रभूलालजीने अपने बड़े भाई सुन्दरलालजीके नामसे की। तथा इसके व्यवसायको आपहीने उन्नतिपर पहुंचाया।

इस फर्मको बृटिश एम्पायर एक्जीवीशन बिम्बले (लंदन) से सार्टिफिकेट और मेडिल तथा सार भी कई प्रदर्शनियोंसे अच्छे २ सार्टिफिकेट और मेडिल्स मिले हैं। इस फर्मके व्यवसायका परिचय इस प्रकार है।

जयपुर-सुन्दरलाल एंड संस, यहां सत्र प्रकारका क्युरिओ सिटीका न्यापार होता है।

# कमश्चित एकें ट मेसस रामचन्द्र मोतीबाब

इस फर्मके मालिक अप्रवाल वैष्णव सम्प्रदायके सज्ञत हैं। इस फर्मकी स्थापना करीब ७० वर्ष पूर्व सेठ रामचन्द्रजीके हाथोंसे हुई। तथा इसकी विशेष तरकी इस दृकानके वर्तमान भालिक श्रीयुत प्रस्हाददासजीके हाथोंसे हुई। आप सेठ मोतीलालजीके पुत्र हैं श्रीयृत मोतीलालजीका स्वर्गवास हुए करीब ४० वर्ष होगये। तबसे आप ही इस कामको सम्हालते है

आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत गुलाब बन्दजी है। आप बड़े सजान हैं। इस फर्मकी नीच लिखे स्थानीपर दूकाने हैं

- १ जयपुर मेसर्स रामचन्द्र मोतीलाल, रामगंज बाजार -इस दूकानपर सूतका धोकबन्द व्यापार होता है। T.A. Rama
- २ जयपुर—रामचन्द्र मोतीलाल —इस दृकानपर जयपुरके रंगे हुए पगड़ी पेचा, लहरिया आदि रंगीन कपड़ोंका थोक और फुटकर व्यापार होता है।
- ३ जयपुर--रामचन्द्र मोतीलाल-इस दृकानपर लट्टा, धोती आदि देशी कपड़ोंका व्यापार होता है।
- ध जयपुर-रामचन्द्र मोतीलाल इस दूकानपर Bayer Company की रंगकी एजंसी है।
- ४ जयपुर--रामचन्द्र मोतीलाल-इस दृकानपर वैंकिङ्ग और कमीशन एजन्सीका काम होता है।



श्री सेठ प्रह्लाद्दासची (रामवन्द्र मोनीठाठ) चे पुर



म्बर्भेट रामकु बारजी बीचा (रामकु बार स्रजवस्श) जपुर



श्री गुलावचन्द्रजी (गमचन्द्र मोतीलाल) जेपुर



श्रीमृरजबद्धराजी (गमकु वार मृरजबद्धा) जैपुर



# मेससं रामकु वार सूरजबच

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान चोमू (जयपुर राज्य) में है। आप खंडेलवाल (वैष्णव) जातिके सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना संवत १६५० में श्रीयुत रामकुँ वारजीके हाथोंसे हुई तथा इस फर्मकी विशेष तरकी रामकुं वारजीके चचेरे भाई मांगीलाल नीके हाथोंसे हुई। श्रीराम-कुंवारजीका स्वर्गवास ७० वर्षकी छन्नमें संवन १६८२ में हुआ। आप अन्त समयमें महाराज कॉलेज़में नौबल स्कूलके हेड मास्टर रहे थे। इस समय इस फर्मके संचालक: श्रीयुत सूरजबल्शकी हैं। आप सज्जन और शिक्षित हैं।

आपके इस समय चार पुत्र हैं चारो ही स्कूछमें विद्याध्ययन करते हैं । श्री मांगीखालजीके पुत्र करूयाणबक्श नो मो दूकानके कामोंमें भाग छेते हैं ।

इस खानदानकी घोरसे चोमूमें घीयाबालोंको धर्मशालाके नामसे एक धर्मशाला बनी हुई है। जय-पुरकी खंडेलबाल पाठशालाके श्रीसूरज वक्शजी सेक्टेटरी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ जयपुर—हेड ब्रॉकीस रामकुंवार सूरजबरूश चौदपोल —यहां सब प्रकारकी आढ़न, गला, तथा चीनीका थोक व्यापार और हुंडी चिट्ठीका काम होता है। एशियाटिक पेट्रोलियम कम्पनीकी जयपुरके लिये सोल एजंसी है। T.A. Ghiya

२ जामनगर — मेसर्स रामकु वार सूरजबल्श T.A. Jaipurwala—यहां श्रीनीका थोक व्यापार होता है। ३ मवानीगंज भंडी —रामकु वारर सूरजबक्श —यहां आढ़त और हुंडी चिठ्ठीका काम होता है।

"

४ – सवाई माधौपुर--रामकु वार **स्**रजबस्था

५ — श्रीमाधौपुर--रामकुँ वार सूरजबख्श

६ —चौथका बरवाड़ा--रामकुँवार सूरजबरूश--यहां गुड़ और शकरका काम होता है।

७ —दुर्गापुरा—रामकुँवार सूरजबल्श

८ —हिण्डोन सिटी--रामकुँवार सूरजबरूश-आढ़त और हुएडी चिट्ठीका काम होता है।

६—सांमरलेक—विजयलाल रामकुँ वार—हुण्डीचिही, आदत तथा नमकका न्यापार होता है।

# मेसर्स हरबरुश सूरजमल

इस फर्मके मालिक मारोठ (मारवाड़) के निवासी हैं। इसे जयपुरमें स्थापित हुए करीब ६० वर्ष हुए। इस दुकानको सेठ हरः क्षजीने स्थापित किया। वर्षमानमें इस फर्मके मालिक सेठ हरवरूशजीके पुत्र सेठ सूरजमलजी हैं। आप सरावगी (पाटनी-जैन) जातिके हैं। आपके कुत्र श्री मूलचन्दजी तथा मोतीलालजी व्यवसायमें भाग लेते हैं। आपकी ओरसे भारोठमें बोडिंग

हाउस, जैन पाठशाला और औषधालय बना हुआ है। इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ जयपुर-हरबख्श सूरजमल जौहरी बाजार-यहाँ हुएडी चिट्ठीका काम होता है।
- २ जयपुर—हरबल्श सरजमल धानमंडी—यहां गले और जीरेका व्यवसाय होता है।
- ३ जयपुर-हरबख्श सूरजमल-कॉटन जीन प्रेस-यहां रुई। क्यासका व्यापार होता है।
- ४ आगरा-हरबख्श मूरजमल बेलनगंज-यहां आढ़त तथा हुण्डीका काम होना है। यह फर्म ४० वर्षीसे यहां स्थापित है।
- ५ बम्बई चैनसुख चन्दनमल भोलेश्वर, T. A. Marothawala-यहाँ आढत तथा हण्डी चिट्टी का व्यापार होता है।

# कपड़े और गोरेके ध्यापारी

# मेससं केशरजाज कस्तूरचन्द कपूर

इस फर्मके मालिक खण्डेलवाल श्रावक जातिके सज्जन (दिगम्बर-धर्मावलम्बी) हैं। इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ३२ वर्ष हुए। इसके मल संस्थापक श्रीयुन लाला चिमनलालजी हैं, जो कि जयपुर रियासतमें महकमा इमारतके श्रफसर थे। इसकी विशेष तरकी उन्हींके हाथोंसे हुई। ला० चिमन लालजी बढ़े योग्य और सज्जन पुरुष थे। जयपुरकी जनतामें तथा राज्यमें आपका अच्छा सम्मान था। आपका स्वर्गवास सन् १९१९ में हुआ। इस समय इस फर्मका सञ्चालन सेठ चिमनलालजीके पुत्र श्रीयुत केशरलालजी करते हैं। आपके छोटे भाई श्रीयुत कस्तूरचन्दजी इस समय अपने पिताजीके स्थानपर महक्मा इमारतके स्रांफिसर हैं।

श्री केशरलाल जीको शिक्ता और विद्याभ्याससे बडा प्रेम है। यहांपर आपका एक बगीचा और कोठी बनी हुई है। आपके इस समय पांच पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे बड़े श्रीयुत कस्तूरचन्दजी जिनकी उम्र अभी केवल २० वर्षकी है, बी० ए० में पढ़ रहे हैं। शेष चार भी विद्याध्ययन करते हैं।

आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

जयपुर-मेसर्स केशरलाल कस्तुरचन्द रामगंज बाजार-इस द्कानपर सूत, कपड़ा तथा आहतका व्यवसाय होता है।



म्ब॰ हाला चिमनलालजी (केशरहाट कस्तृरचन्द्र) जेपुर



श्रीयत सेठ केशस्टालजी (केशःलाट कस्तुभ्चन्द) जैपुर



श्रीयुत कस्तूरचन्द्जी (केशरलाल करत्रचन्द) जेपुर



श्रीयुत गोप्लालजी गोधा (चिमनलाल ग्यीचन्द्र) जैपुर

# मेससं गोपालजी मुरलीधर जयपुर

इस फमेंके मालिक अप्रवाल जैन [गोयल ] जातिके हैं। इस दूकानको स्थापित हुए करीब १००बरस होगये। इसकी स्थापना श्रीयुत गोपालजीके पुत्र श्रीयुत मुरलीधरजीने की। उन्हीं के हाथों से इस दूकानकी तरकी भी हुई। मुरलीधरजीके पुत्र श्रीयुत ईस्वरलालजी जयपुरमें ईसरजी राणाके नामसे मशहूर थे और अब भी यह दूकान इसी नामसे बोली जाती है। आपके हाथों से इस दुकानकी खूब तरकी हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १६७० में हुआ। ईस्वरनालजीके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम कमसे (१) श्रीयुत जौहरीलालजी, (२) श्रीयुत चौथमलजी, (३) श्रीयुत छोटमलजी हैं। श्रीयुत जौहरीलालजी और चौथमलजी सलग अपना व्यवसाय करते हैं।

इस दूकानका सञ्चालन इस समय श्रीयुत छोटमलजी करते हैं। आपकी ओरसे पुराने घाट-पर एक जैन मन्दिर और एक बगीचा बना हुआ है। सेठ छोटमलजीके ३ पुत्रोंमेंसे श्री कपूर-चन्दजी और भौरीलालजी व्यवसायमें भाग लेते हैं।

आपकी दुकानोंका परिचय इस प्रकार है :-

- १ जयपुर--पुगेहित नीका खंदा--मेसर्स गोपाछ नी मुरलीयर--इस दृकानपर देशी और विलायती दोनों प्रकारके कपड़ेका बड़े प्रमाणमें व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त जयपूरके गोटे किनारीका भी आपके यहां व्यवसायहोता है।
- २ जयपुर--बन्सीधर कपूरचन्द-- इस दूकानपर सांगानेरी कपड़े और देशी कपड़ेका ब्यवसाय होता है।

#### मेससं विमनलाल रखीचन्द गोपा

इस फर्मके मालिक सरावगी जैन जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीव ७० वर्ष वर्ष होगये। पहले इस दूकानपर जौहरीलाल चिमनलाल नाम पड़ता था। इस दूकानकी विशेष तरकी श्रीयुत सेठ जौहरीलालजी और उनके भाई श्रीयुत चिमनलाल नीके हाथोंसे हुई। श्रीयृत जौहरीलालजीका स्वर्गवास हुए करीब चौबीस पत्तीस साल होगये। श्रीयुत चिमनलालजी अभी विद्यमान हैं। आप संस्कृतके अच्छे विद्वान, जैन धर्मके पण्डित और वक्ता हैं। जयपुरमें आप चिमनलालजी वक्ताके नामसे प्रसिद्ध हैं।

इस समय इस दूकानका सञ्चालन श्री चिमनजालजीके पुत्र श्रीयुत रखीचन्दजी और श्रीयुत गण्यूलालजी करते हैं। आप दोनों ही बड़े सज्जन न्यक्ति हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

#### भारतीयं व्यापारियें।का पारचियै

जयपुर - मेसर्स चिमनञाल रखीचनः गोया पुरोहितं जीका खैदा - यहां जयपुरके बने हुए सबं-प्रकारके गोटे तथा पट्टेका अच्छा व्यापार होता है।

#### खादीभंडार

यह अखिल भारतवर्षीय चरला-संघ का खादी भगडार है। राज रूतानेका बना हुआ अधि कतर माल यहां आता है आर यहांसे भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें अच्छी मात्रामें भेजा जाता है। विशुद्ध खहर की कालिटी और सफाईमें इस संघने अच्छी तरकी की है। यह फ़र्म जौहरी बाजारमें है। इसके व्यवस्थापक श्री केशरलालजी अजमेरा जैन हैं।

# फोटोमाफर एगड मार्टिस्ट



# राजपूताना फोटो भार्ट स्टूडियो

इस स्टूडियोकी स्थापना सन् १६०९ में हुई है। इसे जयपुरके एक विद्वान और प्रतिष्ठित ताजिमी सरदार श्री रामप्रतापनी पुरोहितने आर्टकी उन्नति और अपने शौककी पृत्ति के लिए स्थापित किया है। पुरोहित रामप्रतापनी जयपुर स्टेटके अच्छे जागीरदार और ताजिमी सरदार हैं। आपको फोटोप्राफी और आर्टका बेहद शौक हैं। इस काममें आपने हजारों रुपये व्यय किये हैं। जब इस ओरसे आपका शौक हटने लगा तब आपने अपने कार्यको बंद करनेकी अपेन्ना उसे व्यवसायिक रूप देना ठीक समझा। कलाकौरान रूपी जयपुर शहरमें इस संस्थाके सञ्जालन करनेवाले योग्य कार्यकर्ताओंका मिलना कठिन नहीं था। अतएव यह स्टूडियो सन् १६०७ में स्थापित होगया और सबसे नवीन सजधन और सुधारके साथ अपनी उन्नति कर रहा है।

इस स्टूडियों में फोटोप्राफी, चित्रकारी और ऑइल पेंटका दर्शनीय काम होता है। यहां के फोटोमें एक खास विशेषता रहती है, जो प्राहकों का मन खाभाविक ही अपनी घोर आकर्षित करती है। यह स्टूडियो ३६ फीट लम्बा और २४ फीट चौड़ा है।

#### षँकस

इम्पीरियल बेंक भाफ इण्डिया (अयपुर ब्रांच) मेसर्स कमलनयन हमीरसिंह

- ,, गोकुलदास जीवनदास
- " गनेशदास नरसिंहदास
- ,, चन्द्रभान बंशीलाल
- " जुहारमल सुगनचन्द
- ,, बलदेवदास वृजमोहन बिड्ला
- ,, बिहारीलाल बैराठी फोड़ीवाला
- "वंशीधर शिवप्रसाद् नी खेतान
- ,, सूरजवल्श निर्मयराम
- ,, इरवरुश सूरजमल
- " श्रीकृष्णदत्त रामविलास
- " श्रीराम नानकराय

# जोहरी

इण्डियन बार्ट एण्ड ज्वेलरी स्टोर्स अनमेरी गेट कपूरचन्द कस्तूरचंद जोहरी हनुमानका रस्ता कांतिलाल छगनलाल जोहरी, बाजार गुलाबचन्द ल्णिया अजमेरी गेट गोकुलदासजी पू क्लिख्या गोबद्धं नलाल बद्रीनारायण जौहरी बाजार गुलाबचन्द वेद परतानियों का शस्ता चुन्नीलाल मूलचन्द कोठारी जौहरी बाजार जौहरीमल द्याचन्द, गोपालजीका रास्ता भोरास्टर एण्ड कम्पनी जौहरी बाजार दुर्लभजी त्रिभुवनदास जौहरी बाजार दुर्गालाल जौहरी इनुमानका रास्ता नारायण महादेव लड़ीवा छे, पीतलियोंका रास्ता पी० एम० अलाब्दश अजमेरी गेट पन्नालाल गनेशीलाल जौहरी बाजार फ्तेलाल सुखलाल गोपालजीका रास्ता

पूनमचन्द फतेह्चन्द भंडारी चौथमाताका रास्ता फूलचन्द मानिकचन्द लाल कटलेके पास बनजीलाल्जी ठोलिया घी वालोंका रास्ता भूरामल राजमल सुराना लालकटला मन्नालाल रामचन्द्र, जौहरी बाजार रतनलाल पोपलिया हनुमानका रास्ता शंकरलाल रूपनारायण हनुमानका रास्ता रामजीमल विद्वललाल पटनावाले गोपाल मन्दिर सुगनचन्द सोभागमल जरगड़ सुखलालजी राठी जौहरी बाजार सुगनचन्द चोरड़िया तेलीपाड़ा सुन्दरलाल एण्ड सन्स हाजी इजातबल्श मोलावल्श अजमेरी गेट

#### कपड़े के व्यापारी

भिष्वल भारतवर्षीय चरखा संघ खादी मांडार जौहरी बाजार

केशरलाल कस्तुरचन्द्र रामगंज बाजार गोपाळजी मुरलीधर पुरोहितजीका खंदा गोपीराम मीनालाल त्रिपोलिया बाजार गोपीराम दामोदर जौहरी बाजार गोपीराम देवीलाल जौहरी बाजार गोपालदास रमगादास जौहरी बाजार चिमनलाल रखीचन्द पुरोहितजे का खंदा छोटीलाल नेमीचन्द हवामहल-खंदा छोटेलाल सुंदरलाल नागावाले, कालेजके नीचे छोटीलाल ज़ौहरी बाजार जौहरीलालजी राणा पुरोहित जीका खंदा बद्रीलाल रामनारायण जौहरी बाजार बिहारीलाल बासुदेव गोपालजी का रास्ता मगनलाल फूलचन्द हवा महलका खंदा मलखीलाल खरूपनारायण जौहरी बाजार रामचन्द्र मोतीलाल रामगंज बाजार रामनारायण मालीराम पुलिसका खंदा

लखमीचन्द छादूलाछ पुरोहितजीका खंदा हरभगत माछीराम राणा जौहरी बाजार

#### चांदी सोनेके ब्यापारी

कानजी भोलजी टकसाली जौहरी बाजार किशनलाल सूरजमल ,, छीगनलाल सोगानी ,, भूभरलाल बंशीधर लोंड ,, दुर्गालाल टकसाली ,, नानकराम वहीराम ,,

#### सांगानेरी मालके व्यापारी

घीसीखाल खरूपनारायण जौहरी बाजार जौहरीलाल गनेशीलाल अंगोछावाले सागरमल सरदारमल त्रिपोलिया बाजार

#### गोटेके व्यापारी

गौरीशंकर काल्र्सम पुरोहित जीका खंदा गंगाराम हीराखाल पुरोहितजीका कटला चिमनखाल रखीचंद पुरोहितजीका खंदा चैनसुख गुलाबचंद पुरोहितजीका खंदा जैहरीखाल नंदलाल ,, ,, फूलचंद गुलाबचंद ,, ,, मालीराम ठोलिया जौहरी बाजार रामदास लक्ष्मीनारायण लोंड जौहरी बाजार

#### किरानेके व्यापारी

ईसरलाल रामप्रताप पसारी मंडी चिमनलाल कक्कनलाल त्रिपोलिया बाजार चांदूलाल भूरामल सेठी ,, ,, देवकीलाल पसारी चौपड़ झामेर नरसिंहलाल पसारी, राजा खदयसिंहकी हवेली बक्कभराम नारायणदास त्रिपोलिया बाजार मलजी छोगालाल त्रिपोलिया बाजार सूरजमल मेसरी रामगंज बाजार सूरजमल केसरीलाल रामगंज बाजार

# कमीशन एजंट भौर गहलेके ब्यापारी

श्वमृतलाल दुर्गाप्रसाद चांद्रपोल जीवनराम बद्रीनारायण चांद्रपोल वृजलाल मालीराम चांद्रपोल विजयलाल पंचानन चांद्रपोल विजयलाल पंचानन चांद्रपोल रामकुँ वार सूरजबल्श ,, लच्छीराम रामनिवास जौहरी बाजार विजयलाल मालीलाल ,, लाद्र्राम नायब चांद्रपोल सदासुख चंद्रनमल लालकटला शिवराज शिवनंदन चांद्रपोल शिवप्रसाद गौरीशंकर जौहरी बाजार सूरजबल्या निर्मयराम जौहरी बाजार वृंद्रानंद रामनिवास जौहरी बाजार श्रीनारायण जगदीश चांद्रपोल

#### रंगके व्यापारी

जमनादास रामप्रताप त्रिपोलिया भूमरलाल गोविंदनारायण चांदपोल राधावलभ बद्रीनारायण त्रिपोलिया एस० सोरास्टर एण्ड कम्पनी रामचन्द्र मोतीलाल रामगंज बाजार

# ब्रास एगड क्यूरियो मर्चेंट

चौथमल इलुका किशनपोल बाजार चौथमल एण्ड ब्रदर्स जसाराम थारियामल न्रवस्था खुदाबस्था एण्ड कं० किशनपोल पी० एम० अलाबस्था एण्ड कं० **छाजमे**री दरवाजा

महम्मद सुलेमान एएड संस स्कूल भाफ आर्ट्स किशनपोल बाजार सेवाराम जेठानंद एसः गुलाबचंद लूणिया एएड कं० अजमेरी द्रवाजा

एस० कोरास्टर एण्ड कं० सुन्दरलाल एग्ड संस त्रिपोलिया बाजार

# देशी साबन बनानेवाले

इलाहीवख्श त्रिपोलिया दीनमहम्मद वलीमहम्मद त्रिपोलिया मौलाबगस मोरमहम्मद त्रिपोलिया हुसेनवखश नबीबच्च त्रिपोलिया

#### जनरत मर्चेन्ट

ककड़ एण्ड संस जौहरी बाजार जनरल स्टोक्स जोहरी बाजार

# केमिस्ट एगड ड्रागस्ट

ड्रिगस्ट हॉल जोहरी बाजार धन्वन्तरि औषधालय नेशनल फार्मसी चांदपोल बाजार प्रेम फार्मसी किशनपोल बाजार प्राणनाथ एण्ड संस किशनपोल बाजार

# डेटिस्ट एगड आप्टीकल्स

नूरउलहक जौहरी बाजार महम्मदहुसैन रामगंज बाजार

# सिमिट श्रीर वारनिश्के ब्यापारी

गंगावरूश मदनगोपाल त्रिपोलिया बाजार जमनादास रामप्रताप प्रतंगवाला त्रिपोलिया नारायणदास ब्रद्सं अजमेरी दग्वाजा शवनन्द राधावहभ त्रिपोलिया एस० भोलानाथ गर्ग कम्पनी त्रिपोलिया होगलाल लछमनदास त्रिपोलिया

# केरोसिन आइल मरचेंटस

नानक राम कोतवालीक नीचे रामकुँ बार सूरजवस्था एस० मोरास्टर एण्ड कम्पनी शिवप्रसाद गौरीशंकर जौहरी बाजार लच्छीराम डेरेवाला त्रिपोलिया

#### मारवल एगड संदलके व्यापारी

देवीदास छोगालाल त्रिपोलिया सूरजमल मालीराम, खटाईवाला त्रिपोलिया सूरजमल वंशीलाल त्रिपोलिया

#### सायकल मरचेंट्स

जहीर हुसैन डेवड़ाजीका मंदिर मुन्नाखां हवामहलके नीचे राधाकिशन सांगानेरीगेट

#### लोहेके ब्यापारी

जमनादास शंकरलाल त्रिपोल्लिया बल्देव कानजी लोहिया त्रिपोलिया राधाबल्लभ बद्रीनारायण त्रिपोलिया

#### बर्तनके ब्यापारी

डूंगरदास मालोराम त्रिपोलिया बाजार मालीराम रामप्रताप " मालीराम रामलाल " रूपचंद रामप्रताप " विजयलाल लखमीचन्द " शिवजीराम रामकुंधर "

#### मोटरकार डीजस

कोनसेका एग्ड को० अजमेरी गेट हरिनारायण मोहरीलाल त्रिपोलिया

#### प्रिंटिंग प्रस

प्रेमप्रकाश प्रेस पितिलयोंका रास्ता बालचन्द यन्त्रालय अजमेरीगेट मनोरंजन प्रेस गोपालजीका रास्ता

#### फोटो माफस एगड भाटिस्ट

हद्यराम बद्रीप्रसाद अजमेरीगेट गोविंदराम एण्ड संस अजमेरीगेट जी० एन० भँवरलाल त्रिपोलिया बाजार जी० चन्दालाल चांदपोल बाजार दी राजपूताना फोटो आर्ट स्टूडियो स्टेशनरोड

बुकसेलर्स एगड पब्लिशस

ईश्वरी प्रसाद बुकसेलर त्रिपोलिया कन्हेयालाल बुकसेलर स्टूडेण्टस कोम्पापरेटिव्ह सोसायटी महाराजा कॉलेज

#### स्टेशनर

व्हीः एसः सक्सेना त्रिपोलिया बाजार शिवनारायण रामप्रताप कागजी

#### असार

गोकुछ अत्तार गोपालजीका गस्ता

चुन्नीलाल अत्तार सांगानेरी द्रवाजा झुमनजी अत्तार वलभराम रामनारायण त्रिपोलिया

# परप्यूमस

जमनादास श्री नारायण त्रिपोलिया राधावसभ चौड़ा रास्ता

बंदूक कारतूस आदिके व्यापारी भवदुलरहीम भव्दुलकरीम जीहरी बाजार नवरोजजी जमशेदजी बोहरी बाजार

होटल्स एगड धमशालाज किंग एडवर्ड मेमोरियल होटल अजमेरीगेट जयपुर होटल

न्यू होटल राज पूताना होटल अजमेरीगेट

धर्मशाला चांद्पोलगेट माजी साहबकी धर्मशाला

पुंगलियोंकी धर्मशाला, ( केवल इवेताम्बर जैनियोंके वास्ते )

मलजी छोगालाल की घर्मशाला
(केवल दिगम्बरियोंके लिये)
इसके अतिरिक्त ६-१० धर्मशाला और है।

#### सायमें रीज

दि महाराजा पिष्छक छायत्रे री त्रिपोख्यि। पदमावती पुस्तकालय जोहरी बाजार शांति जेन पुस्तकाख्य बारहगण्गोरका रास्ता सन्मति पुस्तकाख्य

# फलहपुर

#### -

यह सीकर रियासतका सबसे बड़ा शहर है। यह शहर बहुत पुराना है। इसका इतिहास भी प्राचीन है। इसकी बसावट बहुत बड़ी है। चारों ओर बालूके सुन्दर पहाड़ोंसे घिरा हुआ यह शहर बहुत ही सुन्दर मालूम होता है। अयपुर स्टेट रेलवेके डूंडलोद नामक स्टेशनसे यहांतक मोटर सिंध रन करती है। रामगढ़ और फतहपुरके बीचमें १४ मीलका अन्तर है। यहांसे लक्ष्मण गढ़तक मोटर जाती है, पर स्थायी रूपसे नहीं चलती। लक्ष्मण गढ़ यहांसे १४ मील हैं। वहांसे सीकर तक मोटर सिंब रन करती है। सीकर लक्ष्मण गढ़से १८ मीलके फासलेपर है। यहांकी पैदावार मूंग, मोठ और बाजरा है। यहां मी निकासी बन्द है। इस स्थानपर भी कई बड़े २ श्रीमन्तोंके मकानात आदि बने हुए हैं। उनका व्यापार बाहर होता है। अतएव उनका परिचय स्थान २ पर दिया आयगा। फतेहपुरमें सेठ रामगोपालजी गनेड़ीवालकी छत्री दर्शनीय वस्तु है। आपकी ओरसे शहरमें नलका भी प्रबंध है।

यहांके व्यापारियोंका परिचय इस प्रकार है ।

# मेसस कालूराम ब्रजमोहन

इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं। आप अन्नवाल जातिके हैं। आपका नाम श्रीयुत ब्रजमोहनजी है। आपका विशेष परिचय बम्बई-विभागके पेज नं० १२३ में दिया गया है।

# मेसर्स ग्रहमुखराय सुखानन्द

इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ सुखानन्दजी हैं। आप अप्रवाल जातिके जैन धर्मावलम्बी सज्जन हैं। आपकी ओरसे यहां एक गुरुमुखराय जैन स्कूल स्थापित है। आपका विशेष परिचय वस्चई-विभागके पेज नं० ९६ में दिया गया है।

#### मेसस ब्रजमोहन सीताराम

इस फर्मके संचालक श्रीयुत सेठ ब्रजमोद्दनजी, हैं । आप अप्रवाल जातिके हैं । आपका विशेष परिचय बम्बई-विभागमें दिया गया है ।

# मेसर्स रामप्रताप हरविजास

इस फर्मके मालिक सेठ रामेश्वरदासजी हैं। आपका व्यापार आजकल इन्दौरमें होता है। अतएव आपका विशेष परिचय इन्दौर विभागके पेज नं ० २६ में दिया गया है।

# मेसर्स हीरालाला रामगोपाला

इस फर्मके निवासी यहींके निवासी हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मकी श्रोरसे यहां एक लत्री और मन्दिर बना हुआ है। लत्री देखने योग्य है। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ केशवदेव जी हैं। आपका विशेष परिचय बम्बई विभागके पेज नं० १२३ में दिया गया है।

यह शहर निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यापारियोंका मूल निवास स्थान है। जिनका विशेष परिचय इस पुस्तकके अलग पार्टमें स्थान २ पर दिया जायगा।

मेसर्स कन्हैयालाल बिरदीचन्द

- ,, खेतसीदास गोर्धनदास नेवटिया
- ,, गोरखराम रामवताप चवड़िया
- " गोगराज ज्वालादत्त भरतिया
- .. गोरखराम मिर्जामल
- ,, गुलाबराय गोवर्धनदास
- " चतुरभुज जगन्नाथ
- ,, जानकीदास व्रजमोहन
- " जगन्नाथ दुर्गाद्त्त खेमका
- सेठ जयदयालजी कसेरा

मेसर्स द्वाग्कादास हनुमानवक्स सेठ नागरमलजी गोयनका

- मेसर्स बाऌ्राम जयदेव ,, माधोत्रसाद नागरमल
  - ,, रामबङ्कम फुल्रचन्द नेवटिया
- ,, रामचन्द्र ईसरदास पोहार

मेसर्स ऌ्नकरणदास हनुमानप्रसाद

- ,, लूनकरणदास कुंजलाल पोद्दार
- ,, विशनद्याल द्याराम पोद्दार
- " शिवभान गन्नानंद



#### रामगह

रामगढ़ सीकर रियासतका एक बड़ा कस्बा है। यह बीकानेर स्टेट रेल्वेकी देपालसर नामक स्टेशनसे ५ मीलकी दूरीपर स्थित है। स्टेशनसे शहरतक मोटर सर्विस शुरु है। चारों ओर बालूके होनेसे और पानीकी कमीके कारण यहां सिर्फ एक ही फसल होती है। यहांकी पैदावार मूंग, मोठ और बाजरी है। यहांसे निकासी बंद है। यहां कई व्यापारियोंका निवास स्थान है, जिनका व्यापार बम्बई कलकत्ता प्रभृति स्थानोंमें जोरोंसे चल रहा है। उनकी आलिशान इमारतें देखने योग्य हैं। यहां कई सार्वजनिक संस्थाएं भी हैं। यहांके व्यापापरियोंमेंसे कुलका परिचय यहां दिया जाता है। शेष स्थान २ पर दिया जायगा।

#### मेसर्स गोरखराम गण्यतराय

इस फर्मके मालिक अप्रवाल जातिके है। आपका मूलिनवास स्थान यहींका है। वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ गणपतरायजी हैं। आपके रामगोपालजी नामक एक पुत्र हैं। विशेष परिचयके लिये बम्बई विभाग पेज नं० १२५ देखिये।

# मेसर्स जौहरीमल रामलाल

इस फर्मके मालिक यहीं के निवासी हैं। आप अप्रवाल जातिके पोद्दार सज्जन हैं। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन श्री सेठ नन्दिकशोरजी,सेठ जुग्गीलालजी, सेठ किशनलालजी और सेठ गोविन्द प्रसादजी करते हैं। आपका विशेष विवरण बम्बईके पोर्शनमें पेज नं० १२५ में दिया गया है।

# मेसर्स घुरसामन घनश्यानदास

इस प्रसिद्ध और पुरानी फर्मके वर्तमान मालिक सेठ केश बदेवजी तथा आपके पुत्र श्री राम-निवास जी और श्री बालकृष्ण लालजी तथा स्व॰ सेठ राधा कृष्णजीके पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद जी, श्रीजानकी प्रसाद जी, श्री लक्ष्मणप्रसाद जी और श्री हनुप्रसाद जी हैं। आपकी फर्म पर तेलकी सोल एजंसीका काम होता है। इस फर्मकी ओरसे यहां कुछ मन्दिर वगैरह बहुत अच्छे बने हैं। विशेष परिचय बम्बई विभागके पेज नं० ४६ में देखिये।

#### मेसस रामबच्च खेतसीदास

इस फर्मके मालिक यहींके मूल निवासी हैं। आप अप्रवास जातिके पाहार सज्जन हैं। वर्तमान मालिक श्री सेठ खेतसीदासजी हैं। आप वृद्ध और अनुभवी सज्जन हैं। आपके एक पुत्र श्रीयुत मोतीलास्जी हैं। आपका विशेष परिचय बम्बईके विभागमें दिया गया है।

# मेसस हरनन्दराय सूरजमन

इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं। आप अप्रवाल रुईया सज्जन हैं। वर्तमान मालिक श्री सेठ सूरजमलजी हैं। आपका विशेष परिचय चित्रों सिहत बम्बईके पोर्शनमें पेज नं० ६० में दिया गया है।

# मेसर्स हरनन्दराय रामनारायण रुईया

इस फर्मके वर्तमान संचालक श्री सेठ रामनारायण्जी रूईया हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। आपके बड़े पुत्रका नाम श्रीयुत रामनिवासजी है। यहां आपकी तथा आपके माई सूरजमलजीकी भोरसे एक भौषधालय चल रहा है। आपका विशेष परिचय बंबई-विभागके पेज नं ६० में दिया गया है।

यहां निम्नलि<mark>खित और भी अ</mark>च्छे २ न्यापारियोंका नित्रास स्थान है। स्थान २ उनका भी भी परिचय छारा जायगां–

सेठ केशवरामजी पोद्दार मेसर्स गुरुदयाल बाबूलाल खेमका

- ,, गुरुदयाल गंगाबक्ष
- ,, गोकुलचन्द हरिबगस
- ,, जोखोराम केदारनाथ
- ,, जयनारायण राम**चन्द्र** सेठ जुगलकिशोरजी रुईया मेसर्स डालनसीदास शिवप्रसाद पोद्वार
- ,, **देवक**रण रामविलास मेसर्स दुर्गादत्त नथमल

सेठ देवीप्रसाद नी खेतान मेसर्स, फूलचन्द मोतीलाल सांवलका मेसर्स महादयालजी कालूराम

- ,, लक्ष्मीनारायण जैदेव
- " शिवबभ्राय हरदत्तराय
- " इरदत्तराय मोतीलाल प्रह्लादका
- " हरमुखराय गोपीराम
- " हरनन्दराय घनश्यामदास
- ,, हरनन्दराम बैजनाथ

#### लक्ष्म गागह

यह जयपुर राज्यके अन्तर्गत सीकर नरेशके अग्रहरमें है। इसके लिये जयपुर-स्टेट रेल्वेके सीकर स्टेशनपर उत्तरना पड़ता है। यहांसे यह १८ मील दूर है। सवारीके लिए मोटर लारी रन करती है तथा ऊंटांसे भी जाया जाता है। यहां ज्यापार तो कुछ नहीं है पर कई धनी लोगोंके निवा स्थान यहां होनेसे काफी चहल पहल रहती है। यहांसे फतहपुर १४ मीलकी दूरी पर है। टेम्परेरी रूपमें यहांसे फतहपुर तक मोटर जाती है। यह सीकर राज्यका एक आबाद कस्वा सममा जाता है।

यहां निम्निलिखित व्यापारियोंका निवास स्थान है। समय २ पर पुस्तकके अलग २ भागमें यथा स्थान म्यापके विस्तृत परिचय दिये जायेंगे।

मेसर्स चेतराम रामविलास ,, प्रेमसुखदास ब्रह्मदत्त सेठ रामलाल जी गनेडीवाल

सेठ लक्ष्मीराम जी चूड़ीवाला मेसर्स फूलचन्द केदारमल मेसर्स बलदेवराम गोरखराम

#### नकलगढ़

यह करबा जयपुर राज्यके जागीरदारके अंडरमें है। जयपुर-स्टेट रेखवे जयपुर-मूं मनू लाईनपर अपने ही नामके स्टेशनके पास यह बसा हुआ है। नवलगढ़ स्टेशनसे फतहपुर तक माटर जाती है। यह स्थान भी रेतीला है। यहांका प्रधान व्यापार तो कुछ नहीं है, हां, मूंग, मोठ, बाजरो, आदिका व्यापार अच्छा होता है। यहांके बड़े २ व्यापारी लोग बाहर अपना व्यापार करते हैं। उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

# मेसर्स आनन्दीलाल पोद्दार एगड को॰

इस फर्मके मालिक सेठ आनन्दीलालजी पोद्दार हैं। आप बाग्रवाल जातिके सज्जन हैं। यहां आपने एक ब्रह्मचर्याश्रम स्थापित कर रखा है इसमें करीब ६० विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। आपकी ओरसे और भी स्थानोंपर स्कूल चल रहे हैं। आपका पूरा परिचय बम्बई विभागके पेज नं० ६५ में देखिये।

# मेसर्स आनन्दीलाल हेमराज एएड कम्पनी

इस फर्मके एक पार्टनर श्रीयुत हेमराजजीका निवास स्थान यहींका है। आप अप्रवाल जातिके सञ्जन हैं। आपका पूरा परिचय बम्बईके पोर्शनमें पेज नम्बर ९५ में दिया गया है।

# मेसर्भ आनंदराम मंगतूराम

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ खानन्दरामजी तथा आपके पुत्र मंगत्राम जी खौर खापके भतीजे श्री गदाधरजी तथा पूर्णमलजी हैं। यहाँ आपकी ओरसे एक चतुरभुजजीका मन्दिर बना हुआ है। यहाँ २१ विद्यार्थी भोजन तथा विद्या पाते हैं। आपका विशेष परिचय बम्बईके विभागमें पेज नं० १२३में दिया गया है।

# मेसर्स देवकरणदास रामकुमार

इस फर्मके मालिक कुंवर मोतीलालजी हैं। आप इस समय नाबालिग हैं। आपका निवास स्थान यहींका है। यहां आपकी ओरसे एक धमेशाला तथा मन्दिर और व्यावरमें एक धर्मशाला बनी हुई है। आपका परिचय बम्बई विमाग के पेज नं० १२६ में दिया गया है।

# मेसर्स रामगोपाल जगन्नाथ

इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ भूरामलजी हैं। आप खराडेलवाल जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान यहींका है। आपकी ओरसे यहां करीब ६०,७० हजारकी लागतसे एक शाकम्भरी माताका मन्दिर बना हुआ है। आपका विशेष परिचय बम्बई विभागके पेज नं ० ६ ६ में दिया गया है।



# विदावा

यह कस्बा जयपुर स्टेट रेलवेके मूं मनू नामक स्टेशनसे २४, २५ मील दुर है। इसके आस पास कोई रेलवे लाईन नहीं है। यहां भी व्यापारके नामसे कुछ नहीं है। हां, बड़े २ धनिकोंका निवास स्थान होनेसे यहां चहल पहल रहती है। यहां भी कई बड़े धनाह्य सज्जन निवास करते हैं। जिनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

#### मेसस नन्दराम बैजनाथ केडिया

अप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस समय इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत बैजनाथजी केडिया हैं। अप्रवाल समाजके सामाजिक क्षेत्रमें आपका अच्छा नाम है। कलकत्तेमें आपकी हिन्दी पुस्तक एजन्सी नामक एक बहुत विशाल पुस्तकोंकी दुकान है। शायद मारवाड़ी समाजमें हिन्दुस्तान मरकी हिन्दी पुस्तकोंको सप्लाय करनेवाली इतनी बड़ी दुकान दूसरी नहीं है। इस एजन्सीसे आपने कई अच्छे २ और महत्त्वपूर्ण प्रनथ प्रकाशित किये हैं। इस एजन्जीके अतिरिक्त आपका एक विणक् प्रेस नामक प्रेस भी है। यह बृहत प्रनथ इसी प्रेसमें छुपा है।

आपके पिवारकी ओरसे चिड़ावेमं एक धर्मशाला, एक कुंग्रा और एक शिवालय बना हुआ है।

कलकत्ते में आपका हेड आंफिस केनिंग स्ट्रोटमें है। यहांपर हैशियन, बोरा और पाटका विजिनेस होता हैं। आपका तारका पता प्रेमाश्रम है।

### मेसर्स बसन्तज्ञाज गोरखराम

इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ बसन्तलालजी, सेठ गोरखरामजी, सेठ द्वारकादासजी तथा सेठ बनारसीलालजी करते हैं। आपका ख़ास निवास स्थान यहींका है। विशेष परिचयके लिये बम्बई विभागके पेज नं० ६८ को देखिये।

# मेसर्स,मामराज रामभगत

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ हरिकशनदासजी, सेठ मंगलचन्दजी, सेठ दुलिचन्दजी, सेठ बेणीप्रसादजी, सेठ जुहारमलजी, सेठ फूलचन्दजी और सेठ केशवदेवजी हैं। आप अप्रवाल जातिके डालमियां गोत्रके सज्जन हैं। आपका खास निवास स्थान यहींका है। आपका विशेष परिचय बम्बई विभागमें पेज नं० ५६ में दिया गया है।

# मेसर्स रामप्रसाद महादेव

आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत महादेवजी सोमाणी और मुरलीधरजी सोमाणी हैं। आपकी तरफसे चिडावेमें एक फ्री हाई स्कूल चल रहा है। आपका हेड आफिस कलकत्ता चित्तरजान एवेन्यूमें है। आपका प्रधान विज्ञिनेस हैसियन, जूट, और चांवल का है। कपड़ेका इम्पोर्ट भी आपके यहां होता है। इसके सिवा शेयर विज्ञिनेस भी होता है।

# मेसर्स सनेहीराम जुहारमज

इस फर्मके मालिक अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान यहींका है इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत सेठ रामकुँ बारजी आदि हैं। आपका विशेष परिचय बम्बई विभागमें दिया गया है।

# मेसर्स सूरजमल शिवप्रसाद तुषस्यान

आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ शिवप्रसादजी और गंगासहायजी हैं। इस फर्मके संस्थापक श्रीयुत सूरजमलजी बांसल है। आपने अपने जीवनमें बहुत साधारण स्थितिसे लेकर इतनी ऊँची स्थिति हो बनाया है। आपकी दान धर्मकी ओर भी बहुत रुचि रही है। बद्रीनागयणका प्रसिद्ध लक्ष्मण भूला भी आपका बनाया हुआ है। इसके अतिरिक्त गयामें आपकी एक धर्मशाला तथा चिड़ावेमें एक धर्मशाला, एक संस्कृत पाठशाला और एक अमेजी पाठशाला खल रही है। कई कुओंका आपने जीणोंद्धार करवाया है। कलकत्तेमें भी आपकी धर्मशाला है। चिड़ावेकी गौशालामें भी आपका प्रधान हाथ रहा है।

आपका हेड आंफिस बड़तका स्ट्रीट कलकत्तामें है। आपके यहां कपड़ेकी कमीशन एजंसी और दलालीका बहुत बड़ा काम होता है। कलकत्तेके नामी व्यापारियों में आपकी गणना है। आपका परिचय चित्रों सिंहत इस प्रंथके दूसरे भागमें दिया जायगा।



सेठ हरिवगसजी (हरिबगस दुर्गाप्रमाद) मंडावा



वाय दुर्गाप्रसादजी सराफ (हरिबगस दुर्गाप्रसाद) मंडावा



वा॰गोवर्द्धनदासजी सगफ (हरिवगम दुर्गात्रमाद) मंडावा वा॰गमनिवामजी सगफ (हरिवगस दुर्गाव्रसाद) , मंडावा

# मंद्रावा

मंडावा जयपुर राज्यान्तर्गत है। इसके द्यासपास कई मिलोंतक रेलवे नहीं है। यहां भी अच्छे २ व्यापारी निवास करते हैं। जिनका संक्षिप्त परिचय यहां दिया जाता है। विशेष परिचय स्थान २ पर दिया जायगा।

# मेसर्स गुजाबराय केदारमज

इस फर्मके वर्तमान सञ्चालक श्री सैठ केदारमलजी हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। आपका खास निवास स्थान यहींका है। यहां आपकी श्रोरसे अंग्रेजी विद्यालय, संस्कृत पाठशाला तथा श्रोषधालय चल रहा हैं। आपका विशेष परिचय बम्बई-विभागके पेज नं० ४३में दिया गया है।

# मेससंहरिबच दुर्गाप्रसाद

इस फर्मके मालिकोंका मुल निश्नस स्थान यहींका है। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। श्चापकी फर्मको कलकत्तेमें स्थापित हुए करीब ६० वर्ष हुए। पहले इस फर्मपर मोहनलाल हीरा-नन्दके नामसे व्यापार होता था। करीब १५ वर्षोंसे यह फर्म इस नामसे व्यवशाय कर रही है। इसके स्थापक सेठ मोहनलालजी थे। श्चापके तथा आपके भतीजे सेठ हरिबश्चजीके हाथोंसे इस फर्मको अच्छी तरकी हुई।

इस समय इस फर्मके सञ्चालक सेठ हरिबक्षजी तथा छापके पुत्र श्री दुर्गाप्रसादजी, श्री गोवर्धनदासजी और श्री रामनिवासजी हैं। श्री गोवर्धनदासजी मारवाड़ी चेम्बर आफ्न कॉमर्स कलकत्ताके सेकटरी हैं।

इस फर्मकी ओरसे बद्रीनारायणके रास्तेमें एक धर्मशाला बनी हुई है। यहां सदावर्तका भी प्रबंध है। मंडावामें भी आपकी धर्मशाला तथा मन्दिर बने हुए हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है: --

कलकत्ता—मेसर्स हरिबन्न दुर्गाप्रसाद—इस फर्मपर विलायती कपड़ेका मैनचेस्टरसे इम्पोटे होता है। जावासे शक्करका भी यहां इम्पोर्ट होता है। इसी फर्मके द्वारा लंदन, जर्मनी आदि स्थानोंपर जूट, हैसियन, चपड़ा आदि वस्तुओंका एक्सपोर्ट होता है। यहां आपकी स्थायी सम्पत्ति भी अच्छी है।

नीचे लिखी फम्से भी यहींकी हैं। जिनका परिचय दूसरे भागोंमें चित्रों सहित स्थान २ में दिया जायगा।

श्रीयुत देवी सहायजी सराफ़ मेसर्स वस्तीराम द्वारकादास , भूधरमळ चंडीप्रसाद मेसर्स बन्सीधर सूरजमल , शिवदयाल आनंदराम सेठ सेवारामजी सराफ

# सामर लेक

000000

बी० बी॰ सी० आई० रेलवेके जयपुर और अजमेरके मध्यमें फुलेरा जंकशनसे १ स्टेशनपर यह स्थान है। खास इस स्थानपर तथा आसपास नमककी बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं। यहांकी और आसपासकी खानोंकी भूमि कुछ जयपुर स्टेटकी है तथा कुछ जोधपुर स्टेटके अधिकारमें है। नमककी खाने गवर्नमेंटके आधीन हैं। इस हेतु गन्हनंमेंटको जोधपुर और जयपुर स्टेटको कुछ कर देना पड़ता है। इस स्थानमें एकमात्र न्यवसाय नमकका ही होता है। नमकका वास्तविक माव।) मनका रहता है और उसपर गवर्नमेंटकी ड्यूटी शा) मन छगती है। इस प्रकार १ बैगन इस समय २६९॥ मन वजनकी ४१३॥॥-) में पड़ती है। कभी २ मार्च अप्रैलके मासमें ड्यूटीकी घटा बढ़ी होनेसे भाव कम ज्यादा हो जाया करता है। इस समय बाजार प्रायः विशेष उछ रहता है। कारण कि न्यापारियोंको ड्यूटी के कम ज्यादा होनेका डर रहता है। यूरोपियन युद्धके समयमें न्यापारियोंको ४००) की बैगनका करीब ११०० तक मूल्य प्राप्त हुआ था। जून मासमें वारिश के कारण बाजार डल रहता है। सेप्टेम्बरमें बाजार फिर चलता है। नमक सालभरमें २ बार निकलता है। पहिला अप्रेलमें तथा दूसरा अक्टोबरनवम्बर में।

यहाँसे पचभद्राका नमक बैतिशेष अन्छ। होता है। परंतु नमकके लिये यही स्थान विशेष प्रख्यात है। तीसरे नम्बर्में नामाका नमक होता है इस स्थानपर करीब ४०-५० लाख रूपये सालका नमक होता है।

नमकके खरीरदार व्यापारियोंको वेगनकी पूरो कीमत पहिले गवर्नमेंट ट्रेमरोमें भरना पड़ती है। फिर जिस प्रकार उनका नम्बर होता है। उसी हिसाबसे उनके नम्बरके अनुसार उन्हें वेगन सप्छाई होती है।।) मन नमकका माव १।) मन कस्टम ड्यूटीके अतिरिक्त )॥ मन दूसरे खर्चका मी गवर्नमेंट लेती है। इस प्रकार कुल ४१३॥।-) एक वैगनके पीछे ट्रेम्परोमें जमा करना पड़ता है। इस फिक्सरेट्सके अतिरिक्त फिर यहां व्यापारियोंमें सौदा होता है। जिससे पूरी वैगनपर कुछ हपये ज्यादा और कभी २ कमपर भी नमककी वैगन सण्लाई होती है।

डीडवाणा और पचभद्रा भी इसके अण्डरमें है।

# मेसर्स गोविंदराम तनसुखराय

इस फर्मके मालिकोंका खास निवस स्थान सांभर है। आप अप्रवाल (गोयल गोत्र) जातिके सज्जन हैं। यह फर्म यहाँपर करीब ५०।६० सालोंसे स्थापित है। इस फर्मकी स्थापना सेठ तनसुख रायजीके हाथोंसे हुई और उन्होंने इसकी तरकी भी की। इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुन तनसुखर।यजीके पुत्र राय साहब श्रोनारायणजी हैं। आप को गवर्नमेंटने सन् १६२७ की १ जनवरीको राय साहबकी पदवीसे विभूषित किया है। आप बड़े ही योग्य सज्जन हैं। इस समय आपकी दूकानें नीचे लिखे स्थानींपर हैं।

सांभर—मेसर्स गोविंदराम तनसुखराय यहाँ नमकका व्यापार तथा कमीशन एजंसीका कामहोता है। सांभर—, रायसाहब श्रीनारायण हरविलास—यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है। उम्भियानी—(जिला बदायू) मेसर्स गोविंदराम तनसुखराय,गल्ला तथा कमीशन एजंसी का काम होता है। बदायूं (यू०पी०)—मेसर्स गोविन्दराम तनसुखराय, गल्ला तथा कमीशन एजंसीका काम होता है। बांस बरेली—मेसर्स गोविन्दराम तनसुखराय, चीनी, गुड़,शकर गल्ला तथा आढ़तका व्यापार होता है।

सांभरकी दुकानपर रायसाहब श्रीनारायणजीके काकासाहब श्रीग गोशीलालजी काम करते हैं राय साहबके इस समय ३ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमसे हरविलासजी,हरिश्चिन्द्रजी और श्रीकृष्णजी हैं।

# मेससं जमनादास शिवप्रताप धृत

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नामा (कुचामनरोड़) है। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। इस नामसे इस फर्मको स्थापित हुए करीव पचास वर्ष हुए। इस फर्मकी स्थापना श्रीयुत सेठ तनसुखजी श्रीर श्रीयृत मन्नालालजी दोनों भाइयोंने मिलकर की। श्रीयुत जमनादासजी श्रीयुत तनसुखजीके श्रीर श्रीयुत शिवप्रतापजी श्रीयुत मन्नालालजीके पुत्र हैं। इस फर्मकी विशेष तरकी सेठ शिवप्रतापजीके हाथोंसे हुई। आप हो इस समय इस दुकानके मालिक हैं। श्रीयृत जमनादासजी दासजीका स्वर्गवास सम्वत १६५८ में हुआ। श्रीयुत शिवप्रतापजीके इस समय दो भाई श्रीर हैं। जिनके नाम श्रीयुत रघुनाथजी, और श्रीयुत कस्तुरचन्दजी हैं श्रीयुत रघुनाथजीके दो पुत्र हैं जिनके नाम श्रीयुत नारायण्डी श्रीर श्रीयुत छीतरमलजी है। श्रीयुत कस्तुरचन्दजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत सीतारामजी है। श्रीयुत जमनादासजीके एक पौत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत गुलाबचन्दजी है। आप सब लोग व्यवसाय करते हैं।

इस फर्मके मालिकोंकी दान धर्म झौर सार्वजनिक कारयोंकी झोर भी रुचि रही है। मथुरामें जमना किनारे आपकी बनाई हुई एक धर्मशाला है। एक धर्मशाला आपकी ओरसे कुचामन रोड स्टेशनपर बनी हुई है। विद्याप्रेम भी आपका बढ़ा चढ़ा है। आपकी ओरसे यहां

पर एक संस्कृत विद्यालय और बोर्डिंग हाउस बना हुआ है। जिसमें बाहरके २५ विद्यार्थी विद्याध्यापन करते हैं और भोजन वस्त्र भी यहां पाते हैं।

### आपकी दुकानें नीचे स्थानोंपर है-

- (१) हेड ऑफिस—कुचामन रोड—मेससँ जमनादास शिवप्रताप —(1. A. Dhut) यहाँपर इस फर्मका हेड ऑफिस है।
- (२) साम्भरलेक मेसर्स जमनादास शिवप्रताप, इस दुकानपर नमक और बारदानेका बहुत बड़ा व्यापार होता है।
- (३) देहली—नया बाजार, मेसर्स जमनादास शिवप्रताप—इस दुकानपर बैंकिंग, हुएडी, चिट्ठी, ग्रह्म, कपड़ा और किरानेकी कमीशन एजन्सीका काम होता है।
- (४) अभोर (फ्रिरोजपुर) मेसर्स जमनादास शिवप्रताप—इस दुकानपर बॅंकिंग और गल्लेका बहुत बड़ा व्यापार होता है।
- (१) बड़ोद—(मेरठ) मेसर्क जमनादास शिवप्रताप-इस दुकानपर गुड़, शक्कर और चीनीका बहुत बड़ा व्यापार होता है। क्योंकि यहांका गुड़ बहुत अच्छा होता है।
- (६) शोहरतगञ्ज—(बस्ती) जमनादास शिवप्रताप—इस दुकानपर चांवलका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहांका चांवल बहुत मशहूर है।
- (७) नौगढ—(बस्ती) इस दुकानपर भी चांवलका व्यापार होता है।
- (८) बरनी--( बस्ती ) इस दुकानपर चांवल और सरसोंका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहांसे बंगाल और कलकत्तेमें बहुत सरसों जाती हैं।
- (६) खाराघोड़ा—(वीरमगाम) इस दूकानपर नमकका बहुत बड़ा व्यापार होता है।
- (१०) भिण्ड—( रियासन गवालियर ) T. A. Dhut यहांपर आपकी एक जीनिंग फेक्टरी छोर एक तैलका मिल है और रुईका व्यापार होता है। इस मिलका तेल भरिया, लखनऊ आदि स्थानोंमें।।) मन ज्यादा रेटपर विकता है। गलेका व्यापार भी यहां होता है। यहां श्रीयुत मुनीम जगनाथजी काम करते हैं। छाप बहुत सजन हैं छाप पर मालिकोंका बड़ा विश्वास है। आप मालिकोंकी हमेशा खेर ख्वाही चाहते देहें। आपका स्वभाव भला और मिलनसार है।

इसके अतिरिक्त खेवड़ा (पञ्जाब) बारला (पंजाब) पच भद्रा (जोधपुर) और डीडवाना श्रादि स्थानोंके नमकका भी आप यहांसे डायरेक्ट व्यापार करते हैं।

मतल्य यह कि यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित, इज्जतदार और आदरणीय समसी जाती हैं।



स्व० सेठ गंगेशलालजी काला (तनसुखलाल गंगेशीलाल) सांभर



श्री गुलावचन्द्रजी काला (तनमुखलाल गणेशीलाल) सांमर



मन्दिर श्रीरामलक्ष्मगजीका (मगनीराम रामाकिशन) कुचामन रोड

# मेसर्स तनसुखराय गर्भशीलाल

इस दुकानके वर्तमान मालिक श्रीयुत गुलाबचन्द जी काला है। श्राप श्रावक जैन खराडेलवाल जातिक हैं। आपका मूल निवास स्थान सांभर हीमें हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब चालीस-पचास वर्ष हो गये। इसकी स्थापना श्रीयुत गणेशलालजीके हाथोंसे हुई—तथा इसकी विशेष तरकी भी उन्हींके हाथोंसे हुई। श्रीयुत गणेशदास जीके पुत्र श्रीयुत गुलाबचंद जी हैं। श्राप बड़ेही योग्य सज्जन और सममदार आदमी हैं। आपके हाथोंसे इस दुकानकी खूब तरकी हुई।

श्रीयुन गुलावचन्द्रजीका विद्या-प्रेम भी बहुत बढ़ा चढ़ा है। आपकी श्रोरसे साम्भरमें "सांमर पुस्तकालय" नामक एक सार्वजनिक पुस्तकालय खुला हुआ है। कुछ दिनों पूर्व आपकी श्रोरसे एक औष ग्रालय खुला हुआ है। कुछ दिनों पूर्व आपकी श्रोरसे एक औष ग्रालय खुला हुआ था। मगर किसी योग्य वैद्यके न मिलनेकी वजहसे वह आजकल बन्द है।

आपकी दुकानें निम्नांकित स्थानोंपर हैं।

- (१) हेड त्राफिस--साम्भर--मेसर्स तनसुखराय गणेशीलाल—इस दुकानपर बैकिंग हुंडी चिट्ठी, नमक और बारदानेका व्यवसाय होता है।
- (२) साम्भर—मेसर्स गुलाबचन्द माणिकचन्द—इस दुकानपर नमक और गहेकी कमीशन एजंसीका वर्क होता है।
- (३) मद्नगं ज-िकशनगढ़ —मेसर्स गधामोहन गुलाबचन्द —इस दुकानपर सृत, आढ़त और गहोका काम होता है।

आपके इस समय एक पुत्र हैं। जिनका नाम श्री माणिकचन्द्रजी हैं। ये इस समय विद्या-ध्ययन करते हैं।

# मेसर्स दीवानचंद एगड कम्पनी

इस कम्पनीका हेड ऑफिस देहलीमें है। इसके मालिक श्रीयुत लाला दीवानचन्द्रजी हैं। आप बड़े उत्साही, सज्जन और व्यवसायदश्च पुरुष हैं। आप छन स्वावलम्बी व्यक्तियों मेंसे हैं जिन्होंने अपने निजके परिश्रमसे लाखों रूपयेकी दौलत कमाई है। आपका जनम खत्री वंशमें हुआ है। आपके यहां गवर्नमेण्ट व मिलीटरीकी ठेकेदारीका बहुत बड़ी तादादमें काम होता है। आपकी महिरुपरमें चूनेकी एक बड़ी फेक्टरी है। जिसकी निकासी १० बैगन डेली है। यह फेक्टरी इम्पीरियल स्टोर लाइम मैन्युफेक विरंग कम्पनीके नामसे मशहूर है।

सन् १९२३में लालाजीका विचार साम्भरमें व्यापार करनेका हुआ और उन्होंने अपनी ब्राश्व साम्भरमें उसी साल स्थापित कर दी। जोकि दो तीन वर्षतक अपनी बाल्यावस्थामें चलती रही। सन्-

१६२५में लालाजीने श्रीयुत विश्वनाथजीको जिनके यहाँ तीन पुरतसे यह काम होता था इसमें सम्मिलित किया। तभीसे इस ब्राँचके कारोबारकी तरकी जोरोंके साथ बढ़ती गई और आज इस फर्मके हाथमें साम्भरकी निकासीका दो तिहाई काम आगया है।

इस फर्मका सञ्चालन यहांपर श्रीयुन विश्वनाथजी कानोडिया करते हैं। आप बड़े उत्साही, परिश्रमी झौर मेधावी नत्रयुवक हैं। केवल २८ वर्षकी उम्रमें ही आपने अच्छी व्यापारदक्षता प्राप्त कर ली है। यहांके सफल व्यापारियोंमें आपकी गणना है। आप अप्रवाल कानोडिया वंशके सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान कानपुरमें हैं। आपके खानदानको यहांपर आये करीव१०० वर्ष हो गये। तबसे आपके यहां नमकका ही व्यवसाय होता है। इस कम्पनीके पहले भी आपकी यहांपर फर्म थी जिसपर नमकका व्यवसाय होता था। (Т. A. Diwan)

# मेसर्स वंशीधर राधाकिशन

इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित जयपुरमें दिया गया है। इस फर्मके वर्त्तमान मालिक सेठ बंशीधरजी हैं। आपकी फर्मपर यहां बैङ्किंग आढ़त तथा नमकका व्यवसाय होता है।

# मेसर्स भागचन्द दुलीचन्द

इस फर्मका सुविस्तृत परिचय कई सुन्दर चित्रों सिंहत अजमेरमें दिया गया है। सांभरमें इस फर्मपर बैंक्किंग और हुंडी चिट्टीका व्यवसाय होता है।

### मेससे मगनीराम रामाकिशन धूत

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान नामामें है। इस फर्मको इस नामसे स्थापित हुए करीब पचास साठ वर्ष हुए। इस फर्मकी स्थापना श्रीयुत बलदेवजीने की। इसकी विशेष तरकी श्रीयुन सेठ रामाकिशनजीके हाथोंसे हुई। इस समय सेठ रामाकिशनजीके पुत्र श्रीयुत मोतीलालजी बौर श्रीयुत सूर्य्यमलजी इस फर्मके मालिक हैं। आप बड़े सज्जन पुरुष हैं।

इस फमेंके मालिकोंकी दान धर्म और सार्वजनिक कार्योंकी ओर भी बहुत प्रवृत्ति रही है। आपकी ओरसे कुचामन रोडमें करीब पचास हजारकी लागतका राम लक्ष्मणका मन्दिर बना हुआ इसके अतिरिक्त और कार्योंमें भी आपकी ओरसे बहुतसा दान धर्म होता रहता है। कुचामनके गंगा मन्दिरके जीर्णोद्धारमें भी आपने सहायता की है।

इस समय नीचे छिखे स्थानोंपर आपकी दुकानें हैं।

- (१) हेड ऑफिस कुचामन रोड मगनीराम रामाकिशन इसद्कानपर इस फर्मका हेड आफिस है।
- (२) साम्भरलेक मेसर्स मगनीराम रामाकिशन, इस दृकानपर नमक, वारदाना और हुण्डी चिट्टीका खच्छा व्यापार होता है।
- (३) आकोदिया—(उज्जैन) मेसर्स मगनोराम रामाकिशन, यहांपर रुई, हुण्डी चिठ्ठी और गल्लेका व्यापार होता है। यहांपर आपकी एक जीनिंग फेक्ट्री भी है।
- ( ४ ) शुजालपुर—(उज्जैन) मेसर्स मगनीराम रामाकिशन, यहाँ रुई,गल्ला और हुंडी चिट्ठीका न्यापार होता है।
- (५) बेरछा—(उन्जैन) मेसर्स मगनीराम रामाकिशन, यहां पर रुई, हुएडी, चिट्ठी श्रीर मिरचीका ज्यापार होता है। क्योंकि वेरछामें मिरचीकी श्रामद बहुत है। यहांपर आपकी एक जीनिंग फेकरी भी है।
  - (६) कालापीपल—( उज्जैन) इस दृकानपर रुई श्रौर गल्लेका व्यवसाय होता है।
- (७) लखीमपुर खैरी—( U.P.) मेसर्स मगनीराम रामाकिशन—यहांपर गुड़, गल्ला और तिलहनका व्यवसाय होता है।
- (८) सीतापुर सिटी—मेसर्स मगनीराम रामिकशन (Т A Brajmohan) इस दृकानपर गुड़ और गल्लेका अच्छा व्यवसाय होता है। यहांका गुड़ मशहूर है।
- (६) नगीना (विजनौर) मेसर्स मगनीराम रामाकिशन, यहाँपर गुड़, शकर श्रौर चोनी (बनारस) का व्यापार होता है।
- (१०) घामपुर (विजनौर) मेसर्स मगनीराम रामाकिशन,यहांपर गुड़ शक्कर भौर चीनीका तथा गल्लेका व्यवसाय होता है।
  - (११) कांठ-( मुरादाबाद ) इस दुकानपर गुड़ शकर और गल्लेका ब्यापार होता है।
- (१२) कोटद्वारा—(गढ़वाल) यह दूकान बद्रीनाथके पहाड़के किनारेपर है। यहां झाढ़तका काम होता है और कच्चा सुहागा चाव र और कोटू [फलाहारी वस्तु विशेष) का उपवसाय होता है। श्रीयुत सूर्यमलजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत श्रजमोहनजी हैं ये विद्याध्ययन करते हैं।

# मेसर्स रामधन जौहरीजाज

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ रामधनजी हैं। इस फर्मको स्थापित हुए बहुत वर्ष हुए। आपका खास निवास स्थान सांभग्हीमें है। इस फर्मकी विशेष तरक्षी श्रीयुत रामधनजीके पुत्र श्रीयुत बस्तावरलालजीके हाथोंसे हुई।

इस समय इस फर्मकी निम्नांकित स्थानीपर दूकानें हैं---

- (१) हेड आफिस—सांभर, मेसर्स रामधन जौहरीलाल—इस दुकानपर आबकारीका ठेका है। इसके अतिरिक्त इस दुकानपर नमककी बड़ी तिजारत होती है।
- (२) सांभर— मेसर्स जगन्नाथ बख्तावरमल, इस दूकानपर नमककी कमीशन एजन्सीका काम होता है।
- (३) फुटेश—मेसर्स इमीग्सिंह जगन्नाथ, इस दुकानपर आवकारीका ठेका है, और साहब लोगोंसे छेन देनका काम होता है।
  - ( ४ ) जयपुर-अजमेरी गेट-यहांपर भी आपका ठेका है।

सेठ रामधनजीके तीन पुत्र हैं जिनके नाम हमीरसिंहजी, जगन्नाथजी और बख्तावर मलजी हैं।

### मेसर्म विजयजाज रामकु वार

इस फर्मपर जयपुरमें रामकुंवार सूरजबरूशके नामसे व्यापार होता है। इसका परिचय जय-पुरमें चित्रों सहित दिया गया है। यहां इस फर्मपर हुएडी चिट्ठी ब्राट्त तथा नमकका व्यापार होता है।

# मेसर्स रामप्रताप हरबखस

इस फर्मका विशेष परिचय भवानीग ज मंडीमें दिया गया है। यहां इस फर्मपर आढ़त तथा नमकका व्यापार होता है।

### मेसर्स सीताराम गोवर्द्ध नदास गद्दानी

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सीतारामजी हैं। आप माहेश्वरी जातिके सञ्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना यहांपर बहुत पुरानी है। पहले इस फर्मपर समीरमल राधामोहनका नाम पड़ता था। करीब तीन चार बरसोंसे यह दो भागोंमें विभक्त हो गई है। पहलीका नाम समीरमल सीताराम, और दूसरीका नाम सोताराम गोवर्द्ध नदास पड़ता है।

इस्रफर्मको विशेष तरको श्रीयुत सीतारामजीके हाथोंसे हुई। आप योग्य झौर परिश्रमी सज्जन हैं।

इस खानदानकी दान धर्मकी छोर भी रुचि रही है। देवयानीके तीर्थ स्थानपर आपकी ओरसे बनाया हुआ श्रीरघुनाथजीका एक सुन्दर मन्दिर है। इसके अतिरिक्त और भी सार्व-जनिक कार्यों में आप भाग छेते रहते हैं। आपके मकानका नाम जनकपुर है, महल्लेका नाम भा यही है।

श्रीयुत सीतारामजीके राधामोहनजी नामक भाई हैं। श्राप भी सज्जन श्रीर योग्य पुरुष हैं। आपके श्रीयुत गोवद्ध नदासजी नामक एक पुत्र हैं श्राप भी दृकानके काय्यों में भाग लेते हैं।

इन दोनों दुकानोंपर नमकका घरू और कमीशन एजन्सीका व्यवसाय होता है।

### मेसर्स हमीरमज रिखबदास

इस फर्मका हेड आफिस अजमेरमें हैं । खतः इसके व्यवसायका विस्तृत परिचय खजमेरमें दिया गया है । इसके वर्तमान मालिक सेठ नौरतनमलजी रीयां वाले हैं । खापकी फर्म यहां विक्कर्र और गव्हर्नमेंट ट्रेम्फरर है । नमकके स्वन्ने सब इसी फर्मके मार्फत भरे जाते हैं ।

# मेसर्स होराजाल चुन्नीजाल तोतजा

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान साम्भर हीमें है। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए बहुत वर्ष हो गये। साम्भरमें यह फर्म बहुत पुरानी है।

इस समय इस फर्मके मालिक श्रीयुत रामिबलासजी, श्रीयुत हेमराजजी, श्रीयुत गोपीकिशनजी और श्रीयुत श्रीनारायण जी हैं। द्याप सब सज्जन हैं। श्रीयुत रामिबलासजीके बड़े श्राता श्रीयुत रामबल्लभजी थे। आपका देहावसान सन् १६२७ में हो गया।

इस खानदानकी दान धर्म ध्रौर सार्वजनिक काय्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। मथुरामें जमना किनारे आपकी ओरसे बनाई हुई एक धर्मशाला है। तथा यहाँसे पासहीमें देवयानी नामक तीर्थ-स्थानमें आपका बनाया हुझा एक मंदिर है।

इस समय इस फर्मकी तरफसे नीचे लिखे स्थानींपर दृष्ठानें और फेकरियां हैं।

- (१) साम्मर-मेससँ हीरालाल चुन्नीलाल-इस दुकानपर बैंकिङ्ग, हुण्डी, चिट्ठी श्रीर नमकका बड़ा व्यापार होता है।
- (२) श्रागरा मेसर्स हिरालाल चुन्नीलाल यहांपर आपकी रामवल्लम रामबिलासके नामसे जीनकी मण्डीमें एक तेलका मिल है।
- (३) नरेना (जयपुर)—मेसर्स हीरालाल चुन्नीजाल—इस स्थानपर शक्कर, गुड़, गल्ला और घीका व्यवसाय होता है।
- (४) सतना-(रीवां) मेसर्स हीरालाल चुन्नीलाल-इस दुकानपर नमक, चीनी, और सुपारीका व्यव-साय होता है।

- (५) पोळीभीत—मेसर्स रामबस्लभ रामविलास—इस दुकानपर चांवल, चीनो, गुड़ झौर नमकका घरू व्यवसाय और कमीशन एजंसीका काम होता है।
- (६) सीतापुर—मेसर्रा रामबल्लम रामिबलास—इस दुकानपर चांवल, नमक, गुड़ शक्कर और गल्लेका व्यवसाय होता हैं।
- (७) वारां (कोटा)—मेसर्स होरालाल चुन्नीलाल—इस दुकानपर नमक और गल्लेका व्यवसाय होता है।

इसके अतिरिक्त गोविन्दगढ़ (पंजाब)में एक जीनिङ्ग और प्रेसिङ्ग फेक्टरीमें आपका साम्ना है।

### मेससं हीराजार रामकुंवार

यह फर्म पहले हीरालाल चुन्नीलालके शामिल ही में थी । संवत् १६ ९४ में यह फर्म श्रलग हुई इसके वर्तमान मालिक श्रीयुत मदनलालजी हैं । श्राप श्रीयुत रामकु वारजीके पुत्र हैं । श्राप सज्जन पुरुष हैं ।

**त्रापकी** नीचे लिखे स्थानोंपर दृकानें हैं ।

- (१) साम्भर—मेसर्स होरालाल रामकुंवार—इस दुकानपर वैंकिङ्क हुंडी, चिट्टी श्रोर नमकका व्यापार होता है।
- (२) मौरेना (गवालियर-स्टेट)—मेसर्स हीरालाल रामकुंवार, इस दुकानपर नमक श्रौर गल्लेका घरू तथा कमीशनपर काम होता है।

# मेसर्स हरनन्दराय रामानन्द मून्दड़ा

इस फर्मके मालिकोंका मूळ निवास स्थान डीडवाना में है। इस स्थानपर आपके खानदानको आये करीब ८० वर्ष हुए। तभीसे यह दुकान यहांपर इस नामसे स्थापित है। इसकी स्थापना श्रीयुत सेठ हरनन्दरायजीने की। इसकी विशेष तरक्की श्रीयुत सेठ रामानन्दजीके पुत्र श्रीयुत लालचन्दजीके हाथोंसे हुई। आपही इस समय इस दृकानके मालिक हैं। आप सज्जन और समम्पदार पुरुष हैं। कुचामनरोडमें आपकी अच्छो प्रतिष्ठा है। श्रीयुत लालचन्दजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत श्रीकिशन जी है। आप दुकानके व्यवसायमें भाग लेते हैं।

इस खानदानकी दान-धर्म और सार्व-जिनक कार्योंकी ओर भी रुचि रही है। आपने कूचामन रोडमें बांकेविहारी जीके मन्दिरका जीर्णोद्धार करवाया है। उसमें करीब दस हजार रुपया व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँके अति प्राचीन गंगा मन्दिरमें भी आपने सहायता दी है।



संठ लालचन्द्रजो मृद्डा (हरनन्द्रगय रामानन्द्र) कुवामनरोड



सेठ मोतीलावजी धृत (मगनीरम <mark>रामाकिशन)</mark> कुत



कुंबर श्रीकिशनजी मृंदड़ा (हरनंद्राय रामानंद) कुचामनरोड - श्रोषुगतचन्दजी पाटोदो (मांगीजाल चंपालाल) कु०

इस फर्मकी निम्नाङ्कित स्थानोंपर दुकानें हैं: —

- (१) हेड आफिस कुचामनरोड, मेसर्स हरनन्दराय रामानन्द इस स्थानपर इस फर्मका हेड ऑफिस है और यहाँपर नमकका व्यापार होता है।
- (२) साम्भर—मेसर्स हरनन्दराय रामानंद; इस दुकानमें नमकका व्यापार होता है। यह दुकान साम्भरकी प्राचीन दुकानोंमेंसे है।
- (३) डीडवाना—मेसर्स जयगोपाल हरनन्दराय —इस दुकानपर नमकका व्यापार होता है।
- (४) देहली नयाबाजार मेसर्स हरनंदराय रामानंद, इस दूकानपर बैक्किंग, हुंडी, चिट्ठी और सब तरहको कमीशन एजंसीका काम होता है।

इसके श्रतिरिक्त खाराघोड़ामें भी आपके द्वारा बहुत सा नमकका व्यवसाय होता है।

नाना (कुचामन रोड़)

### मेसर्स मांगीबाब चम्पाबाब पाटोदी चौधरी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान कुचामनरोड हीमें हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब पचास वर्ष हुए। बाप श्रावक-जेन खण्डेलवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना भीयुत सेठ माँगोलाल जीने की। इसकी विशेष तरक्की भी चन्हींके हाथसे हुई। माँगीलालजीका स्वर्गवास संवत् १६७६में हुआ। उनके पदचात् उनके माई श्रीयुन चन्पालालजी इस समय दूकानका संचालन करते हैं। श्रीयुत मांगीलालजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत सुगनचन्द जो है। चन्पालाल जी के मी एक पुत्र हैं जिनका नाम चिरजीलाल जी हैं। श्रीयुत सुगनचंदजी दुकानका कारोबार करते हैं और श्रीयुत चिरजीलाल पढ़ते हैं। यह खानदान यहांपर बहुत पुराना है। बादशाही जमानेसे इस खानदानको चौधरीकी उपाधि चली आती है।

आपकी दुकानं नीचे छिले स्थानोंपर हैं:-

- (१) हेड आफिस —कुचामनरोड —मेसर्स मांगीलाल चम्पालाल चौधरी —इस दुकानपर जमींदारी, लेनदेन, बैक्किंग, किराया और जायदादका काम होता है। इसके श्रतिरिक्त यहांपर नमकका व्यापार होता है।
- ( २ क्रुचामनरोड —मेसर्स सुगन वन्द चिरंजीलाल, इस दुकानपर गुड़, शक्कर, गल्ले वगैरहका घरू और कमीशन एजन्सीका काम होता है।
- (३) बड़ौत (मेरठ) मेसर्स सुगनचन्द चिरंजीलाल इस दुकानमें सब प्रकारकी कमीशन एजंसीका काम होता है। चांवल बिनौला खली सरसोंकी, चूग, मकई, जुवार आदि माल आदितियोंका आपके यहां बिकनेके लिए काता है और गुड़ शक्कर देशी और बनारस आदि कमीशनपर बाहर भेजी जाती है।

80.4

- (४) सोनीपत (रोहतक) मेसर्रा सुगनचंद चिरंजीलाल—इस दुकानपर बढौतहीकी तरह काम होता है। यहांसे लाल मिरच मी कसरतसे जाती है।
- (५) गुजरानवाला—मेसरी मांगीलाल चम्पालाल लोहा बाजार ( T. A. Sugan ) इस दुकानसे चांवल लोहेकी तिजोरियां ध्रोर सरसोंका तेल तथा गल्ला बाहर जाता है। इस खानदानकी सार्वजिनक कार्य्योकी ध्रोर भी बहुत रुचि रहती है। यहांकी दिगम्बर-जैनपाठशाला कन्या पाठशाला, और औषधालयमें आप दान देते रहते हैं।

### बंकस

सैंट्रल बंक आफ इिएडया बम्बई (सांभरत्रांच) पंजाब नेशनल बेंक लिमिटेड (ब्रांच सांभर) मेसस भागचन्द दुलीचन्द

, इमीरमल रिखबदास (गवर्नमेंट ट्रेम्परर)

### नमकके व्यापारी श्रीर कमीशन एजंट

मेसर्स चांदमल मूमरलाल

- " चांद्मल शिवब्रह्म
- ,; चन्नीलाल रामनारायण
- ,, जमनादास शिवप्रताप
- ,, तेजकरण चांदकरण
- " तनसुखराय गनेशीलाल
- ,, दिवानचन्द्र एण्ड को •
- ,, वंशीधर राघाकिशन
- ,, विजयलाल रामकुंबार
- ,, भागचन्द दुळीचन्द
- ,, मन्नालाल केशरीमल
- ,, मगनीराम रामकिशन
- ,, रामप्रसाद् गोविन्द राम
- ,, रामधन जौहरीमळ
- ,, रामगोपाल बद्रीनारायण
- ,, रामचन्द्रजी सोनी
- "रामप्रताप हरवगस
- ,, समीरमल स्रीताराम
- " सीताराम गोवर्धनदास
- " शिवनारायण रामदेव

- , हीरालाल चुन्नीलाल
- ,, हीरालाल रामकुंवार
- ,, हरनन्दनराय रामानन्द
- ,, हमीरमल रिखबदास
- ,, श्रीनारायण हरबिलास

### कपड़ेके व्यापारी

मेसर्स बरदीचन्द शिवप्रसाद

### किरानाके ब्यापारी

मेसर्स ओंकारजी मोतीलाल

- ,, जयनारायण मोत्तीळाळ
- . बलदेव शिवनारायण

### चांदी सोनेके व्यापारी

मेतर्स गंगाप्रसाद रामजीवन

### गल्लेके ब्यापारी

मेसर्स गुलाबचन्द माणकचन्द ,, गोविन्दराम चुन्नीलाल

### धर्मशाला

नमकके ज्यापारियोंकी धर्मशाला स्टेशन

# बीकानेर श्रीर बीकानेर राज्य BIKANER

&

**BIKANER-STATE** 

# **बीकानेर**

#### बीकानरेका ऐतिहासिक पारचिय

जो स्थान आजकल बीकानेरके नामसे मशहूर है सन् १४८५के पहले यह स्थान जांगल प्रांतक नामसे प्रसिद्ध था। इस समय इसपर सांकला जातिका अधिकार था। ई० सन् १४८८ की तेरहवीं अप्रैल (सं• १५४६ वैशाख सुदी २) को जोधपुर राज्यके संस्थापक प्रसिद्ध राठौड़वंशी राव जोधाजीके छठवें पुत्र राव बीकाजीने यह स्थान सांकलोंसे छीन लिया और वहांपर अपने नामसे बीकानेर नामक शहर बसाया। यहीं इन्होंने अपनी राजधानी स्थापिनकी। मारवाड़ी भाषामें इस घटनाका सुचक एक पुराना दोहा इसप्रकार है:—

पनरसे पैंतालवे, सुद वैशाख सुमेर, थावर बीज थरप्पियो, बीके बीकानेर।

गव बीकाजीका स्वगैवास संवत् १४६१में होगया। आपके पश्चात् नराजी, ल्एाकरणजी, जैतसीजी, कल्याणसिंहजी, रायसिंहजी, दलपतिसिंहजी, सूरसिंहजी, कर्णसिंहजी, अनूपसिंहजी स्वरूपसिंहजी, सुजानिस हजी, जोरावरसिंहजी, गजसिंहजी, राजसिंहजी, प्रतापसिंहजी, सूरत सिंहजी, सरदारसिंहजी, और इंगरसिंहजी क्रमशः सिंहासनासीन हुए।

इस समय महाराजा डूङ्गरसिंहजीके लघु श्राता मेजर जनरल महाराजा गंगासिंहजी बीकानेरके राज सिंहासनपर विराजमान हैं। आप हिन्दू विश्वविद्यालयके प्रो० चान्सलर और नरेन्द्र
मण्डल दिल्लीके प्रधान हैं। आपके समयमें राज्यके कई विभागोंमें बड़ी तरकी हुई है। सबसे
महत्वपूर्ण कार्य्य जो आपके समयमें हुआ है वह सतलज नदीसे लाई जानेवाली नहर है। इस
नहरका नाम गंगा नहर है। गत वर्ष इसका स्थापन उत्सव होचुका है। यह नहर करीब ८० मील
लम्बी है। इसके बनानेमें राज्यका बहुत अधिक रुपया खर्च हुआ है इस नहरके पानीसे रतनगढ़
और हनुमानगढ़ जिलेकी छ लाख बीस हजार बीधा रुखी स्त्रीली जमीन हरीभरी, सरसब्ज
और शस्यश्यामला होजायागी। नहरसे जब पूर्ण सिंचाई होने लगेगी तब राज्यकी आमदनी
३५ लाखके करीब बढ़ जायगी। कंकर कूटकर तैयार की हुई यह नहर संसार मरमें एक बड़े

मार्केंकी नहर है। इस अभूतपूर्व कार्यमें महाराजा बीकानेरने न केवल इतिहासहीमें अपना नाम अमर कालिया है प्रत्युन राज्यकी आमदनी और प्रजाकी सुविधाओंको मो सब प्रकारसे बढ़ादिया है।

#### भौगोलिक पीरचय

यह प्रान्त '२७-१२" से "३०-१२" अज्ञांस और "९२-१२" से "७४-४१" देशान्तरके बीचमें बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफड़ २३३१६ वर्गमोल है। इस राज्यके चारों और जैसलमेर, भावलपुर, जोधपुर जयपुर, लाहौर तथा हिसारके प्रान्त हैं। इस राज्यकी भूमि रुखी और अनुपन्नाड़ है। पानीकी बड़ी तंगी और बालू की प्रचुरता है, यहां के कुओं में तीनसी चारसी फुट गहरी खुदाई होनेपर पानीके दर्शन होते हैं। यहां का जलवायु स्वास्थप्रद है। गर्मीमें प्रखर गर्मी और सर्दीमें कड़ाकेकी सर्दी पड़ती है। बरसातका मौसिम यहां अच्छा रहता है।

व्यवहारके साधनोंमें यहां पर उंटकी सवारीकी प्रधानता है। यहांपर पानी भरने, माल लादने, सवारी करने, हल जोतने इत्यादि सब काममें उंटकी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए शायद कविकान्हिने कहा है:—

ऊंट सवारी देय, ऊंट पानी मरलावे।
लकड़ी ढोवे ऊंट, ऊंट गाड़ी लेघावे।
खेती जोते ऊंट, ऊंट पत्थर भी ढोवे।
जो न होय इक ऊंट, लोग कर्मों को रोवे।
कवि कान्ह धन्य तक साहिबी, जैसेको तैसे मिले।
बिन जट कु एट भरटों, कही काम बैसे चले १

### पैदावार

यहांकी कृषिकी पैदावारमें बाजरा और मोठ तथा फर्लोमें तरबूज प्रधान है। यहांके तरबूज बड़े बढ़िया, मीठे और जायकेदार होते हैं।

खनिज पदार्थों में खार, सजी, मुख्तानी मिट्टी इत्यादि बस्तुएं प्रधान हैं। इसी राज्यमें पढ़ानेके अन्तर्गत कोयलेकी भी खान है इस खानके कोयलेमें बंगालकी खानोंका कोयला मिळानेसे रेखें ब्रीर विज्ञाली घरका काम भी चल जाता है। वहांसे ४२ मील दूरीपर दलमोरा नामक स्थानमें लाल पत्थरकी खदान भी है।

तीसरी पैदावार ऊन की है। यहां की ऊन बड़ी मुलायम और बढ़िया होती है। यद्यपि उसकी पैदावार कम होती है पर उसकी कालिटी भारतमें कश्मीरसे दूसरे नम्बरकी मानी जाती है।

#### व्यापारिक स्थिति

यद्यपि बीकानेर बड़े २ मारवाड़ो धन हुनेरोंको बस्ती है, कई करोड़पित और लचावीश यहांके मूलिनवासी हैं। फिर भी यह कहना पड़ेगा कि यहांका व्यापार बहुत कमजोर हैं। यहांके सब व्यापारी कलकत्ता, बम्बई, करांची इत्यादि स्थानोंपर व्यापार करते हैं, श्रोर सालमें महीना दो महीना यहांपर श्राराम करनेके लिए आते हैं। बाकी यहांके स्थानोय व्यापारमें ऊनके व्यापारको छोड़कर और कोई व्यापार महत्वपूर्ण नहीं है। ऊनका व्यापार अलबत्तह यहांपर बहुत श्रव्छा है। यहांके बनेहुए कम्बल, लोई आदि ऊनी पदार्थ दूर २ तक एक्सपोर्ट होते हैं बड़े २ रईस इन वस्तुओंको बड़े चावसे खरीदते हैं। वास्तवमें ये वस्तुएं यहां होती भी बहुत अच्छी हैं।

इसके अतिरिक्त यहांपर चिक्कन सुपारीका भी न्यापार अच्छा है। यहांके लोगोंको इस सुपारीके खानेका विशेष अभ्यास है। इसलिए यहांपर सैकड़ों थैलियां इस सुपारीकी बाहरसे इम्पोर्ट होती हैं और यहां बिकती हैं, तथा यहांसे बाहर भी जाती हैं।

#### प्रासिद्ध वस्तुएं

बीकानेर शहर अपनी चित्रकारी, और मकान कोराईकी विद्याके लिए बड़ा प्रसिद्ध है यहांकी बड़ी २ आलीशान इमारतोंमें जो बारीक कोराईका काम होरहा है वह वास्तवमें देखने योग्य है। शायद ही भारतके अन्य स्थानोंमें इतनी बारीक कोराईका काम कहीं होता हो। कोराईके अतिरक्त यहांकी चित्रकारी भी बड़ी सुन्दर होती है। बीकानेरके प्रसिद्ध सेठ भैरू दानजी सेठिया ने हम लोगोंको अपने मकानकी दीवालोंपर की हुई चित्रकारीका कार्य्य बतलानेकी कृपाकी। उन दीवालोंपर चित्रकारने कुछ काश्मीरके टश्य अङ्कित कर रक्त थे। वो दृश्य इतने सुन्दर अङ्कित हुए हैं मानो मुंहसे बोल रहेहों। हम इस कारीगरीको देखकर आइचर्यान्वित होगये। जयपूर भी इस कलामें बहुत प्रवीण है। पर दीवालोंकी चित्रकारीमें बीकानेर भी जयपुरसे किसी बातमें कम नहीं है।

खानेकी वस्तुओं में इस शहरकी मिश्री और खटाई प्रसिद्ध है । खटाई तो वास्तवमें बहुत ही अच्छी होती है। ये दोनों वस्तुएं भी यहांसे बाहर जाती हैं।

### शहरकी बसावट

इस शहरकी बसावट पुराने ढंगकी है। इसके बाजार चौड़े नहीं हैं। गलियां अधिक हैं। इस शहरमें बड़ी २ भन्य और विशाल इमारतें कितनी बनी हुई हैं इसकी तादाद बतलाना भी कठिन है। एकसे एक बढ़िया आलीशान और भन्य इमारतें खड़ी हुई हैं। जिनको देखकर तबियत प्रसन्न

हो जाती हैं। इस शहरकी बसाबटमें एक बड़ी त्रिशेषता यह है कि यहांपर प्रत्येक जातिके नामसे अलग २ चौक और सेरियां बनी हुई हैं। जैसे डागोंका चौक, मोहतोंका चौक, बागड़ियोंका चौक इत्यादि। बस जिस जातिके व्यक्तिसे आपको मिलना है उसी जातिके नामवाले चौकमें आप चले जाइए, आपको पता लग जायगा। सफ़ाईकी टिष्टिसे इस शहरकी स्थिति विशेष अभिनन्दनीय नहीं है। पर ऐसा सुननेमें शाता है कि अब यहांकी म्युनिसिपैलिटी इसमें सुधार करनेवाली है। समाजिक जीवन

यहां की सामाजिक व्यवस्था बिलकुल मारवाड़ी है। वालविवाह, वृद्धविवाह, बेमेल बिवाह इत्यादि कुप्रथाओं का यहां पर काफी जोर है। ऐसा सुनने में आता है कि हालही में राज्य की ओरसे बालविवाह प्रतिबन्धक कानून बनने की घोषणा प्रकाशित हुई है। यह सन्तोषकी बात है। करन डिपार्टमें

बीकानर राज्यके अन्तर्गत यदि कोई आश्चर्य योग्य बात है तो वह यहांका करटम डिपार्टमेंट है। इस रियासतमें तथा जोधपुर रियासतमें हमने जितनी कस्टम की सख्ती देखी उतनी शायदही मारत वर्षके किसी दूसरे स्थानमें हो। कस्टमके कर्मचारी मुसाफ़िरोंके सामानका एक २ कपड़ा बिखेर डालते हैं, उन्हें बेहद तंग करते हैं, इतनी सख्ती किसी भी राज्यके लिए अभिनन्दनीय नहीं कही जा सकती। राज्यको इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

# मिक ऑनर्स

# मेसर्स बंशीलाज अवीरचंद रायहाबदुर

इस प्रसिद्ध फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेरमें है। आप माहेश्वरी (डागा) जातिके सज्जन हैं। बीकानेरमें यह फर्म बहुत पुरानी है। इसकी स्थापना श्री सेठ बंशीलाल जीने की। आपके ३ पुत्र थे, जिनके नाम कमसे रायबहादुर सेठ अवीरचंद जी, सेठ राम बन्द्र जी तथा रायबहादुर सेठ रामरतनदास जी। आप तीनों ही बड़े प्रतापी चौर प्रतिभाशाली पुरुष थे। इनमेंसे सर्व प्रथम सेठ अवीरचंद जी नागपुर गये। वहाँपर आपने अपने व्यवसायको खूब फेलाया, और कीर्तिसंपादित की। इधर सेठ रामरतनदास जी लाहौर गये, और आपने अपने व्यवसायको उधर बदाया। आपने सन् १८५० के गदरके समय खृटिश सरकारको अच्छी सहायता दी। इसके उपलक्षमें सरकारने आपको राय बहादुरको पदवीसे सम्मानित किया, और कई सम्माननीय वस्तुएं दी। सेठ अवीरचंद जीका देहावसान संवत् १९६५० में हुआ।





श्रीमान् ग०व०स्व० सेठ अवीरचन्द्र ती डागा, वीकानेर श्रीमान ग० व० स्व० सेठ गमग्ततदासची डागा बीकाने





श्री ग० बल सर कंसरेहिन्द करतृरचंदजी डागा, सी०आई० ई० श्री ग० व० सर विश्वेधरदासजी डागा के० टी०

आपके पश्चात् रा॰ व० सेठ अबीरचंद जीके पुत्र श्री दीवान बहादुर सर कस्तूरचंद जी डागा, कैसरे हिन्द, के० सी० झाई० ई० ने इस फर्मके कामको सम्हाला। झापने इस फर्मके व्यापारको इतना बढ़ाया, कि सी० पी० में आपकी फर्म अत्यन्त प्रतिष्ठित मानी जाने लगी। व्यवसायिक कुशलताके साथ २ अपने सामाजिक एवं राजकीय कार्यों में भी ऊँचे दर्जेका सम्मान प्राप्त किया था। गबर्नमेंटसे आपको के॰ सी० एस० आई० के समान उच्च पदवी जो—अभीतक किसी मारवादी समाजके व्यक्तिको नहीं प्राप्त हुई थी, मिली। आपको बीकानेर स्टेटने फर्स्ट क्लास ताजिम देकर सम्मान किया। आप बहुत अधिक समय तक सी०पी॰कोंसिलके मेम्बर रहते थे। आपका देहावसान संवत् १६७३ में हुआ।

वर्तमानमें सर कस्तृरचंदजी डागाके चार पुत्र हैं। जिनके नाम श्री रायबहादुर सर विश्वेसरदासजी हागा, के व्हीव, श्री सेठ नरसिंहदासजी, श्री सेठ बद्रीदासजी छौर श्री सेठ रामनाथ जी हैं। इन महानुभावों में से सर कस्तूरचंदजी डागा के श्री० आई० ई० के पश्चात् वर्तमान में इस फर्मका सारा कारबार रा० ब० सर विद्वेसरदासजी डागा के० टी० संचालित करते हैं। द्याप नागपुर इले किट्रक एए ह पांवर कम्पनीके चेयरमैन, सेंट्रल बेंक ऑफ इण्डियाके डायरेक्टर, तथा मॉडल मिल नागपुर और बरार मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी बड़ने राके पजंट और डायरेक्टर हैं। सी० पी० रेड कास सोसाइटीके आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अतिरिक्त झाप और मी कई मिलोंके डायरेक्टर हैं।

सर विश्वेसरदासजी डागा के॰ टी॰ ने अपने पिताश्री की यादगारमें सर कस्तूर चंद मेमो-रियल हॉस्पिटल नामक एक श्रास्पताल स्त्रियांके लिये करीब ३॥ लाख रुपयोंकी लागतसे बनवाया है। इसी प्रकार और भी कई सार्वजनिक कार्योंमें आप बहुत उदारता पूवक दान देते रहते हैं। सर विश्वेसरदासजी खागा बीकानेर असेम्बलीके मेम्बर हैं। आपको स्टेटसे सेकंड क्वास तार्जिमी प्राप्त है।

भारतके बैङ्किग व्यवहारके इतिहाससे इस फर्मका बहुत सम्बन्ध है। भारतको प्रसिद्ध २ प्रतिभा सम्पन्न धनिक मारवाड़ी फर्मोंमें इस फर्मका स्थान बहुत ऊँचा है। माहेश्वरी समाजमें यह कुटुम्ब बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न और अग्रगएय है। इस फर्मके व्यवसायका परिचय इस प्रकार है।

- (१) नागपुर—कामठी—मेसर्स बंशीलाल अबीरचंद राय बहादुर ( Г, А, Lacky )—इस फर्म पर बेंक्किंग और हुण्डी चिट्ठीका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहाँपर आपकी ४ बड़ी बड़ी कोयलेकी खदाने हैं जिनके नाम बलहारशा, शास्ता, पिसगांव, राजुरा और गुग्गस हैं। इनके अतिरिक्त आपकी यहां मेगेनीज़ वगैराकी खदाने भी हैं। इस फर्मके ताल्लुकमें आपकी करीब ३० कांटन जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियों हैं।
- (२) हिंगन घाट —मेसर्स बंशीलाल अबीरचंद रायबहादुर—T, A Bansilal—यहाँपर आपकी

सूत और कपड़ेकी एक बहुत बड़ी प्राइट मिल है। इसके मैनेजर मि॰ पी० वेलचम हैं। इसके श्रातिरिक्त इस फर्मपर बैक्किंग व्यवसाय होता है।

आपकी फर्मों पर विशेषकर बेङ्किंग व्यवसाय होता है। सी० पी० के अतिरिक्त निजाम हैदरा-बाद साइडमें भी आपकी कई कॉटन जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियां हैं। छाहोरमें आपकी फर्म गव्हनेमेंट ट्रेम्तरर है। छाहोर, रायपुर, सागर वगैरा स्थानोंमें आपकी बहुतसी जमीदारी है। आपकी दुकानोंकी नामावछी इस प्रकार है।

```
(३) बीकानेर मेसर्स चन्द्रभान बंशीलाल अबीरचंद रायबहादुर T A Khajanchi -
      जयपुर-मेसर्स चन्द्रभान बंशीलाळ रायबहादुर जौहरी
(५) कामठी मेसर्स वंशीलाल अवीरचंद रायबहादुर (T A. Bahadnr)
( ६ / नागपूर—मेसर्स चन्द्रभान वंशीलाल रा॰ बंश (T_A_ Indra)
(७) जबलपुर-
                                         " (T. A. Baldao)
(८) संभरुपुर
( ६ ) सागर--
                       "
                                         "
(१०) बारा-शिवनी --
(११) चांद्र (सी० पी) मेसर्स बंशीलाल अबीरचंद ग० ब०
( १३ ) रायपुर ( सी० पी० ) मेसर्स रामचन्द्र रामरतनदास रा० व० ( T. A. Khajanchi)
(१४) कलकता—मेसर्स बंशीलाल अबीरचंद रा० बo (T. A. Banskam)
(१५) बम्बई--
                                   रा० प० T. A. Raidansi
                                    रायबहाद्र (T. A. Bellat)
(१६) मद्रास--
                     "
                                    रायबहादुर ( T. A. Banker )
(१७) रंगून—
(१८) बंगलोर (कन्टोन्मेन्ट) बंशीलाल रामरतनदास राo बo (^{\mathrm{T}} A. \mathrm{Ratan})
(१६) लाहोर (कन्टोनमेन्ट)
                                                  (T. A. Setha Ratan)
                                      ,,
(२०) हैदराबाद (दक्षिण) बंशीलाल अवीरचंद रायबहादुर (T. A. Narsingh)
(२१) निजामाबाद (दक्षिण)
                                                  (TA Raibabadur)
                                            ,,
                            "
( २२ ) पुरना —
                                            "
( २३ ) परली -
                            "
                                            ,,
(२४) सेल्र—
                            13
                                            ,,
(२५) लोहा---
                                            ,,
(२६) सिकंदराबाद (दक्षिण)
                                                  (T. A. Babadur)
(२७) मुंद्खेड़ ---
(६८) गंदूर—दीवान बहादुर सर कस्तूरचन्द हनुमान दास राय बहादुर (\Gamma \Lambda Bahadur)
(२६) तेनाली—
                                    ,,
(३०) दायापही
                           "
                                    ,,
                                                       "
```

### मेसस भीखमचन्द रेखचन्द मोहगा

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेर है। आप माहेरवरी सङ्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब सौ वर्ष हुए। इस फर्मको स्थापना श्री सेठ भीखमचन्दजीने की। आपके बाद आपके पुत्र श्री रेखचन्दजीने इस फर्मके कामको सम्हाला। आप बड़े योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष थे। गवर्नमेंटसे आपको राय साहबकी पदवी प्राप्त हुई थी। आपही के हाथोंसे इस फर्मके व्यापारको अधिक उत्तेजन मिला। सेठ रेखचन्दजीका स्वर्गवास सन १६०६ में हुआ। आपके दो पुत्र थे, जिनके नाम क्रमसे श्री बुलाकीदासजी और श्री नरसिंहदासजी थे। आप दोनों सङजनोंका देहावसान हो गया है। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ बुलाकीदासके पुत्र सेठ मथुरादासजी और सेठ गोपालदासजी हैं। आप दोनों ही बड़े सुयोग्य और समाजसेवी महानुभाव हैं। श्रीमथुरा दासजी नागपुर लेजिस्लेटिव्ह कौंसिलके मेम्बर हैं। आपकी इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर दुकाने हैं।

हिंगनघाट—(सी० पी॰) – मेसर्स भीखमचन्द रेखचन्द—(हेड ऑफिस) T. A. mohta इस फर्मपर बें ङ्किग, हुण्डी चिट्ठी और मिलके गुड्सकी सप्लाईका व्यापार होता है। आपकी यहांपर राय साहब रेखचन्द स्पीनिंग एएड बीविंग मिल नामक एक सूत और कपड़ेकी मिल है।

नागपूर — मेसर्स मथुगदास गोपालदास, दीतवारिया बाजार—यहाँ हुण्डी,चिट्टी,मिल गुड्स सप्लाई, सराफी, और बैंङ्किंग विजिनेस होता है ।

वर्धा मेसर्स मथूरादास गोपालदास —यहाँपर आपकी एक काँटन जीनिंग और प्रेसिंगफेकरी है। तथा रूईका व्यवसाय होता है।

संभलपुर-मेसर्स मथुरादास मोहता -यहाँ सूत, बँङ्किंग, हुण्डी चिट्ठीका व्यवसाय होता है। बारा-सिवनी—मेसर्स मथुरादास गोपालदास -यहाँपर भी सूत बैंङ्किंग तथा हुएडी चिट्ठोका व्यापार होता हैं।

खपरोक्त सब दूकाने सेठ बुलाकीदासजीके पुत्रोंकी हैं। सेठ नरसिंहरासजीके खानदानकी दूकानें अलग हैं। जिनके मालिक सेठ मथुरादासजीके पुत्र श्रीयुत जानकीदासजी हैं। श्रीजानकोदासजो सेठ नरसिंहदासजीके यहां दत्तक रख दिये गये हैं। आपकी वहांपर सात दुकाने हैं। इसके अतिरिक्त करीब बीस बाईस गांव आपकी मालगुजारीमें हैं।

# वेंकस

# मेसस अगरचन्द भेरोदान सेठिया

अब हम पाठकोंके सम्मुख एक ऐसे दिव्य व्यक्तिका चित्र उपस्थित करते हैं, जिसने अपने जीवनके द्वाग व्यापारी सामाजके सम्मुख सफलता और सद्व्ययका एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित कर दिया है। जिसने व्यापारिक जगतमें अपने पैरोंपर खड़े होकर लाखों रुपयेकी सम्पतिका उपार्जन किया, व्यापारिक जगतमें चहल पहल मचा दी, और अन्तमें अब उन सब मत्गड़ोंसे निष्टत्त होकर उस सम्पत्तिका सदुपयोग कर रहा है।

श्रीभैरूदानजीका जनम संवत् १९३३ की आश्विन सुदी अष्टमीको हुआ। जब श्राप केवल दो वर्षकं थे तभी आपके पिताजी आपको छोड़कर स्वर्गवासी हो गये थे। आप संवत् १९३२ में कलकत्ते चले गये। वहां एक वर्ष रहकर फिर बीकानेरके पास शिवबाड़ी नामक प्राममें ३ वर्ष तक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की। संवत १९३६ में आप बम्बई गये और वहां ४ वर्ष तक साहूकारी जमा खरच की शिक्षा प्राप्तकी, एवं प्राइवेट अध्यापकों द्वाग बही खाता सम्बन्धी और गुजराती एवं अप्रेज़ीका भी ज्ञान प्राप्त किया।

आपका विवाह संवत् १६४० में हुआ। आपके २ बड़े एवं १ छोटे भाई थे जिनके नाम क्रमशः श्री प्रतापमलजी श्री अगरचंदजी और हजारीलालजी था। संवत् १६४१ में जब आपकी वय सिर्फ ८ वर्षकी थी, आपके भाई श्री प्रतापमलजीने आपको जुदा कर दिया। यहांपर यह बतला देना आवश्यकीय है, कि आपको अपनी पैतृक सम्पति नहीं के बराबर मिली थी, जितनी भी सम्पत्ति आपको अपने हिस्सेमें मिली थी, उतना ही आप पर कर्ज भी था।

ऐसी कठिन अवस्थाम आप फिर संवत् १६४१ में सकुटुम्ब बम्बई गये,और आपके भाईके सामे की जगननाथजी मोहता नामकी फर्मपर सिर्फ ५००) साल पर करीब ७ वर्षतक मुनीमी की। आप इतने होशियार एवं कार्य दन्न थे कि आपके द्वारा शिक्षा पाये हुए कई व्यक्तियोंकी दो हजार ६० वार्षिक पानेकी योग्यता हो गई। आपकी अत्यधिक योग्यता होते हुए भी कभी आपने बेतन बृद्धिके लिये प्रार्थना नहीं की। जिस मकानमें आप रहते थे उसके भाड़ेका कंट्राक भी आप





ख॰ सेठ अगरचन्द्रजो सेठिया (अगरचन्द्र भेरोदान) बीकानेर सेठ भेरोदानजी सेठिया (अ॰ भे॰ सेठिया) बीकानेर





कुंबर जेठमळजी सेठिया (अगरचंद भेरोंदान सेठिया) बीकानेर, कुंबर पानमळजी सेठिया (ऋगरचन्द भेरोंदान)बीकानेर

लिया करते थे। इस प्रकार सात वर्षके कठिन परिश्रमके पश्चान् आपने तीन हजार रुपयोंकी सम्पत्ति एकत्रित की। एवं उसे लेकर कठकत्ते गये और वहां संवत् १६४६ में हनुमानराम भैरोंदानके नामसे रंग और मिनहारीकी दूकान की। धीरे २ वेलिजयम, स्वीट्मर्ग्लेंड और झास्ट्रियांके रंग तथा मिनहारीके प्रसिद्ध कारखानोंकी सोल एजंसियां भी आपने लेलीं। आपका व्यवसाय खूब चल निकला। विलायतसे जितना माल आपके यहाँ आता था उसपर आपहीका ट्रेडमार्क रहता था। कुछ समय बाद आपके ज्येष्ठ भाता श्री अगरचंदनी भी आपके साथ व्यवसायमें सम्मिलित हो गये और ए० सी० वी० सेठिया एण्ड को० के नामसे व्यवसाय चलने लगा।

वेलिजियमके एक रंगके व्यवसायीके कपट पूर्ण व्यवहारके कारण आपकी उससे अनवन हो गई। उसी समय आपने दी सेठिया केमिकल वर्कस् लिमिटेड नामका एक रंगका कारखाना खोला जो मारतमें रंगका पहिला ही कारखाना था। यह कारखाना अब भी चल रहा है। इस कार्य पर अंग्रेज मैंनेजर करीब २७ वर्षों तक रहा। इसके परचात् अपका व्यापार वायुवेगसे उन्नित पाने लगा। आपने बम्बई, मद्रास, कानपुर; देहली, अमृतसर, करांची और अहमदावादमें नई दूकाने स्थापितकीं। तदनंतर जापानमें भी एक आंकिस स्थापित किया और उक्त स्थानपर एक यूरो-पियन, एक बंगाली और एक खत्रीको यहांसे मेजा। संवत् १९६८ में श्री प्रतापमलजी तथा १६६० में श्री हजारीमलजीका देहावसान हो गया।

संवत् १६७२ में आप मयंकर रोगप्रस्त हो गये। कलकत्तेके प्रसिद्ध २ डाक्टरॉकी एलो-पैथिक चिकित्सा द्वारा भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ। तब आपने होमियोपैथिक डाक्टर प्रतापचन्द मजूमदारसे चिकित्सा प्रारम्भ की और उसके द्वारा आपको स्वास्थ्य लाभ हुआ। तबसे आपका होमियोपैथिक छोषि पर विश्वास जमा और आपने उसमें विशेष योग्यता प्राप्त की। आप अब भी होमियोपैथिक औषि वितरणकर सैकड़ों रोगियोंको आरोग्य करते हैं। इस बीमारीसे आपके मन पर संसार को क्षणभंगुरताका अल्पधिक असर पड़ा और आपने कलकत्ता -तथा जापानके सिवा बाकी सब कार्य्यको समेट लिया।

संवत १९७० में आपने बीकानेरमें सर्व प्रथम एक स्कूछ खोळा। यहींसे आपका धार्मिक जीवन प्रारम्भ होता है। आपके भाई अगरचन्दजीका देहावसान संवत १९७८ में हुआ, आप बड़े धर्मनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण व्यक्ति थे आपने अपनी बीमारीके समय तार द्वारा कलकत्ते से श्रो भेरों-दानजीको जुलाकर यह सम्मति दी थी, कि पाठशाळाका काम साम्मेमें रक्खा जाय। एक कन्या पाठशाळा और खोली जाय, तथा जैन शास्त्र भंडार जो छोटे रूपमें है बसे बृद्द कर दिया जाय, आदि। आपके पुत्र उदयचन्दजीका देहावसान संवत १९७६में हुआ। उनकी बीमारीके समय आपने धार्मिक बोळ थोकड़ा आदि संबह कर पुस्तक प्रकाशनका कार्य आरम्म किया।

संवत् १९७६ में आपने सेठ आगरषन्दजीसे साम्ता अलग कर लिया। इस समय आपके ५ पुत्र हैं। जिनके नाम कुँवर जेठमलजी, कुँवर पानमलजी, कुंवर लहरचन्दजी, कुँवर जुगराजजी तथा कुंवर झानपालजी हैं। आपने अपने सब पुत्रोंको संवत् १६७६ से ही अलग कर उनका हिस्सा बांट दिया है। संवत् १६७६ से ही आप अपना पूग समय धर्मध्यान एवं पारमार्थिक संस्थाओं के संचालनमें देने लगे हैं।

आपने कलकत्तेके चीना बाजारकी नं० १६०।१६१ की दुकाने स्कूलके लिये दे दी हैं,तथा दोनों माइयोंकी स्रोरसे बीकानेरकी एक बिल्डिंग-स्कूल, कन्या पाठशाला, बोर्डिंग तथा लायब्रेरी आदिके लिये दी है। तथा दूसरी बिल्डिंग सामायिक प्रतिक्रमण आदि धार्मिक कार्यों के लिये दो है। कलकत्तेकी क्रांस स्ट्रीटके नं० ३, ५, ७, ९, १६, और मनोहरदास स्ट्रीटके १२३, १२५ नं० के मकान भी परमार्थिक संस्थाओं को दान दे दिये हैं तथा उक्त सब मकानों की रिजिट्टी भी करवा दी है।

आपकी धर्मपत्नीने भी १०००० धार्मिक संस्थाओंको दान दिया है। फिलहाल आपकी ओरसे निम्नलिखित संस्थाएं चल रही हैं इन संस्थाओंको आप स्वयं संचालन करते हैं।

१ - सेठिया जैन स्कुल २-सेठिया जैन श्राविका पाठशाला ३— सेठिया जैन संस्कृत प्राकृत विद्यालय ७ — सेठिया जैन बोर्डिंग हाउस ५— सेठिया जैन शास्त्र मण्डार ६—सेठिया जैन विद्यालय ७ — सेठिया जैन श्राविकाश्रम ८—सेठिया जैन प्रिंटिंग प्रेस।

श्रीमान् भैरोंदानजी श्रीसप्तम छ० भा० व० श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेन्स बंबई के समापित थे। एवं जैन स्वे० स्थानकवासीके ट्रेनिंग कॉलेजके भी छाप सभापित हैं। इसके अलावा श्वेताम्बरसाधुमार्गी जैन हितकारिणी समाके भी छाप प्रेसिडेएट है स्थानिक म्युनिसिपल बोर्डके भी छाप मेम्बर है।

श्रीयुत जेठमलजी स्थानीय साधुमार्गी हितकारिणी समाक सेकेटरी तथा जैन ट्रेनिंग कॉलेजके सेकेटरी हैं।

सेठ साहबके ज्येष्ठ पुत्र श्री जेठमलजी अपने योग्य पिताकी योग्य संतान है। आप भी अपने पिताजीकी तरह द्रव्य एवं समय द्वारा समाज एवं धर्म भी सेवा करनेवाले दृढ़ ब्रती एवं उत्साही युवक हैं। आप सेठजी की स्थापित की हुई उपरोक्त संस्थाओं का भली प्रकार संचालन करते हैं। आप स्वयं उनके ट्रस्टी भी हैं। इतना ही नहीं आपने अपने सामे की रकममें से तीस हजार रुपये तथा के निंग स्ट्रीट मुर्गिहट्टा कलकत्ता का नं० १११, ११५ मकान और जंकशन लेन नं० ६ के मकान भी पारमार्थिक संस्थाओं को द्वान कर दिये है उक्त सब मकानों की किरायेकी एवं रकमों के ब्याजकी आमदनी करीब २१ हजार रुपया सालाना सब पारमार्थिक कार्यों में आपके द्वारा व्यय होती है।

. 34



कु'वर लहरचन्दजी सेठिया (ऋगरचन्द्र भंगंदान) वीकानंग

श्री मितापचन्दनी वेद (भीखमचंद रामचंद) बीकानर



कुंबर जुगराजजी सेठिया (अगरचन्द्र भेरोदान) बीकानेर



सठिया बिहिड्रैंग, बीकानेर

सेठ साहबके २ पुत्र श्रीपानमलजी एवं लहरचन्द्रजी अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं। श्री लहरचन्द्रजीने भी एक प्रिटिंग प्रेस संस्थाओं को दान किया है। इसके अतिरिक्त जुगराजजी एवं ज्ञानपालजी अभी शिक्षा लाभ करते हैं। इनका कारोवार श्री जेठमलजी देखते हैं।

व्यापकी दूकानें फिलहाल निम्न लिखित स्थानोंपर है।

- (१) कलकत्ता मेसर्स अगरचन्द मेरोंदान सेठिया ओल्ड चायना बाजार नं० शद T A. Seethiya—इस फर्मपर जापानसे रंगका व्यवसाय होता है।
- (२) मेसर्स अगरचन्द मेंरोदान सेठिया २ अमेंनियनष्ट्रीट T. A. Sethiya—यहां आपकी रंगकी दुकान है ।
- (३) दि सेठिया कलर एण्ड केमिकल बक्स लिमिटेड १२७ कदमतुला-नरसिंहदत्त रोड हबड़ा—इस कारखानेमें रंग तैयार किया जाता है। मारतमें यह सबसे पहिला रंगका कारखाना है। हम ऊपर लिख आये हैं कि सेठ साहबने पहलेही अपने पुत्रोंका सब हिस्सा अलग २ करके स्मत्यन्त बुद्धिमानीका परिचय दिया है। अब आपके सब पुत्र अपना सलग २ व्यवसाय करते हैं उसका विवरण इस प्रकार है।

#### श्रीयुत जेठमलजी

कलकत्ता — मेसर्स अगरचन्द जेठमल सेठिया, क्लाइव स्ट्रीट १७ — इस फर्मपर हाउस प्रापर्टीका काम होता है।

बीकानेर—-मेसर्स अगरचन्द जेठमल - इस दूकानपर बैंकिंग बिजिनेस होता है। श्रीयुत पानमलजी सेठिया

बीकानेर—मेसर्स बी० सेठिया एण्ड सन्स,—इस दुकानपर मिसिलि<sup>नि</sup>नयन्स मर्चेटाइस सब प्रकारके फैन्सी मालका व्यापार होता है। बीकानेरके सब प्रतिष्ठित रईस तथा कुँवरसाहब इसी दूकानका सामान खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त बीकानेर गवर्नमेन्ट की ला-बुक्सकी एजन्सीभी इसी दुकानपर है।

#### श्रीयुत लहरचन्दजी सेठिया

कलकत्ता—लहरचन्द खेमराज सेठिया १०८ ओल्ड चायना बाजार स्ट्रीट, इस दुकानपर मनिहारी सामानकी कमीशन एजन्सीका वर्क होता है।

#### श्रीयुत जुगराजजी सेठिया

कलकत्ता—मेसर्स रूपचन्द जुगराज,२९ आर्मेतियन स्ट्रीट, इस दुकानपर कपड़े की कमीशन एजन्सी, श्रीर जूटकी कमीशन एजन्सीका वर्क होता है। इसमें सरदार शहरके शिवजी राम ख्वचन्दका साभा है।

#### श्रीयुतज्ञानपालजी सेठिया

कलकत्ता — मेसर्स ज्ञानपाल सेठिया, २ नम्बर आर्मेनियन स्ट्रोट, इस फर्मपर निजके कारखानेके रंगकी बिक्री और कमीशन एजन्सीका काम होता है।

इसके अतिरिक्त कदमतुल्ला इबड़े में जो दी सेठिया केमिकल वर्कस लिमिटेड नामक कारखाना है इसके सोल मैनेजिंग डायरेकर श्रीयुत जुगराजनी और क्षानपालनी सेठिया हैं।

# मेसस आनन्दरूप नैनस्खदास डागा

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बीकानेर में है। आए माहेश्वरी जातिक सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए सौवर्ष से ऊपर हो गये। इस दुकानकी विशेष तरको सेठ नैनसुखदास जीके हाथोंसे हुई। आपका स्वर्गवास हुए पचास वर्ष से ऊपर हो गए। उनके पदचात् उनके पुत्र सेठ बलदेवदास जीने इस फर्मके कामको सम्भाला। आप बीकानेरमें आतरेरी मिनस्ट्रेट थे। आपके हाथोंसे इस फर्मकी बहुत उन्नित हुई। बीकानेरमें आपने अच्छा नाम कमाया। सेठ बलदेवदास जीका स्वर्गवास संवत् १६६६में हुआ। इस समय श्रीयुत बलदेवदास जीके पुत्र श्रीयुत जयनारायणजी इस फर्मके कामको सम्हालते हैं आपके इस समय एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीसूर्यनारायणजी है।

आपकी इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर दुकानें हैं: —

- (१) बीकानेर—मेसर्स आनन्दरुप नैनसुखदास—यहांपर इस फर्मका हेड आंफिस है। यहांपर हुंडी, चिट्ठी और बेंकिंगका काम होता है।
- (२) कलकत्ता—मेसर्स नैनसुखदास जयनारायण वेहरापट्टी ह नम्बर ( T. A. Belachampa) इस फर्मपर बैंकिंग, हुंडी, चिट्टी, सराफी श्रीर कमीशन एजंसीका काम होता है।
- (३) बम्बई— नैनसुखदास शिवनारायण, कालवादेवीरोड (T.A. Nainsukh) यहां हुंडी, चिंही, बेंकिंग श्रौर कमीशन एजन्सीका काम होता है।।
- (४) मद्रास—मेसर्स नैनसुखदास बल्देवदास साहुकारपैठ,यहां हुंडी,चिट्ठी और बैकिंग विजिनेस होता है

# मेसस उम्मेदमल गंगाबिशनजी

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत गंगाविशन जी हैं। श्राप श्रीयुत उम्मेदमलजीके यहां दत्तक गये हैं। इस फर्मकी स्थापना श्रीयुत उम्मेदमलजीने की, स्नौर इसको विशेष तरकी श्रीयुत—गंगाविशन जीने दी। स्नाप बड़े सज्जन और मिलनसार पुरुष हैं। आपकी इस समय नान्दौरा (बरार) में दुकान है। जिस पर बैंङ्किंग, हुंडी, चिट्ठी, गल्ला और कमीशन एजन्सीका काम होता है।



सेठ गंगाविशनजी नत्थानी (उम्मेद्मल गंगाविशन)



संठ बालकिशनदासजी नत्थानी, बीकानेर



स्वर्वेठ बलदेवदामजी डागा (श्रानंदरूप नेनसुखदास)



श्री गोवर्द्ध नदासजी बागड़ी (इंसगज बालमुकुन्द) बीकानेर

#### मेसरी गुनचन्द मंगलचन्द ढडढा

इस कुटुम्बके मालिक ओसवाल जातिके सज्जन हैं। यह फर्म यहां बहुत पुरानी हैं। बीकानेरके प्रतिष्ठित खानदानोंमें यह कुटुम्ब भी एक है। सर्व प्रथम सेठ तिलोकसी जीके समयमें इस फर्मके ल्यापारको उत्साह मिला। आपके चार पुत्र थे। जिनमेंसे सेठ पदमसी जीका कुटुम्ब अजमेरमें, सेठ धरमसी जीका कुटुम्ब जयपुरमें और अमरसी जी तथा टीकमसी जीके पुत्र बीकानेरमें निवास कर रहे है। सेठ चौदमल जी सी० आई० ई० ढड्ढा सेठ अमरसी जीके कुटुम्बमें हैं।

इस फर्मके मालिक सेठ टीकमसी जीके प्रपौत्र सेठ मंगलचंद जी हैं। आपकी श्रोगसे फलोदी में एक बहुत बड़ा देवल बना हुआ है। इसके श्रातिरिक्त आपकी यहांपर एक धर्मशाजा भी है। आपके छोटे भाई श्रीआनंद मलजीके पुत्र श्री प्रतापचंद जी श्रापके यहां गोदी लाये गये हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बीकानेर—मेसर्स गुणचन्द मंगलचन्द ढड्डा—यहां हुंडी चिट्ठी तथा सगफी व्यवसाय होता है
- (२) कलकत्ता —मंगलचन्द्र भानंदमल, ४० कलाइव स्ट्रीट —इस दुकानपर इटलीसे मृंगा आता है। इटलीके ऑफिसके आप एजंट हैं। इसके अतिरिक्त हुंडी चिट्ठी और भाढ़तका काम होता है।

# मेसर्स जगन्नाथ मदनगोपाल मोहता

इस फर्मके मालिक मोहता खानदानके सङ्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना सेठ लक्ष्मीचन्द जी मोहताके बड़े श्राता सेठ जगननाथजी मोहताने की। आप बड़े सङ्जन पुरुष थे। आपके हार्थांसे इस फर्मको विशंष उन्नित हुई। श्रापका स्वर्गवास संवत् १६८३में हो गया है। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ जगननाथजीके ४ पुत्र हैं जिनके नाम श्री मदनगोपालजी,श्री राधाकृष्णजी,श्रीरामकृष्णजी,श्री भागीरथजी बौर श्री श्रीगोपालजी हैं। आप सब सङ्जन बड़े सम्माननीय उन्नितशील युगके सदस्य एवं शिक्षित पुरुष हैं। करीब ३ वर्ष पूर्व सेठ मदनगोपालजी को गवर्नमेंटने राय- बहादुरकी पदवीसे सम्मानित किया है।

माहेश्वरी समाजमें यह कुटुम्ब बहुत अग्रगण्य और प्रतिष्ठित माना जाता है। इस कुटुम्बकी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों की ओर भी श्राच्छी रुचि रही है। श्रीरामकृष्णजी माहेश्वरी महासभाके इन्दौर अधिवेशनके सभापित रहे थे। कलकत्तेमें जो माहेश्वरी भवन बना है उसमें आर्थिक सहायताके अतिरिक्त और बहुतसा परिश्रम आपने किया है। एक तरहसे आपहीने उसमें अग्रग्ययरूपसे माग लिया था। वर्तमानमें आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१२१

- (१) कलकत्ता—मेसर्स मदनगोपाल रामगोपाल, २८ स्ट्रांडगेड-T. A. Lal Kapra इस दुकान पर गंगीन कपड़ेका अच्छा व्यापार होता है।
- (२) कलकत्ता—मेसर्स मोहता ब्रद्सं २८स्ट्राण्डरोड T. A. Mohata यहां एक्सपाट और हैसियन का व्यापार होता है।
- (३) कलकत्ता—आरा के॰ मोहता एएड कम्पनी, इस फर्मपर गनी श्रोकर्स और डीलर्स का काम होता है।
- (४) श्वाशूगंज—मेसर्स जगन्नाथ भदनगोपाल—यहांपर आपको जमीदारी हैं। इस फर्मकी ओरसे ब्राह्मण बहिया (बङ्गाल)में एक श्रौषधालय चल रहा है।

# मंसर्स जसरूप बैजनाथ

इस फर्मके मालिकोंका पूरा परिचय कई चित्रों सहित खण्डवेमें दिया गया है। आपका खास निवास बीकानेर है। एवं यहाँ खग्डवे वाले वाहितीजीके नामसे बोले जाते हैं। सर्व प्रथम सेठ-जसरूप जी और हसरूपजी यहांसे व्यापारके निमित्त मालवेकी ओर गये थे।

## मेसर्स जयकिश्त गोपीकिश्त

इस फर्मका विस्तृत परिचय भी कई सुन्दर चित्रों सिंहत खराडवेमें दिया गया है। वहां यह फर्म बहुत बड़ी मात्रामें रूई और कपासका व्यागर करती है। आपका भी खास निवास बीकानेर है। खण्डवेमें आपकी और जसरूप बैजनाथकी मिलाकर करीब ३५-४० जीनिंग प्रेसिंग फ्रोक्टरियां हैं। यह फर्म सेठ हसरूपजीके वंशजों की है।

# मेसर्स नारायणदासजी मोहता

इस कर्मके मालिक खास निवासी बीकानेरके हैं। वस्बई में इस दुकानको २५ वर्ष पूर्व सेठ नारायणदासजीने तथा इनके पुत्र सेठ गिरधारीदास जीने स्थापित किया था। तथा इस दृकानके व्यापारको विशेष तस्को सेठ गिरधारीदास जीके हाथोंसे मिली। आपका देहावसान ५ वर्ष पूर्व हो गया है। वर्तमानमें इस दूकानके सब्चालक सेठ नारायणदास जीके शेष ३ पुत्र सेठ गोविन्द-दास जी, श्रीरिखबदास जी एवं श्रीगोपालदास जी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

(१) बीकानेर-सेठ नारायणदासजी मोहता-यहां आपका हेड आंफिस है।



थ्री प्रेमचन्द्रजी खंजाची जौहरी, बीकानेर



श्रः माणिकचन्द्रजी Sio प्रमचन्द्रजी जौहरी, बीकानेर



बिल्डिंग (सर विश्वेसग्दासजी डागा) बीकानेर

- २) बम्बई—मेसर्स नारायणदास मोहता— शेखमेमनस्ट्रीट—इस फर्मपर हुंडी, चिट्ठी, आढ़त और चांदी सोनेका इम्पोर्ट विजिनेस तथा रुई अउसी गेहूं व शेश्रसं के हाजर व वायदेका काम होता है।
- (३) कलकत्ता—मेससं नारायणदास गोविन्ददास ४०१ अपरिचतपुर रोडः इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा सराफी व्यापार होता हैं।

# मेसर्स प्रमचन्द माणिकचंद खडांची ज्वेलसं

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत प्रेमचन्द्रनी खनावित्री हैं। आप ओसवाल इवेताम्बर जैन जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब २५ बरस हुए। श्रीयुत प्रेमचन्द्रजीके पिता श्रीयुत तेजकरणजी का स्वर्गवास संवत् १६६३ में हुआ, आपके पद्दचात् आपके पुत्र श्रीयुत प्रेमचन्द्रजी ने इस दुकानका काम सम्हाला। श्रीयुत प्रेमचन्द्रजीके तीन पुत्र हैं जिनके नाम कमसे माणिकवन्द्रजी, मोतीचन्द्रजी और हीराचन्द्रजी हैं।

इस फर्मकी इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर दुकानें हैं।

- (१) बीकानेर —मेसर्स तेजकरण प्रेमचन्द जौहरी, इस दुकानपर सभी प्रकारके खुळे और बन्द जवाहिरातके जेवरोंका व्यवसाय होता है।
- (२) कलकत्ता ५२ गयोश मगतका कडला सूतापट्टी —मेसर्स अजितमल माणिकचन्द्रजी —इस दुकानपर कपड़ेका थोक ब्यवसाय श्रीर कमीशन एजन्सीका काम होता है। इसमें श्रीयुत अजितमलजीका साफा है।
- (३) कलकता मेसर्स प्रमचन्द्र माणिकचन्द्र ४०१-१) बड्तला स्ट्रीट इस दुकानपर जवाहिगतका व्यवसाय होता है ।

# मेसर्प प्राग दास जमुनादास

आपके यहां सर्राकी और धातुके आयात और निर्यातका काम होता है। लगभग एक सौ वर्ष पुरानी बात है, जब आप अपने मूज निवास स्थान राजपूतानेके वीकानेर स्थानसे व्यापारोहे देय से युक्त प्रान्तके मिर्जापुर नगरमे आकर बसे थे। यहां आपने अलप पूंजीसे पीतल, तांबा, कांसा आदि धातुओं का व्यापार प्रयागदास मथुरादासके नामसे करना छुक्त किया था। थोड़ेही दिनोंमें आपका व्यापार यथेष्ट उन्नत हो गया और आप वहांके प्रतिष्ठित श्रीमन्तोंमें गिने जाने लगे। मिर्जापुरके बाद आजसे,कोई ५४ वर्ष पूर्व आपने अपनी एक शाखा कलकत्ते में स्थापित की, यहां भी उक्तधातुओं के क्रय-विक्रय हीका व्यापार आरम्भ किया गया।

श्रीयुत प्रागदासजी बिन्नानी के, जो इस फर्मक मूल संस्थापक थे, श्रीमथुरादासजी, श्रीगोवि-न्ददासजी और श्री पुरुषोत्तमदासजी इस प्रकार तीन पुत्र थे। इन्होंने योग्य होनेपर अपने यहां के एक व्यापारको बहुत व्यापक बनाया। सम्बतु १६६८ तक उक्त तीनों श्राता सम्मिलित रूपमें ही अपने व्यापारका संचालन करते रहे। इसके बाद संवत् १९६९ में श्री गोविन्ददासजी विन्नानीने कलकत्ता, बनारस और मिर्जापुरमें अपनी दुकाने स्थापित कीं। कलकत्त्रोमें धात विक्रयके अलावा सर्राफीके कामका भी आरम्म किया गया। श्रीयक्त गोबिन्ददासकी परम वैष्णव दरदर्शी तथा एक कुशल व्यापारी थे, सर्राकीके काममें आप बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी गिने जाने छने थे। इसके बाद आपने गवर्नमेएटके रेलवे बोर्डकी (धातु) मिएटल सेलिङ्गका काम बडे जोर शोरसे किया, जो कि इस समय खब उन्नत है। आपके दो पुत्र थे, बड़े श्रीजमुनादासजी बिन्नानी और छोटे जानकीदासजी बिन्नानी । जमुनादास निःसंतान थे और श्रीजानकीदासजीके श्रीजीवनदासजी और ग्वालदासजी बिन्नानी दो पुत्र हैं। श्रीजमुनादासजी श्रीर जानकी दासजी स्वर्गस्थ हो चुके हैं।एवं उनके पिता गोविन्ददासजीका भी गत सम्बत् १६८२ की चैत्र ग्रद्ध कृष्णा १० को स्वर्ग वास हो गया। अब कलकत्ता, मिर्जापुर तथा बनारसकी तीनों फमें के स्वत्वाधिकारी श्रीजीवनदासजी बिन्नानी और श्रीग्वालदास जी बिन्नानी ही हैं। आपकी फार्म इस समय कलकत्तेके माहेश्वरी व्यपारियोंमें बडी प्रतिष्ठित मानी जाती है। श्रीरवालदासजी विन्नानी श्रपने पितामहके सामनेसे ही सारी फर्मी का संचालन करते आ रहे हैं। आपने अपने कार्यमें बहुत शीव तरक्की कर ली है। भारतवर्षीय डीड् माहेश्वरी महापंचायतके आप संयुक्त महामन्त्री हैं, तथा हिन्दू साहित्य प्रचारक समिति संरक्षक हैं। श्री डीड माहेश्वरी सेवा समितिके भी आप उप प्रधान हैं। संस्कृत, हिन्दी. अंग्रेजी, बंगला और गुजरातीके आप ज्ञाता हैं। हिन्दीमें कई प्रथ भी आपने लिखे हैं। आपकी फर्मोंका परिषय इस प्रकार है।

- (१) कलकत्ता- मेसर्स प्रयागदास जमुनादास विन्नानी- ६२ क्लाइव स्ट्रीट
- (२) बनारस-मेसर्स प्रयागदास गोविन्ददास-सुडिया मोह्हा।

## मेसर्स प्रयागदास पुरुषोत्तदास बिन्नानी

इस फर्मके मालिक बोकानेरके निवासी माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं । इसके वर्तमान मालिक सेठ पुरुषोत्तमदासजी तथा आपके पुत्र बाबू नरसिंहदासजी बिन्नानी हैं । आप दोनों सज्जनोंके हार्थास इस फर्मके व्यापारको अच्छा उत्ते जन मिला है । आपका कुटुम्ब बीकानेरके माहेश्वरी व्यापा-रिक समाजमें अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है । श्रीनरसिंहदासजी हि।क्षित एवं समम्पदार सज्जन हैं । आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।





संठ पुरुषोत्तमदासजी विन्नाणी बीकानेग



स्व॰ संठ गोविंद्दासजी वित्राणी वीकानंग



श्रीयुत रवालद्वाम जी विन्नाणी वोकानेर

मिर्जापुर (हेड-च्यॉकिस) मेसर्स प्रयागदास पुरुषोत्तमदास, इस फर्मपरसोना चांदी तथा लोहा इन तीन धातुर्घोको छोड़कर सब प्रकारकी धातुओंका न्यापार होता है।

(२) कलकत्ता – मेसर्स पुरुषोत्तमदास नरसिंहदास, ४३ स्ट्रांडरोड — इस फर्मपर धातुके एक्सपोर्ट इम्पोर्टका अच्छा व्यवसाय और आढ़तका काम होना है। इस फर्मपर गव्हर्नमें टके तथा रेलवेके बड़े २ आर्डर सप्लाई होते हैं। इसके श्रातिरिक्त आप उनकापुराना माल भी खरीदते हैं।

#### मेससं वालिकशनदास रामिकशनदास

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ गधाकिशन जी दम्माणी और सेठ देविकशन जी दम्माणी हैं। आप खास निवासी बीकानेरके हैं। आप माहेश्वरी समाजके दम्माणी सज्जन हैं।

इस फर्मका पूरा परिचय चित्रों सहित बम्बईमें पेज २०० में दिया गया है। यह फर्म बम्बईमें बहुत अच्छा चांदीका इम्पोर्ट विजिनेस करती है।

## मेसर्स भीखमचन्द रामचन्द्र दैद

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत मिळापचन्द्र नी वेद हैं। आप ओसवाल स्थानक वासी सम्प्रदायके मानने वाले सज्जन हैं। आप की फर्मका हेड आफिस मांसी है। वहां इस फर्मको स्थापित हुए बहुत वर्ण व्यतीत हुए। इस फर्मकी स्थापना श्रीयुत रघुनाथदासजीने की थी। आपके परचात् क्रमशः श्रीयुत मीलमचन्द्र नी, रामचन्द्र नी, विरदीचन्द्र नी और श्रीयुत गुलाबचन्द्र जी हुए। आप लोगोंके हाथोंसे भी फर्मकी अच्छी उन्नति हुई। वर्तमानमें सेठ मिलापचन्द्र जी इस फर्मका संवालन करते हैं। आप एक विद्याप्रेमी सज्जन हैं। सार्वजनिक कार्योमें आप अच्छा पार्ट लेते हैं। गत वर्ष वीकानेरमें होनेवाली स्थानकवासी कान्फ्रेन्सका सारा खर्च आपने दिया था। मांसोमें आप ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट हैं। पहले आप स्टेटमें आ० रिटिप्पूंग आफिसर थे। युरोपीय महाभारतके समय आपने आपने व्ययसे ६२ सैनिकोंको रणस्थलमें भेजा था। मांसीमें आपकी कमपर जमीदारी और बेंकिंग बिजिनेस होता है।

# मेससे मूलचन्द जगन्नाथ सादानी

इस फर्मके मालिक बीकानेरके निवासी हैं। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। इस फर्मका हेड़ आफ़िस कलकत्तेमें है। वहां इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ६० वर्ष हुए। इस फर्मकी स्थापना सेट

#### भारतीय व्यापा रेथों का परिचय

जगन्नाथजीके हाथोंसे हुई। इस समय इस फर्मका संचालन श्रीयुत श्राशारामजी सादानी करते हैं। स्थाप सज्जन व्यक्ति हैं। आपके हरकचन्दजी नामक एक पुत्र हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है

कलकत्ता — मेसर्स मूलचन्द जगननाथ खंगरापट्टो नं १६ ि A Harku — इस फर्मपर बैंकिंग हुंडी चिट्ठी खोर कपड़ेका व्यापार तथा कमीशन एजंसीका काम होता है।

कलकत्ता मेसर्स मूलचन्द आशाराम, मनोहरदासका कटला—यहां हुंडी चिट्टीका काम होता है। इस फर्मके जिम्मे गया जिला की तथा स्थानीय बहुतसी जमीदारीका काम मी है। अलीगड़—मेसर्स मूलचन्द जगन्नाथ, मदार दरवाजा T. A. sadani-यहां आपकी एक कॉटन जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। कपास तथा आदृतका काम मी इस फर्मपर होता है।

कलकत्ता-पाटी प्रेस-यहां आपका एक प्रिटिंग प्रेस भी है।

# मेसर्म मोतीजाज जलमीचन्द मोहता

इस फर्मके मालिक यहीं के मूल निवासी हैं। आप माहेश्वरी जातिके सज्जत हैं। यह फर्म बहुत पुरानी है। इसके स्थापक सेठ लखमीचंद्रजी थे। आपके द्वारा इस फर्मकी बहुत उन्तित हुई। आपके आठ पुत्र हैं। जिनके नाम कमशः श्री० कन्द्रेयालालजी, श्री० मोहनलालजी, श्री० सोहनलालजी, श्री० मेचरा जजी, श्री० रामचन्द्रजी (स्वर्गस्थ) श्री अगरचंद्जी, श्री० गोकुलदासजी और श्री विठ्ठलदासजी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कलकत्ता — मेसर्स लक्ष्मीचन्द कन्हैयालाल, १६ पिगया पट्टी T. A. Aurgamai-यह फर्म कई अंगरेज कम्पिनयोंकी सोल एजंट है। इस फर्मपर कपड़े के इम्पोर्टका व्यापार होता है। बम्बई—मेसर्स लक्ष्मीचन्द कन्हैयालाल, कालतादेत्री रोड T. A. Mohata—इस फर्मपर बैंकिंग, हुण्डी-चिट्टी तथा सराफीका काम होता है।

- कर्गची --मेसर्स लक्ष्मीचन्द्र मोहनलल, Overland यह फर्म रायली ब्रद्संकी पीस गुडसकी ब्रोकर है। यहींपर ओव्हरलेंड मोटर कम्पनीकी सिंध, बलूची स्थान और राजपूतानाके लिये सोल एजंसी है।
- करांची मेसर्स लक्ष्मीचन्द मेघराज (T. A. Durgamai) इस फर्मपर कांटन कमीशन एजंसीका काम होता है।
- कराची---मेसर्स सोहनलाल गणेशीलाल -इस दुकानपर कपड़े का बहुत बड़ा न्यापार होता है। १२६





स्वर्गीय सेठ छङ्मीचंद्रजी मोहता बीकानेर



श्रीयुत सेठ रामगोपालजी मोहता बीकानेर



श्रीयुत मथुरादासजी मोहता (भीखपचंद रेखचंद) हिंगतथाट ( पृठ नं ० ११४ )



श्री सेठ रामकृष्णजी मोहता बीकांनर

- दिल्ली—मेसर्स छक्ष्मीचन्द मोहनलाल न्यू क्लाथ मार्केट (T. A. Labh)—इस फर्मपर कपड़ेका व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त शादड़ामें आपकी मोहता फ्रेल्ट मेन्यूके क्चरिंग कम्पनी हैं। इसमें टोपियोंका काम होता है।
- अमृतसर —मेसर्स लक्ष्मीचन्द मोहनलाल, आह्य कटरा यहांपर विकिंग और कमीशन एजंसीका काम होता है।
- कसूर मेसर्ज लक्ष्मीचन्द्र मेवराज (l' A. Mohata) इस फर्मपर कॉटन कमीशन एजंसी एवम बैकिंग वर्क होता है।
- रायदिंड -(N.W.R.)-मेसर्स लक्ष्मी अन्द मेत्रगान इस स्थानरर आपकी एक जीनिंग फ क्टरी है।

#### सेठ शानिगराम नत्थाणी

इस फर्मके संचालक यहीं के मूल निवासी हैं। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। आपका हेड आफिस रायपुर (सीठ पी०) में है। वहां इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ६० वर्ष होगये। पहले यह फर्म शालिगराम गोपीकिशनके नामसे व्यवसाय करती थी। मगर सेठ गोपीकिशनजीके अलग होजानेसे उपरोक्त नामसे व्यवसाय होता है। वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ बालिकशनजी तथा सेठ रामिकशनजी हैं। आपके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उन्नति हुई हैं। आप सज्जन और शिक्षित व्यक्ति हैं

आपक। ब्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं।

- रायपुर—( सी॰ पी॰) मेसर्स शालिगराम नत्थाणी ( Natthani )—इस फर्मपर हुएडी- चिट्ठी, और बैंकिंगका वर्क होता है। गला तथा कपड़ेकी आइतका काम भी इस फर्मपर होता है। रायपुर—मेसर्स रमणळाल शंकरदास —इस फर्मपर चौदी सोना सूत और व्याजका व्यापार होता है।
- भाटापाड़ा (सी० पी०) शालिगराम नत्थाणी ([A. Natthani]) यहां बेंकिंग तथा हुंडी चिट्टी का बिजिनेस होता है।
- नेवराबाजार (सी॰ पी ०) शालिगराम नत्थाणी इस फर्मपर बेंकिंग श्रोर हुंडी चिट्ठीका व्यापार होता है।
- बालोदा बाजार ( सी० पी० ) शालिगराम नत्थायी—यहांपर भी बैंकिंग, हुण्डी चिठ्ठीका बिजिनेस होता हैं।

#### मेसर्स शालिगराम गोपीकिशन

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ गोपीकिशनजी हैं। आप सेठ शालिगरामजीके पुत्र हैं। आपका सिक्षप्त परिचय ऊपर दिया जाचुका है।

भापका ध्यापारिक परिचय निम्न लिखित है ।

रायपुर (सी० पी॰) मेसर्स शालिगराम गोपीकिशन--इस दुकानपर बैंकिंग, हुंडी चिट्ठी तथा कमी-शन एजन्सीका काम हीता हैं।

भाटापाड़ा (सी॰ पी॰)—मेसर्स शालिगराम गोपीकिशन इस फमपर बॅकिंग, हुंडी बिट्टीका व्यापार होता है।

बालोदा बाजार—मेसर्स शाल्पिराम--यहांगोपीकिशन जमीदारी तथा सराफीका काम होता हैं।

# मेसर्स सदासुख गंभीरचन्द

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास बीकानेरमें हैं। आप माहेरवरी जातिके सज्जन हैं। कलकत्ते में सर्व-प्रथम संवत् १८६१में सेठ सदासुख जी आए। आप यहां आरंभमें मृंगा, सोना तथा चांदीका ब्यवसाय करते थे। इन व्यवसायमें सेठ सदासुख जीने बहुत अधिक सम्पत्ति मान एवं प्रतिष्टा प्राप्त की थी। आपने अपनी मौजूदगीमें ही सेठ रामचन्द्र जी तथा सेठ कस्तुरचन्द जी को गोद लिया। सेठ सदासुख जीकी व्यवसाइक चातुर्थ्यके साथ २ धार्मिक कार्यों की त्रोर भी बहुत अधिक रुचि थी। आपने संवत् १६६१में बीकानेरमें एकसुन्दर दाऊ जीका मंदिर बनवाया। कलकत्ते में आपने बहुत अधिक स्थायी सम्पत्ति एकत्र की। कलकत्ते का मशहूर सदासुखका कटरा नामक इमारत जिसमें कपड़े की ४००-५०० दृकानें लगती हैं। आपही ने संवत् १६६८में बनवाया। आपने चौथे साश्रममें तीर्थ-यात्राएं इत्यादि मी खूब की। इस प्रकार पूर्ण गौरवमय जीवन विताते हुए आपका देहावसान संवन् १६६६ में हुआ। आपके बड़े दत्तक पुत्र सेठ रामचन्द्रजी का भी देहावसान हो चुका है।

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीसेठ कस्तूरचन्दजी कोठारी एवं श्रीसेठ रामचन्द्रजीके पुत्र श्री-दाऊदयाल जी हैं। सेठ कस्तूरचन्दजी कोठारी माहेश्वरी समाजमें बहुत प्रतिष्ठा सम्पर्न व्यक्ति हैं। आप बल्लभ सम्प्रदायके पक्के अनुयायी हैं। आपका कुटुम्ब हमेशा गौ श्रीर ब्राह्मणोंका पृष्ट-पोषक रहा है। आप हुकुमचन्द जूट मिल आदि कई कम्पनियोंके डायरेक्टर हैं। कलकत्तेमें आपकी स्थाई सम्पत्ति भी बहुत है। कलकत्ता और हबड़ामें श्रापकी करीब ५० विल्डिंग्स और जमीन हैं। आपकी ओरसे बीकानेरमें एक दाऊदयाल औपधालय हरिद्वारमें एक धर्मशाला तथा श्रन्त चेत्र और मुंगेरमें





श्री० स्वर संठ सदासुखजी कोठारी (सदासुख गम्भीरचन्द्र) श्री०सेठ रामचन्द्रजी कोठारी (सदासुख गम्भीरचन्द्र)





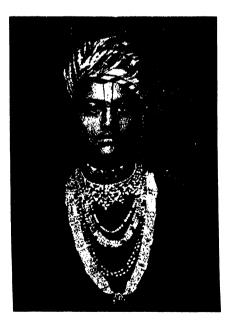



एक अन्नक्षेत्र चल रहा है। आपने कलकत्तंके माहेश्वरी भवनमें ५००००)का दान दिया है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम कुंवर भेरोंबन्त जीहै। आप बड़े होनहार नवयुवक हैं। वर्तमानमें आपके व्यापारका परिचय इस प्रकार है।

- (१) कलकत्ता—हेड ब्राफिस मेसर्स सदासुख गंभीरचन्द कास स्ट्रीट (T. A. Sadasukh jam) इस फर्म पर सोना,चांदी,लोहा कपड़ा बेंक्किंग ब्रौर हुंडी चिट्ठीका बड़ा व्यापार होता है। कलकत्तोमें यह फर्म बहुत आदरणीय ब्रौर प्रतिष्ठा सम्पन्न मानी जाती है।
- (२) बम्बई—मेसर्स सदासुख गंमीरचंद कालवादेवी—यहांपर बेंङ्किग ऋौर हुंडी चिट्ठीका व्यापार होता है। T. A. Gambhir
- (३) मद्रास मेसर्स सदासुख गंभीरचन्द्र साहुकार पैठ यहाँ भी बंकिंग और हुण्डी चिट्ठीका व्यापार होता है।
- (४) दिल्ली मेसर्स कस्तुरचन्द दाऊदयाल T. A.Dayal—यहाँ पर बेंद्किग और सोने चांदीका व्यवसाय होता है। —:•:—

#### मेससं सदासुख मोतीबाब मोहता

इस फर्मके मालिक बीकानेरके प्रसिद्ध मोहता परिवारके वंशन हैं। इस फर्मके संस्थापक राव बहादुर सेठ गोवर्द्धनदासनी ओ० बी० ई० हैं। आपके पितानीका नाम सेठ मोतीलालजी मोहता था। सेठ गोवर्द्धनदासनीके ३ बड़े भाई सेठ शिवदासनी, सेठ जगन्नाथनी, और सेठ लक्ष्मीचंदनी थे। इनमेंसे सेठ जगन्नाथनीके ५ पुत्रोंकी फर्म जगन्नाथ मदनगोपालके नामसे चौर लक्ष्मीचंदनीके ७ पुत्रोंकी फर्म मोतीलाल लन्नमीचन्दके नामसे व्यवसाय करतो है। यह साग छुटुम्ब शिक्षित है और माहेश्वरी-समाज-सुधारमें बहुत अधगण्य रूपसे भाग लेता है।

वर्तमानमें इस फर्मके संचालक रायबहादुर सेठ गोवद्धेनदासजी ओ० बी० ई०के पुत्र श्री॰ सेठ रामगोपालजी मोहता श्रोर रायबहादुर सेठ शिवरतनजी मोहता हैं। श्री मोहता रामगोपालजीसे हिन्दी संसार भलीपकार परिचित है। आप उन्नन विचारोंके दानबीर महानुमाव हैं। आपके हाथोंसे समाजकी जो दिव्य सेवाएं हुई हैं वे भारतभरमें प्रख्यात हैं।

आपने अपने छोटे श्राता मूलचंदनीके नामसे मोहता मूलचन्द विद्यालय नामक एक विद्यालय और बोर्डिंग हाउस स्थापित कर रक्खा है। आपने अभी कुछ ही समय पूर्व श्री बिड़ला नी-के सहयोगसे इङ्गलैंग्डमें १ मकान अच्छी लागतसे खरीदा है। जिसमें मारतीय लोगोंके ठहरनेके प्रबंधके साथ साथ आपकी उसमें एक शिव-मंदिर बनवानेकी भी स्कीम है।

मोहता मोतीलालजीके परिवारके कुछ सम्मिलित सार्वजनिक कार्यों का संज्ञेप परिचय इस प्रकार है।

- (१) रेलवे स्टेशनपर इस परिवारकी ओरसे एक रमणीय विशाल धर्मशाला बनी है। बीकानेर जैसे शहरमें जहां पानी विकता मोल की कहावत है। कोई अजनवी आदमी पानीकी इफरातमें निवास] करनेवाला यहां आवे तो उसे इस धर्मशालामें अपना घर छोड़ा हुआ नहीं दिखल लाई देगा। इसके अन्दर एक औषधालय और आयुर्वेदिक पाटशाला भी है। स्टेशनपर भी आपकी ओरसे प्याऊका प्रवंध है।
- (२) बीकानेर शहरमें आपका एक औषधालय स्थापित है। जिसमें आयुर्वेदिक और एलापैथिक दोनोंप्रकारकी चिकित्साएं होती हैं।
- (३) बीकानेरसे एक मीलकी दूरीपर संशोलाव तालाबपर एक विशाल मकान पब्लिकके •िलए बना हुआ है।
- (४) आपकी ओरसे एक अनाथालय खुला हुआ है। जिसमें बहुतसे अनाथोंको मासिक सहायता दी जाती है।
- (४) श्री कोलायत जी नामक तीर्थ स्थानपर आपकी ओर से श्री गंगामाईका मंदिर और धर्मशाला बनी हुई है।

इसीप्रकारके अनेक धार्मिक कार्यों में इस कुट् म्बने बहुत उदारतापूर्वक दान दिये हैं।

व्यापारिक दृष्टिसे यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। करांचीमें गोवर्द्धनदास मार्केट नामक श्रापका एक सबसे बड़ा कपड़ेका मार्केट बना हुआ है। आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) करांची—मेसर्स सदासुख मोतीलाल मोहना T. A. marketwala—इस फर्मपर कपड़ का बहुत बड़ा व्यापार होता है। करांचीमें आपकी बहुतस्री जमीदारी है। यहां आपका एक लोहेका कारखाना भी है।
- (२) कलकत्ता—मेसर्स मदनगोपाल रामगोपाल मोहता २८ रहांडरोड T. A. molita—यहां आपके माइयोंके सामोमें कपड़ेका व्यवसाय होता है।
- (३) देहली—गोद्धर्व नदास रामगोपाल मोहता—यहां भी कपड़ का व्यवसाय होता है। इसके ऋतिरिक्त मरियामें आपकी कोयलेकी खान भी है।

# मेसर्स हजारीमल हीरालाल रामपुरिया

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत हीरालालजी, श्रीयुत शिखरचंदजी, नथमलजी तथा श्रीयुत भंबरलालजी हैं। श्राप ओसवाल जातिके सज्जन हैं।

इस फर्मके पूर्व पुरुष सेठ जोरावरमल जी बहुतही साधारण स्थितिके पुरुष थे। आपके पुत्र श्रीयत बहादुरमलजी केवल १३ व र्षकी अवस्थामें कलकत्ता गये और वहां चेनरूप सम्पतरामके



श्री० सेठ वहादरमळजी रामपुरिया, वीकानेर



स्वः सेठ जसकरणजी रामपुरिया, वीकानेर



श्रीयुन भंबग्लालजी रामपुग्या. बीकानेग

यहां ८) मासिकपर गुमास्ता-गिरी की। ७वर्षके पश्चात् आप अपनी कार्य कुशलतासे इस फर्मके सुनीम होगये। सन् १८८३में आपने अपने भाइयों को उपरोक्त नामसे करड़े की दृकान करवादी एक सालके पश्चात् आप भी नौकरी छोड़कर इस फर्ममें शरीक होगये। धीरे २ इस दृकानकी उन्नित होती गई और संचालकों की बुद्धिमानी और कार्य-कुशलतासे यह फर्म दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नित करने लगी। यहांतक कि यह खानदान आजकल बीकानेग्के धनकुवेरों में गिना जाता है। कलकत्ते कपड़े के इन्पोर्टरों में भी इस फर्मका बहुत उँचा नम्बर है।

इस प्रकार इस फर्मका इतिहास एक स्वावलम्बनका इतिहास है। जिसमें संचालकोंकी वृद्धिमानी, कार्य-कुशलता और व्यापार निपुणताका पूरा २ परिचय मिलता है।

इस फर्मकी उन्नितमं श्रीयुत जसकरणजीका सबसे बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने इस फर्मकी लन्दन और मैनचेस्टरमें शाखाएं खोली थीं। इन शाखाचांपर आपने हिन्दुस्थानी कार्यकर्ता रक्खे थे। इन शाखाओं की वजहसे इस फर्मकी खूब तरकी हुई। श्रीयुत जसकरणजीका देहावसान सन् १६२० में हो गया। चूंकि यही इन शाखाओं की देखरेख रखते थे इसलिये इनके एक वर्ष पश्चात् ही ये शाखाएं टूट गई।

इस समय श्रापके पुत्र श्रीयुत भंवरलालजी हैं। आपका जन्म सं०१६६५ में हुआ। आप सज्जन, और उदार प्रकृतिके नवयुवक हैं।

श्रीयुत सेठ बहादुरमलजी तीन्न मेथाबी सज्जन थे। आपकी ज्ञानशक्ति, बुद्धिमत्ता और निपुणताको देखकर कई अंग्रेज आश्चर्य चिकत होगये। आपके विषयमें बंगाल, बिहार और खड़ीसाके इनसाईकलो पिडियामें लिखा है। He is one of the fine products of the business world having imbibed sound business instinsts compled with courtesy to strangers and religious faith in jainism.

श्रीयुत बहादुरमलजीकी दानधर्मकी ओर भी श्रन्छी रुची थी। श्राप विशेषकर गुप्त-दान किया करते थे। आपकी ओरसे बीकानेरमें श्रस्पतालके सामने एक धर्मशाला बनी हुई है। इसमें रोगियोंके ठहरनेका अच्छा इन्तिज्ञाम है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कलकत्ता—मेसर्स इजारीमल हीरालाल रामपुरिया १४८ क्रॉस स्ट्रीट—तारका पता Hazana इस फर्मपर घोतो जोड़े ऋौर शर्टिंग विलायत और जापानसे इम्पोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त आसाममें भी आपकी एक शाखा है। वहां जूट तथा है सियनका काम होता है।

#### मेससं इंसराज बालमुकुन्द

इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं। इस फर्मको सेठ हंसराजजीने स्थापित किया। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ बालमुकुन्दजीके हाथोंसे इसकी विशेष तरकी हुई। वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ गोवर्धनदासजी एवं सेठ जानकीदासजी हैं।

द्यापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

बीकानेर—मेसर्स हंसराज बालमुकुन्द—यहां हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

मद्रास्त—मेसर्स बालमुकुन्द जानकीदास, साहुकार पेठके पास—प्री नाई क्रीन स्ट्रीट नं० १४—यहां

सराफी तथा हंडी चिट्ठी खौर ब्याजका काम होता हं।

#### मेसर्स श्रीकृष्णदास बालकिशनदास

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ मदनगोपालजी दम्माणी हैं। आप माहेइवरी जातिके दम्माणी सज्जन हैं। इस फर्मका हेड ऑफिस बीकानेरमें है। यहां हुंडी चिट्ठी छोर सराफीका काम होता है। इस फर्मका पूरा पश्चिय बम्बई-विमागके पृष्ठ २०० में दिया गया है। बीकानेरका तारका पता—Dammani है।

#### मेसर्स श्रीराम प्रयागदास

इस फर्मके मालिक यहींके निवासी हैं। आप पुष्करना ब्राह्मण जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए ७५ वर्ष हुए। इसके स्थापक सेठ श्रीरामजी तथा प्रयागदासजी हैं। आपके पश्चात् सेठ मदनगोपालजी हुए। आपने इस फर्मको विशेष उत्ते जन दिया। वर्तमानमें आपके पुत्र श्रीयुत कृष्णगोपालजी, चम्पालालजी, शिविकशनदासजी इस फर्मका संचालन करते हैं। आप सब सज्जन व्यक्ति हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- बीकानेर मेसर्स श्रीराम प्रयागदास—इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी, चांदी स्रोना तथा कपड़ का व्यवसाय होता है।
- कळकत्ता—सेठ मदनगोपाल आचार्य नं० ८५ मनोहरदास स्ट्रीट—इस फर्मपर कपड़े तथा चांदी सोनेका विलायतसे इम्पोर्ट होता है।
- कळकत्ता—मेसर्स प्रयागदास मदनगोपाल, नं० ८५ मनोहरदास स्ट्रीट—इस फर्मपर हुंडी खिट्टी तथा कमीरान एजंसीका काम होता है। T. A. Pokharpotha.। इस फर्मकी ओरसे यहां "श्रीराम विद्यालय" नामक एक विद्यालय स्थापित है।



श्रीठ सेठ भगंदानजी चौपड़ा. गंगाशहर



हवेळी. ( भैरांदानजी चौपड़ा ) गुगंगाशहर

#### गंगा शहर

# मेसर्स भँरूदान ईसरचन्द चौपड़ा

इस फर्मके मालिक गंगाशहर (बीकानेर) के निवासी हैं। कछकत्तेकी मशहूर फर्म मेससे हिरिसिंह निहालचन्द (मुशिंदाबाद निवासी) जिसको स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हुए, उसमें आपका करीब २२ वर्षसे साम्ता है। इस फर्मकी विशेष उन्निति श्री० सेठ भेरदानजीके हाथसे हुई। आप योग्य और व्यापार दक्ष पुरुष हैं।

आपने हालहीमें बनारसके हिन्दू विश्व विद्यालयको १०००० प्रदान किया है। सी० आर० दासके स्मारक फंडमें भी आपने महात्मा गांधीजीको १००००। दिये हैं। इसी प्रकार श्रीर भी दानधर्म आपकी ओरसे होता रहता है।

श्री॰ मैंहदानजी उन व्यक्तियोंमेंसे हैं जिन्होंने अपने ही हाथोंसे लाखों हपयोंकी सम्पात्त उपार्जन की है। केवल २२ वर्षमें ही आपने आशातीत उन्नित की है। आप तेरापंथी आसवाल सज्जन हैं। आप छः भाई हैं। जिनके नाम क्रमशः श्री० सेठ मैंहदानजी, सेठ ईसरचन्दजी, सेठ तेजमलजी, सेठ पूनमचन्दजी, सेठ हेमराजजी और सेठ चुन्नीलालजी हैं।

श्री॰ सेठ में रहानजीके ४ पुत्र, सेठ ईसरचन्द्जीके १ पुत्र, सेठ तेजमलजीके ५ पुत्र, सेठ पूनमचन्दजीके २ पुत्र, सेठ हेमराजजीके १ पुत्र और सेठ चुन्नीलालजीके २ पुत्र हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है --

- कलकता—मेसर्स हरिसिंह निहालचन्द नं० १ पोर्तगीज़ चच स्ट्रीट T. A. Singhi—इस फर्मपर जूट बेलसका बहुत बड़ा विजिनेस होता है। इस फर्ममें आपका साम्ता है। इस फर्मकी सिराजगण्ज, सिरस्रावाड़ी, अजीमगण्ज, फारबसगण्ज, कस्वा आदि स्थानोंपर शाखाएं हैं। कलकत्ता—मेसस आसकरण ल्एाकरण नं० १६ सोनागोगा स्ट्रीट-इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी बेंकिंग
  - तथा जूटकी कमीशन ए जंसीका काम होता है।
- शिवपोल (भागलपुर)—मेसर्स आसकरण ल्याकरण—इस फर्मपर जूटकी खरीदी तथा कपड़े की विक्रीका काम होता है।

कुकरन ( पूर्णिया )—इस फर्मपर कपड़ा, जूट तथा गल्लेका व्यापार होता है । रंगृत ( पूर्णिया )—मेसर्स दीपचन्द धनराज—यहां कपड़ा, पाट और घृतका व्यापार होता है । भडंगामारी ( रंगपुर )—मेसर्स भैं रुदान ईसरचन्द चौपड़ा—इस स्थानपर जूटका व्यापार होता है ।

# मिनासर

# मेसस मौजीराम पन्नालाल बांठिया

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान भिनासर (बीकानेर) में है। आप ओसवाल जातिके स्थानकवासी जैन सम्प्रदायके सड़जन हैं। कलकत्तेमें इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ८० वर्ष हुए। इसकी स्थापना श्रीयुत सेठ मौजीरामजीने की। श्रापका स्वगंवास संवत १९४१ में हुआ। आपके पश्चात् आपके पौत्र श्री हमीरमलजीने इस फर्मके कामको सम्हाला। आपके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उन्नति हुई। आप बड़े बुद्धिमान, और व्यापार दश्च पुरुष हैं। आपका जनम सम्बत् १६१६ में हुआ।

आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमसे श्रीयुत कनीरामजी, श्रीयुत सोहनलालजी, और भीयुत चम्पालालजी हैं। इनमेंसे श्रीयुत कनीरामजी श्रीयुत हमीरमलजीके बड़े भाई श्रीयुत सालमचन्दजीको दत्तक दिये गये हैं, आप तीनों ही भाई बड़े उदार सज्जन और विशाल चित्तके पुरुष हैं। बीकानेरमें आपकी उदारता बड़ी प्रसिद्ध है।

श्चापने साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्थामें १६१११) का दान दिया है। इसके श्चितिरक्त मौजीराम पन्नालाल श्चौर प्रेमराज हजारीमल इन दोनों फर्मोंकी तरफसे व्यवहारिक स्कूलकी बिल्डिङ्ग प्रदान की गई है। इन्हीं दोनों फर्मोंकी विशेष सहायतासे श्रीगंगाशहरसे भिनासर तक पक्की सड़क बनी हुई है। इसके अतिरिक्त भिनासर पींजरापोलमें भी श्चापकी ओरसे श्चन्छी सहायता दी गई है।

कलकत्ता— मेसर्स मौजीराम पन्नालाल, ४५ आर्मेनियन स्ट्रीट T. A. Rathayatra—- इस फर्मपर छित्रयोंकी एक फैकरी है। तथा विलायतसे भी छित्रयोंका इम्पोर्ट होता है। इसके अति-रिक्त बैंकिंग, हुएडी चिट्ठी और कमीशन एजन्सीका काम होता है।

इसके अतिरिक्त आपकी और भी कई स्थानोंपर ब्राबचेस हैं।



श्रीयुन कर्नारामजी वांठिया (मोजीराम पन्नालाल) भिनासर



श्रीयृत वहादुरमलजो बांठिया (प्रेमराज हजारीमल) भिनासर



श्रीयुन सोहनळालजी बांठिया (मोजीराम पन्नाळाळ) भिनासर



बाठिया बिल्डिंग भिनासर

# मेसस प्रेमराज हजारीमल

हम उत्तर जिन मौजीरामजीका परिचय दे आये हैं उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम श्री० प्रे मराजजी बांठिया था। खापहीने इस फर्मकी स्थापना की। आपके परचात् आपके पुत्र श्री हजारी मलजी हुए। आपके हाथोंसे इस दुकानकी अच्छी तरकी हुई। हजारीमलजीका स्वर्गवास संवत् १९६६ में हुआ। इनके श्री रिखवचन्दजी दत्तक लिये गये थे। खापका स्वर्गवास खापके पहले संवत २६६३ में ही हो गया था।

इस समय श्री सेठ रिखबदासजीके पुत्र श्रीयुत बहादुरमलजी इस दृकानके कामका सब्चालन करते हैं। श्राप बड़े योग्य विवेकशील और सज्जन पुरुष हैं।

इस खानदानकी दान-धर्म और सार्वजनिक काय्योंकी ओर बड़ी रुचि रही है। श्रीहजारीमल्जीने अपने जीवन कालहीमें एक लाख इकतालीस हजार रुपयेका दान किया था जिससे इस समय कई संस्थाओंको सहायता मिल रही है। आपकी तरफसे भिनासरमें एक जैन इवेतांवर औषधालय भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहांकी पिजरापोलकी बिल्डिंग भी आपहीके द्वारा प्रदान की गई है। आपने १६१११) साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्थामें दिया है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कलकता — मेसर्स प्रेमराज हजारीमल, आर्मेनियन स्ट्रीट नं ॰ ४ तारका पता-Chatta stick इस दूकानपर छित्रयोंकी फेकरी है तथा छित्रयोंका व्यापार होता है। इसके श्रितिरिक्त बैंकिंग और हुण्डी, चिट्ठीका काम भी होता है।

#### बैंकस

मेसर्स अगर्यन्द भैरोंदान सेठिया

- ,, अनंदरूप नैनसुखदास डागा
- " चर्यमल चांदमल दहा
- ,, गोवर्द्धनदास रामगोपाल मोहता
- ,, गुनचंद मंगलचन्द इडढा
- .. जगन्नाथ मदनगोपाल मोहता
- " जगन्नाथ मृलचन्द सादानी
- " नारायणदासे जी मोहता

#### मेसर्स प्रेमसुख पूनमचन्द कोठारी

- , प्रयागदास जमनादास विन्नाणी
- ,, वंशीलाल अवीरचन्द रायबहादुर
- ,, बालकिशनदास श्रीकृष्णदास दम्माणी
- ,, बालकिशनदास रामकिशनदास दम्माणी
- , भीखमचंद रेखचंद मोहता
- " रामकिशनदास रामरत्नदास बागदी
- ु,, राधावल्लभदासजी दम्मानी
  - ,, रामरतन वृजरतन दम्माणी

नोट—उपरोक्त व्यापारियोंमेंसे सभी व्यापारियोंकी दूकानें भारतके बड़े २ शहरोंमें हैं। कई व्यापारियोंकी यहां फर्नें भी नहीं हैं। केवज उनकी भव्य हवेलियां यहां बनी हैं। पर इस स्थानके प्रसिद्ध व्यवसायीके नाते उनके पते यहां दिए गये हैं।

मेससे लखमीचन्द कन्हैयालाल मोहता

- " लाभचन्द आनंदमल श्रीमाल
- " शिवदास गिरधरदास विन्नाणी
- " सदासुख गंभीरचन्द
- ,, हजारीमल हीरालाल रामपुरिया
- ,, हरसुखदास बालिकशनदास डागा
- ,, हंसराज बालमुकुंद बागड़ी

#### चांदी सोनेके व्यापारी

ईसरदास रामचन्द्र
काशीराम गणेशदास तेलीवाड़ा
गमनारायण मथुरादास
सुरजमल खजांची कपड़ा बाजार
श्रीराम प्रयागदास कपडेका बाजार

#### **ज्वेल**स

प्रे मचंद माशिकचंद जौहरी

#### कपड़े के व्यापारी

केवलचन्द मानमल सांड़
गंभीरचन्द भैट्या कपड़ा बाजार
गोकुलदास गोपालदास ,,
प्रसन्नकुमार कोचर कटला
फतेचन्द आसकरण ,,
मानमल केशगीचन्द
मुन्नीलाल सुगेहिया ,,
मंगलचन्द टीकमचन्द बादानी
शिवरतन शंहरलाल मृन कटला
श्रीराम प्रयागदास

#### किरानेके व्यापारी

कोड्मल अमरचन्द कसारी बाजार जमनादास जानकीदास तेजकरण समीरमल पन्नालाल हजारीमल रामरतन गोपीकिशन मोमन अन्दुल्ला यूसुफ महेशदास रतनलाल शिवदयाल मृलचन्द

## गल्लेके ब्यापारी और भाइतिया

कृपाराम रामप्रताप मंडीके पास ,, डूंगरदास आसाराम ,, मेरोंदान अगरचंद सोनावत मंडीके पास मिर्जामल राधाकिशन ,, मिर्जामल हंसराज ,, सुगनचंद हजारीमल ,,

## सूखे सागके व्यापारी

विद्याधर मोदी शिवद्याल मूलचंद

#### जोहेके व्यापारी

गंगादास कोठारी बालूराम सुनार घी बाजार सुन्नोलालवेद घी बाजार रहीमबस्सा गुलामरहीमबस्स

मारवज टाइज्स मर्चेयट्स दी बीकानेर स्टोबर सप्छाई एण्ड को०

फोटोबाफर्स एगड आर्टिस्ड

के० एल । एएड संस आर० के० ब्रद्धां किंग एडवर्ड मेमोरियल रोड सूरज बल्श फोटोमाफर

#### ऊनके ब्यापारी

गोवद्धन दास चुन्नीलाल वेदोंकाचौक चतुर्भु ज शिवरतन मोहतोंकाचौक हरदास मानीदास दम्मानीकाचौक क्षेमचंद मानमल दम्मानीकाचौक

#### घोके व्यापारी

कपूरचंद मदनगोपाल घी बाजार कुंदनमल सुगनचंद घी बाजार मगनमल हरस घी बाजार राधाकिशन कन्हैयालाल रामरतनदास रामधनदास

#### जनरत्न मरचेंट्स

बी० सेठिया एण्डसन्स दी जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी हरकचंदएण्डसन्स

केमिस्ट एगड ड्रगिस्ट

बी० सेठिया एगडसन्स हरकचन्द एण्डसंस

श्राम्सं गुड्ससप्नायर

शेर महम्मद एण्ड ब्रद्सं

मिश्रीके ब्यापारी

रामनारायण बालमुकुन्द ( विदेशी ) सूरतमल लखमीचन्द ( देशी )

खद्दा (बीकानेरी)

रावतमल बरड़िया

#### परप्यूमस एगड अत्तार

बी॰ सेठिया एण्डसंस बिहारीळाल गंधी लक्ष्मीनारायण गंधी

#### डेगिटस्ट एगड आप्टीकल्स

बी॰ सेठिया प्राड संस कि'ग एडवर्ड मेमोरियल रोड

हरस्वरूप एण्ड कम्पनी वेदोंका चौक वैद्य डाक्टर एग्ड फार्म सी

पं० गोकुलचंदजी त्रिपाठी पं० जीवनगमजी हरसा स्वामीजो शिवजी पुरी स्वामी श्री श्रीरामदासजी भेरोंदानजी आसोपा मेघराज शर्मा गमलालजी जती

साइक**न म**र्चेट्स

गेलौत ब्रद्स स्टेशन रोड बीठ सेठिया एण्ड संस बीकानेर साइकल कम्पनी कोटगेट

लायब्रे रीज्

गुणप्रकाशक सज्जनालय श्री नागरी भएडार सेठिया जैन पुस्तकालय

पब्लिक संस्थाएं

दाउद्याल सौषधालय
श्वेताम्बर सा॰ मा॰ सभा
ओसवाल नवयुवक समिति
मोहता आयुर्वेदिक औषधालय
महाबीर जैन मण्डल
स्कूल ऑफ आचार्य
सेठिया जैन विद्यालय
सेठिया जैन बोर्डिंग हाउस
सेठिया जैन स्कूल

## **जुजानग**ह

यह शहर बीकानेर स्टेटकी एक रमणीक बस्ती है। यहाँ कई श्रीमंतोंकी दर्शनीय हवेलियां बनी हैं। बीकानेर स्टेट रेलवेकी सुजानगढ़ स्टेशनसे करीब आधा मीलकी दूरीपर यह शहर बसा है। यहाँ कुए बीकानेरसे कम गहरे होते हैं। यहाँ चारों छोर निरा बालू ही बालूका मैदान दिन्योचर होता है। सुजानगढ़ डिस्ट्रिक्टकी बड़ी २ कोर्टें वगैरह यहां होनेसे यहां लोगोंकी आमद रफ्त विशेष रहती है। यहांकी पैदावारीमें मोठ, बाजरी प्रधान है। दूसरा गल्ला तथा सभी प्रकारके आवश्यक समान यहां बाहरसे आते हैं। यहां ऊनका व्यापार भी साधारणतया ठीक होता है। यहां करीब १० हजार मन ऊन आ जाती है। यह ऊन बड़ी मुलायम और बढ़िया होती है।

सुजानगढ़ स्टेशनपर गाड़ोदियोंकी परम रमणीक धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ मुसाफिरोंको सब प्रकारकी अच्छी सुविधाएं हैं। यहांके व्यापारियों का परिचय इस प्रकार हैं।

## मेसर्स गेवरचंद दानचंद चोपड़ा

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास डीडवाणा है। आपको यहां आये करीब ८ वर्ष हुए। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ दानचन्दजी चोपड़ा हैं। इस फर्मकी विशेष तरकी सेठ दानचन्दजीके ियता सेठ गेवरचन्दजीने की। सर्व प्रथम आप संवत १६३५ में ग्वालंदोंमें मामूली व्यापार करते थे। आपको सट्टे आदिसे सरूत घृणा थी। संवत १६६३ में आपने कलकत्तेमें एक दूकान की। तथा जूटके ज्यवसायमें बहुत अच्छी सम्पत्ति मान और प्रतिष्ठा पंदा की। आपका देहावसान संवत १६८१ में हुआ है। वर्तमानमें सेठ दानचन्दजी ही सारे कारबारको सम्हालते हैं। आपके २ पुत्र हैं जिनके नाम श्रीविजयसिंहजी और श्रीफतेचन्दजी हैं। सुजानगढ़में करीब १॥ लाख रुपयोंकी लागतकी आपकी एक नई शानदार इमारत बनी है। सेठ दानचन्दजी आसवाल समाजमें अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) कलकत्ता—मेसर्स गेवरचन्द दानचन्द चोपड़ा,नं० २ राजा उडमंड स्ट्रीट - इस फर्मवर बैङ्किग, हुगडी चिही तथा जूटका घरू और आढ़तका व्यापार होता है। T. A. Gentleman



दी० बा० सेठ बहुभगयजी (खुशालचन्द् गोपालदास) बस्बई । सेठ रूकमानन्द्जी ( गणपतराय रूकमानन्द् ) बस्बई





सेठ जमनादासजी मालपाणी M. J.A. (खु॰ गो० वंबई)



संठ राधाकुण्णजी ( गणपतग्य ककमानन्द् ) वस्वई

१ जवलपुर (हेडचाॅ फिल्) में सस वक्क-भदास मन्नुलाल कन्हेयालाल

यहां बैक्किंग,हुंडी चिठ्ठी और जमींदारीका काम होता है। यहांपर इस फर्मको एक पाँटेरी फेकररी है, और चांदा जिलामें लाल पैठ कॉलेरीके नामसे एक कोयलेकी खान है। इसके अतिरिक्त जबलपुरमें खुशालचन्द गोपालदास और बहुभदास मन्नू ग्रालके नामसे २ शाखाएं और हैं। सी॰ पी॰ में इस फर्मकी बहुतसी जमीदारी है। यहाँ बैङ्किंग और हुंडी चिट्रोका काम होता है।

गोपालदास वह्नभदास ७० ब इतहा च्टीट ३ नागपूर-मेलर्स क्यालचन्द्र गोपाल-

यहां भी बेङ्किंग और आढ़तका काम होता है।

४ बम्बर-मेससं ख्या तचन्द्र गोपाल-दास गोपाल भवन भुलेखर T. A. Sambhau

यहां हुंडी चिट्ठी, सराफी और आढ़तका काम होता है।

४ हिंगनघाट ( C. P.) मेयर्स खुशाझ-चन्द गोपालदास T.A-Sambhau

) यहां आपकी जमीदारी और जीनिंग-प्रे सिंग फेक्टरी **हैं**। }

जीन-प्रेस फेकरी है और सराफी व्यवसाय होता है।

६ कांटोला ( C. P. ) मेससं सुपाल-चन्द गोवाल दास

जीनिङ्ग फेक्टरी है तथा रूई और जमीदारीका काम होता है।

७ इरदा ( C. P. ) मेसस बहुभदास

T, A Diwan

८ होशंगाबाद-मेतर्स बहुभदास कन्द्रेया साक्ष

६ भोपाल—मेससं गोपाबदास जमीदारी तथा बैङ्किंग (सराफी) व्यापार होता है।

T. A. Laxmi

१• सार्य—मेसर्स वलभदास कमीशन एजंसी तथा जमीदारीका काम होता है।

T.fl Gopal

११ मिरजापुर-मेवस खुगालच न्द गोपास दास

कमीशन तथा जमीदारीका काम होता है।

१२) इटावा-मेस स

यहाँ आपकी एक जीनिंग फेक्टरी है तथा हुंडी चिट्टी, आहत भीर रुईका व्यापार होता है।

#### मेसर्स गणेशदास सोभागमन

इस फर्म के मालिकोंका मूल निवास स्थान कोटा (राजपूताना) है। आपकी फर्म की कई ब्रांचेस हैं। बम्बई ब्रांचका पता—मुंबादेवी, बम्बई है। यहां सराफीका व्यवसाय होता है। आपका विशेष परिचय कोटा ( राज पृताना ) में दिया गया है।

### मेसर्स गणवतराय रुक्मानंद बागला

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ कुक्मानंद जो बागला तथा सेठ राधाकिशनजी बागला हैं। **आप अप्र**वाल वैश्य जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान चूरू (बीकानेर) में है।

इस फर्मका हेड श्रॉफिस कलकत्ता है। बम्बईमें इस फर्मको स्थापित हुए फरीब १३ वर्ष हुए। इस फर्मकी स्थापना सेठ राधा किशत जी बागलाने की। आप सेठ गनपत्राय जी बागलाके पुत्र हैं। आपके हाथांसे इस फर्मकी विशेष तरकी भी हुई।

इस फर्मकी ओरसे बनारसमें एक श्रोसत्यतागयगजीका मंदिर बाँसके फाटकके पास बना हुआ है। इसमें एक अन्तक्षेत्र तथा एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित है। इसके अतिरिक्त चुरुमें आपका एक बागला चौपधालय भी बना हुआ है। आपने गत वर्ष २१ मकान मय १ सालके खाद्य-द्रव्यांके ऐसे ब्राह्मणोंको दान दिये हैं, जो बहुत गरीब थे तथा जिनके रहने आदिका कोई प्रबंध नहीं था। आपने एक हजार बीवा जमीन बीकानर स्टेटसे खरीदकर गौओं के चरनेके लिये छुड़वा दी है। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों महानुभात्रोंने एक बहुन बड़ी रक्रम परोपकारी संस्थाओं को खोलनेके लिये निकाली है। अभी आपने मोघाके एक मशहूर डाकरको चुरू बुलाकर ४०० मनुष्योंकी आंखांका इलाज अपने व्ययसे करवाया , जिससे बहुतसे लोगोंको लाम हुआ था।

वर्तमानमें भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- रोड मेसर्स मोतीलाल राधाकिशन T. A. Bagla
- (२) मोलभीन—(वर्मा)

(१) हेड आफिस कलकत्ता—स्ट्रेगड ) इस फर्मपर टिम्बरका (इमारती लकड़ी) बहुत बडा विजनैस होता है। कलकत्तेके मशहूर टिम्बरके व्यापारियोंमें इस फर्मका स्थान बहुत ऊँचा है।

मोलमीन—(बर्मा) एव॰ वहांपर आपकी एक टिम्बरकी फेकरी तथा एक चांबलकाफकरा है। यहांपर आपका एक बहुत विशाल बगीचा है। इसमें यूरोपियन, मारवाड़ी, माटिया बर्मीज आदि सब जातियों के लिये वायु सेवन और श्रारामके लिये अलग २ सुविधाएं रक्खी गई हैं। यहांपर आपके ४ हाथी हैं जिनसे छकडी ढोनेका काम लिया जाता है।

# भारतीय व्यापारियांका परिचय



श्री**० सेठ केदारमलजी (मे०** गुरावराय केदारमल) वस्वई



कुंबर कीर्तिकृष्णजी S/o सेठ केंद्रारमलजी वस्वई



बंगला ( मे२ गुलाबराय वेद्रमल ) वस्वई

- (३) बम्बई मेसर्स गणपतराय रुक्मानन्द ३२५ कालवादेवी रोड—इस फर्म पर टिम्बरका व्यापार होता हैं तथा बेंड्डिंग और हुंडी चिट्टीका काम भी होता है।
- (४) गंगून—मेसर्स राधािकशन नागरमल मुगल स्ट्रीट—इस फर्मपर टिम्बरका बहुत वड़ा व्यापार होता है इसके सिवाय बेंङ्किग, हुंडी चिट्ठीका भी काम होता है। यहांपर श्रीयुत नागरमल-जी काम करते हैं जो श्रापके पार्टनर हैं।

## मेसरी गाइमल गुमानमल

इस फर्मके मालिक प्रसिद्ध लोढ़ा परिवारके हैं। आपका मूल निवास स्थान अजमेरमें है अतएव आपका परिचय अजमेरमें दिया जायगा। यहां इस फर्मपर वेंकिंग श्रीर हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

मेसस गुजाबराय केदारमज

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ केंदारमलजी हैं। आप अग्रवाल जातिके बिन्दल गोत्रीय सज्जन हैं। इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान मण्डावा (जयपुर) में हैं।

इस फर्मको बम्बईमें स्थापित हुए करीब ६० वर्ष हुए। इसकी स्थापना सेठ गुलाबरायजीने की। आपका स्वर्गवास संवत् १६३६ में हुआ। आपके पश्चात् आपके पौत्र केदारमलजीने इस फर्मके कामको सम्हाला। क्योंकि सेठ गुलाबरायजीके पुत्र सेठ भूरामलजीका देहावसान पहिलेही हो गया था। सेठ केदारमलजीका जन्म संवत् १६२१ में हुआ।

आपकी ओरसे मगडावेमें अंग्रेजी विद्यालय, संस्कृत पाठशाला तथा एक सौषधालय चल रहा है। बम्बईमें आपका एक आयुर्वेदिक विशुद्ध सौषधालय भी चल रहा है। अप्रवाल समाजमें आपका चम्छा सम्मान है। आपकी यहां ११ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं।

सेठ केदारमलजी पहिले यूनियन बैह्कके डायरेक्टर थे। तथा वर्तमानमें आप सनातन धर्मा-वलम्बीय अप्रवाल सभाके सभापति हैं।

इस समय आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम कुं कीर्त्तिकृष्ण है। इनके जन्मके समय आपने २ लाख रुपये दान किये थे।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है —

(१) बम्बई— गुलाबराय केदारमल कालवादेवी T. A. Yellowrose— इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी, बेंकिंग, गल्ला, कपड़ा, रूई, आदिका काम होता है। कमीशन एजंसीका कार्य भी यह फर्म करती है।

#### मेसस गोपीराम रामचन्द्र

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ बजरंगदासजी और सेठ फूलचंदजी हैं। श्राप अववाल जातिके तायल गौत्रीय टिकमाणी सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान राजगढ़में (बीकानेर) है। इस फर्मका हेड ऑफिस कलकत्तोंमें है। इसके पूर्व इस फर्मपर गोपीराम भगतराम नाम पड़त था। कलकत्तोंमें इस नामसे यह फर्म ५३ वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी। इस फर्मकी स्थापना सेठ शंकरदासजीके ही सामने हुई थी। सेठ शंकरदासजी संवत् १८२८ में कलकत्ता आये। आपका स्वर्गवास संवत् १६३४ में हुआ। आपके सामने ही आपके पुत्र श्रीगोपीरामजी, श्रीभगतरामजी और श्री बजरंगलालजी

दुकानके कामको सम्हालते थे। सेठ गोपीरामजी तथा सेठ भगतरामजी संवत् १६२३ में व्यापार करनेके लिये कलकत्ता आये। यहां आकर आपने दलालीका कार्य ग्रुरू किया। पदचात् संवत् १६३१ में फर्मकी स्थापना की। संवत् १६७२ में सेठ गोपीरामजी तथा बजरंगलालजी से सेठ भगतरामजी आलग हो गये। सेठ गोपीगमजीका देहावसान संवत् १६७३ में काशीजीमें जनमाष्ट्रमीको हुआ। आपके परचात् आपके पुत्र सेठ फूलवन्दजी तथा सेठ बजरंगलालजीके पुत्र सेठ रामचन्द्रजी इस फर्मके कार्यका संचालन करने लगे। लेकिन सेठ रामचन्द्रजीका देहावसान संवत् १६७८ में २६ वर्षकी आयुमें ही हो गया। वर्तमानमें इस फर्मका सारा मार सेठ फूलचन्दजी टिकमाणी सम्हालते हैं। आपने इस फर्मकी अन्ली तरकी की। कलकत्तेके मारवाड़ी समाजमें आपकी अन्ली प्रतिष्ठा है।

तीनों भाई सेठ गोपीरामजी, सेठ भगतरामजी एवम् सेठ बजरंगदासजीके द्वारा जो सार्वजनिक कार्य हुए हैं उनका खंक्षिप्त परिचय इस प्रकार है — बनारसके संस्कृत टिकमाणी कालेजमें जो सेठ गोपीरामजीके स्मारक स्वरूप बनाया है, करीब ३ लाख रूपैयोंकी सम्पत्ति लगी है। इस समय इसका सारा कारभार सेठ फूलचन्दजी सम्हालते हैं। राजगढ़ के एक मन्दिरमें आपकी ओरसे करीब ८००००) की लगत लगी है। आपकी ओरसे बहुनसी गोचर भूमि छुड़वाई गई है। राजगढ़में आपकी ओरसे २ धर्मशालाएं तथा ६ कुएं भी बने हुए हैं। आप तीनोंही भाईयोंकी आरसे राजगढ़ पींजरापोलमें २१ हजार रुपैया दिया गया है। आपकी ओरसे एक घंटाघर भी राजगढ़ में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सेठ फूलचन्दजीने प्रायवेट रूपसे २५ हजार रुपैया और पिंजरापोलमें दिया है।

कलकत्तोमें भरगड़ा कोठीके नामसे आपकी एक सुन्दर कोठी रक्षां आमिनयन स्ट्रीटमें बनी हुई है। जिसका फोटो इस पुस्तकमें दिया गया है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कलकत्ता—हे० आ० — मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र २६१३ आर्मेनियम स्ट्रीट भे. A. Tikamani— इस फर्म पर बारदान तथा हैसियनका न्यापार होता है। बारदानकी कई अच्छी २ कंपनियोंसे आपका न्यापारिक संबन्ध है। पेरिसकी प्रसिद्ध कपड़ेकी कंपनी कान एण्ड कानके आप मुत्सद्दी हैं। बंगालके अन्तर्गत बान्सडेढ़ामें 'गड़रिया कुलयारी' नामसे आपकी एक कोयलेकी खान है।

बम्बई—मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र टिकमाणी बिलिडङ्ग कालबादेवी रोड, T. A. Tikamani— यहां हुंडी चिट्टी, रूई, गल्ला, तिल्रहन आदिका व्यापार होता है। इसके खितिरक्त सब प्रकारकी खादतका काम भी यहां होता है। इस फर्मको मुनीम गंगारामजीने संवत् १६४६ में स्थापित किया था। बम्बईके मारवाड़ी समाजमें आपका अच्छा सम्मान था। आप मारवाड़ी चेम्बर आफ़ कामर्स के ऑनरेरी से केटरी मी रहे थे।

शिकोहाबाद — मेसर्स गोपीराम रामचन्द्र, T. A. Tik mani-यहां आपकी एक जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। यहां काटनका न्यापार तथा आढ़तका भी काम होता है।

कानपुर—मेसर्स गोपीराम गमचन्द्र, T. A. Tikamani—यहां बैंकिङ्ग तथा हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



स्व॰ सेठ गेंबरचन्द्र नोद्वैचोपड्डा, सुनानगढ्



श्री सेठ वालचन इजी वेगाणी (होगमल) वालचन्द्र) सुनानगढ़



श्रोसेठ दानचंदजी चोपड़ा(गंत्रग्चन्द दानचंद)मुजानगढ़



श्रीसेठ गमचंद्रजी मालानी(गमचंद्र सुज)नमल)सुजानगढ़



- (२) ग्वालंदो (फरीदपुर) मेसर्स गेवरचन्द दानचन्द-इस फर्मपर भी जूट (कुष्टा) का घरू झौर आढ़तसे व्यवसाय होता है।
- (३) सैद्पुर-( रंगपुर ) मेसर्स गेवरचन्द दानचन्द चोपड़ा —इस फर्मपर बेङ्किग, हुण्डी चिट्ठी और जूटका घरू श्रीर श्रादतका कारबार होता है।
- ( ४ ) बोग**इा** (बंगाल ) गेवरचन्द दानचन्द चोपड़ा —इस फर्मेपर हुण्डी चिट्ठी तथा जूटकी आढतियोंके लिये और घरू खरीदीका काम होता है।

सेठ दानचन्दजी थली घड़ेके ओसवाल समाजमें अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। साप बड़े मिलनसार हैं। सीडवानामें भी सापके मकान वगेरा बने हुए हैं।

# मेसर्स चुन्नीलाल हजारीमल रामपुरिया

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान वीकानेर हैं। आपकी फर्मको यहाँ आये करीब १०० वर्ष हुए। सर्वप्रथम सेठ आलमचन्द नी यहाँ आये थे। आप बीकानेरमें राज्यकार्य करते थे। आपके चार पुत्र थे, जिनके नाम बरदीचन्द नी, गणेशदास नी चुन्नीलाल नी और चौथमल नी था। चारों भाइयोंने मिलकर संवत १६१३ में कलकत्ते में चुन्नीलाल चौथमल के नाम से व्यापार आरंभ किया, इन चारों भाइयों में सेठ चुन्नीलाल जीके हाथों से इस फर्मके व्यापारको अच्छी तरकी मिली। आप बहुत कर्मशील पुरुष थे। आपका देहावसान सं० १६५० में हुआ। आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ हजारीमल नी वर्तमान में इस फर्मके व्यवसायको संभाल रहे हैं। आपके समयसे ही इस फर्मपर चुन्नीलाल हजारीमल नामसे व्यापार होता है। आपके छोटे माई श्रो हमीरमल जीका देहावसान संवत १६५७ में हो गया हैं।

सेठ हजारीमलजी यहांकी म्युनिसिपैलिटीके मेम्बर हैं। आप यहाँके अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। सुजानगढ़में आपने कई अच्छे सुन्दर मकानात बनवाये है। बीकानेरमें भी आपकी हवेली बनी हुई है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) कलकता—मेसर्स चुन्नीलाल हजारीमल १६ पिगयापट्टी—इस फर्मपर विलायती कपड़ेका व्यवसाय होता है। इसके अतिरिक्त हुण्डी चिट्ठी और सराफी लेनदेनका काम होता है। आपकी शिवतला स्ट्रीटमें एक इमारत बनी हुई है।
- ( ४७ ) सुजानगढ़ चुन्नीलाल हजारीलाल रामपुरिया—यहां हुण्डी चिट्टीका काम होता है। तथा आपका खास निवास है।

## मेसस चतुरभुज नवलचंद वेद

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान गोपालपुरा (बीकानेर-स्टेट) में है। करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ हाथीमल जी यहाँ आये। आपके दो भाई और थे जिनके नाम जोधराज जी और शिवजी रामजी था। आप तीनों भाई शामिल व्यापार करते थे। सेठ हाथीमल जीके बाद उनके पुत्र सेठ चतुर भुज जीने और चतुर भुज जीके बाद नवल वन्द जीने इस फर्मके कामको सम्हाला। सेठ नव-लचन्द जीके ३ पुत्र वर्तमान में इस दुकान के कारबार को सम्हालते हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—सेठ छगनमल जी, पृनम चन्द जी और गर्गेशमल जी। आपके एक भाई जीवन दलाल जीने ४ वर्ष पूर्व दीक्षा लेकी है। और दूसरे धनराज जी, सेठ हाथीमल जीके छुटुम्बमें दत्तक गये हैं। आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कलकत्ता—मे॰ गनेशमल सिंचालाल ३७ अर्मेनियम स्ट्रीट—इस फर्मपर व्याज और कपड़ेका काम होता है।

सुजानगढ़ -- यहां आपका नित्रास है और दो तीन हवेलियां बनी हुई हैं।

## मेसर्स छोगमल वालचंद वेंगाणी

इस फर्मके मालिक ओसवाल (तेरापंथी) जातिके सज्जन हैं। आपका निवास स्थान सुजानगढ़ही है। इस फर्मपर सेठ छोटमलजीके यहाँ, सेठ बालचन्द्रजी, लाडनूं से गोद आये। इस दुकानपर पहिले गिरधारीलाल छोगमलके नामसे कारवार होता था। सेठ बालचन्द्रजीने इस फर्मपर छोगमल बालचन्द्रके नामसे न्यापार आरंभ किया। श्रीबालचन्द्रजी शिक्षित और सममदार सज्जन हैं। आप यहांकी म्युनिसिपेलेटीके मेम्बर हैं। आप ओसवाल पंच-पंचायतीमें अच्छा सहयोग लेते हैं। आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम श्रीआसकरणजी हैं। इस समय आपकी दुकानके न्यापोरका परिचय इसप्रकार है।

कलकत्ता—मेससे सुरजमल आसकरण बेंगाणी ५७ राँयल एक्सचेंज T. A. Jiwan—इस फर्मपर जूटका व्यापार होता है। इस फर्मका व्यवसायिक सम्बन्ध विलायतसे भी है। इसफर्म में आपका साम्हा है।

सुजानगढ़ -- यहां आपका निवास और स्थाई मिल्कियत है।

# मेसस जीवराज रामकिशनदास गाड़ोदिया

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान गाड़ोदा (सीकर) है। सेठ जीवराजजी सर्व-प्रथम करीब ७०-८० वर्ष पूर्व यां आये थे। आपके कोई संतान नहीं थी, इसलिए आपने अपने बड़े भाईके पुत्र श्री रामिकशनजीको दत्तक लिया। सेठ रामिकशनजीके हाथोंसे इस फर्मको विशेष तरक्की हुई। इस समय आपके चार पुत्र हैं, जिनके नाम श्री हजारीमलजी, रामप्रतापजी, मोतीलालजी श्रीर श्रजुं नलालजी हैं। आपकी ओरसे सुजानगढ़ स्टेशनपर बड़ी सुन्दर दर्शनीय धर्मशाला बनी है। कलकत्तके विशुद्धानन्द श्रीषधालयमें आपने ५१००) दिए हैं। इसी तरह गोशाला आदि शुभ कार्योमें मी श्राप भाग लेते रहते हैं। अभी कुछ समय पूर्वसे आप सब भाइयोंका व्यापार अलग २ होने लगा है, जिसका परिचय इस प्रकार है।

(१) हजारीमलजीकी फर्म-

भयंदर-रामिकशनदास हजारीमल-यहां नमकका व्यापार होता है।

(२) रामप्रतापजीकी फर्म

कलकत्ता—जीवराज रामप्रताप, २६।१ आर्मनियनस्ट्रीट T. A. Pratap इस फर्मपर सब प्रकारकी आद्रुतका काम होता है।

बम्बई—रामप्रताप नंदलाल, लक्ष्मीदास मार्केट T. A. Prtapnand इस फ़र्मपर भी खाढतका काम होता है।

भयंद्र-रामप्रताप शिवचन्दराय, यहां नमकका व्यापार होता है।

(३) मोतीलालजी श्रौर अजुनलालजीकी फर्म

कलकत्ता—जीवराज रामिकशनदास २६—३ श्रामेनियन स्ट्रीट, T. A. Gadodiya यहां आढ़तका काम होता है।

बम्बई—-मोतीलाल धजुनलाल, लक्ष्मीदास मार्केंट—यहां आद्तका काम होता है। भयंदर—मोतीलाल अजुनलाल, यहां नमकका न्या<sup>पा</sup>र होता है।

# मेसस धर्मसीजी माण्कचन्द बोरङ्

इस फर्मके मालिकोंका निवास सुजानगढ़ है। इस दुकानको सेठ धर्मसीजीने १०० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। आपके बाद सेठ माणकचन्दजीने इस फर्मके कामको सम्माला। आपका सुजानगढ़के समाज एवं राज्यमें अच्छा सम्मान था। आपके बाद आपके छोटे भाई चुन्नीलालजी ने इसके हिन्यापारको चलाया। सेठ चुन्नीलालजी के २ पुत्र थे, मोतीलालजी और भूरामलजी। आप दोनोंका भी यहां अच्छा सम्मान था आप देशमें ही न्यापार करते थे। सेठ भूरामलजी के बाद बतमानमें इस दूकानका संचालन आपके पुत्र सेठ भूं थामल जी करते हैं। आप बहुत प्रतिष्ठित स्थीर सजन न्यक्ति हैं। आपके कुटुम्बकी हमेशा पंच-पंचायितयों में अच्छी प्रतिष्ठा रही है। आप

#### भारतीय ब्यापारियोंका परिचय

सेठ छगनमलजी वेदके सहयोगमें कलकत्तेमें कपड़ेका बहुत बड़ा रोजगार करते थे। सेठ मूंथालालजी के एक पत्र हैं, जिनका नाम श्री पन्नालाल जी है।

इस फर्मके व्यापारका परिचय इस प्रकार है।

कलकत्ता— रावतमल पन्नालाल, ३७,३८ आर्मेनियन स्ट्रीट —यहां जूट, सराफी खोर आढ़तका काम होता है।

सजानगढ - यहां हराडी चिट्ठी और सराफीका काम होता है यही आपका निवास है।

### मेसस बिंजराज बाजचन्द

इस फर्मका खास निवास लाडन् (जोधपुर-स्टेट) है। सर्व प्रथम सेठ सेवारामजी १०६ वर्ष पूर्व यहां आए थे। सुजानगढ़ बसानेवाले ४ व्यक्तियोंमें एक आप भी थे। आपके बाद क्रमशः श्री सेठ पदाचन्दजी, भौर श्री सेठ बीजराजजी हुए। आपने ५० वर्ष पूर्व कलकत्ते में हीरालाल बीजराजके नामसे द्कान स्थापित की। आपके बाद आपके पुत्र सेठ बालचंदजीने इस दूकानके व्यापारको विशेष तरक्की दी और अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की।

वर्तमानमें इस फर्मके कारोबारको सेठ जेसराजजी सम्मालते हैं। आपको दरबारसे कैफियत छुड़ी स्नौर चपडास बख्शी गई है। इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) कळकत्ता—मेसस बीजराज बालचन्द,१०४ पुराना चीनाबाजार T.A.Newpatइस फर्मपर जूट बेलर्स, जूट एक्सपोर्टर्स, बेंड्किंग और हुंडी चिट्ठीका काम होता है।
- (२) डूमार (रंगपुर)-यहां जूटकी खरीदीका काम होता है।
- (३) हल्दी बाड़ी—(कुचविहार),,
- (४) फार्रावसगंज—(पूर्नियां) ,, ,,
- ( ५ ) सुजानगढ़—वीजराज पूसामल यहां त्रापका निवास स्थान और मकान है ।

# मेसर्स मोतीलाल आसकरण भृतोड़िया

इस फर्मको सेठ चौथमलज़ीने स्थापित किया तथा इसकी तरक्की भी आपहीने की। आप सुजानगढके निवासी हैं। आप ओसबाल (तेरापंथी) जातिके हैं। सेठ चौथमलजीके बाद क्रमशः सेठ मोतीलाल जी और सेठ श्रास करण जीने इस फर्मके कामको सम्भाला । वर्त्तमानमें सेठ आसकरण ज़ी ही इस फ़र्मके व्यापारका संचालन करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है कलकत्ता — आसकरन भूतोड़िया, २२४ हरिसनरोड T. A. Bhutodia यहां जुट, हुंडी चिट्ठी

और सराफ़ीका काम होता है।

बनकस—चौथमल आसकरण—यहां आढ़त और हुण्डी चिट्ठीका काम होता है। सुजानगढ़,—मोतीलाल आसकरण्—यहां हुडी चिट्ठीका काम होता है। और घापका खास निवास है।

-:0:-

# मेससं रामबख्श रामनारायण

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान कुचामन (मारवाड़) है। पहिले पहिल संवत् १६०६में सेठ संतोकीराम जी मामूली हालतमें यहां श्राए थे। श्रापके बाद आपके २ पुत्र रामबल्शजी और रामचन्द्रजीने षदयचंद पन्नालाल चूक्त्वालोंके साम्तेमें पन्नालाल हजारीमलके नामसे कलकत्ते में व्यापार आरम्भ किया। इस व्यापारमें आपने अच्छी सम्पत्ति पैदा की। संवत् १६७६में आपने पन्नालाल हजारीमल नामक फर्मसे श्रपना काम श्रलग कर लिया। उस समयसे ही सेठ रामचन्द्रजी सुजानगढ़में रामचन्द्र सुजानमलके नामसे व्याज वंगैराका धंधा करते हैं। आपकी यहां एक माहेश्वरी पाठशाला चलरही है। इसके लिये आपने एक मकान भी दिया है।

सेठ रामबरूश जीके पुत्र सेठ रामनारायण जी कलकत्तेमें अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं। भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) कलकत्ता —मेसर्स रामबख्श रामनारायण ४२।१ स्ट्रांडरोड ( T A Kripasindhu)-यहां जूटका घरू स्रोर आढ़तका काम और हुण्डी चिट्ठीका व्यवसाय होता है।
- (२) बेलाकोवा (जलपाई गोड़ी)—मेसर्स कन्हेयालाल खेमकरन-यहाँ जुटका व्यापार होता है।
- (३) मेमनसिंह -रामजगस रामनारायण-यहां भी जूटका व्यापार होता है।

#### -:0-

# मेसर्स रूपचंद तोलाराम सेठिया

इसफर्मके मालिक खास निवासी बीकानेरके हैं आप पहिले मूंडवा और फिर जीली (बीकानेर) होते हुए सुजानगढ़ आये। पहिले पहिल जीलीसे सेठ ज्ञानचंदजी केवल २५) लेकर सिराजगंज गये थे। वहां आपने अपना न्यापार जमालिया, और अन्ला पंसा पैदा किया। आपके बाद आपके पुत्र ह्यूतमलजी और रतनचंदजी हुए। सेठ ह्यूतमलजीने जोधपुरस्टेटमें जसवंतगढ़ नामक गांव बसाया। इस फर्मके मालिक आरम्भमें बीकानेरके मुत्सुद्दी थे।

सेठ हणुतमलजीके चुन्नीलालजी और तोलारामजी दो पुत्र थे। वर्तमानमें हणुतमल तोलाराम नामक फर्मके मालिक सेठ तोलारामजीके तीनपुत्र हैं जिनके नाम सेठ चांदमलजी, मूलचंदजी और खूबचंदजी. हैं। आपलोग अपना व्यवसायका भली प्रकार चला रहे हैं। आपके व्यापारका परिचय इस प्रकार है।

#### भारतीय व्यापारियाका परिचय

- १ सिराजगंज-ज्ञानचंद ह्णुतमल रूपचन्द, बड़ापट्टी, यहां जूटका व्यापार होता है।
- २ फलकत्ता—चांदमल मूलचंद, १०५ पुराना चीना बाजार, यहां भी जूटका व्यापार होता है।
- ३ सुजानगढ़—हणुतमल तोला राम—यहां आपका निवास और स्थाई सम्पत्ति है।

### कपड़ के व्यापारी

खींवराज धनराजडोसी
टोडरमल मांगीलाल मृंदड़ा
बूदरमल बालमुकुंद
रामरिख हजारीमल
हरसामल शिवबख्श

## गल्लेके व्यापारी और आइतिया

ष्क्रनीराम वखतावरमल ( ऊन )
ष्क्रनीराम मोतीराम
चिमनीराम रामसुख
नंदराम हनुमानवख्श ( ऊन )
पूरनमल तखतमल सरावगी ( ऊन )
बद्रीनारायण गणपतलाल
बलदेवदास हरिवश्च
बलदेवदास हरिनारायण (ऊन )

रामदयाल सदासुख रामिरख हरिबरूश राधाकुष्ण रामदयाल लालचंद शिवनारायण ( ऊन ) हुकुमचंद पोक्रमल

## वैद्य भ्रोर भ्रोपधालय

जाजोदिया औषधालय वैद्यगमचन्द्र सूरजमल पाग्स रामलालजी जती

#### स्कूल

भोसवाल विद्यालय माहेश्वरी बाणिज्य पाठशाला सरावगी स्कूल

#### नाल\_हापर

छापर बीकानेर स्टेटका एक कस्वा है। यह बीकानेर स्टेट रेखवेकी सुजानगढ़—हिसार लाईन पर अपने ही नामके स्टेशनसे तीन मीलकी दूरी पर बसा हुआ है। स्टेशनसे शहर तक पका रोड बना हुआ है। इस स्थान पर एक तालाब है। कहा जाता है कि बीकानेर स्टेटमें यही एक ऐसा तालाब है जहां बारहों मास पानी रहता है। तालाबके किनारे ही महाराजा साहबकी कोठी बनी हुई है।

व्यापारके नामसे यहां कुछ भी नहीं है। सिर्फ बडे २ धनिकोंका निवास स्थान होनेसे यहां चहल पहल रहती है। इन्हीं लोगोंकी झालोशान हवेलियोंसे यह गांव एक छोटासा शहर मालूम होता है। यहांके व्यापारियोंका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

## मेससे छोगमल चौथमल

इस फर्मके वर्तमान संचाल इ सेठ चौथम जजो और सेठ छोगमल जीके पुत्र श्रीयुन मोहन-छाल जी, तिलो इचन्द जी तथा जसकरण जी हैं। श्राप रुत्रेड़िया गौत्र के सज्जन हैं। श्रापकी फर्म को स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए। कुछ वर्षों से भाईयों भाईयोंमें हिस्सा रसी हो जाने से साजकल आप उपरोक्त नामसे व्यापार करते हैं। हिस्से की दो दुकानें भी आपही के द्वारा संचालित होती हैं। सेठ चौथमल जी सज्जन व्यक्ति हैं। श्रापके विचार नये ढंगके हैं। दूसरे संचालक लोग भी सज्जन पुरुष हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

गोहाटी ( आसाम ) —मेसर्स छोगमल चोथमल, ७. A Oswal —यहां गल्लेका न्यापार तथा सब प्रकारकी आदृतका कार्य होता है।

शिलांग—मेसर्स मोहनलाल तिलोकचन्द, पुलिस बाजार, T. A. Dudheria—यहां कपड़े का न्यवसाय होता है।

शिलांग — मेसर्स मोहनलाल तिलोक चन्द्र पर्टन बाजार — यहां गल्लेका व्यापार होता है। कलकत्ता — मेसर्स छोगमल चोथमल, १५ नारमल लोहिया स्ट्रीट — यहां सब प्रकारकी कमीशन

एजंसीका काम होता है। --मेसर्स मानमूल प्रतम्बन्द स्वतपटी-इस स्थान पर छत्ते।

कलकत्ता --मेसर्स मानमल पूनमचन्द, सूतापट्टी-इस स्थान पर छत्तेका कारखाना है। इसमें आपका साम्का है।

भागलपुर —मेसर्स मोहनलाल चोथमल--यहां गल्ला तथा आढ़तका काम होता है । छापर—( बीकानेर )-यहां आपकी स्थायी सम्पत्ति है ।

## मेसर्स मानमल रामरिख

इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ मानमलजी तथा सेठ रामरिखजी हैं। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। पहले इस फर्मपर जगरूप मानमलके नामसे व्यापार होता था। सेठ मान-मलजीके पुत्र श्रीयुत कुन्दनमलजी, मालचंदजी तथा सेठ रामरिखजीके पुत्र श्रीयुत हुलासचंदजी इस समय दुकानके कार्यका संचालन करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। कलकत्ता—मेसर्स कुन्दनमल हुलासचन्द, ४६ स्ट्राण्ड रोड-यहां कपड़े की आदृतका काम होता है। मोगलहाट—(बंगाल) मेसर्स जगरूप मानमल-यहां जूर, कपड़ा तमाखू तथा कमीशन एजंसीका काम होता है।

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

बालागांव ( आसाम )—मेसर्स कुन्दनमल हुलासचन्द पो० कोकड़ा जाड़ —यहां कपड़ा, जूट और गह्नेका ब्यापार होता है।

छापरमें आपकी स्थायी सम्पत्ति है।

# मेसर्स दुकुमचंद गोविन्दराम

इस फर्मके मालिकोंका निवास स्थान यहीं पर है। यह फर्म यहां बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। इस फर्मके संचालक तेरापंथी ओसवाल सज्जन हैं। यह फर्म ७० ६ पर्ष पहले सेठ हुकुमचन्दजीने स्थापितकी थी। आपके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उन्नित हुई। आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ गोविन्दरामजी हुए। आप ही इस समय इस फर्मके मालिक हैं। आपके एक माई श्रीयुत सेठ तिलोकचन्दजी हैं। आप दोनोंही सज्जन मिलनसार व्यक्ति हैं। श्रीयुत तिलोकचन्दजीके सुपुत्र श्रीयुत रूपचन्दजी नाहटा हैं। आप शिच्तित और व्यापार कुशल एवं उदार सज्जन है। बाकानेर दरवारमें आपको बहुत प्रतिष्ठा है। आप कई संस्थाओंके मेम्बर भी हैं।

इस फर्मकी ओरसे यहां एक सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है। जोधपुर ओसवाल हाई स्कूछ तथा गोशालामें आपकी ओरसे अच्छी सहायता प्रदानकी गई थी। इसी साल आपके धर्मगुरु मुनिराज श्री कालूरामजी महाराजका चतुर्मास करवानेमें आपने करीब ४० हजार रुपया लगाया है।

आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

ग्वालपाड़ा ( आसाम ) मेसर्स हुकुमचन्द गोविन्दराम—यहां कपड़ा तथा प्रकारकी सब वस्तुओंका व्यापार और आढ़तका काम होता है।

कलकत्ता—मेसर्स हुकुमचन्द हुलासचन्द, ४ दही हृहा—T. A. Enout--यहां हुंडी, चिट्ठी, बेंकिंग, तथा जूटका न्यापार होता है। कमीशन एजंसीका काम भी इस फर्म पर होता है। बिलासी पाड़ा (आसाम) मेसर्स तिलोकचन्द शोभाचन्द—यहां सब प्रकारकी आढ़तका काम

होता है।

धूब्री (श्रासाम) मेसर्स मोहनलाल भोमसिंह--यहां भी सब प्रकारकी कमीशन एजंसीका काम होता है।

चापड़ ( आसाम ) मेसर्स सूरजमल रूपचन्द —यहां हुंडी चिट्ठी तथा बादतका न्यापार होता है । सालगुजा ( आसाम ) मेसर्स गोविन्द्राम विलोकचन्द--यहां आदृतका काम होता है ।

साहबन्नाम ( आसाम ) मेसर्स हुकुमचन्द हुजासचन्द--यहां जूट झौर सूतकी खरीदी बिक्रीका काम होता है।

छापर (बीकानेर) यहां आपका निवास स्थान है। इस गांवमें आपकी कई भव्य इमारतें बनी हुई हैं।

### रतनगढ़

वीकानेर स्टेट रेलवेकी रतनगढ़ जंकशनके पास बसी हुई यह बस्ती है। चारों ब्रोर दुर्गसे घिरी हुई यह सुन्दर एवं साक बस्ती है। इसको मनुष्य संख्या करीब १३-१४ हजारके हैं। एक शताब्दी पूर्व यहांपर कोलासर नामक एक लोटासा प्राप्त था। बीकानेरके महाराज रतनसिंह जीने इसे अपने नामसे बसाया। इसकी बसावट बहुत अच्ले ढक्क से की गई है। यहांके कई धनिकांकी भारतके विभिन्न स्थानों में दूकाने हैं। यहांके धनिक समाजकी दानधर्म एवं शिक्षा प्रचारकी ब्रोर विशेष रुचि है। इतनेसे छोटे स्थान में कई पाठशालाएं, एवं कई प्रकारकी पारमार्थिक संस्थाएं चल रहीं हैं। यहांकी हवेलियें बीकानेरसे कुछ विशेष प्रकारकी हैं। बीकानेरमें हवेलियों के अप्रमागमें पत्थरपर खुदाईका काम अनुपम रहता है बौर यहांकी हवेलियोंकी दीवालोंपर चारों ओर चित्रकारी बौर रंगाईकी विशेषता रहती है। जितना रुपया विलिडंग बनवाने में लगता है, उसका एक अच्ला अंश उसको रंगवाने में लगता है।

यहां पेदा होनेत्राली वस्तुओंमें मूंग, बाजरा, मोठ,ज्वार झौर मूंज खास हैं। शेष सत्र वस्तुएं यहां बाहरसे आती हैं। बीकानेरकी अपेक्षा यहांके कुए कम गहरे होते हैं।

व्यवसायके नामपर यहां कुछ भी नहीं है। यहां के सभी निवासी अधिकतर बाहरकी आमदनी पर ही निर्भर रहते है। व्यापारियोंकी यहां बड़ी २ हवेलियां बनी हैं जिनमें सालमें कुछ मासके लिये वायु सेवनके लिये सब लोग आते हैं।

यहांपर हनुमान पुस्तकालय नामक हिन्दीका एक अच्छा पुस्तकालय बना हुआ है। श्रीयुत सूरजमलजी जालानने इसकी एक सुन्दर इमारत भी बनवा दी है। इस पुस्तकालयमें भिन्न २ विष-योंकी ८५०० पुस्तके हैं। इसके अतिरिक्त ६४ पत्र पत्रिकाएं भी यहांपर आती हैं। यहांका प्रबन्ध अच्छा है। इसकी इमारतका चित्र इस प्रंथमें दिया गया है।

# मेसर्स ताराच'द मेघराज

इस फर्मके वतमान मालिक श्रीयुत सूरजमलजी वेद हैं। आप श्रोसवाल जातिके सज्जन हैं। यह दुकान पहिले माणिकचन्द ताराचंद नामक फर्ममें सम्मिलित थी। इस नामसे इसे व्यवसाय करते हुए करीब ३० वर्ष हुए। श्रीयुत सुरजमलजी बङ्गे योग्य स्त्रीर शिचित व्यक्ति हैं। आपके पिता सेठ मेघराजजीका देहावसान संवत १९८२ में होगया है। इस कुटुम्बमें श्रीयुत सूरजमलजीके दादा सेठ सोमचंदजी (आपका दूसरा नाम ताराचन्दजी था) वड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। आप राजपूतानेके झोसवाल समाजमें अच्छी प्रतिष्ठाकी निगाहोंसे देखे जाते थे।

सेठ सूरजमलजी अपने पिताजीकी यादगारमें एक परमार्थिक संस्था स्थापित करनेका विचार कर रहे हैं। आपकी दृकान कलकत्तेमें अभीम चौरास्तेपर है। इसपर बैक्किंग और हुण्डी चिट्टीका काम होता है।

# मेसर्स बीजराज हुकुमचंद

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ जसकरणजी और सेठ मोहनलालजी वेद हैं। आप स्रोसवाल जातिके सजन हैं आपकी फर्म इस नामसे कलकत्ते में करीब ५० वर्षोंसे ज्यापार करती है।

इस फर्मकी स्थापना सेठ हुकुमचंदजीने की और आपहीके हाथोंसे इसके व्यापारकी उन्नित भी हुई। आप बड़े योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपका देहावसान संवत १९६८ की आधिन सुदी ८ को हुआ। आपके बड़े पुत्र सेठ जसकरणजी वेद हैं, आपके दूसरे पुत्र सेठ मालचन्दजीका देहावसान संवत १६७६ में हो गया है। वर्तमानमें सेठ मालचन्दजीके पुत्र सेठ मोहन लालजी हैं।

श्री जसकरणजी शिक्षित एवं जैनधर्मके ज्ञाता हैं। आपने २ पुस्तकें भी लिखी हैं। रतन-गढ़में आपकी घोरसे बीजराज हुकुमचन्द विणक पाठशाला और बालसभा नामक वाचनालय चल रहा है। आपके ५ पुत्र हैं, जिनके नाम श्री डूंगरमलजी, श्री मोतीलालजी, श्री गुलाबचन्दजी, श्री सोहनलालजी श्रीर श्री लाभचन्दजी हैं। इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) कलकत्ता—मेसस बीजराज हुकुमचन्द ३० तुलापट्टी (हेड आफिस) यहां बैक्किग हुण्डी चिट्ठी और विखायती कपड़ेका इम्पोर्ट विजिनेस होता है। यहां नं ०२२ कालकर स्ट्रीटमें आपकी एक बिल्डिक्क बनी हुई है।
- (२) कलकत्ता—मेस्रस बीजराज इकुमचन्द, सूतापट्टी (गनेशमगतका कटला) यहां धोतीजोड़े का थोक व्यापार होता हैं।
- (३) नाटोर (बंगाल) मेसर्स बीजराज हकुमचन्द—यहां बैङ्किग और हुण्डी चिट्ठीका काम होता है।

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय





सेठ हुकुमबन्दजी वेद (बीजराज हुकुमथन्द) रतनगढ़ । स्वरुसेठ तामचन्दजी वेद (माणकचन्द् ताराचन्द्) रतनगढ़





था सेठ क्रसकरणजी वेद (बीजराज हुकुमचन्द) रतनगढ़, सेठ मंगत्लाल जी नापड़िया (हणुनराम गोपीराम) रतनगढ़

- (४) माथामाङ्गा (कूच बिहार) मेसर्स यशकरण मालचन्द, यहांपर जूट, तमाखू और हुण्डी चिट्टीका व्यापार होता है। इस स्थानपर आपकी जमीदारी भी है।
- (५) खानसामा (जलपाई गोड़ी) मेसर्स यशकरण मालचन्द—यहां भी बैङ्किग श्रीर जमीदारीका काम होता है।

## मेसर्म माणिकचन्द ताराचंद

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास स्थान रतनगढ़ (बीकानेर) है इस फर्मको इस नामसे कलकत्तेमें व्यवसाय करते हुए करीब ५० वर्ष हुए। इसे सेठ ताराचन्दजीने स्थापित किया था। तथा इसके व्यापारको विशेष तरकी भी आपहीके द्वारा मिली। आपका देहावसान संवत १९७१ में हुआ। आपके एक पुत्र सेठ जयचन्दलालजीका देहावसान संवत् १९६२ में और दूसरे सेठ मेघरा जजीका देहावसान १६८२ में हुआ।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ जयचन्दलाल जीके पुत्र सेठ पूनमचन्दजी, रिखवचन्दजी, देशेलतरामजी और संचियालालजी हैं। आपकी ओग्से यहां एक गणित पाठशाला चल रही है आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कलकत्ता— मेसर्स माणिकचन्द ताराचन्द नं० १६ केनिंगस्ट्रीट — यहां हुंडी, चिट्ठी और कपड़ेका इम्पोर्ट विजिनेस होता है।

## मेसर्स रामविलास सागरमज

इस फर्मके मालिक अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। आपका खास निवास रतनगढ़ है। इस फर्मकी स्थापना सेठ बलदेवदासजी और रामविलासजी दोनों भाइयोंने की । पहिले इस फर्मपर बलदेवदास रामविलासके नामसे व्यवसाय होता था। इन्हीं दोनों भाइयोंके हाथोंसे इस दुकानके व्यापारकी तरकी भी हुई। संवत् १९४४में सेठ बलदेवदासजीका देहावसान होगया। तबसे इस दूकानका कार्य सेठ रामविलासजी ही सम्हालते हैं। आपके इस समय श्री सागरमलजी श्री नंदलालजी श्री बंजनाथजी और श्री बजरङ्गलालजी नामक ४ पुत्र हैं। आप चारों शिक्षित हैं। इस समय यहां आपकी एक धर्मशाला बनी हुई है। यहां आपका एक पक्षा कुआ मी बना है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) कलकत्ता—मेसर्स रामविलास सागरमल १७८ हरिसनरोड, इस दूकानपर कपड़े का व्यवसाय होता है।

#### भारतीय व्यापारियों का परिचय

(२) कलकत्ता - मेसर्स दौलतराम रावतमल १७८ हरिसनरोड — इस फर्ममें आपका सामा है। इस फर्मकी एक चांवल साफ करनेकी मिल भी है।

# मेसर्स रामरतनदास जोधराज धानुका

इस फर्मको सेठ जोधराजजीने ४० वर्ष पूर्व कलकत्तेमें स्थापित किया था। इसके पूर्व आप बीकानेरके मोहता परिवारके साथ शिवदास जगन्नाथके नामसे व्यापार करते थे। आपका स्नास निवास रतनगढ़ ही है।

रतनगढ़के मृषिकुल ब्रह्मचर्याश्रममें आपकी ओरसे ४१ ब्रह्मचारियोंको रोज भोजन मिलता है। आपने यहांपर एक श्री गोबिन्ददेवजीका मंदिर एक बगीची और एक कुझां भी बनवाया है। आपने रतनगढ़के सहायक समिति नामक औषधालयके लिये जमीन लेकर उसपर एक मकान भी बनवा दिया है। आपके पुत्र श्री मुरलीधरजीका देहावसान होगया है। वर्तमानमें सेठ मुरलीधरजीके माधौप्रसादजी नामक एक पुत्र हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। कलकत्ता—मेसर्स रामरतनदास जोधराज नं०१७८ हरिसनरोड, मलिककी कोठी –यहां बेंड्विंग और हंडी, चिट्टीका काम होता है।

## मेसर्स सूरजमल नागरमल जालान

इस फर्मका हेड अफिस कलकत्तेमें है। यह फर्म कलकत्तेमें हनुमान जूट मिलकी मैनेजिंग एजंट है। इस फर्मके मालिक अमवाल जातिके (जालान) सज्जन हैं। आपकी शिच्चाके कार्यों में बहुत अभिक्षि है। आपका खास निवास स्थान रतनगढ़ ही है। रतनगढ़में आपने हनु-मान पुस्तकालय नामक एक आदर्श पुस्तकालय संचालित कर रक्खा है। आपने उक्त पुस्तकालयके लिए ३० हजारकी लगतसे एक मन्य इमारत भी रतनगढ़में बनवा दी है। तथा सम्बत् १६७६से अभीतक आप उसका अधिकांश न्यय उठा रहे हैं। भविष्यमें भी उक्त वाचनालयकी उन्नतिके लिए आपके हृदयमें अच्छे विचार हैं। आपका पूरा परिचय कलकत्ते के विभागमें दिया जायगा।

# मेसर्स हणुतराम गोपीराम

इस फर्मके मालिकोंका खास निवास रतनगढ़ है। आप माहेश्वरी समाजके सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना करीब १२५ वर्ष पूर्व सेठ माणिकरामजीने की। आपके बाद क्रमशः सेठ गंगाविशनजी, सेठ हणुतरामजी, सेठ गोपीरामजीने इस फर्मके व्यवसायका सञ्चालन किया। सेठ हणुतरामजी और गोपीरामजीके हाथोंसे इस फर्मके व्यवसायको विशेष उत्ते जन मिला। सेठ गोपी रामजीके ४ माई और थे।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक श्री रामविलासजी, श्री बद्रीनारायणजी, श्री मंगतूलालजी, श्री गाजानन्दजी, और श्री गोकुलचन्दजी हैं। आपका परिवार रतनगढ़में बहुत सम्माननीय और प्रतिष्ठित माना जाता है। इस कुटुम्बकी दान, धर्म और सार्वजनिक कार्यों की चोर हमेशासे अच्छी रुचि रही है। आपकी ओरसे रतनगढ़में ३ धर्मशालाएं, २ एक कुए, एक श्री सीतारामजीका मंदिर और एक छतरी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त रतनगढ़में तापड़िया पाठशालाके नामसे आपकी दो संस्कृत पाठशालाएं चल रही हैं, इनमें विद्यार्थियों के लिए भोजन और वस्त्रका भी प्रबंध आपकी छोरसे हैं। रतनगढ़के आसपास भी आपने २ तालाब और २-३ कुए बनवाये हैं।

श्रीयुत मंगतूलालजी तापड़िया माहेश्वरी समाजमें प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। बिड्ला परिवारसे आपका निकट सम्बन्ध है। आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) कलकत्ता—मेसर्स गोपीराम गोविंदराम, ११३ मनोहरदासका कटला—इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार होता है।
- (२) कलकत्ता—मेसर्स हरदेवदास रामविलास, मनोहरदासका कटला-इस दुकानपर भी कपड़े का व्यापार होता है।
- (३) कलकत्ता—मेसर्स बालाबश्च बद्रीनारायण, मनोहरदासका कटला—इस फर्मपर भी कपड़े का व्यापार होता है।
- (४) रंगून —मेसर्घ गोपीराम शिवबरूश, मार्चेन स्ट्रीट-इस फर्मपर बैंङ्किग, हुण्डी, चिट्ठी और कपड़ेका व्यापार होता है।

## मेससे हणुतराम सवसुखदास

इस फर्मके मालिक अप्रवाल जातिके खेमका सज्जन हैं। कलकत्तेमें इसे सेठ नाथूरामजी और उनके भतीजे सेठ रामिकशनजीने स्थापित किया था। तथा इसके व्यापारको विशेष तरक्की नाथूरामजीके पुत्र जवाहरमलजीने वी थी। सेठ जवाहरमलजी बीकानेर स्टेटकी कमेटीके द वर्षतक मेम्बर रहे। यहांके सरकारी औषधालयकी बिल्डिंग आपने आपने खर्चसे तैयार करवाई थी। सेठ जवाहरमलजीने कलकत्तेके अमहर्स्ट स्ट्रीट औषधालयमें ५१०००) तथा इसी नामके विद्यालयमें ४१०००) दान दिया था। इसी प्रकार हरिद्वार (कनखल), बनारस आदिमें धार्मिक कार्योंमें आपने बहुत अच्छी २ रकमें दान की थी। कनखलमें आपकी धर्मशाला है वहां ब्राह्मणोंके लिए अन्ज-वस्त्र और शिक्षाका भी प्रवंध है।

#### भारतीय ब्यापारियोंका परिचय

सम्बत् १६८१में नाथूराम रामिकशन फर्मकी ६ शास्त्राएं होगईं। जिनके नाम नाथूराम जवा-हरमल, रामिकशनदास, शिवदयाल, घनश्यामदास ठाकुरसीदास, गंगाधर बजरंगलाल, सनेदीराम शिवचंदराम और गजानन्द रामकुमार हैं।

इनमेंसे घनइयामदास ठाकुरसीदासके सब्बालक श्री ठाकुरसीदासजी हैं। आप कज़कत्ते के स्टांक एक्सचें जमें ठाकुरसीदास खेमकाके नामसे काम काज करते हैं।

यहांके कुछ खास स्नास न्यापारियोंके नाम जिनकी

#### दुकाने बाहर हैं।

धमरचन्द रामप्रसाद उमयचन्द चून्नी ठाठ चनीराम बल्देवदास ताराचन्द मेघराज नाथूराम हरदेवदास बीजराज हुकुमचन्द माणिकचन्द ताराचन्द रामबिलास सागरमल रामरतनदास जोधराज सूर्जमल नागरमल जालान (मिल मालिक) सुखदेवदास राम विलास हणुतराम गोपीराम

#### गहां के व्यापारी

अमरचन्द मालीराम अमरचन्द जानकीदास अमरचन्द शिवदत्तराय चनीराम बल्देवदास बल्देवदास रामकुंवार हरिबल्श कसेरा

### श्राइल एजंट

नाहरमल शिवबल्श ( स्टेंडर्ड आइल ) बिहारीलाल शादीराम ( एशियाटिक पेट्रोलियम ) महादेव मुहालका (सब एजंट वर्मा आइल फम्पनी)

## चांदी सोनेके व्यापारी

बलदेवदास रामकुँ वार शिवभगवान रामकुँ वार

# सार्वजनिक स्कूल भीर संस्थाएं

श्रीमारवाडी सहायक समिति श्रीहनुमान पुस्तकालय श्रीहनुमान मंडार श्रीहनुमान उपदेश भवन श्रीहनुमान बालिका विद्यालय राज्यस्थान भाषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम बाल सभा पुस्तकालय रघनाथ विद्यालय श्रीखेमका धर्म सभा खेमका संस्कृत पाठशाला खेमका गणित पाठशाला तापड़िया संस्कृत पाठशाला चमिंदया संस्कृत पाठशाला नुहाला संस्कृत पाठशाला गडेरिया संस्कृत पाठशाला भरतिया संस्कृत पाठशाला हजारीमल संस्कृत पाठशाला मंगलदत्त विद्यालय बीजराज हुकुमचन्द वणिक पाठशाला धछूत पाठशाला

#### राजगर

बीकानेर स्टेटकी यह बड़ी मंडी है। यह बीकानेर स्टेट रेल्वेकी सुजानगड़-हिसार लाईन के सादुलपुर नामक स्टेशनके पास बसी हुई है। सादुलपुर स्टेशनसे पिलानी, बगड़, चिद्वावा आदि जयपुर स्टेटके गांवोमें रास्ता जाता है। यहांकी पैदावार मूंग, मोठ, बाजरी, गवार आदि हैं। ये ही वस्तुए यहांसे एक्सपोर्ट होती हैं। बाहरसे किराना, गल्ला कपड़ा आदि यहां आता है और यहांसे आसपासके देहानोंको सप्लाय होता है। यह स्थान जिलेका प्रधान स्थान है। यहां बड़ी २ कोर्ट भी हैं। महाराजा साहबका विचार इसके पास ही अपने राजकुमार श्री० सार्बुलसिंहजीके नामपर मण्डी बसानेका है। इसी ध्येयको लेकर राजगढ़के स्टेशनका नाम भी सार्बुलपुर ही रक्स्वा है। यहांके व्यापारियोंका परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स गोपीराम वजरंगदास टीकमागी

इस फर्मिके संचालक सेठ बजरंगदासजी तथा सेठ गोपीरामजीके पुत्र श्री सेठ फूलचन्दजी हैं। आपका निवास स्थान यहींका है। आपकी तथा आपके भाईकी श्रोरसे यहां स्कूल, घण्टाघर धमेशाला श्रादि बने हुए हैं। श्रापकी फर्मिपर यहां हुंडी चिट्ठी तथा बैंकिंगका काम होता है। आपका पूरा परिचय बम्बई बिभागमें पेज नं ० ४४ में दिया गया है।

## मेसर्स गणपतराय तनसुखराय राजगहिया

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ तनसुखरायजी, सेठ नागरमलजी, सेठ इन्द्रचन्द्रजी एवम सेठ बाबुलालजी हैं। द्याप अपवाल जातिके सज्जन हैं। यह फर्म यों तो बहुत पुरानी है पर उपरोक्त नामसे इसे तनसुखरायजीके पिता सेठ गणपतरायजीने स्थापित की। धाप बड़े न्यापार कुशल न्यक्ति थे। ग्रुरू २ में आपने तेल और कपड़ेका न्यापार किया। आपका देहावसान हो चुका है। वर्तमानमें इस फर्मपर अभ्रक्का कारबार होता है।

इस फर्में की ओरसे दान धर्म सम्बंधी भी कई कार्य हुए। आपकी द्योरसे सादिलपुर (राजगढ़) नामक स्टेशनपर एक धर्मशाला तथा कुआ बनाया हुआ है। यहां एक मन्दिर तथा धर्मशाला और

44

पक्का तालाव भी बनवाया है। कुंएं तो आपकी ओरसे कई स्थानोंपर बने हुए हैं। इनके अतिरिक्त एक देशी औषधालय तथा एक कन्या पाठशाला और एक बोर्डिंग हाऊस भी आपकी ओरसे चल रहा है।

वर्तमानमें सेठ तनसुखरायजीके २ पुत्र हैं। श्रीमथुराप्रसादजी तथा श्रीवनवारीलालजी। आप दोनों शिक्षित सज्जन है। बीकानेर दरवारने आपके सारे खानदानको सोना, छड़ी. चपरास आदि बक्षी है। आपको सेठकी उपाधि भी मिली हुई है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कलकत्ता—मेसर्स गणपतराय कम्पनी, १२ १३ सैय्यद्साली लेन—यहांपर अभ्रकका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहांसे डायरेक जर्मनी, जापान, इग्लैंड, अमेरिका इटली आदि स्थानोंपर अब्रकका एक्सपोर्ट होता है। गया जिलेमें आपकी अभ्रककी खानें हैं। इनकी संख्या १७ हैं। भानाखाद नामक खदान आपकी मौहसी जायजाद है। आपके यहांके तारका पता Maloti है।

## मेससे शंकरदास भगतराम टिकमाणी

इस फर्मके मालिक अप्रवाल जातिके हैं। आपका मूल निवास स्थान यहींका है। वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ भगतरामजी तथा आपके पुत्र श्री० शिववतापजी व रामनारायणजी हैं। आपकी फर्मका पूरा परिचय बम्बई-विभागके पेज नं० ५८ में दिया गया है। इस फर्मपर यहां सराफी तथा हुंडी चिट्ठी और गल्लेका व्यवसाय एवम् आइतका काम होता है।

# बैंकर्स एगड कमीशन एजंट

मेसर्स कुन्दनमल नथमल सेठ कन्हीरामजी घेवका मेसर्स गोपीराम बजरंगदास

- ,, गणपत्तराय तनसुखराय राजगदिया
- , गंगाराम राधाकिशन मोहता
- " डाळुराम महादेव सरावगी
- ,, तुरानराम रामजी दास घेवका
- .. बसन्तराय गंगाराम
- सेठ बिरदीचन्द सतनालीवाला मेसर्स मुरलीधर बसंतलाल
  - ,, मुरलीधर नेतमल सुराना

- ,, लक्ष्मणदास तोलाराम सुराना
- ,, <mark>शिवजीराम पूरनम</mark>ळ
- ,, शंकरदास मगतराम
- ,, हरकचन्द्र जसकरण सुराना

#### गहलेके व्यापारी

मेसर्स कुन्दनमल तिलोकचन्द

- " गुलाबराय किशनलाल
- ,, 🛮 चोखराज गोपीराम
- ,, जेठमल गणपतराय
- ,, जेठमल रामनारायण
- ,, बसंतराय गंगाराम
- " मौजीराम तनसुखदास

- " मुग्नार बसंतलाल
- ,, शंकरदास मगतराम
- ,, शिवजीराम पुरणमल

## कपड़ेके व्यापारो

मेसर्स चुन्नीलाल गोविन्दराम

- ,, चुन्नीलाल शिवदत्तराय
- ., तुलसीराम जयनारायण
- ,, दल्लुराम नानकराम
- ,, नैनसुंखदास छखमीचन्द
- " नारायणदास लक्ष्मीचन्द
- " बरूतावरमल जहारमल
- ; शिवप्रसाद चंगाईवाला
- ,, सुगनचन्द्र श्रीलाल

## चांदी-सोनेके व्यापारी

,, मेसर्स गंगाराम राधाकिशन

- " चुन्नीलालशिवदत्तराय
- " चुन्नीलाल गोविन्दराम
- "ईसरदास हीरालाल

#### तेलाके व्यापारी

मेसर्स गुलाबराय किशनलाल

- " मुरलीधर बसंतलाल
- " शिवजीराम पूरनमल

## लोहा-पीतलके व्यापारो

दुर्गादत्त जुगलकिशोर बल्ल्सम शिवनारायण मुखरामदास बरासस्वाला सूरजमल रामेश्वर

## चु रह

चूरू बीकानेर स्टेटका एक आबाद शहर है। यहांकी विशास इमारतें यहांकी सम्पत्तिका गुणगान कर रही हैं। यह स्थान बीकानेर स्टेट रेल्वेकी रतनगढ़—हिसार लाईनपर श्रपने ही नामके स्टेशनसे १ मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। यहांपर कई सार्वजनिक संस्थाएं हैं जिनका परिचय आगे दिया गया है।

स्थायी व्यापार तो यहां कम है पर सट्टा,—त्रायदेका व्यापार—यहां बहुत होता है । सट्टे के बाजारमें हमेशा बड़ी चहल पहल और धूमधाम रहती है। यहां के स्थायी व्यापारमें गल्ला तथा कपड़ा प्रधान है। ये दोनों ही पद्दार्थ बाहरसे इम्पोर्ट होते हैं। यहां से एक्सपोर्ट होनेवाला कोई विशेष माल नहीं है।

दर्शनीय स्थानोंमें एक कीर्तिस्तम्भ नामक स्थान हैं। यह रेल्वेके स्टेशनसे चूरूतक आनेवाली सड़कपर बना हुआ है कई सुन्दर और भावपूर्ण इलोक संगमरमरमें पश्चीकारी द्वारा काटकर इसकी बारों कोर दिवालोंमें लगाये गये हैं।

इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्याश्रम,सर्वहितकारी सभा पुस्तकालय आदि स्थानभी दर्शनीय है। सुराना १४५ पुस्तकालयमें छपे हुए प्रन्थोंके अतिरिक्त करीब २५०० हस्तिलिखत प्राचीन प्रनथ भी हैं। इसियान लक्ष श्री तोलारामजी सुराना तथा श्रीशुभकरनजी सुराना हैं। इसिया एक चांवलपर एक श्लोक जिला हुआ है, वह दर्शनीय है। इसी प्रकारकी और भी कई वस्तुए दर्शनीय हैं। इसका प्रबंध श्रीयुत राम-देवजी करते हैं। आपका मैने क्रमेंट बहुत सुन्दर है। इस पुस्तकालयके विषयमें इसके विमित्टर बुकमें कई प्रसिद्ध विद्वानोंकी सम्मतियां संप्रहित हैं। सम्मतियां बड़ी अच्छी हैं। यहांके व्यापारियोंका परिचय इस प्रकार है।

#### मेसर्ग उदयचन्द पन्नाजाल

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ हजारीमलजी एवम् जंवरीमलजी वैद हैं । आपका निवास स्थान यहीं का है। आप ओसवाल श्वेताम्बर जैन धर्मावलम्बीय सज्जन हैं। आपकी फर्म बहुत पुरानी है। इसके स्थापक सेठ पन्तालालजी हैं। आपने संवत् १६२४ में कलकत्तेमें इस फर्मकी स्थापना की। आपहीं के हाथांसे इस फर्मकी उन्तित हुई। आपके दो पुत्र हुए—सेठ सागरमलजी और सेठ जंबरीमलजी। इस समय सेठ सागरमलजी अपना अलाहदा व्यवसाय करते हैं।

सेठ जंवरीमलजी बड़े सादे एवम् मिळनसार व्यक्ति हैं। आपकी श्रोरसे यहां एक धर्मशाला बनी हुई है।

इस समय सेठ जंबरीमलजीके चार पुत्र हैं जिनके नाम श्रीगणेशमलजी, श्रीरावतमलजी, श्रीमोहनलालजी, तथा श्रीरायचन्द्रजी हैं। इनमेंसे श्रीयुत गणेशमलजी दुकानके कामका संचालन करते हैं।

#### आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है-

कलकत्ता —मेतर्स उदयचन्द पन्नालाल, ४२ आर्मेनियन स्ट्रोट—यहां विलायती कपड़ा तथा जूटका न्यापार होता है। यहांपर डायरेक्ट विलायतसे कपड़ा आता है। तथा यहांसे जूटका एक्सपोर्ट होता है।

कलकत्ता — मेसर्स जबरीमल गनेशमल, ४२ आर्मेनियन स्ट्रीट — यहां जूटका व्यापार होता है । यहां आपकी स्थायी सम्पति भी बनी हुई है।

# मेसर्स गणपतराय रुक्तमानंद बागला

इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ दकमानन्दजी बागला और सेठ राधािकशनजी बागला हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। आपका विशेष परिचय बम्बई विभागमें दिया गया हैं। यहां आपका मूल निवास स्थान है।

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय



संठ तनसुखरायजी राजगहिया, राजगह



संठ पत्रालालमा वेद (उदयचंद पत्रालाल) चुरू



कुंबर प्रत्यागेळाल सा Sio सेंठ तनसुखरायजी, राजगढ़



संट जवरीमलजी वेद (उदयचन्द पन्नालाल) चुरू

## भारतीय व्यापारियोंका परिचय



श्री॰ सेठ तोलागमजी मुराना (मे॰ तेजपाल बिरदीचन्द्र) स्व॰ सेठ स्विक्रण जी मुराना (मे॰ तेजपाल बिरदीचंद्र)



सं॰ रायचन्द्रजी सुगना (तेजपाल विग्दीचन्द्)



सं० श्रीचन्द्रजो मुराना (तंजपाछ विरदीचन्द)

### मेसस तेजपाल बिरदीचन्द

इस फर्मके मालिकोंका निवास स्थान यहींका है। आप ओसवाल तेरापंथी सम्प्रदायके मानने वाले सज्जन हैं। इस फर्मके पूर्व पुरुष बड़े बहादुर व्यक्ति हो गये हैं। उनमेंसे जीवनदास जीका नाम विशेष उल्लेखनीय है। लोग कहा करते हैं कि उन्होंने आपना सिर कट जानेके पश्चान् भी बहुत समयतक तलवार चलाई थी। जिसके लिये यहांकी औरतें अमीतक अपने गीतोंमें उनका नाम गाया करती हैं। इन्हीं जीवनदासजीके तीन पुत्रोंमेंसे सुखलालजीने नागोरसे यहां आकर वास किया। आपके भी तीन पुत्र थे जिनमेंसे वर्तमान फर्म सेठ बालचंदजीके वंशजोंकी है। आपके भी तीन ही पुत्र हुए। पहले श्रीयुत रुकमानन्दजी दूसरे श्रीयुत तेजपालजी और तीसरे श्रीयुत विरदीचन्दजी थे।

सेठ रुकमानन्दजीने संवत् १८६१ में कलकत्ते जाकर कपड़ेका व्यवसाय शुरू किया। उस समय श्रापकी फर्मपर रुकमानन्द बिरदोचन्द नाम पड़ता था । संवत् १९६२ में सेठ रुकमा नन्दजीके वंशन इस फर्मस अतुग हो गये। इस समय उनका व्यवसाय दूसरे नामसे होता है। जबसे सेठ रुकमानन्दजीके वंशन इस फर्मसे अलग हुए तभीसे इस फर्मपर तेजपाल बिरदीचन्द नाम पड़ता है।

वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ तोलारामजी सेठ रायचन्द्रजी, सेठ श्रीचन्द्रजी, श्री० सोहनलालजी एवम् श्री शुमकरणजी हैं। श्रापका परिचय इस प्रकार है।

सेठ रुकमानन्दजी---आप बड़े होशियार व्यापार कुशल व्यक्ति थे। इस फर्मकी विशेष तरकीका श्रेय आपहीको है। आपके समयमें एकवार जगातका मन्दा चला था। उसमें आप नाराज हो कर बीकानेर स्टेटको छो इकर जयपुर स्टेटमें चले गये थे, फिर महाराजा सग्दारसिंह जीने आपको अपने खास व्यक्ति मेहना मानमलजी रावतमलजी कोचरके साथ जगात महसूलकी माफीका परवाना भेजकर सम्मान सिहत वापस जुलवाया था। आपका देहावसान संवत् १६४२ में हुआ।

सेठ तेजपालजी और बिरदीचन्दजी---आप दोनों सज्जनोंने मी इस फर्मकी अच्छी तरकी की। आपका राजदारबारमें अच्छा सम्मान था। आपको रुचि धार्मिक कार्योकी ओर विशेष रही है। आपका देहावसान कूमशः संवत् १६२४ और संवत् १६५६ में हो गया।

सेठ तोलामलजी—वर्तमानमें आप फर्मके मालिकोंको मेंसे हैं। आप शिश्वित एवं उदार सज्जन हैं। आपका ध्यान पुरातत्व सम्बन्धी खोजोंकी ओर विशेष है। आपने यहां एक सुगना पुस्तकालय स्थापित कर रखा है। इसमें करीब २५०० प्राचीन हस्त लिखित प्रन्थ मौजूद हैं। आपका दरबारमें भी अच्छा सम्मान हैं। आप बीकानेर स्टेटकी लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलके मेम्बर हैं। स्युनिस्चिपेलिटीके भी आप सदस्य हैं।

सेठ रियकरणजी —इस बंशमें आप बड़े प्रतापी हुए हैं। आपका नाम कलकत्ते के मारवाड़ी समाजमें बहुत अग्रगण्य है। आपने ही अखिल भारतीय वर्षिय श्री जैन तेरापंथी सभा स्थापित की तथा इसके आप आजीवन सभापित रहे। हबड़ाके आप आजीवन अगैनरेरी मिजिस्ट्रेट रहे। आप कलकत्ते की मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसंके भी आजीवन समापित रहे। आपका देहावसान संवत् १६७५ में हुआ।

सेठ रायचन्द नी—आपभी इस फर्मके मालिकोमेंसे हैं। आपका खभाव मिलनसार है। आपकी धार्मिक रुची अधिक है। आपहीके पिश्रमसे कलकत्ते में जैन श्वेताम्बर तेरापंथी विद्यालय की स्थापना हुई। श्राप उसकी कार्यकारिणी समितिके सभापति भी रहे।

कुँवर शुभकरणजी आप शिक्षित युक्त हैं। आपका स्वभाव वड़ा सरल है। आजकल सुराना पुस्तकालयका संचालत आपही करते हैं। आपने इस पुस्तकालयकी और भी उन्नित की है। इस पुस्तकालयकी बिल्डिंग बहुत सुन्दर बनी हुई है। जिसका चित्र इस प्रन्थमें दिया गया है। आपका यहांके समाजमें अच्छा सम्मान है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम मंबर हरीसिंहजी है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- क्लकत्ता —मेसर्स तेजपाल विरदीचन्द ७११ आर्मीनेयन स्ट्रीट, T. A. Surana—इस फर्मपर बेंकिंग हुंडी, चिट्ठी तथा विलायती कपड़े का इम्पोर्ट होता है। इसी फर्मपर इंगलैंग्ड, जापान, जर्मनी आदि दंशोंसे छाताका सामान, छड़ियें तथा फेन्सी उनी माल भी आता है।
- कलकत्ता मेसर्स तेजपाल बिरदीचन्द २ आर्मेनियन स्ट्रीट यहां छाताकी बिकी होती है। नं० नं० ४३ आर्मेनियन स्ट्रीटमें आपका छाताका कारखाना है। यह कारखाना बहुत बड़ा है। यहाँ मौसिममें करीब ३०० दर्जन छाते रोजाना तैयार होते हैं।
- कलकत्ता —मेसर्स श्रीचन्द सोहनलाल नं २ रघुनन्दनलेन —इस स्थानपर आपका एक और छातेका कारखाना है।
- कलकत्ता—मेसर्स तेजपाल बिरदीचन्द १२८ क्राप्त स्ट्रीट —यहां कपड़े का खुदरा व्यापार होता है । खासकर नैनसुखकी बिक्री बहुत होती है ।

## मेसर्स पन्नालाल सागरमज

इस समय इस फर्मके संचालन सेठ सागरमलजी तथा आपके पुत्र सेठ धनराजजी श्रीर सेठ हनुतमलजी हैं। श्राप श्रोसवाल तेरापंथी सज्जन हैं। आपका निवास स्थान यहींका है। श्रापकी फर्मको स्थापित हुए बहुत समय हो गया। पहले यह फर्म उदयचन्द पन्नालालको





सैठ सागरमङजी वेद् (पन्नाळाळ मागरमञ्) चक्



श्री यनराजजी वेद (पन्नालाल सागरमञ्ज) चृ

फर्मके नामसे व्यवसाय करती थी। पर भाइयोंमें बटवारा होजानेसे आप इस समय उपरोक्त नामसे व्यवसाय करते हैं। इस नामसे फर्मको स्थापित हुए करीब १६ वर्ष होगये।

आपको बीकानेर दरबारने खानदानी सोना, नथा खास रुक्के बख्शा हैं। आपकी ओरसे यहां एक धर्मशाला बनी हुई है। आपका यहां अच्छा सम्मान है।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कलकत्ता—मेसर्स पन्नालाल सागरमल, ११३ क्रासस्ट्रीट—यहां विलायती कपड़ेका इम्पोर्ट होता है। नं०१० कैनि गस्ट्रीटमें श्रापकी गद्दी है।

कलकत्ता—मेसर्स धनगज हनुतमल, ११२ क्रासस्ट्रीट—यहां खुला माल थोक विकता है । चूरू—यहां श्रापके मकानात श्रादि बने हैं।

## मेसर्रा जेतरुप भगवानदास रायबहादुर

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत मदनगोपाल जी वागला हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान यहींका है। यहां आपकी ओरसे धर्मशाला, मन्द्र श्रोर कुएं आदि बने हुए हैं। संस्कृत पाठशाला तथा श्रान्न चेत्र भी श्रापकी ओर चल रहा है। यहां हुंडी-चिट्टीका काम होता है। आपका विशेष पिचय बम्बई विमागमें दिया गया है।

## मेसर्स मन्नालाल शोभाचन्द

इस फर्मके मालिक यहीं के निवासी हैं। श्राप ओसवाल सुगना गोत्रके सज्जन हैं। इसफर्म को स्थापित हुए करीब ५० हुए। इसके स्थापक सेठ मन्नालालजी थे। आपके हाथोंसे इस फर्म की बहुत उन्नति हुई। श्री शोभाचन्द्जी श्रापके माई थे।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ मन्नालाल जी तथा शोभाचन्द जीके पुत्र सेठ तिलेकचन्द जी हैं। आजकल आपही दुकानका संचालन करते हैं। आपके इस समय चारपुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः हनुतमलजी, हिम्मतमलजी, बलगजजी तथा हंसराजजी हैं। इनमेंसे प्रथम दो दुकानके काममें सहयोग देते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।:—

कलकत्ता— मेसर्स मन्नालाल शोभाचन्द १५६ हरिसन रोड—यहां वैंकिंग हुंडी चिट्ठी तथा सराफीका काम होता है। यहां आपकी निजी कोठी है।

चूरु--- यहां आपके मकानात आदिबने हैं।

### मेसर्स हजारीमल सरदारमल

इस फर्मके मालिकों का मूल निवास यहीं का है। साप बोसवाल कोठारी सज्जन हैं। इस फर्मके स्थापक सेठ हजारीमल जी हैं। आपने अपनी ब्यापार कुशलतासे लाखों रुपैया पैदा किया आपके तीन पुत्र हुए। जिनकी अलग २ फर्में चल रही हैं। वर्तमान फर्म सेठ सरदारमल जी के वंश जों की है। सेठ सरदारमल जी भी बड़े नामो ब्यक्ति हा गये हैं। आपने स्टेरान के पास एक धर्मशाला बनवाई। वर्तमान में आपके २ पुत्र हैं। श्रीयुत सेठ मूलचन्द जी तथा श्री । सेठ मदन चन्द जी। आप दोनों ही सज्जन व्यक्ति हैं। आपने अपने पिता जी के स्मारक स्वरूप यहां एक सरदार विद्यालय स्थापित कर रखा है। बी कानेर दरवारसे आपको छड़ी, चपरास व खास रुक्के वल्लो हुए है। यहां आपकी फर्म बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है।

सेठ मूलचन्द्रजीके पुत्र चम्पालालजी हैं। सेठ मदन चंद्रजीके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः धनपनिसंहजी, गुनचन्द्लारजी, और भंवरलालजी हैं। इनमेसे चम्पालालजी, धनपनिसंहजी नथा गुनचन्द्रलालजी दुकानके काममें भागलेते हैं। आप सब सङ्जन व्यक्ति हैं।

म्बापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है--

कलकत्ता---मेसर्स हजारीमल सरदारमल, १३ नारमल लोहिया लेन, T,  $\Lambda$ , Hasir--यहां बैंकिंग, हुंडी-चिट्टी और विलायती कपड़े के इम्पोर्टका न्यापार होता है। यहां थोक कपड़ा गांठेकी गांठ बिकता है। गल्लेकी ब्यादृतका काम भी यह फर्म करती है।

कलकत्ता---मेसर्स चम्यालाल कोठारी, १३ नारमल लोहिया लेन--यहां जूटका ब्यापार होता है। इस फर्मके द्वाग डायरेक जूट विलायत एक्सपोर्ट होता है।

मेमनसिंह---चम्पालाल कोठारी, जूट श्राफिस, तारका पना ( Kothari ) यहां जूटकी खरीदी एवम् गल्लेकी बिक्रीका काम होता है।

बेगुनबाड़ी (मेमनसिंह)-- चम्पालाल कोठारी, तारका पता Kothari--यहां जूटकी खरीदीका काम होता है।

वोगरा (बंगाल )---चम्पालाल कोठारी--जूटकी खगेदी काम होता है। सुकानपोकर (बोगड़ा )--चम्पालाल कोठारी--जुटकी खगेदीका काम होता है।

बिलासी पाड़ा ( आसाम )--चम्पालाल कोठारी--यहां जूटकी खरीदीका काम होता है।

कसवा (पूर्णियां )--चम्पालाल कोतारी-- जुटकी खरीदीका काम होता है।

सिरसा ( पंजाब ) गुनचन्दलाल कोठारी—यहां गल्लेकी खरीदो बिक्की तथा आढ़तका काम होता है। श्रीगंगानगर ( बीकानेर )--गुनचन्दलाल काठारी--यहां भी गल्लेकी खरीदी-बिक्की और आढ़तका काम होता है।

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



स्व०से०सरहारमळजी कोठारी (मे० हजारीमळ सरहारमळ) - सं० मृळचट्डजी कोठारी (मे० हजारीमळ]सरहारमळ)





से॰ मद्नचन्द्जी कोठारी (मे॰ ह्जारीमल सरदारमल)

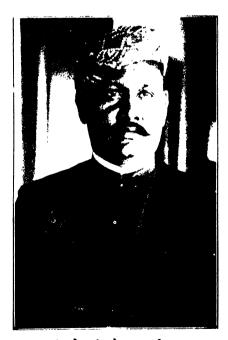

कुं० चम्यालालजी कोठारी (म० हजारीमल सरदारमल)



श्रीं सेठ मालचन्द्रजी कोठारी (हजारीमल सागरमल)



श्रीव्सेट फ्तेचन्द्रजी कोटारी (हजारीमल सरदारमल)



कमग ( श्रीयुन मालचन्दजी ) चुक

रंगून—कोठारी कम्पनी पो॰ वा॰ ५०३—यहां बंकिंग तथा हुंडी चिट्ठीका काम होता है। चूक—यहां आपकी शानदार हवेलियां बनी हुई हैं।

## मेससं हजारीमल सागरमल

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ मालचन्द्रजी हैं। आप आसवाल कोठारी सडजन हैं। इस फर्मके स्थापक सेठ हजारीमलजी थे। आप व्यापार कुशल सज्जन थे। आपहीके हाथोंसे इस फर्मकी तरकी हुई। आपका व्यापार अफीम और गल्लेका था। आपके तीन पुत्र हुए सेठ गुरु मुखरायजी, सेठ सागरमलजी एवं सेठ सरदारमलजी। इस समय आप तीनोंकी फर्में अलग २ चल रही हैं। उपरोक्त फर्म सेठ सागरमलजीके वंशजोंकी है। आपकी ओरसे यहां एक औषधालय स्थापित है।

चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ---

कलकत्ता---मेसर्स हजारीमल सागरमल, ९ श्रामोनियम स्ट्रीट---यहां हुंडी चिठ्ठी,सराफ़ी,चांदी सीना श्रीर शेयरोंका व्यापार होता है। T. A. Jineshwar

चुरु-यहां आपकी कई अच्छी २ ईमारतें बनी हुई हैं।

### मेसस हजारीमल गुरुम्खराय

यह फर्म भी उपरोक्त वर्णित फर्म से सम्बन्ध रखती है। इसके वर्तमान मालिक रोठ गुरुमुख रायजीके पुत्र तोलारामलजी हैं। आपका धार्मिक कार्यों की ओर विशेष ध्यान रहता है। आपके पांच पुत्र हैं। सब सज्जन हैं। आपके यहां जमीदारीका काम होता है। बैंकिंग और हुंडी चिट्ठीका काम भी यह फर्म करती हैं।

## कपड़ के व्यापारी

खेतसीदास छूनकरण गर्णशदास जुगलकिशोर दामोदर दुर्गादास भगतराम मन्नालाल रामलाल गंगाराम

#### गक्ले तथा किरानेके ब्यापारी

गोविन्दराम कुन्दनलाल दामोदरदास दुर्गादास बाल्जन्द भानीराम भानीराम घासीराम मगराज जोखीराम शिवनारायण सूर्जमल ह्णुतराम नौरंगराय

#### चांदी-सोनाके व्यापारी

गोविन्दराम गंगाधर गोविन्दराम कुंजलाल शिवदत्तराय लक्ष्मीचन्द

### लोहा-चहरोंके ब्यापारी

गोविन्दराम कुंजलाल नवलीराम मालचन्द भानीराम घांसीराम शिवनारायण सूरजमल

#### पठ्लिक संस्थाएं

श्री मृषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम कन्या पाठशाला ( सनातन धर्म ) कवीर पाठशाला ( अस्तूर्तोकी ) श्रीजनादंन पुस्तकालय (संस्कृत )
पुत्री पाठशाला (सव हि॰ स॰ )
भगवती विद्याख्य
महावीर स्कूल
राजस्थान छात्रावास (पूर्णानन्द्जी)
सुराना पुस्तकालय
सनातन धर्मसभा (पुस्तकालय)
सर्वहित कारिग्णी सभा पुस्तकालय
सरदार विद्याख्य
सेवा समिति

#### सरदार-शहर

सरदार शहर यथा नाम तथा गुण है। यहां कई बड़े २ श्रीमंत लोग नितास करते हैं। यह स्थान बीकानेर स्टेटका एक श्रन्छा शहर है। रतनगढ़ जंकशनसे बीकानेर स्टेट रेलवेका एक टुकड़ा यहांतक जाता है। यह स्थान थली प्रान्तके सुन्दर, सुहावनें श्रीर मनोहर बालूके पहाड़ोंमें बसा है। इसकी बसावट साफ और सुथरी है। बड़े २ श्रीमंतोंकी गगन चुम्बी हवेलियाँ इस शहरकी सुन्दरताको बहुत बढ़ा रही हैं।

व्यापारके नामसे यहां कोई विशेष गति-विधी नहीं है। हां श्रीमंतोंका निवास स्थान हानेसे सहल पहल रहती है। यहांकी पैदवार मोठ, तिल, बाजरी एवम् ग्वार विशेष है। यहां सिर्फ़ एकही फसल होती है।

इस छोटे और सुन्दर शहरमें धनिकोंका अधिक वास होनेसे कई पब्लिक संस्थाएं वल रही हैं। उनमेंसे यहांकी पब्लिक-लायत्रोरी बहुत अच्छी है।

संवत् १६८५में यहाँसे मोठ २५००० मन, तिल ६०००० मन, बाजरी १००००० और ग्वारा भी १०००० मनके करीन एक्सपोर्ट हुआ है। यहाँके न्यापारियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

## मेसर्स श्रासकरण पांचीराम पींचा

इस फर्मके मालिक यहीं के रहनेवाले हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीन ८० वर्ष हुए। इसे सेठ झासकरण जीने स्थापित किया। आपका व्यापारिक सम्बन्ध आसामसे था। आपकी पहली फर्म जोड़ाहाटमें खुली। उस समय प्रतापमल आसकरणके नामसे व्यापार होता था। झव वह नाम बदल-कर आसकरण पाँचीराम हो गया। सेठ झासकरण जीके पश्चात् इस फर्मके कार्यका संचालन सेठ पांचीराम जीने किया। वर्तमानमें आपके पुत्र सेठ रावतमल जी इसका सभ्वालन करते हैं। आप मृद्ध भौर अनुभवी सज्जत हैं। आपने अपने हाथोंसे बहुत सम्पत्ति उपार्जन की है। आपने करीब२५०००) की लागतसे एक शनीश्चरजी का मंदिर बनवाया है।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

कलकत्ता —मेसर्स चांदमल चम्पालाल, नं० २ राजा उडमण्डस्ट्रीट-इस फर्मपर जूट और बैङ्किगका काम होता है। कमीशन एजंसीका काम भी यह फ़र्म करती है।

जोड़ाहाट (आसाम)--मेसर्स आसकरण पांचीगम, रावतमल-यहां आपकी ८, १० ध्यौर शाखाएं हैं। जहांपर परचूरन दुकानदारीका सामान बिकना हैं।

सरदार शहर-यहां श्रापका निवास स्थान है।

-:0:--

## मेससे चैनरूप सम्पतगम दुगड़

इस फर्मके माहिक यहीं के मूल निवासी हैं। आप घोसवाल जातिके सज्जन हैं। आपकी फर्म बीकानेर स्टेटकी प्रसिद्ध धनिक फर्मों में से हैं। सरदार शहरमें आपका ड्राईंग रूम दर्शनीय है। आपकी फर्मकी घोर भी कलकत्ता आदि स्थानों में शाखाएं हैं। यहां इस फर्मपर बैंकिंग हुडी- चिट्टीका काम होता है।

इस फर्मके मालिकोंके हम कई बार गये मगर हमें परिचय प्राप्त न हो सका।अतएव हम यहां इतनाही परिचय दे रहे हैं। खेद है कि सेठ सम्पतरामजीका हालहीमें स्वगवास हो गया है।

## मेसर्स चुन्नीलाल रावतमल सेठिया

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान तोल्यासर (बीकानेर) का है। आपको यहां आये करीब ८० वर्ष हुए। यहां पहले पहल सेठ ताराचन्द्रजी आये। जिस समय आप यहां आये थे उस समय आपकी मामूली स्थिति थी। पर समाजमें आपका विशेष सम्मान था। आप गरीबोंके बड़े पृष्ठपोषक रहे हैं। यहांतक कि अपना तन मन पूर्ण रीतिसे उसमें लगा देते थे। यही कारण है कि आप यहांकी जनतामें माननीय समम्मे जाते थे। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ चुन्नीलालजी हुए। आप बड़े बुद्धिमान और समम्मदार व्यक्ति थे। आपके चार पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः श्री पूणचन्द्रजी, श्री रावतमलजी, श्री काल्र्रामजी, और श्री चौथमलजी हैं। इनमेंसे सेठ रावतमलजीका जन्म सावण सुदी ६ सम्बत् १६४० का है। अपने इसफर्म की श्रच्छी उन्नतिकी। आप सम्बत् १६५३ में जब कि आपकी आयु सिर्फ १३ वर्ष की थी, कलकत्ता व्यवसायके हेतुसे गये थे। वहां जाकर आपने अपनी चतुरतासे कारवार शुक्त किया और अपने

हाथोंसे बहुतों पैसा पैदा किया। आपका धर्मपर बढ़ा स्नेह है। आप जैन-श्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदायके माननेवाले सज्जन हैं। कलकत्तेमें नं० ३६ आमेंनियन स्ट्रीटमें आपकी गदी है। आपके माई कपड़ेका व्यवसाय करते हैं। सरदार शहरमें आपकी इमारतें अच्छी बनी हुई हैं।

## मेसर्स जेठमल श्रीचन्द गधैया

इस फर्मके मालिक सरदार शहरके ही निवासी हैं। इस फर्मको स्थापित हुए ८६ वर्ष हुए। इसकी स्थापना सेठ जेठमल जीने की। आपके पश्चात् इस फर्मके कामको आपके पुत्र श्री० सेठ श्रीचन्दजीने सन्बालित किया। आपने अपने हाथोंसे कपड़ेके व्यवसायमें लाखों रुपया पैदा किया। इस समय सेठ श्रीचन्दजी अपना जीवन धार्मिकतामें व्यतीत करते हैं। आप ओसवाल श्रोताम्बर जैन जातिके सज्जन हैं। इस समय आपके दो पुत्र हैं। पहले श्रीगणेशदासजी और दूसरे श्राविखीचन्दजी। गणेशदास जीका जन्म संवत् १६३५ में और बिखीचन्द जीका जन्म संवत् १६३० में हुउतं आप दोनों ही सज्जन पुरुष हैं।

श्री गणेशदास जी स्थानीय म्युनिसिपेलिटीके मेम्बर हैं। आप बीकानेर स्टेटकी लेजिस्लेटिव्ह-कौंसिलके मेम्बर भी रह चुके हैं। कलकत्तेमें बंगाल गवर्नमेंटकी ओरसे आपको दरबारमें आसन प्राप्त है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

कलकत्ता—मेसर्स श्रीचन्द गणेशदास, मनोहरदासका कटरा ११३ क्रासस्ट्रीट यहां बैंक्किंग तथा कपड़ेका व्यापार होता है।

कलकत्ता—मेसर्स गणेशदास उदयचन्द, ६८ क्रासस्ट्रीट-इस फर्मपर कपड़े का तथा हुण्डी चिट्ठीका काम होता है।

सरदार शहर—मेसर्स जेठमल श्रोचन्द—यहां हुण्डी चिट्ठीका काम होता है। यहां श्रापकी स्थाई सम्पत्ति भी बहुत है।

## मेसस जीवनदास चुन्नीकाल दूगड़

इस फर्मके वर्तमान सञ्चालक यहींके निवासी हैं। आप ओसवाल श्वेताम्बर जातिके सज्जन हैं। आपकी फर्मको स्थापित हुए ८० वर्ष हुए। इस फर्मको सेठ टीकमचंद जीके पुत्र सेठ मूलचन्द जी सेठ जीवनदास जी,सेठ शिवजी रामजी तथा सेठ दानसिंह ज़ीने मिलकर स्थापित की सेठ दानसिंहजी



श्रीब्रावतमञ्जती पीचा (अ।सकर्ग्ण पीचीराम) सरदारशहर



म्ब**ं**मेठ चुन्नीलालजी दृगङ् (जी० चु॰) **सग्दाग्शह्**ग





्येठ भानीरामजी दृगङ् (वीजराज भेरीदान) सरदार शहर [संठ चन्दनमलजी,दृगङ् (जीवनदास चुन्नीलाल) सरदारशहर

बड़े प्रतिभा सम्पन्न एवं व्यापार कुशल थे। आपहीकी वजहसे इस फर्मकी तरकी हुई। आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ चुन्नीलालजी हुए। आपने भी अपने व्यवसायको छन्नतिपर पहुंचाया। वर्तमानमें आपके दो पुत्र इस फर्मका सञ्चालन कर रहे हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है: -

कलकत्ता—मेसर्स कुशलचन्द चुन्नीलाल ३२ आर्मेनियन स्ट्रीट T.A.Mahajan---इस फर्मपर बेंड्सिग हुंडी चिट्ठी तथा जूटका व्यापार होता है।

सिराजगंज-टीकमचन्द दानसिंह--इस स्थानपर आपकी जमींदारीका काम होता है।

इसके अतिरिक्त भड़ंगामारी (रंगपुर), मीरगंज (रंगपुर), सोना टोला, (बोगड़ा), जवाहर बाड़ी (रंगपुर)आदि स्थानोंपर भी आपकी शाखाएं हैं। सरदार शहरमें भी आपकी स्थाई सम्पत्ति बनी हुई है।

## मेससं पूसराज रुघलाल शाँचिलया

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ पूसराजजीके पुत्र श्री सेठ रुघलालजी, सेठ सुजानमलजी, सेठ हजारीमलजी और सेठ मिलापचन्दजी हैं। आप ओसबाल तेरापंथी सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए। विशेष तरकी सेठ पूसराजजीके हाथोंसे हुई। वर्तमानमें आपके चारों पुत्र ही दुकानका सञ्चालन करते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :--

कलकत्ता— मेसर्स चोथमल गुलाबचन्द, मनोहरदास कटला ११३ क्रास स्ट्रीट—इस फर्मपर कपड़े का तथा हुंडी चिठ्ठी और बैंकिंगका काम होता है। इस फर्मपर डायरेक माल विलायतसे आता है।

सरदार शहर- यहां आपके मकानात आदि बने हैं।

## मेसर्स बींजराज तनसुखदास दूगड़

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ बींजराजजीके पुत्र सेठ तनसुखरायजी और सेठ पूसराजजी हैं। आप ओसवाल जातिके सज्जन है। इस फर्मका स्थापन आपके पिता सेठ बींजराजजीने किया। सेठ बींजराजजी वड़े होशियार और व्यापार दक्ष पुरुष थे। आपहीके हाथोंसे इस फर्मकी तरकी हुई। बीकानेर दरबारने आपको खास रुक्के तथा छड़ी इनामतकी हैं। आपका देहावसान हो चुका है। कहते हैं आपके मोसरमें सारे सरदार शहर और आसपासके गांववाले निमंत्रित किये गये थे। सेठ पूसराजजी बीकानेर स्टेटकी लेजिस्लेटिव्ह कौंसिलके ईसाछसे मेम्बर हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कलकत्ता—मेसर्स बींजराज तनसुखदास, मनोहरदास कटला ११३ क्रास स्ट्रीट—यहां कपड़ा तथा हुंडी चिट्टीका काम होता है। सरदार शहरमें आपकी अच्छी इमारतें बनी हुई हैं।

## मेसर्स बींजराज भैरु दान

इस फर्मके मालिक सेठ भैर दान जीके पुत्र सेठ मानुराम जी हैं। आप ओस बाल सज्जन हैं। सेठ भैरू दान जी सेठ बीं जराज जीके तीन पुत्रों में से बड़े पुत्र थे। दो छोटे पुत्रों की फर्मका परिचय पिछे दिया जा चुका है। सेठ भानुराम जी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम कुं वर रामलाल जी हैं। आप शिचित छोर विशा-प्रेमी नवयुवक हैं।

व्यापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

कलकत्ता — मेसर्स बीजराज भेरू दान मनोहरदास कटला ११३ कास स्ट्रीट-इस फर्मपर कपड़े का थोक तथा फुटकर ब्यापार होता है। आपके यहां डायरेक विलायतसे माल आता है।

# बेंकस

#### कपकड़ेके ब्यापारी

खेतसीदास शिवनारायण जेठमल पूसराज तनसुखदास कालूराम नेमचन्द भंवरीलाल

#### गल्लेके ब्यापारो

खेतसी**दास** शिवनारायण गोविन्दराम रावतमल डेढ़गज गौरीदत्त मक्खनराम रामलाल शिवनारायण डूंगरमल हरद्वारीमल डेढ़राज

#### चांदी-सोनेके व्यवसायी

मेघराज रतनलाल

ऊनके व्यापारी

कासम दीना बोपारी

# श्री डुंगरगढ़

#### 2000000

#### मेसस इनुतराम ताराचन्द सदाराम भंवर

इस फर्मका हेड आँफिस महिमागंज (रंगपुर) में है। इसकी स्थापना हुए करीब १० वर्ष हुए। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ आशारामजी मंबर हैं। आप माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना आपके पिता सेठ ताराचन्दजीने की। ताराचन्दजीके दो पुत्र हैं, पहले सेठ आशारामजी और दूसरे सेठ रुधलालजी हैं। आप दोनोंही सज्जन व्यक्ति हैं। सन् १६२६में सेठ आशारामजीको रायसाहबकी पदवी प्राप्त हुई है। आपके चचा श्री० सेठ सदारामजी आभी विद्यमान हैं।

इस खानदानकी ओरसे कई कुएं, धर्मशाला, तालाब, मन्दिर आदि, मिन्त २ स्थानोंपर बने हुए हैं। सार्वजनिक कार्यों में भी चाप उदारतापूर्वक दान देते हैं। माहेश्वरी पंचायतमें यह खानदान बहुत उत्साहसे भाग लेता है। इस खानदानकी ओरसे यहां एक स्कूल और औषधालय तथा महिमागंजमें एक मिडिल स्कूल चल रहा है।

आपका हेड ऑफीस महिमा गंज में है इसके अतिरिक्त गुनारपाड़ा, नलड़ांगा, कलकत्ता और अबोहर मण्डी (प्रकाब) में शाखाएं हैं। जिनपर, जूट, गृहा और बैक्किंग न्यापार होता है।



में असारामजी भंबर (हणुतराम ताराचन्द) इंगरगढ़ में आसारामजी भंबर (हणुतराम ताराचन्द्र) इंगरगढ़





सेठ रुघलालजी मंबर (हणुनराम ताराचन्द) इंगरगढ़ सेठ कन्हेयालालजी मंबर (हणुनराम ताराचन्द) इंगरगढ़



# कोटा, बून्दी श्रीर भालरापाटन KOTAH BUNDI & JHALRAPATAN

## कोरहा

-:0:-

बी० बी० एएड सी० आई० रेलवेके ब्राडगेज सेक्शनमें रतलाम और मधुराके बीच कोटा जंक्शनका सुन्दर और रमणीक स्टेशन बना हुआ है। इस स्टेशनसे पांच मील दूरीपर कोटा शहर बसा हुआ है। यहांके वर्तमान महाराजा श्रीमान उम्मेदिसंहजी सुप्रसिद्ध हाड़ा वंशके वंशज हैं। जिस प्रकार हाड़ा वंशका प्राचीन इतिहास उज्वल और गौरवपूर्ण है, उसीप्रकार महा-राज उम्मेदिसंहजीका वर्तमान जीवन भी अत्यन्त उज्वल और गौरवपूर्ण है। आप उन चुने हुए देशी राजाओं में हैं, जिन्होंने अपनी प्रजाके लिये, अपने किसानों के लिए, राज्यमें सब प्रकार की सुविधाएं कर रक्खी हैं। तथा जिन्होंने समाजसुधारके पवित्र क्षेत्रमें बहुत अप्रगण्य और उत्साह पूर्वक भाग लिया है। जिन्होंने जनताकी शिक्षाके लिए भी सब प्रकारके द्वार खोल रक्खे हैं। जो प्रजाकी गाढ़ी कमाईके पैसेको विज्ञासकी नदीमें न बहाकर उसका सदुपयोग कर रहे हैं और जिन्होंने बेगारके समान मयक्कर प्रथाको अपने राज्यमें बन्द कर दिया है। इन सब दृष्टियोंसे महाराजा कोटाने जो ज्यवहारिक कार्य्य कर दिख्लाये हैं, वे प्रत्येक देशी राज्यके लिए अनुकरणीय है।

किसानों की सुविधा के लिए कोटा राज्यकी ओरसे कई स्थानों पर को आपरेटिन्ह बैंक खुले हुए हैं, जहां से किसानों को उत्तम और पुष्ट बीज सप्लाय किया जाता है तथा कम न्याजपर रुपया कर्ज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस राज्यने कृषिके लिए आवपाशीका भी बहुत अच्छा प्रवंध कर रक्खा है और भी सब प्रकार के सुभीते कोटा-स्टेटके किसानों को प्राप्त है। हाड़ौतीका प्रान्त वैसेही बहुत उपजाऊ प्रान्त है। उसपर कोटा नरेशके समान उदार नरेशों की छत्रछाया होने के कारण तो वह बिलकुल हरा भरा, और सुजलां, सुफत्तां होरहा है।

#### व्यापारिक स्थिति

जिन दिनों ऋकीमका मार्केट खुला हुआ था छन दिनों कोटा भी अफ्रीमके ज्यापारिक केन्द्रोंमें एक प्रधान था। ऋकीमका यहाँपर बहुत ऋच्छा ज्यापार होता था, यद्यपि अब भी इस ज्यापार के बचे खुचे खण्डहर यहांपर नजर आते हैं, मगर अब उसकी प्रधानता नहीं हैं। इस समय कोटेमें

१६९

गस्लेका व्यापार प्रधान है। उसमें भी खासकर गेहूं और श्रालसीका व्यापार यहाँ बहुत होता है। हाड़ोतीके उपजाऊ प्रान्तका लाखों मन गल्ला यहांके बाजारोंमें आता है और विकता है। जिन दिनों स्टेटसे गल्लेकी निकासी खुली रहती है उन दिनों यहांसे बहुतसा गल्ला एक्सपोर्ट होता है।

गह के सिवाय यहांपर हाथकी बनी हुई खादीका व्यवसाय मी अच्छा होता है। यहांके आसपासके देहातों में कई प्रकारकी बढ़िया नमूनोंकी खादियां तैय्यार होती हैं। ये सब कोटेमें आकर बिकती है और यहांसे बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। यहांकी पगड़ियां, डोरिया मजलिन चोखाने, पेचे आदि मशहूर हैं। पेचे यहांसे एक्सपोर्ट भी होते हैं।

#### दर्भनीय स्थान

यादगार —यह यहांका सबसे बड़ा बगीचा है। इसकी बनावट बड़ी सुन्दर है। इसमें महाराजाके महल, खादि दर्शनीय हैं। छत्रियां भी बहुत सुन्दर बनी हुई हैं। इसी बागमें टेनिस प्राऊण्ड, फुटबाल प्राउण्ड आदि बने हैं। कोटा नरेश यहां टेनिस खेलनेके लिएआते हैं। अल महल —यह कोटा शहरके पासही एक तालावके मध्यमें बना हुआ है। तालावके किनारेकी

जल महल —थह काटा राहरक राजहा पर्य पालागा सन्तर्य उत्तर प्रशास । छतिरयां बहुत सुन्दर बनी हुई हैं। इन छतिरयोंसे इस महलका दृश्य बहुत सुन्दर मालुम होता है। दर्शनीय वस्तु है।

महाराजाका गढ़ —यहां महलको गढ़ कहते हैं। यह महाराजाके निवासका महल है। प्रसिद्ध चम्बल नदीके किनारे बना हुआ है। नदीसे इसका दृश्य बहुतही सुन्दर मालूम होता है। कभी २ बरसातमें नदीका पानी इस महलकी खिड़कीके किनारे तक पहुंच जाता है। उस समयका दृश्य अपूर्व होजाता है।

अधर शिला—यह पहाड़ी स्थान है। यहां एक पत्थर ऐसा आगया है मानों स्त्रभी गिरनेवाला है। पर नहीं गिरता, कई बरसोंसे ऐसाही अधर रूपमें पड़ा है। यह स्थान मी चम्बलके किनारे है। यहांसे चम्बलका टेढ़ा मेढ़ापन बहुत सुन्दर मालूम होता है।

गेपरनाथ—यह भी एक पहाड़ी स्थान है। यह कोटासे करीव पांच छः मीलकी दूरीपर बना हुआ है। यहांका सीन अपूर्व है। यहां प्रकृतिकी कृपासे एक चौरस कुण्ड बना हुआ है। इसमें सर्वत्र २ हाथ पानी रहना है। इसमें तेरनेवाली रंगविरंगी मछलियां बड़ी भली मालूम होती हैं। बाटरकाल का सीन मनको मोह लेता है। स्थान दर्शनीय है।

इनके द्यतिरिक्त गोपालमन्दिर, मथुरादीशका मन्दिर, गर्स्स स्कृल, कर्जन मेमोरियलहाल आदि स्थान भी देखनेयोग्य हैं। मथुरादीशका मन्दिर यहां तीर्थ समम्ता जाता है। बाहरके यात्रियोंकी भी यहां काफी मीड़ रहती है।

#### सामजिक जीवन

कोटे का सामाजिक जीवन दूसरे देशीराज्यों की अपेचा आगे बढ़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि कोटा राज्य स्वयं इन बातों में दिलचस्पी रखता है। इस राज्यमें बाल विवाह, बृद्ध विवाह आदि सब प्रकारकी कुरीतियों को दूर करनेवाले बहुत सुन्दर और बढ़िया कानून बने हुए हैं, इस क्षेत्रमें राजपूताने और सेंट्रल इपिडयाकी तमाम रियासतों में शायद यही राज्य पहला है। जिसने इतना अप्र पार्ट लिया है।

यहां एक वैश्य सुधारक मण्डल भी स्थित है। यह मण्डल भी समाज सुधारके कार्योमें प्रे फिटकल रूपसे माग लेता है। इसकी वजहसे कोटामें कई समाज सुधारके कार्य हुए हैं। इस मण्डलने केवल कोटेहीमें नहीं प्रत्युत सारे राजपूतानेकी सार्वजनिकसंस्थाओं में अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है। इसके मुख्य कार्यकर्ता श्रोयुत मोतीलालजी पहाड्या हैं। आप बड़े उत्साही और व्यवहारिक कार्यकर्ता हैं।

शिक्षाके सम्बन्धमें भी यहां राज्यकी ओरसे अच्छा प्रबन्ध है यहांपर एक बहुत बड़ी कन्याओंकी पाठशाला बनी हुई है। इसके अतिरिक्त हुर्बर्ट कॉलेज, नार्मलस्कूल, नोबेलस्कूल इत्यादि और भी बहुतसी शिक्षा-संस्थाएं चल रही हैं।

#### माण्डियां

कोटा स्टेटमें बारां, रामगंज, मनोहरथाना और मण्डाना ये मण्डियां बहुत अच्छी हैं। बारां जी० आई० पी० के कोटा बीना सेंक्शनके बीचमें बसी हुई है। इस मण्डीमें गल्लेका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहांपर लाखों मन गल्ला आमद्रप्त होता है। गल्लेके अच्छे २ व्यापारी यहांपर निवास करते हैं। दूसरी रामगः मंडी बी० बी० सी० आई०के ब्राडगेज सेक्शनके सुकेतरोड नामक स्टेशनपर बसी हुई हैं। यहांपर गल्ले और रुईका अच्छा व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त यहांपर पत्थरकी खदानें होनेसे पत्थरका व्यवसाय भी यहां खूब होता है। यहांसे पत्थर निकास भी बहुत होता है। इसके अतिरिक्त, चेचत, मण्डाना, पनवाड़ मनोहरथाना आदि स्थानोंपर भी गल्लेका तथा कपास और अलसीका बहुत व्यापार होता है \*।

<sup>\*</sup> इन सब मिन्डियों के व्यापारियों का परिचय हमें प्राप्त न हो सका इसका हमें आवन्त खेद है। हो सका तो अगले संस्करणमें सब सिन्मिलित कर दिया जायगा।

# वेंकस

## मेसर्स गनेशदास हमीरमल

इस प्रतिष्ठित फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान जैसलमेर हैं। आप ओसवाल जातिके सज्जन हैं। सन् १७६३ में सर्व प्रथम सेठ बहादुरमलजी यहां आये थे और कुछ समय बाद आपने अपना स्वतन्त्र व्यवसाय आरम्भ किया जब आपका व्यवसाय जम गया तो आपने अपने चार भाइयोंको भी यहां बुला लिया। और सब साथमें व्यवसाय करने लगे। धीरे २ इस कुटुम्बके व्यापार की इतनी तरकी हुई, कि उस समय भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें इस फर्मकी ३५० दृकाने थीं। सुदूर चीन और शंघाईमें भी आपकी दृकाने थी। पश्चात् कुछ समयके सब भाइयोंके जिम्मे सेठ बहा-दुरमलजीने अपनी मौजूदगीमें ही अलग २ दृकानोंका कारोबार कर दिया। आपके भाई सेठ जोरावर मलजी उदयपुर गये, जिनके वंशजोंमें वर्तमानमें रा० व० श्री सिरेमलजी बापना प्राइम मिनिस्टर इन्दौर हैं। दूसरे सेठ मगनीरामजी रतलाम और तीसरे सेठ हिम्मतरामजी इन्दौर तथा चौथे श्री सवाईरामजीने पाटनमें अपना व्यवसाय जमाया। सेठ बहादुरमलजीका विचार एक बहुत बड़ा संघ निकालनेको था पर आप ऐसा न कर सके। इसप्रकार गौरवमय जीवन बिताते हुए आपका देहावसान सम्वत १८६२ में हुआ।

सेठ बहाद्रमलजीके कोई संतान न थी, इसलिये उनके छोटे भाई सेठ मगनीरामजीके दितीय पुत्र सेठ दानमलजी यहां गोदी लाये गये। सेठ दानमलजीने अपने: पिताजीकी आज्ञानुसार संवत् १६८२ में एक विशाल संच निकाला। इस संघमें सैकड़ों साधु साध्वयां। श्रावक और करीब १६०० पूज्य झाचार्य खादि थे। इस संघमें करीब ८० हजार झादमी ४ तोपें और कई राज्योंके लवाजमें थे। इस प्रकार दलबलके साथ यह संघ जैन मन्दिर और धर्मशालाओंका जीगोंद्वार करवाता हुआ तीन मासमें सिद्धाचल पहुँचा। इस संघमें इस कुटुम्बकी छोरसे करीब २०—२६ लाख कपया व्यय हुआ था। यह कुटुम्ब उस समय राजा महाराजाओंमें व गव्वर्नमेंटमें बहुत सम्मानित था। सेठ दानमलजीने वृटिश गव्वर्नमेंटकी गदरके समय बहुत सहायताकी थी। आप देवलीके गव्वर्नमेंट खजानेके आंनरेरी ट्रेम्तर थे और वबसे सेठ दानमलजी खजाश्वीके नामसे आपहीके पास खजाना चला आता है। सेठ दानमलजीके भी कोई सन्तान नहीं थी। इसलिये रतलामसे आपके बड़े भाई सेठ भभूतिस हजीके तृतीय पुत्र श्रीहमीर मलजी यहां गोदी लाये गये।



दिवान बहादुर सेठ्रकेशरीसिंडजी कोटा



बिल्डिंग ( सेठ वेशगीसहजी ) कोटा



(बल्डिंग ( सेठ वेशारीसिहजी ) बम्बई

सेठ हमीरमलजीके समयमें इस फर्मकी कीर्ति ध्योर ज्यापारमें बहुत वृद्धि हुई। सवत १६२० में झापके पुत्र श्री कुंवर राजमलजीका जनम हुआ। कुंवर राजमलजीके सम्वत १९५४ में ३४ वर्षकी अवस्थामें देहावसान होजानेसे सेठ दानमलजीके चित्तको भारी धक्का पहचा। कुंवर राजमलजीके देहावसानके समय १ पुत्र और ४ पुत्रियां मौजूद थीं।

वर्तमानमें इस प्रतापी फर्मके मालिक श्री राजमलजीके पुत्र दीवान बहादुर सेठ केसरीसिंहजी हैं। आपके काका साहब, रतलामके प्रसिद्ध सेठ भीचाँदमलजी बापनाके कोई सन्तान न होनेसे उन्होंने अपनी सारी सम्पत्तिका मालिक आपको बना दिया।

सेठ केशरीसिंहजीको गवर्नमेन्टने सन १६ ११ई० में रायसाहबको सन १६ १६ ई०में "राय-बहादुर"की और सन १६२५ई०में दीवान बहादुरकी पदवीसे सम्मानित किया है। आपको, जेसलमेर, कोटा, और बून्दीके दरबारोंने पुद्दत दर पुद्दतके लिये पैरोंमें सोना वर्ष्शा है तथा जोधपुर,, बूंदी, कोटा और रतलामके दरबारोंसे आपको ताजिम भी प्राप्त है। हालहीमें टोंककी वेगम साहिबाने सेठ-बंशरीसिंहजीके घरमें स्त्रियोंको पैरमें जवाहरात और जोधपुर महारानी साहिबाने ताजीम वर्ष्शा है।

दीवानवहादुर सेठ केशरी सिंहजीका देशी राज्योंमें बहुत सम्मान हैं। आपके यहां होने वाले शुभ कार्योमें समय समयपर महाराजा उदयपुर, महाराज जोधपूर, महारावजीकोटा, महाराजा रतलाम, नवाब साहिब ट्रांक नवाब साहिब जावरा, रीवां दरबार आदि नरेशोंने पधारकर आपकी शोमा बड़ाई थी अभी ४ वर्ष पूर्व राजपूनानेके एजंट सर० आर० ई० हालेड के० सी० एस० आई आपके यहां आपके भानजेके विवाहके समय पधारे थे एवं २ घन्टें ठहरकर मजलिसमें सम्मिलित होकर भोजन किया था।

आपकी फमे राजपूताने और लंट्रलइन्डियामें प्रसिद्ध बैंकर और गव्हर्नमेन्ट ट्रेमरर है। देशी रियासतमें रहते हए भी गव्हर्नमेन्टने खास तौरपर इस फर्मको ब्रिटिश प्रजा मानी हैं। भाप देशी रियासतों को कोटोंमें जानेसे मुस्तसना हैं। हरेक मामलेमें मुनीमके नामसे केवल केफियत मेज दीजाती है। कई रियासतोंमें आपके बही खाते भी मुस्तसना हैं। यदि किसी आवश्यकता विशेषपर आपके बहीखाते देखना पड़ तो जजको आपकी फर्मपर आना पड़ता है उसके लिये उन्हें किसी प्रकारकी फीस नहीं दीजाती। इसफर्मके तीन चार मुनीमोंको टोंक स्टेंटने मय जनानेके पेरोंमें सोना वर्षशा है।

इस कुट्टम्बकी ओरसे स्थान २ पर करीब १२ मन्दिर बने हुए हैं पाळीतानामें १०० वर्षों से आपका एक अन्नक्षेत्र चलरहा है। आपने कई जैन मन्दिरों और धमशालाओंका जाणींद्वार करवाया है। रतलाममें आपकी एक जिनदत्त सूरिजैन पाठशाला चल रही है अभी हालहीमें बनारस हिन्दू युनिवर्सिटीके कम्पाउएडमें एक जैन मन्दिर और जैन होस्टल बनानेके लिये आपने माल-वीयजीको ५१०००) दिये हैं।

इस फर्मकी अजमेर, कोटा, बूंदी जेसलमेर, बम्बई, रतलाम आदि स्थानोंपर कई बिलिडंगे बनी हुई हैं। जैसलमेरकी आपकी बिल्डिंग बड़ी भव्य है। इस फर्मकी बूंदी और टोंक रियासतमें १० हजार रुपयों की जागीर है। जब दि० बा० सेठ केशरीसिंह जी बूंदी जाते हैं तो आपकी ३ मीलतक पेशवाई होती है। सेठ साहबके १ पुत्र हैं जिनका नाम कुँवर बुद्धसेन जी हैं। इनका जन्म संवत् १६ ७७ में हुआ।

आपको फर्मका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) कोटा— मेसर्स गनेशदास हमीरमल (T. A Bahadur) यह इस फर्मका हेड आंफिस है। यहां बैङ्किग, हुएडी चिट्टी, अफीम और आदृतका न्यापार होता है।
- (२) जेसलमेर-मेसर्स मगनीराम भभूतिसंह यहां अफीमका काम होता है तथा आपकी कई अच्छी हवेलियां बनी हुई हैं।
- (३) रतलाम— मेससं मगनीराम मभृतसिंह-हुण्डी, चिट्ठी बैक्किंग तथा आढ़तका काम होता है। यह फर्म रतलाम इलैटिक सप्लाई कम्पनी की मैनेजिंग एजंट है।
- (४) बम्बई—मेसर्स गनेशदास सोभागमल, बम्बादेवी-T. A. Bahana यहां इस बैङ्किग तथा चीन जापान श्रीर जर्मनीसे कपड़े श्रीर ऊनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। यह फर्म बम्बईकी कई जैन संस्थाओंकी ट्रस्ट है।
- (५) कज़कत्ता—मेसर्स गनेश्वास दीवानबहादुर केशरीसिंह नं १४२ कॉटन स्ट्रीट T.A. Modesty यहां हुण्डी चिट्ठी और आढ़तका काम होता है।
- (६) इन्दौर —सेठ चांदमलजीकी कोठी —यहाँ ब्योपियम सप्लाईका काम होता है।
- (७) उदयपुर-दि॰ व॰ केशरीसिहजी खजांची-रेसिड़ेन्सी ट्रेभरर
- (८) हैदराबाद (दक्षिण) दि० व॰ केशरीसिंहजी खजांची यहाँ निजामस्टेटको अफीम सप्लाईका काम और बैक्किंग व्यवहार होता है।
- (१) आयू-दीवान बहादुर केशरीसिहजी खजांची-एजेन्सी ट्रेमरर
- (१०) नीमच —पूनमचंद दीपचन्द —यहां गवर्नमेंट तथा देशी राज्योंको अफीम सप्लाई और बैङ्किग काम होता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़की एज'सीका खजाना भी इस फर्मके ताल्लुक है।
- (११) निम्बाहेड्।-पूनमचन्द दीपचन्द, टोंक स्टेटकी निजामतका खजाना इसके जिन्मे है।
- ( १२ ) जावरा मेसर्स पूनमचन्द दीपचन्द हुगडी चिट्ठीका काम होता है।
- (१३) मन्द्सोर--मेसर्स पूनमचंद दीपचंद ,, ,
- (१४) नांद्वेल—(गवालियर स्टेट) मेसर्स गनेशदास लखमीचन्द्—किसानी, लेन देन होता है।

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



स्व० मेठ कम्मचन्द्रज्ञा कारावाला



गा बहादुर सेठ पूनमचन्द्र क्रमचन्द्र, कोटाब ला

- (१५) खारवा--(नीयर महत्तुर) चांदमल केशरीसिंह--यहां सुपिन्टेन्डेसीके खजाश्वी हैं
- (१६) टोंक—मेसर्स मगनीराम भभूतिसंह—यहां पर टोंक स्टेटका खजाना है।
- (१७) छवड़ा—(टोंक)—पूनमचन्द दीपचन्द—यहां निजामतका खजाना है तथा मनोतीका काम होता है।
- (१८) सिरोंज (टोंक) भभूतिसंह पृनमचन्द यहां निजामतका खजाना है। तथा आसामी लेन देन होता है।
- (१६) पड़ावा (टोंक)—मेसर्स चांदमल केशरीसिंह—यहां निजामतका खनाना है। आप-की यहां एक जीन फेकरी है, तथा हुंडी, चिट्ठी और कईका व्यापार होता है।
- (२०) भालरा पाटन—मेसर्स हमीरमल केसरीसिंह—हुएडी, चिट्ठी और रुईका व्यापार होता है।
- (२१) वूंदी—मेसर्स गनेशदास दानमळ—यहां रायमळ नामक एक जागीरीका गांव हैं। इसके अतिरिक्त स्टेटसे नकद लेन देन और हुएडी चिट्ठीका काम होता है।
  - (२२) सांगोद (कोटा स्टेट) मनोतीका काम होता है।
  - ( २३ ) बारां ( कोटा स्टेट ) हमीरमल राजमल आढ़त और मनोतीका काम होता है।
  - (२४) केसोराय पाटन (यूंदी) गनेशदास दानमल-मनोतीका काम होता है।

## राय बहादुर सेठ पूनमचन्द करमचन्द कोटावाला

इस फर्मके वर्तमान मालिक रा० व० सेठ पूनमचन्दजी हैं। आपका मूल निवास स्थान पाटन (गुजरात) है। परन्तु बहुत समयसे कोटेमें रहनेके कारण आप कोटेवालेके नामसे मशहूर हैं। आप श्री श्रीमाल जैन जातिके सज्जन हैं।

आपके पिता श्री सेठ करमचन्द्र तो बड़े धार्मिक एवं उदार व्यक्ति थे। आपने ७'संघ नि-काले, एवं कोटेमें अष्टानिहका महोत्सव, श्राब्जनशलाका वगैरः कामोंमें करीब २ लाख रूपया व्यय किया। तथा आपने श्री शत्रुब तय पर्वतपर श्री पाइर्वनाथ स्वामीका एक भव्य मन्दिर बनवाया उसमें भी करीब ४० हजार खर्च हुआ।

सेठ पूनमचन्द्रजी साहबने भी अपने पिताश्रीकी तरह धार्मिक एवं सामाजिक कार्योमें लाखों रुपया दान किया। आप अभी तक करीब ५ लाखसे ऋधिकका दान कर चुके हैं जिसकी खास खास दो चार बड़ी २ रकमोंका विवरण नीचे दिया जाता है।

१ - पाटनमें श्री स्तम्भन पार्श्वनाथ स्वामीकी धर्मशाला व उसके समारम्भमें ५० हजार रुपया। २---पालीतानाकी धर्मशाला तथा उसके समारम्भमें करीब ४५ हजार रुपया।

३—१६४६ के भयंकर दुष्कालमें अन्त गृह खोलकर अपंग मनुष्यांकी सहायतामें २५ हजार दिया।

४ - १६६२ में पाटनकी इवेतांवर जैन कान्फरेन्समें स्वागत कारिणी समितिके सभापति थे उसमें आपने करीब २० हजार रू० खर्च किया था।

४—संवत १९६७ में पाटनमें अन्त गृह खोलकर तथा डाक्टर कोठारीको नियत कर अपंग लोगोंको बहुत लाभ पहुंचाया, तथा कई तरहका गुप्त दान दिया, उसमें करीब बीस हजार रुपया।

६ — बनारस हिन्दु विद्वविद्यालयमें श्रीमदनमोहन मालवीयजीको १४००९)

जिसमें इवेतांवर जैन वोर्डिंग हाऊसके लिये ४०००

,, ,, लॉजिंग ५०००)

" ,, स्थाई फंडमें ५००१)

७—हाल्रहीमें कोटेमें आपने धर्मशाला व उपाश्राका मकान तैयार करवाया जिसमें जैन साधु साधियोंके ठहरनेका श्रन्छ। प्रबन्ध है। उसमें १००० अट्य हुआ।

इसी प्रकार और भी कई धार्मिक कार्यों में जिन सबका वर्णन देना यहां असम्भव है । आपने मुक्त हस्तसे दान दिया है ।

यह तो हुई आपके धार्मिक जीवनकी बात । आपका सार्वजिनकजीवन भी बहुत मशहूररहाँहै । आपको श्री पाटन बीशा श्रीमाली न्यात, श्री पाटन हेमचन्द्राचार्य जैन सभा,पाटनके (शहर-जीमएके समय) तमाम शहर निवासियोंकी ओरसे, आदि कई स्थानोंसे मानपत्र प्राप्त हुए हैं । इसके अतिरिक्त कड़ी प्रान्तकी रैयतके सभासदके नातेसे आप बहुँ देकी पहिली धारा सभामें नियुक्त हुए थे। उस समय पाटनके समस्त महाजनोंकी तरफसे आपको मानपत्र दिया गया था। कड़ी प्रांतमें महाजन सभाके आप प्रेसिडेंट भी थे।

आपकी प्रतिष्ठाका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र यह है कि संवत् १९७३ में शामला पार्श्वनाथजी-के प्राचीन तीर्थमें जैनियों और स्मातोंमें महादेवजीके लिये म्हगड़ा हुआ था उसमें आप दोनों पार्टि-योंकी ओरसे म्हगड़ा निपटानेके लिये प्रतिनिधि चुने गये थे। उस म्हगड़े को आपने बड़ी चतुराईसे निप-टाया इस खुशीके उपलक्षमें बड़ोदेके दीवान मनू भाईने आपको अपने हाथोंसे मानपत्र दिया था।

धार्मिक व सामाजिक जीवनके धारिति आपका राजधरानोंमें भी सम्मान हैं। बड़ोदेके महाराज सयाजी राव गायकवाड़ स्वयं आपके यहां पधारे थे। कोटेके महाराजने आपको अपने भायातोंकी बैठकमें खास स्थान प्रदान किया हैं। इसके अतिरिक्त राधनपुर, पालनपुर, भावनगर, कच्छ मोरवी, गोंडल, धरमपुर, बीकानेर, मालरापाटन, आदि कई राजाओंके साथ आपका अच्छा सम्बन्ध है।

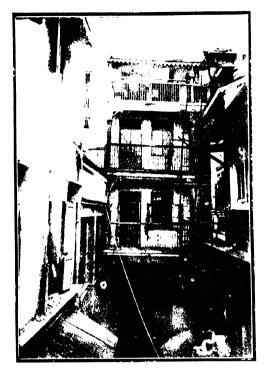

वस्बई विन्दिंगः दिवान वहादुर केशरीसिंहजी कोटा



पाटनका बंगला, सेठ पृतमचन्द करमचन्द कोटा



पाळीताना आदीश्वरजी (पृनमचन्दकरमचन्द कोटा)



अन्धरीका बंगला, बम्बई (पृन्मचन्द करमचन्द कोटा)

# भारतीय व्यापतर्यांका परिचय



जैन मन्द्रि पाटन धर्मशास्त्रा

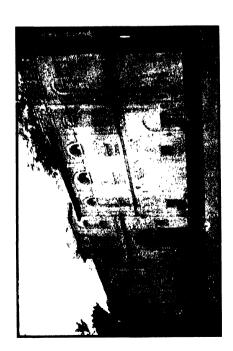

धर्मशास्त्रा पाटन ( प्रमाचन्द्र कामचन्द्र )



पाहीताना धर्मशाला (पुनमचन्द्र करमचन्द्र, काटा)



कोटा बिल्डिङ्ग ( प्रमचन्द्र कामचन्द्र )

आपने अपने पिताजीकी स्मृतिमें सारे पाटनशहरको भोज दिया था, इसमें करीब एक लाख आदमी सम्मिलित हुए थे। इस अवसरपर आपने धार्मिक कार्योंके लिये भी करीब बीस ह जार रुपये दान दिये थे। इस स्मृतिके उपलक्षमें जेठ वदी १९ को पाटनशहरमें अब मी अख्ता पाली जाती है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) कोटा—हेड आफित—मेसर्स पानाचन्द उत्तमचन्द--इस फर्मपर बेंकिंग स्रोपियम झनाज वगैरहका विजिनेस होता है।
- (२) बम्बई मेसर्स पूनमवन्द करमचन्द कोटावाला, पुरुषोत्तम विल्डिंग न्यू क्विन्स रोड। यहां शेयर्स, काटन, ब्रोर बेकिंगका बर्क होता है।

#### बैंकस

कोटा स्टेट कोत्रापरेटिव्ह बैंक मेसर्स गनेशदास हमीरमल

- ,, जुहारमल गंभीरमल
- ,, पानाचन्द् उत्तमचंद्
- , मगनमल बच्छराज
- ,, मंगलजी छोटेलाल
- ,, राजरूप रामकिशनदास
- ,, लुनकरण शंकरळाळ
- ,, रा० ब॰ समीरमलजी छोढ़ा ट्रेक्सरर
- ,, सर्वसुखदास मोतीलाल
- " हुग्लाल गंगाविशन

## कपड़े के व्यापारी

गोबद्धंन भंवरलाल गोविंदराम भूरामल चुन्नीलाल मोतीलाल झामुनियां महावीर ट्रेडिङ्ग कम्पनी मथुरालाल भूरालाल

#### चांदी सोनेके ब्यापारी

गजानन्द नारायण नंदराम किशोरीदास

#### गल्लेके व्यापारी

जमनादास दामोदरदास फ्तेहराज गजराज शांतिलाल साकलचन्द सर्वसुख राजमल

## जनरत मर्चेग्ट्स

बोहरा कमरुद्दीन रामपुरा विसाती करीमबख्श

#### किरानेके व्यापारी

4

कालूराम रामनारायण जीवनराम पन्नालाल शकूर भञ्दुला संतू जी पन्नालाल लक्ष्मीचंद लक्ष्मणलाल **डेंटिस्ट** 

रामचन्द्र गोपाल [डेंटिस्ट

#### भाइत एजगट

राजाराम पन्नालाल (एशियाटिक) रिखमचंद केशरीमल (मोटर आइल) ल्छमनप्रसाद क्षेत्रनुमानप्रसाद (वर्मा आइल)

साइकल गुड्स डीलस

राजपूताना साइकल स्टोर्स

बै च भीर डाक्टर

डाक्य गुरुदत्तामलजी वैद्य मुकुटविहारी लाल आयुर्वेदाचार्य

सांभर सींग झौर साभर चर्मके— ब्यापारी

एम॰ एस० बन्मी एएड संस रामपुरा

क्षायब्रे रीज

पिटलक लायत्रे री महाबीर जैन लायत्रे री

फोटोबाफर्स एगड आर्टिस्ट

विशनजी फोटोम्राफर रुपराय फोटोम्राफर

कारखानेः

कोटा स्टेट आइल फेकरी वाटर वर्कस कोटा

सार्वजनिक संस्थाएं

गोपाल मंदिर कन्याशाला राजस्थान सेवा संघ अजमेर (कोटा ब्राब्ब) वैश्य सुधारक मंडल कोटा विधवा-विवाह सहायक समा

होटल श्रीर धमशाला

महारानीजी की धमेशाला हिन्दू धर्मशाला

वंदी

फोटा शहरसे २० मीलकी दृरीपर यह शहर बसा हुआ है। यहांके महाराज भी सुप्रसिद्ध हाडा वंशके बंशज है। यह स्थान पहाडोंके बीचमें बड़े रमणीक स्थानपर बसा हुआ है। यहांपर कई पहाड़ी स्थान बड़े दर्शनीय हैं। इस राज्यमें लाखेरी नामक स्थानपर सीमेंटफा एक बहुत बड़ा कारखाना है। इस कारखानेका सीमेंट बूंदी सीमेंटके नामसे विकता है। यहांकी आबादी फरीब १४-१५ हजारके है। यहां कई प्राकृतिक दृद्य देखने योग्य हैं।

मेसर्स दौजतराम कुन्दनमज

इस फर्मके मालिक व दीकेही निवासी हैं। आप सरावगी वैश्य जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब १ शताब्दिसे अधिक हुआ, इसे सेठ दौलतरामजी और उनके पुत्र कुन्द्रनमलजी

ने स्थापित किया। इसके व्यापारको सेठ कुन्द्नमञ्जे विशेष तरको पर पहुंचाया। आपका देहाव-सान संत्रत १६७९ में हुआ। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कुन्द्मलजीके पुत्र सेठ राजमलजी और सेठ मदनमोहनजी हैं। आपके दो माई गाढ़मलजी और नेमीचन्द जीका देहावसान हो गया है। आपको वृंदी दरबारकी ओरसे सेठकी पदवी प्राप्त है। इस कुटुम्बकी ओरसे एक बाल सुबोधिनी पाठशाला चल रही है। यहांपर आपका एक जैन मन्दिर है और एक धर्मशाला भी बनी हुई है। इन्दौरके प्रसिद्ध जौहरी सेठ फतेलालजीके पुत्र आपके यहां ब्याहे हैं।

इस समय सेठ राजमलजीके ३ पुत्र और गाढ़मलजीके ३ पुत्र हैं । सेठ राजमलजीके दो पुत्र लालचन्दजी और कस्तृर्चन्दजी व्यवसायमें भाग लेते हैं । आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

(१) बूंदी—मेसर्स दौलतराम कुन्दनमल T. A. Daulat, यहां इस फर्मका हेड आफिस है। तथा बैंकिंग, हुण्डी, चिट्ठी, चौर रुईका न्यापार होता है।

(२) बम्बई—मेसर्स दौलतराम कुंदनमल, कालवादेवी—T. A. Kashaliwal,—यहां रुई, जीरा, जनका व्यापार तथा बं ङ्किंग हुंडी चिट्ठी और कमीशन एजंसीका काम होता है। इसके अतिरिक्त, केंकड़ी, सरवाइ, खादेड़ा, देवली, गुलाब पुरा, बघेरा, नसीराबाद, सादड़ीमें भी आपकी दूकाने हैं जिनपर रुई, हुण्डी चिट्ठी तथा आढ़तका काम होता है। केंकड़ी, सरवाइ देवली आदिसे ऊन खरीद कर यह फम विलायत भी भेजती हैं। जीतिंग फेकरी—केंकडी।

# वैकस

मेसर्स षद्यचंद कजोड़ीमल

- " गनेशदास दानमल
- ,, दौलतराम कुंदनमल
- ,, भवानीराम रतनळाळ

सेठ रामसुख अगरवाला

## कपड़ के व्यापारी

छोटीलाल गनेशलाल पन्नालाल छुरीलाल

जगन्नाथ मन्नालाल ( चांदी स्रोनेके व्यापारी ) नाथूलाल भूगलाल ( किरानाके व्यापारी ) अब्दुल हुसैन हैदरभाई ( जनरल मरर्चेन्ट ) बोहरा कुतुबअली ( जनरल मरर्चेन्ट )

#### कालरापारम

बी० बी० सी० आई ब्राडगेज सेक्शनके श्रीछत्रपुर स्टेशनसे १९ मीलकी दृरी पर यह शहर स्थित है। इसके वर्तमान महाराजा हिज हाईनेस महाराज राना सर भवानीसिंहजी बहादुर हैं। आप सुप्रसिद्ध भालावंशके वंशज हैं। आप बड़े विद्वान, विद्यान्व्यसनी, उन्नत विचारोंके नरेश हैं। आपने अपनी रियासतमें शिक्षा देनेकी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रक्खी है। इस रियासतमें ४३ शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं हैं। जिनमें मुफ्त शिच्चा दी जाती है। भालगपाटनमें एक हाईस्कूल मी है जिसका सम्बन्ध प्रयाग विश्वविद्यालयसे है। स्त्री शिच्चाका भी यहांपर बहुत अच्छा प्रबन्ध है। कहा जाता है कि राजपूतानेमें सबसे अधिक पढ़ी लिखी स्त्रियोंकी औसत यहीं पर है। मालगपाटन शहरमें आपने कुछ संस्थाएं ऐसी खोल रक्खी हैं जहां आप विद्वानोंके साथ कई विषयोंका वार्तालाफर आनन्द अनुभत्र करते हैं।

इस शहरमें क<sup>ई</sup> तालाब बड़े रमणीक श्रीर दर्शनीय बने हुए हैं। ठण्डी मारी नामक स्थान भी यहां पर देखने योग्य है। कार्त्ति क श्रीर वैशाख मासमें यहां पर दो बहुत बड़े मेले लगते हैं। जिनमें हजारों पशु विकनेके लिए आते हैं।

# **मिल आनस्** मेसर्स विनोदीराम बालचन्द

इस फर्मके मूल संस्थापक श्रीमान् सेठ बिनोदीरामजी हैं। आपका खानदान पहले नागौरमें रहता था। संवत् १८८१ में श्राप सबसे पहले नागौरसे मालरापाटन श्राये। संवत् १८६६ में श्रापके पुत्र श्रीमान् सेठ बालचन्दजीका जन्म हुआ। और संवत् १६२० में श्रापने बिनोदीराम बालचन्दके नामसे दुकान स्थापित की। उस समय मालरापाटनमें १०० बड़ी २ दुकानें अफीमका स्थवसाय करतीं थीं। श्री सेठ बिनोदीरामजी मी यही काम करते रहे। संवत् १९२३ में आपको इस स्थापारमें बहुत लाभ हुआ और इन्दौर आदि स्थानोंमें इस दुकानकी शाखाएं खोलों गई।





स्व० सेठ बालचन्द्रजी (विनोदीराम वालचन्द्र) मालरापाटन





श्री॰ सेठ माणिकचंदजी सेठी, भालरापाटन



श्री॰ सेठ लालचंदजी सेठी, मालरापाटन

सेठ बालचन्दजी बड़े धमातमा और सचाईके साथ रोजगार करने वाले व्यक्ति थे। इसीसे उनकी साख दूर २ तक जम गई थी। संवत् १९३६ में अफीमका भाव अधिक गिर जानेसे आपके कारोबारको बहुत धका पहुंचा। श्रीर कुछ लोगोंने इस नाजुक स्थितिसे नाजायज लाम खटाना चाहा, लेकिन ऐसे नाजुक अवसर पर इन्दौरके तत्कालीन महाराजा तुकोजीराव (द्वितीय) ने आपकी बहुत सहायता पहुंचाई, जिससे आपकी साख कायम रह गई।

संवत् १९५६ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके देहान्तके पश्चात् आपकी धर्मात्मा धर्मपत्नी श्रीमती पांची बाईने बड़े धीरजके साथ अपना वैधव्य जीवन बिताया। आपने अपने पितदेवके पश्चात् मुनीम ळूणकरनजी की सहायतासे दुकानके कारवारको भली प्रकार चलाया, और बालकोंकी शिचाका अच्छा प्रवन्ध कर दिया। श्रीमतीजीने एक लाख रूपया लगाकर अपने पितदेवका औसर किया। संवत् १६८० में आप एक लाख रूपयेका दानकर स्वर्गस्थ हो गईं। इस दानकी व्यवस्थाके लिए विचार किया जा रहा है।

सेठ बालचन्दजीके चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमसे श्रीयुत दीपचन्दजी, श्रीयुत माणिकचंद जी, श्रीयुत लालचन्दजी और श्रीयुत नेमिचन्दजी हैं।

श्री॰ दीपचन्दजी — स्राप वड़े धर्मात्मा, सरल प्रकृति और सादगी प्रिय व्यक्ति थे। स्रापने अपना सारा जीवन अत्यन्त सादगीसे विताया। साधुसेवाका आपको बेहद् शौक था। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत भंवरलालजी हैं।

श्री माणिकचन्द्जी—श्रीयुत माणिकचन्द्जी बड़े विद्या प्रेमी श्रीर सामाजिक कार्योमें उत्साह रखने वाले व्यक्ति हैं। श्राप खरडेलवाल जैनजातिमें सबसे पहले विलायत यात्री हैं। विलायतमें आपके लिए भोजन सामग्री यहींसे जाती थी। आपको गवर्नमेन्टसे राय बहादुरका खिताब है। श्राप गवालियर नरेशके ए० डी॰ सी॰ हैं और वहांसे आपको ताजी रुत्मुकका खिताब प्राप्त है। मालावाइ नरेशने भी आपको पांवमें सोना,वाणिज्य भूपएका खिताब और ताजीम बर्ल्शी है। आप एजीलिंग छव गवालियर, वेलिडंगछव बम्बई, बाम्बे रेडियोछव बम्बई, राजेन्द्र इन्स्टीट्यूट मालावाड़, लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल गवालियर,एकानिमक डेव्हलेप मेंट बोर्ड गवालियर, मजलिसे श्राम गवालियर इत्यादि कई संस्थाओं के मेम्बर हैं। श्री गोपाल विद्यालय मुरैना तथा संख्याराजा धमे-शालाके आप ट्रस्टी हैं। लण्डनकी गाँयल एशियाटिक सोसायटीके भी आप मेम्बर हैं।

श्रीयुत लालचन्दजी सेठी--श्रीयुत लालचन्दजी बड़े विद्याव्यसनी श्रीर पुस्तक प्रेमी सज्जन हैं। श्राप कई सभा सोसायटियोंके मेम्बर हैं। जबसे आप स्थानीय म्युनिसिपल कमेटीके बाइस प्रेसिडेग्रट चुने गये हैं तबसे नगरमें बहुत सुधार हुए हैं। आपको श्री मालाबाड़ सरकारसे ताजीम, बाणिज्य भूषणका खिताब और पांबमें सोना बख्शा हुआ है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम कुंव विमल- चन्द्रजी हैं। श्रापने हाल हीमें मैट्रिककी परीचा पास की है। आपको भी भालावाड़ राज्यसे पात्रमें सोना भौर दरीखानेमें बैठक दी हुई है। सेठ लालचन्दजीका "सर भवानीसिंह पुस्तकालय" नामक घरू पुस्तकालय है इसमें सब भाषाओंको करीब दस हजार पुस्तकें हैं।

श्रीयुत नेमीचन्द्रजी सेठी - श्रीयुत नेमीचन्द्रजी भी योग्य श्रीर सज्जन न्यक्ति हैं । श्रापको भी भालावाड़ दरबारसे पांवमें सोना बक्षा हुत्रा है। आपके भी कैलास पुस्तकालय नामक एक निजी पुस्तकालय है।

श्रीयुत भंवरल।लजी सेठी—श्राप श्रीयुत दीपचन्दजी साहबके पुत्र हैं। श्राप बड़े योग्य, और स्पष्टवक्ता साहबके पुत्र हैं। श्राप बड़े योग्य, और स्पष्टवक्ता साहजन हैं। श्रापके तीन पुत्र हैं जिनकी शिक्षा बहुत अच्छे ढङ्गक्षे हो। रही है। आपको भी पठन, पाठन और पुस्तकोंसे बहुत प्रेम है। आपके पुस्तकालयमें बहुतसी हिन्दी पुस्तकोंका संप्रह है।

इस फर्मकी १६ दुकानें भारतके भिन्न २ शहरोंमें हैं। हेड आफिस मालगपाटन शहरमें है। सब दुकानों पर प्रधान मुनीम वाणिज्य रत्न लूणकरणजी पांडिया हैं। आप संवत् १६४५ से इस दुकान पर मुनीमीका काम करते हैं। सेठ वालचन्द्रजी अपनी मृत्युके समय साग कारबार आपहीके जिम्मे कर गये थे, आपने उस कारवारको खूब उन्नित प्रदानकी। आप मालाबाड़ केबिनेटके कामर्शियल मेम्बर हैं। आपको भी पांवमें सोनेका कड़ा बल्शा हुआ है।

इस फर्मकी उज्जैनमें विनोद मिलस लिमिटेड नामक एक कपड़ेकी मिल बनी हुई है। यह मिल सन् १६१२-१३ में स्थापित हुई और सन् १६१४ में चाल हुई। इस मिलका केपिटल २१ लाख रुपया है। इसमें ७५० लूम्स और २३००० स्पेण्डिल्स हैं। तथा १५०० मनुष्य काम करते हैं। इस मिलमें एक बहुत बड़ा श्रास्पताल भी खुटा हुआ है। इस औपधालयके द्वारा मिल मजदरों श्रोर सर्व साधारणका औषधि दी जाती है। यहांके डाकर मिल मजदरों और मिलके दूसरे कार्य्य कर्ताश्चोंके घर रोगियोंको देखनेके लिये विना फीस जाते हैं।

आपकी तरफसे श्री छत्रपुर स्टेशनके पास पन्द्रह हजारकी लागतसे श्रन्श्री धर्मशाला बनाई गई है। इसके अतिरिक्त राजगृही, आबू, सोनागिरि, सिद्धवरका कूट, पांवापुर इत्यादि तीर्थस्थानोंमें भी आपकी ओरसे धर्मशालाएं वनी हुई है।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :--

मालरापाटन — मेसर्स विनोदीराम बालचन्द, T. A. Binod — इस फर्म पर पहले अफीम का बहुत बड़ा व्यापार होता था । इस समय इस दुकानपर बैं किंग और हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

इन्दौर--मेसर्स विनोदीराम बालचन्द बड़ा सराफा <sup>T</sup>. A Binod--इस फर्मपर बैंकिंग, और



श्री० सेठ नेमीचन्द्रजी संठी, मालगपाटन

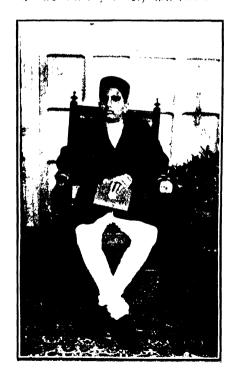

भी० कु|वर विमलचन्द्रभी संठी, भालरापाटन



श्री॰ सेठ भवग्लालनी सेठी (अपने पुत्री सहित) कालगपाटन



श्री० मुनीम ल्णकरणजी साहवः भालरापाटन

कॉटन, शेयर्स और कमीशन एजन्सीका काम होता है। यहांपर आपकी माणिकभवन नामक एक भन्य कोठी बनी हुई है। इसका फोटो इन्दौर पोर्शनमें दिया गया है।

बम्बई—मेसर्स बिनोदीराम बालचन्द सुम्बादेवी— T. A Binod यहांपर बेंकिंग और कॉटन कमीशन एजन्सीका काम होता है। यह फर्म यहां साठ वर्षोंसे स्थापित है।

एउजैन—मेससे बिनोदीराम बालचन्द ी. A Manik—इस दुकानपर रुईका बहुत बड़ा व्यापार होता है। रुई भरनेके लिए यहाँ आपके तीन बड़े २ नोहरे बने हुए हैं। गवालियर रियासनके मालवा प्रान्तका सदर खजाना भी इस फर्मके जिम्मे है।

सनावद - मेसर्स बिनोदीराम बालचन्द T. A. Binod—यहांपर काटन कमीशन एजन्सी खीर बैंकिंगका व्यापार होता है। इस प्रान्तमें आप रुईके सबसे बड़े व्यापारी माने जाते हैं। यहांपर आपकी दो जीनिंग और एक प्रेसिंग फैकरी बनी हुई है। इसी फर्मके अग्रहरमें विमलचन्द कैलाशचन्द नामक एक फर्म और यहांपर है।

खरगोन—मेसर्स बिनोदीराम बालचन्द T. A Binod—यहांपर वैं किङ्क और रुईका व्यापार होता है। यहां आपको एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फैकरी बनी हुई है।

इसके अतिरिक्त निमाइलेड़ी, शागर, गवालियर, कोटा, भवानीगंज, ऊमरी (निजाम हैदराबाद) मोहणा इत्यादि स्थानोंमें भी आपकी दुकानें तथा कॉटन फैक्टरियां बनी हुई हैं। कुल मिलाकर आपकी १९ दुकानें और १५ जीन-प्रेस फैक्टगैयां हैं। गवालियरमें माणिक विलासके नामसे आपकी एक सुन्दर कोठी बनी हुई है।

# वें कर्ष

# मेससं भौकारजी कस्तूरचंद

इस फर्मके मालिक राञ्च० सेठ कस्तूरचंद्रजी काशलीवाल हैं। आपका पूरा परिचय कई सुन्दर चित्रों सहित इन्दौरमें दिया गया है।

# मेससं छप्पनजी रोड़जी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान बारां (कोटा-राज्य)में है । इस फर्मकी स्थापना संवत् १६२५ में सेठ छप्पनजीने की । शुरू २ में आपकी दूकान पर जरदा तमाखूका व्यापार होता था । सेठ छप्पनजीका वेहावसान संवत् १९४५ में और सेठ रोड़जीका संवत् १९४६ में हुआ। इस समय इस दुकानका संचालन

सेठ छप्पनजीके पुत्र श्वियुत गौरीलालजी श्रौर श्रीयुत रोड़ जीके पुत्र श्रीयुत चांदमल जी करते हैं। आपकी मालरापाटन, भवानीगंज और सुकेतरोड में दुकानें हैं। सब जगह बैंकिंग, हुण्डी चिट्ठी श्रौर विशेषकर कमीशन एजन्सीका काम होता है।

मेसस<sup>ं</sup> तनसुख मनसुख

इस फर्मिके स्थापन कर्ता सेठ तनसुखजी संवत् १६४२ में नागौरसे यहां आये। तथा सन् १६५५ में आपने अपना घर व्यवसाय प्रारम्भ किया। आपका देहान्त संवत् १६७२ में हुआ। इस समय इस फर्मिके मालिक आपके तीन पुत्र श्रीयुन मनसुखजी, जीतमलजी और मुकुन्दलालजी हैं। आपकी दुकानें मालरापाटन, श्रीलत्रपुर, रामगंज, ऊखली, कोटा जंक्शन इत्यादि स्थानोंपर हैं। इन सब दुकानोंपर गलला और रुईका व्यापार तथा कमीशन एजन्सीका काम होता है। पाटनमें आपका एक टूंकों और बालटियोंका कारखाना भी है।

# मेसर्स नाथूराम जोरजी

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत कस्तृरचन्दजी हैं छाप सरावगी जातिके सन्जन हैं। इस फर्मको स्थापना हुए करीब १०० वर्ष हो गये। इसकी विशेष तरकी स्व० सेठ कल्याणमलजीके हाथोंसे हुई। इस वंशमें आप बहुत प्रतापी पुरुष हुए। आपने भालरापाटनमें बहुत कीर्त्त और नाम कमाया। श्रीयुत कस्तूरचंदजी श्रीयुत कल्याणमलजीले यहां गृहा (मारवाड़) से दत्तक लाये गये। इस खानदानकी तरफर्स मण्डी रामगंजमें एक मन्दिर बना हुआ है। जिसमें छुल मिलाकर करीब ९००००) व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त मालरापाटनमें भी आपकी ओरसे एक पार्श्वनाथजीका मन्दिर बनाया हुआ है। इसकी लागतमें तथा इसकी विम्ब प्रतिष्ठामें एक लाखसे उपर रूपया खर्च हुआ है। खेराबाद मन्दिरके स्थायी प्रवन्थके लिए इस फर्मने १२ दुकानें तथा अ गोदाम बनवादिये हैं। इसी प्रकार भालरापाटनके मन्दिरको भी चार मकान प्रदान कर दिये हैं।

श्री सेठ कल्याणमळजी साहिबकी धर्मपत्नीके पेंशेंमें बून्दी राज्यने सोना बख्शा है। इस समय इस फर्मकी कालरापाटन, मण्डी रामगंज, खैराबाद इत्यादि स्थानों पर दुकानें चळ रही हैं। इन सब दुकानेंपिर हुएडी, चिट्टी, रुई, गल्ला और मनौतीका व्यापार होता है।

# मेसस जदमणजाज कस्तूरचंद

इस फर्मकी स्थापना करीब २० वर्ष पूर्व सेठ लक्ष्मण्डालजीने की थी। आपके हाथोंसे इसकी अच्छी छन्नति हुई। आपका देहावसान संवत् १६७४ में हो गया। आपके बाद आपके पुत्र कस्तुरचंदजीने इस फर्मके काम को सम्हाला। आप ही इस समय इसके मालिक हैं। आपकी खोरसे पाटनमें लक्ष्मण धर्मशाला नामक एक धर्मशाला बनी हुई है। आपकी दुकानें मालरापाटन, मगडी रामगंज और मण्डी भवानीगंजमें हैं। इन सब दुकानोंपर हुंडी, चिट्ठी और गल्ले, कपासकी कमीशन एजनसीका काम होता है।

# मेसस हमीरमज कशेरीसिंह

इस फर्म का हेड आफिस कोटामें हैं। इसके मालिक दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी हैं। स्मापका पूरा परिचय चित्रों सिंहत कोटा विभागमें दिया गया है।

### ब कस

मेसर्स झोंकारजी कस्तूरचंद

- " छप्पनजी रोड्जी
- " नाथुराम जोरजी
- " बिनोदीराम बालचंद
- " बिहारीदास हेमराज
- ,, लक्ष्मणलाल कस्तूरचन्द
- " इंसराज हमीरमल
- ,, हमीरमल केशरीसिंह

### चांदी सोनेकी ब्यापारी

मञ्जाजी मोतीजी मीणाजी बरदाजी सीताराम रामदयाल

### कपड़े के व्यापारी

कुन्दनमल मुकुन्दमल दुलीचंद पन्नालाल देवीलाल अमरलाल रामळाल सुरजमल रंगळाल सरदारमल

### बतनोंके ब्यापारी

पन्नाछाल नन्दलाल बालमुकुन्द मोतीलाल

### जनरत्न मरचेंट्स

श्रव्दुलजी काद्रजी खानश्रली श्रव्दुलजी फजलअली कादरजी

### किरानेके ब्यापारी

इबाहिम छक्रमान चम्पालाल पूनमचन्द जगदीशराम रामचन्द्र

### पब्लिक संस्थाएं

राजपूताना हिन्दी साहित्य समा बाळचन्द हास्पिटल छन्करण गर्ल्स स्कूल

### गुलकन्दके ब्यापारी

मोतीखाल अगरवाल रामनारायण मांगीलाल

# मवानीगंज मंडी

यह मंडी बीo बीo सीo आईo के नागदा मथुरा सेक्शनमें भवानी मण्डी नामक स्टेशनसे ठीक लगी हुई बसी है। मालावाड़ महाराज भवानीसिंहजीने संवत् १९६६ में इसे बसाया था। इस मंडीमें किराना गल्ला तथा रुईका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। रुई, आढ़त, तथा किरानेका व्यापार करनेवाले कई अच्छे २ व्यापारी यहां निवास करते हैं। दिसावरों में इस मंडीका अच्छी साल है। हजारों रुपयोंकी हुंडियां यहां आसानीसे ली बेंची जा सकती हैं। यहांकी व्यापारिक बस्तुओं में रुई, जीरा, गेहूं, चना, कपासिया, तिल, धना, किराना, शकर, गुड़, तेल व हार्डवेअर का सामान प्रधान हैं। सब प्रकारके मालका व्यापारियोंके पास अच्छा स्टाक रहता है। इस मंडीमें देशी व्यवसाइयोंकी अपेन्ना गुजराती व्यापारियोंकी अधिकता है।

इस मंडीकी खास उन्नितका कारण यहांकी जलकी विपुलता है। यहांकी आबहवा स्वास्थ्य प्रद् है। इतनीसी छोटी बस्तीमें यहां कई बगीचे हैं। इस मंडीके चारोंक्रोर इन्दौर, सिंधिया, कोटा, बूंदी, टोंक, उदयपुरकी स्टेटें आ गई हैं, इसिलये उनसब जगहोंका माल यहां आता है। इस मंडीमें आनेवाले और जानेवाले मालपर किसी प्रकारका टेक्स नहीं है। इस मंडीमें १ कांटन जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। जिसकी मालिक मेसर्स अनन्दीलाल पोदार नामकफर्म है। इस प्रेसके कारण मंडीकी तरक्कीमें अच्छी मदद मिली है। श्रहमदावाद, बम्बईके व्यापारियोंकी कईकी खरीदी यहां हमेशा रहा कहती है।

इस मंडीसे लगी हुई गवालियर स्टेटकी भैंसोंदा मंडीमें भी एक काटन जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी हैं ——

# रुईके ध्यापारी फ्रीर कमीशन एजंट

# मेसर्स अनंदीलाल पोद्दार

इस फर्मका देख आफिस बन्बई है। अतएव इस फर्मके व्यापारका पूरा परिचय चित्र सिहत बम्बईमें पृष्ट ६४ में दिया गया हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ अनन्दीलालजी पोद्दार हैं। आप अपवाल समाजमें बहुत प्रतिष्ठित एवं समक्तदार पुरुष हैं। मंडी भवानीग आमें आपकी एक काटन जीनिंग और प्रेसिक्स फैकरी है, जो अच्छी सफलताके साथ चल रही है। आपकी आरसे शीघ ही यहां एक अनन्दीलाल पोद्दार विद्यालय स्थापित हो रहा है।

### मेसस छप्पनजी रोड़जी

इस फर्मका विशेष परिचय पाटनमें दिया गया है। यहां यह फर्म ग्रह्मा आदि सब प्रकारकी आइतका व्यापार करती है। तथा कमीशनका काम करनेवाले व्यापारियों में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

### मेसर्स नेमीचन्द भँबरलोज

यह फर्म मालवेके प्रसिद्ध व्यापारी मेसर्स विनोदीराम बालचन्दके मालिकोंकी है। इस फर्मका सुबिस्तृत परिचय कई चित्रों सिहत पाटनसे दिया गया हैं। यहां यह फर्म बैंक्किंग, गहला कमीशन एवं काटनका व्यवसाय करती है।

# मेसर्स रंगलाल वृजमोहन

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास लक्ष्मणगढ़ (सीकर) है। आप अप्रवाल जातिके गोयल गोत्रीय सज्जन हैं। यह फर्म संवत् १९६६ में सेठ रंगलालजीके द्वारा स्थापित हुई। वर्तमानमें इस फर्मका सञ्चालन श्रीरंगलालजी और श्रीवृज्ञमोहनजी करते हैं। सेठ रंगलालजी भवानीगल मंडी का श्रीर वृज्ञमोहनजी आलोट दूकानका कार्य्य सञ्चालन करते हैं। श्रीरंगलालजीके पुत्र चिरंजीन लालजी भी व्यवसायमें भाग लेते हैं।

आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकात है।

भवानीगंज—यहां रुई, हु एडी, चिट्ठी और आढ़तका आच्छा काम होता है तथा वर्मा आइल कम्पनीकी एजंसी है।

भालोट—यहां आपकी एक महालक्ष्मी कांटन जीनिंग फैक्टरी है तथा हंडी चिट्ठी और रुईका व्यापार होता है।

# में सर्स रामकु वार सूरजवस्श

इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित जयपुरमें दिया गया है । यहां इस फर्मपर हुण्डी चिट्ठीका आढ़तका ज्यापार होता है।

# मेसर्स रामप्रताप हरवखस

इस फर्मके संचालक खास निवासी सांभरके हैं। यहां यह फर्म सम्वत् १६७८ में स्थापित हुई। इसका हेड आफिस सांभर है। मंडी भवानीगंजमें इस दूकानको सेठ सुगनचन्दजीने स्थापित किया। आपका देहावसान १६८३ में हो गया है। वर्तमानमें आपके पुत्र श्रीदामोद्दासजी एवं रुपचन्दजी इसके मालिक हैं। आप माहेश्वरी जातिके (मानधना) सज्जन हैं। आपका ब्यापा-परिचय इस प्रकार है:—

(१) क्षांभर-रामप्रताप हरवरूश-इस दूकान पर नमकका घरू और आढ़तका ब्यापार होता है।

- (२) सांमर-श्रीनारायग् रामदेव—इस दुकानपर नमककी क्रेडिड भरी जाती है तथा आदृतका काम होता है।
- (३) भवानीगंज-रामप्रताप हरवखस यहां नमकका ज्यापार और रुई गल्छेकी आढ़तका काम होता है।

--0:0-

# मेसर्रा लूगाकरगा पन्नालाल

इस फर्मके मालिक नीमचके निवासी हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन है। इसे यहां स्थापित हुए १८ वर्ष हुए। नीमचमें यह दूकान सन् १७८० से स्थापित है। इस फर्मको सेठ पन्नाळाळजीने स्थापित किया, आपके २ पुत्र है जिनका नाम चौथमलजी और रिखवदासजी है। आप दोनों ज्यापारमें भाग छेते हैं। आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है:— नीमच-ळूणकरण पन्नाळाल—यहां रई कपास गलाकी आढ़त तथा हुएडी चिट्टीका काम होता है। भवानीगंज--ळूणकरण पन्नाळाळ—्यहां गला आदिकी आढ़त तथा हुंडी चिट्टीका काम होता है। इसके अतिरिक्त इस फर्मपर एशियाटिक पेट्रोलियम कम्पनीकी तेलकी एजंसी है।

# रुई गवलेके व्यापारी श्रीर कमीशन

### एजएट

आनन्दीलान्डजी पोद्वार गुलाबचन्द गजाधर छप्पत्नजी रोइजी जमनादास दामोदर दास नेमीचन्द भँवरलाल भगवानदास मधुगदास मांगीलाल धूरीलाल मणीलाल भाईलाल मनसु खलाल पाथलाल मोतीभाई रेवन दास रंगलाल वृजमोहन रामप्रताप हरवखस राम कुंवार सूरजवस्श ल्रणकरण पन्नालाल शिव किशन शिवनारायण सोनालाल मोतीलाल

### किरानेके ब्यापारी

श्रञ्दुल गनी तारमहम्मद् इस्माइल याकूव ईसा हासम गनी उमर गोपालदास बल्लभदास

### कपड़ें के व्यापारी

कस्तूरचन्द प्रतापचन्द चौथमल मन्नालाल मानमल सुजानमल

### चांदी सोनेके ब्यापारी

मणीलाल माईलाल

### भीषधात्वय

सेठ कमरहीन हास्पीटल सार्वजनिक संस्था

सेठ आनंदीलाल पोद्दार विद्यालय

# जोधपुर-राज्य, उदयपुर स्रोर किशनगढ़ JODHPUR STATE, UDAIPUR

&

**KISHANGARH** 

# जोधपुर

यह नगर मारवाड़ राज्यकी राजधानी है। राठौर वंशीय प्रसिद्ध राव जोधाजीने अपने नामपर सन् १४५६ ई० में इसे बसाया है। यह शहर सुन्दर और मजबूत बहार दिवारियोंसे घिरा हुआ है। यहांकी इमारतें बड़ी आलीशान भन्य और सुन्दर पत्थरोंकी बनी हुई हैं। इनपर कोराईका काम दर्शनीय है। सुन्दर इमारतोंके होते हुए भी यहां की बसाबट बड़ी चिचूपिच है। यहांके रास्ते बड़े संकीर्ण और तंग हैं। ये रास्ते पत्थरोंसे पाटे हुए हैं इस वजहसे यहां ज्यादा गंदगी नहीं फीलती। सोजितिया गेटसे स्टेशन तक की बसावट बड़ी सुन्दर है। रास्ते चौड़े और साफ हैं। मकान भी करीब २ एकसे बने हुए हैं।

लोग कहा करते हैं कि मारवाड़में जलकी भयंकर कमी है पर जोधपुरमें ऐसा मालूम नहीं होता। यहां सरकार द्वारा जनताकी सुविधाके लिये नलोंका प्रबंध है। इसके अतिरिक्त कई बड़े बड़े बड़े आलीशान कूए और तालाव भी इस शहरकी पानीकी कमीको पूरी करते हैं। यहां विकलीका प्रबंध भी अच्छा है। आजकल यहां राठौर वंशीय महाराजा उम्मेदिस हजी शासन करते हैं। आपके वंशका परिचय नीचे दिया जाता है।

### ऐतिहासिक परिचय

जोधपुरके महाराजा राठौर वंशके हैं। राठौड़ोंको पहले राष्ट्रकूट कहते थे। इतिहाससे विदित होता है कि ई० सन् ३०० वर्ष पूर्व के लगभग अशोकके धार्मिक शिलालेखोंके अन्दर राष्ट्रीय शब्दका उपयोग मिलता है। कई जगह रट, राहट, राष्ट्र आदि नाम भी मिलते हैं। इसीसे इतिहासकार मानते हैं कि यही नाम कालान्तरसे बदलते ? आज राठौड़ हो गया है। कुछ भी हो यह मानना ही पड़ेगा कि यह वंश बहुत प्राचीन है। इसमें पहले बहुतसे प्रतापशाली नृपति हो गये हैं, जिन्होंने तत्कालीन समयमें भारतमें यश प्राप्त किया था। यश ही नहीं वरन् वे उस समयके एकही राजा समम्मे जाते थे। सन् ६१२ में "इब्नि खुदीदने किताबुल्म सालिक बुल ममालिक " और सन् ६४४ में अल्मस उदीनने मुहजुल जहब प्रन्थ लिखें हैं। इनमें इस वंशके राजाओं के लिये लिखा है कि येही भारतके तत्कालीन राज्यवंशों सं सबसे बड़े थे।

प्रसिद्ध ऐलोराकी गुफाका कैलास मन्दिर इसी राजवंशने बनाया था ।

इन राष्ट कूटोंके वंशज यहांसे कन्नौज चले गये। वहां भी इन्होंने अपनी अपूर्व प्रतिभाके बलपर अपना नाम अमर कर दिया। इनमेंसे यशोविष्रह, चन्द्रदेव,गोविंदचन्द्र, विजयचन्द्र, जयचन्द्र आदि प्रसिद्ध हुए। महाराजा जयचन्द्रने कई यह किये। उनके समयके शिलालेखोंसे मालूम होता है कि कन्नौजका राजवंश ततकालीन समयमें बड़ा प्रतापी रहा है।

वर्तमान जोधपुरके नरेश इन्हीं कन्नौजके महाराजा जयचंदजीके वंशज हैं। कन्नौजसे पहले पहल राव सिहाजी सन् १२४३के करीब इयर आये। ये ही इस राजवंशके मूल पुरुष हैं।

इनके पश्चात् कई पीढ़िएं झौर हुईं। इनमें राव जोधाजी, महाराज जसवंतसिंहजी, महा-राजा अजीतसिंहजी, महाराजा मानसिंहजी, आदि बड़े प्रतिष्ठित हुए। वर्तमानमें महाराजा उम्मेद सिंहजी सिंहासन पर विराजमान हैं। आपने राज्यमें कई सुधार किये हैं। आपको पोलो खेलनेका बड़ा शौक है। मारवाड़की पोलो टीम बहुत प्रसिद्ध है। इसीने सन् १६२४ में कलकत्तेमें भारतके प्रसिद्ध वाईसराय-कपको जीता था।

### दर्शनीय स्थान

यहांपर बहुतसे दर्शनीय स्थान हैं जिनमेंसे कुछके नाम यहां दिये जाते हैं। कुलविहारी जीका मन्दिर, रणछोड़ जीका मन्दिर, तलहटीका महल, किला, सरदार म्युजियम, महामन्दिर, राधावल्लभजी का मंदिर, जसवंत स्मृति भवन, ज्युबिली कोर्ट्स, गुलाबसागर, सरदार मार्केट, मंडोर, बालसमंद मील। बिजलीचर, रेखे वर्कशाप, शृङ्कार चौकी, वीर भवन आदि २ प्रसिद्ध हैं।

### व्यापारिक परिचय

इस राज्यकी पैदावार बाजरी, उत्रार, जो, गेहूं, मक्का, मूंग, मोठ, चना, गंवार, तिल, सरस्रों, जीरा, धिनयां रुई और तमाखू है। इनीमेंसे गला और जीरा विशेष तादादमें बाहर जाता है। कपड़ा किराना आदि बाहरसे आता है। कभी २ गल्ला भी यहां बाहरसे आता है।

यहाँ कोई फैकरीज़ नहीं हैं। सिर्फ रेखने वर्कशाप के होनेसे यहां अच्छी गति विधी है। यहां कपड़ेकी रंगाई तथा लहिरया, मोटड़ा, चूंदड़ी आदिकी बधई बहुत होती है। इस कामके लिये जोधपुर भारत भरमें प्रसिद्ध है। इसका काम करने नालों के यहां बहुत घर हैं। तमाखू भी यहां की अच्छी होती है। यह तमाखू यहां से दिसावरों में भी एक्सपोर्ट होती है। इसके अतिरिक्त यहां से एक्सपोर्ट होने बाली वस्तुओं से हाथी दांतकी चूड़ियाँ हैं। ये भी यहां बहुत अच्छी बनती हैं।

# मेससं केश्रीमल गराश्मक

इस फर्मके सञ्चालकोंका निवास स्थान जेतारण (मारवाड़) है। आप ओसवाल जातिके सज्जन हैं। आपकी फर्मको स्थापित हुए ६५ वर्षका अरसा हुआ। जैतारणमें यह फर्म बहुत पुगनी है। जोधपुरमें इसे स्थापित करनेवाले सेठ केशरीमल जी थे। आप बड़े व्यापार-कुशल सज्जन थे। आप हीके द्वारा इस फर्मकी विशेष तरक्की हुई। आपका यहांकी सरकारमें अच्छा सम्मान था। आपका देहावसान संवत् १६६६ में हुआ।

मापके पदचात् इस समय इस फर्मके सञ्चालक श्रीयुत गणेशमल जी हैं। आप समस्त्रार और सज्जन पुरुष हैं। आप यहांके ताज़िमी सरदार हैं। आपकी ओरसे स्टेशनपर एक धर्मशाला बनी हुई है।

आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्री० दौलनमल जी हैं। आप इस समय महकमा खासमें कार्य करते हैं।

श्रापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:— जोधपुर—मेसर्स केशरीमल गर्शाशमल—यहां बैंङ्किंग, हुंडी चिट्ठी तथा बोहरगत का काम होता है।

जेतारण —मेसर्स बस्तीमल अगरचन्द —यहां भी बेंङ्किग, सराफी तथा लेन देनका स्यवसाय होना है।

# मेसर्स मूलचन्द नेमीचन्द

इस फर्मके मालिक अजमेरके निवासी हैं। आप सरावगी जातिके हैं। आपका हेड आफिन अजमेर हैं। अतए ध्रापका विशेष पश्चिय अजमेरमें दिया गया है।

इस दुकानपर मुनोम कानमल जी चौधरी काम करते हैं। आप सरावगी जातिके हैं। आप का इतिहास संवत् १०१से शुरू होता है। पर स्थानाभावसे हम यहां नहीं दे सके। आपके वंशकी हिस्ट्री बड़ी गौरवपूर्ण रही है। आजकल आप उपरोक्त फर्मपर मुनीमातका कार्य करते हैं। आपने इस फर्मकी यहा एक और शाखा स्थापित की है। आपके परिश्रमसे यहां एक दि० जैन मंदिरकी स्थापना हुई है। आप गोड़ावाटी- राजावाटी खण्डे जवाल जैनियों की सभा के प्रेसिडेण्ट हैं। आपका व्यापारिक-दिमाग मी बहुत अच्छा है। आपके चार पुत्र है जिनके नाम क्रमशः उम्मेदमल जी सुमेरमल जी, वंशीलाल जी, तथा अभयकुमार जी हैं। श्री० उम्मेदमल जी इसी फर्मपर कार्य करते हैं। सुमेरमल एफ० ए० में विद्याध्ययन कर रहे हैं।

१९३

03

इस फर्मपर यहाँ बेङ्किग हुंडी चिट्ठी तथा सराफीका काम छौर रेल्वे खजानेका काम होता है। इसकी शाखापर गल्लेका अच्छा व्यापार होता है। यह फर्म यहां सम्माननीय समम्भी जाती है। इस फर्मके मालिकको जोधपुर दरवार ने सोना तथा ताजीम बक्षी है।

### वंकस

दी॰ इम्पीरियल बैंक आफ़ इण्डिया मेसर्च केशगीमल गणेशमल

- » **कान**मल सूरजमल
- " गुलाबदास गोपीनाथ
- " बुद्धकरण गोपीकिशन
- " मूलचन्द् नेमीचन्द्
- " रामदयाल श्रीकृष्ण
- " सुमेरमल सम्मेदमल
- " हाथीराम रामरख

-:0-

### गक्जेके व्यापारी

मेसर्स गंभीरमल उदयराज धानमगडी

- "गंगाराम मेघराज
- " चुन्नीलाल रामद्याल
- " जेठमल दानमल
- " नरसिंहदास रामिकशन
- " पीरदान प्रेमचन्द
- ,, प्रतापमल राजमल
- " बाल्सुकुन्द् सीताराम
- " मगनीराम हरनाथ
- ,, रावतमल श्रचलदास
- ,, ल्रामनदास जयरामदास
- ,, इयामदास बद्रीदास
- ,, शिवदास सिरेमल
- " सुगनचन्द् जी सोनी
- ,, हजारीमल प्रतापमल

-:0:-

# कपड़े के व्यापारी

किशनगोपाल बल्लभदास गिरधरदास सुखराज चौथमल सरदारमल ल्'कड़ सुराना चम्पालाल तेजराज टांटियां नारायणदास रामगोपाल मूलचन्द तिलोकचन्द मेघराज मोतीलाल मदनलाल कन्हैयालाल मिलापचंद लालचंद मुकुन्दचंद गुलाबचन्द भंडारी लखमीचन्द तपसीलाल लालचन्द सोनी सिमरथमल जवन्तराज सौभाग्य ट्रेडिंग कंपनी हीराचनद भीखमचनद हीरालाल शिवनारायण

# रंगीन कपड़े के व्यापारो

जवानमल पोपलिया मेड़ितया जवन्तराज धूलचंद रेद ॡंकड़ दीपचन्द लख्मीचन्द्र तपसीलाल सिमरथमल जवन्तराज

-:e: -



स्व॰ सेठ जीवनमलजी वेगाणी लाइन्



सेठ चंद्रमलजी वेगाणी लाइन्



मंठ हाथीमलजी वंगाणी लाडन्



स्व० सेठ मोतीलालजी वेगाणी लाइन्

### जौहरी

काळूराम हरिराम सुनार मुन्नीळाल इशकलाल सराफ विशनलाल कूमठ

### चांदी सोनेके व्यापारी

कानमल सूर्जमल सराफ्रा कालूराम शंकरराम ,, गुलाबदास गोपीनाथ ,, चतुरभुज शिवचन्द्रो ,, छोटमल मनसाराम ,, भँवरलाल सराफ्र ,, रामदास डूंगरदास ,, रामदयाल श्रीकृष्ण ,,

### किरानेके व्यापारी

गोकुलचन्द्र पृतमचन्द्र चूड़ीबाजार चतुरभुज कालूगम गुलखंडिया प्रतापचन्द्र भागचन्द्र कटला ल्ला अजबनाथ चूड़ीबाजार ल्ला मनदास अजबनाथ चूड़ीबाजार ल्ला मनदास रुघनाथदास कटलाबाजार सेवाराम पोपलिया गुलखंडिया सुखदेव रामकिशन घासमंडी

# टोपियोंके ब्यापारी

अलफ मियां कादरवक्ष कटला श्रमकंदान रुघनाथदास ,, गंगाराम शिवप्रताप ;; रामनारायण शंकरलाल ,,

### केरोसिन तेल

शिवजीराम देवकिशन हरलाल मगनीराम

### जनरत मर चेंट्स

सलफू मियां काद्रवश्च कटला एदुलजी नौरोजी सोजितयागेट गणेशलाल एण्ड संस " पूरी ब्रद्स " यूनियन ट्रेडिंग कम्पनी " दी लंदन स्पोर्ट्स कम्पनी " सांगी ब्रद्सं "

### पेट्रोज एएड मोटरकार डीजस

पूरी ब्रदर्स सोजतिया गेट सांगी ब्रदर्स

# केमिस्ट एगड ड्गिस्ट

गांघी गणेश कटला
गोकुलचन्द पूनमचन्द राखी हवेली
चतुरभुज कालूगम राखी हवेली
गंधी जमनादास अचलनाथ मन्दिर
जगन्नाथ रामनाथ कटला
रामनाथ मांगीलाल कटला
रामगोपाल रामराज राखी हवेली
गंधी रामसहाय मिरचा बाजार

### रंगके व्यापारी

गोकुलचन्द पूनमचन्द राखी हवेली चतुरभुज कालुराम ,, भजनदास काशीराम खांडापलसा माण्कलाल रामनाथ घासमंडी रामजीवन रामदयाल कटला लळमनदास जयरामदास घासमंडी

# तमाखूके व्यापारी

नथमल नारायणुदास घासमंडी बिरदीचन्द्र राधाकिशन तमाख् बाजार भारतीय व्यापारियोंका परिचय राम्भुराम भैगेंदास ,, सुखदेव गोपीनाथ छपरा कन्दोई

### स्नफ मरचेट्स

वैद्य चुन्नीलाल कटला पृथ्वीराज शिवराज तमाखू बाजार बस्तीलाल अचलदास खोडा पलसा बेगराज मोतीलाल तमाखू बाजार मनल्लाराम मेघराज कटला शिववगस गणेशीलाल खांडापलसा

जोहा-पोतलके व्यापारी फिदाहुसेन इसनअठी लोहा महमद्वअली श्रव्दुलहुसेन रामनारायण लक्ष्मीनारायण लोहा, पीतल

### परप्यमस

काशागम गंधी ब्रह्मपुरी

उत्तमचन्द्र गणेशीलाल काला
चतुर्भु ज तुनसीराम धानमंडी
जमनालाल बद्रीलाल कटला
फतेराज गुलाबचंद्र कटला
रामनाथ मांगीलाल कटला
रामनाथ जगन्नाथ कटला
विजयिक्शन गट्टानी तमाखू बाजार
सी० ए० मौलाबस्र चुड़ीवाजार

# सिंह

जोधपुर स्टेट रेलनेकी एक ब्रांच सुजानगढ़ से लाइनूं जाती है। यह शहर जाधपुर स्टेट का है। इस शहरके सेंकड़ों व्यापारी कलकत्ता, बंगाल ब्रासाम आदि प्रांतोंमें व्यापार करते हैं। इस शहरके निवासियोंको हवेलिया बनवानेका बड़ा शौक है। यहां सैकड़ों सुन्दर आलीशान बिल्डंगें बनी हुई हैं। तथा बहुनसे मजदूर हमेशा नवीन हवेलियोंके बनानेका कार्य करते हैं। इन हवेलियोंमें रंगाईका कार्य विशेष रहता हैं। व्यवसायके नामपर यहां कुछ भी नहीं है। व्यवसायी लोग बाहर से सम्पति कमाकर वायु सेवनार्थ अपनी जन्म भूमिमें दो चारमास के लिये आते हैं। यहां ओसवाल वैद्योंकी बस्ती विशेष है।

मारवाङ्कं सभी शहरों में धर्मशालाओं की बहुत श्रिष्ठकता है। हरएक स्थानपर धनी मानी सज्जनोंने धर्मशालाएं बनवा रक्खी हैं। यहाँ भी दो तीन धर्मशालाएं हैं। एक धर्मशालामें सगम रमरकी सुन्दर छत्री बनी हुई है।

लाडनूं, सुजानगढ़, बीकानेर आदि इसप्रान्तमें बरसातके पानी का विशेष रूपसे व्यवहार किया जाता है। हरएक स्थानपर मकानोंमें सात आठ हाथ गहरे पके कुए बने रहते हैं इन कुओंमें बरसातका जल गिंबयोंसे नालियों द्वारा इकट्टा किया जाता है। जब कुंग्रा सारा मरजाता है। तो बड़ी हिफाजतके साथ सालभर तक काममें लाते हैं। यह पालर पानी वरसाती पानी के नामसे कहा जाता है। यह पानी मीठा तथा कुछ तीखा होता है। छेकिन मारवाड़की जमीनमें यह गुण रहता है कि इतने दिनतक एक स्थानमें भरे रहनेपर भी पानीमें कोई दुर्गु ए नहीं पैदा होता। इसके अतिमें रिक्त नहाने धोने पीने आदिके काममें चर्म जलका भी बहुत उपयोग किया जाता है। जो उटोंपर बड़ी २ पखालोंमें भरकर लाया जाता है।

मेसर्श आसकरण मुख्तानमज

इस फमके मालिक यहींके मूल निवासी हैं। श्राप ब्योसवाल द्वेताम्बर तेरापनथी सज्जन हैं। पहुले ब्यापको फर्मपर श्रमरचन्द, श्रासकरण, मुलतानमल नाम पड़ता था अब सन् १९६१ से कल-

कत्तेमें उपरोक्त नामसं यह फर्म काम कर रही है।

वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ आसकरणजीके पुत्र हैं। आप चार भाई हैं। जिनके नाम कमशः मुलतानमलजी, ननसुखलालजी, जोधराजजी तथा चौथमलजी हैं। इनमेंसे संवत् १६७६ सेठ मुलतानमलजीका देहावसान हो चुका है। सेठ मुलतानमलजीके इस समय ६ पुत्र, सेठ तनसुखरायजी के ३ पुत्र सेठ जोधराजजीके ३ पुत्र, और सेठ चौथमलजीके १ पुत्र हैं। इनमेंसे बहुतसे सज्जन दुकानके कामका संचालन करते हैं। लाइनुमें आपकी ओरसे एक पाठशाला चल रही है।

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है— कलकत्ता—मेसर्स आसकरण चौथमल ४२ आर्मेनियन स्ट्रीट T. A. mulchoth यहां जूट तथा आढतका काम होता है।

इसके अतिरिक्त चरमूखरिया ( बंगाल ) में भी श्रापका जूटका न्यापार होता है ।

### मेसस जीवनमज चन्दनमल बेंगानी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान लाडनूं है। आप ओसवाल बेंगाणी जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको सेठ जीवनमलजीने संवत १६५७में स्थापित किया। आरभमें आपकी परिस्थिति बहुत साधारण थी। आपने जूंटके न्यापारमें लाखों रुपयोंकी सम्पति पैदा की। जूटके न्यावसायमें आपकी बहुत तेज़ नजर थी, जिस समय सेठ जीवनमलजीका देहावसान हुआ। उस समय जूट बाजारमें आपके शोकमें हड़ताल मनाई गई थी।

सेठ जीवनमलजीका भूतपूर्व जोधपुर नरेश महाराज सुमेरसिंहजीने प्रसन्न होकर आल औलाद समेत पैरोंमें सोना बख्शा था। इसके अतिरिक्त आपको जोधपुर स्टेटसे कस्टम भी माफ की और आपके बाद आपके पुत्रोंको भी माफ कीगई। जोधपुर स्टेटमें आपके कुटम्बियोंको कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर स्टेटने आपको पालकी झौर छड़ी बख्शी है। इस प्रकार सेठ जीवनमलजीका देहावसान ६३ वर्षकी आयुमें सवत १६७४ की चैत्र बदो ११को जयपुरमें हुआ।।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ जीवनमलजीके चार पुत्र सेठ चन्दनमलजी, सेठ जंबरीमलजी सेठ हाथीमलजी श्रीर सेठ स्रजमलजी हैं। सेठ हाथीमलजीसे छोटेमाई सेठ मोतीलालजीका देहावसान होगया है। आप चारों व्यक्ति बड़े सजन हैं। थोड़े वर्ष पूर्व वर्तमान जोधपुर नरेश श्री उम्मेदिसंहजी जब कलकत्ता पधारे थे उस समय उन्होंने सेठ जीवनमलजीका आतिथ्य स्वीकार किया था और उसके उपलक्ष्में महारानी साहिबाने आपके कुटुम्बमें स्त्रियोंको पैरोंमें सोना वर्ष्शा था।

यह कुटुम्ब स्रोसवाल समाजमें अच्छा प्रतिष्ठित मानाजाता है। आपने लाडनूमें श्री द्रवार जीवन मिडिल स्कूलके लिये बिल्डिंग दो है। तथा पूर्ण तौरसे उस स्कूलको सरकारके अधीन कर दिया है।

इसफर्मकी कलकत्ता और लाडनू में बहुतसी स्थाई सम्मति हैं लाडनू में आपने अभी एक बहुत सुन्दर नयी बिल्डिंग बनवाई है। इसके अतिरिक्त आपकी एक विशाल हवेली श्रौर है।

कलकत्तोमं मोतीवजार और संजीवन जूट वजार नामक दो जूटके बजार आपहीके हैं। इन बाजारोंमं जूटका बहुत बड़ा ख़रीद फरोख्त होता है। इसके अतिरिक्त पारख स्ट्रीट मिडिल्टन रो मं श्रापकी प्रिंस मेंनरान और जीवन मेंशन नामक २ सुन्दर इमारतें बनी हुई हैं।

इसफर्मका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

- (१) कलकत्ता —मेसर्स जीवनमल चन्दमल बेंगानी ः गंडफड़ीरोड यहां शेयर्स, बैङ्किग व्यवसाय और विल्डिंगस्, जुटप्रेस श्रोर जूट मार्केटके किरायेका काम होता है।
- (२) कलकता—मेससे सूरजमल आसकरण । गंडफड़ी रोड-यहां जूट और बेलर्सका काम होता है।
- (३) कञ्चकत्ता—चन्द्रनमञ चम्पाठा**छ ¦ गंडकड़ी रोड**-यहां जट विक्रीका काम होता है।
- ( ४ ) कलकत्ता -काशीपुर, विक्टोरिया जुटप्रेस -यहां आपका जूटप्रेस है।
- (५) कलकत्ता गंडफड़ीरोड—सूरज जूट प्रेस—यहां भी आपका जूट प्रेस है।
- (६) कृष्णगंज (पूर्णिया) छगनमल मोतीलाल-जुटका व्यापार होना है।
- (७) बारसोइ घाट -जोहरीमल सुरजमल-यहां भी जटका व्यापार होता है।

इसके खतिरिक्त ज़ट सीजनमें व गालमें बहुतसे स्थानोंमें आपकी जुटकी खरीदी होती है इस फर्ममें बायू फुलचन्दजी निगोतिया जयपुरवाले सेठ जीवनमलजीके समयसे ही प्रधान मेनेजरीका काम करते हैं। आपका सूरजमल धासकरण नामक फर्ममें साम्हा भी है।

### मगनमल नेमचन्द

इसफ्रम केमालिकोंका मूल निवास स्थान लाडनू ही है। छाप ओसबाल श्व ताम्बर मार्गीय कैन सज्जन हैं। इस फर्मको कलकत्ते में करीब ६०। ७० वर्ष पूर्व सेठ शम्भूरामजीने स्थापित किया।



संठ सुरत्तमलजी वोग्ड ( मालमचंद सुरतमल ) लाडस्



संठ सृर् नमलजी वेगाणी (जीवनमल चंद्रनमल) लाइन्



संठ नेमीचंद्रजी बंद (मगनीराम नेमोचंद्र) लाइन



श्रो फ़ुलचंदजी निगोतिया (हेड मे • जीवनमल चं**दनम**ः)



श्रीयृत श्रीचन्द्जी वेंद् (आसकरण मुलतानमल) लाडन्



श्रीवृत मालचन्द्रजी काठोदिया, लाइ 🤚



श्रीयृत चान्दमलजी काठादिया, लाइन्

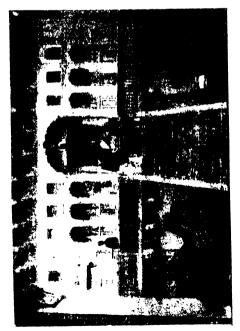

बिहिडंग ( मतनोगम नेमचन्र ) लाइन्ं

आपके बाद आपके पुत्र सेठ प्रतापमल जीने इसफर्मके कार्यका संचालन किया। सेठ प्रतापमल जीके २ पुत्र थे; सेठ मगनमल जी और सेठ छगनमल जी। सेठ मगनमल जीका देहावसान होचुका है। तथा सेठ छगनमल जीने करीब ३० वर्षकी आयुसे ब्रह्मचर्य्य वृत धारणकर रक्त्वा है। आपके २ पुत्र सेठ सोहनलाल जी और सेठ ने मीचन्द जी हुए। इनमें सोहनलाल जीका देहावसान होचुका है। सेठ ने मीचन्द जी बेद, सेठ मगनमल जीके यहां दत्तक गये हैं। इस समय सेठ ने मीचन्द जीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्री मं वरलाल जी हैं। सेठ ने मीचंद समम्मदार सज्जन हैं। आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

- (१) कलकत्ता—मेसर्स शम्भूगम प्रतापमल, ७ वावूलाल लेन—यहां व्याज, हुण्डी चिट्ठी श्रौर आदृतका काम होता है। इस फर्मपर सट्टा कतई नहीं होता।
- (२) बोगरा— मेसर्स प्रतापमल मगनीराम-यहां हुण्डी चिट्ठी व्याज तथा जूट खरींदीका काम होता है।
- (३) गायबन्दा (रंगपुर) मेलर्स छगनमल नेमचन्द-यहांपर गल्ले और किरानेका व्यापार होता है।

# मेसर्स मालमचन्द सूरजमल बोरड़

इस फर्मके मालिक यहीं के मूल निवासी हैं। आप ओसवाल श्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदायके माननेवाले सज्जन हैं। इस फर्मकी स्थापना कलकत्ते में सेठ मालमचन्दजीने करीब संवत् १६६६ में की। वर्तमानमें सेठ मालमचन्दजी तथा सूरजमलजी इस फर्मके मालिक हैं। सेठ मालमचन्दजी लाडनूं में ही रहते हैं। और आपके पुत्र श्री सूरजमलजी व्यापारके कामका संचालन करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

कलकत्ता — मेसर्स मालमचन्द सूरजमल, सूरज—निवास, २५१ श्रवरिचतपुरगेड T,  $\Lambda$ ,  $\operatorname{malam}$  surju यहां हुंडी चिट्टी तथा जूटका व्यापार होता है।

ग्वालन्दो—मेसर्स मालमचन्द सूरजमल-यहां हुण्डी चिट्ठी तथा आढ़तका व्यवसाय होता है। नलच्छी (आसाम) मेसर्स मालमचन्द सूरजमल-यहां आढ़त तथा हुंडी चिट्ठीका काम होता है। पांचुडिया (ग्वालन्दो) यहां जूटका व्यापार होता है।

# मसर्स हीराजाज चान्दमज

इसफर्मके मालिक ओसवाल तेरापंथी सज्जन हैं। इसके वर्तमान मालिक सेठ मालचन्दजी तथा सेठ चांदगलजी हैं। इसफर्मके स्थापक आप दोनों माई हैं। अ.पके पिना हीरालालजीका देहा- वसान स'वत १९५८ में होगया। पहले यह फर्म हीगलाल बीजराजके नामसे व्यापार करती थी। उस समय इसमें सेठ हीरालालजी, सेठ बीजराजजी तथा सेठ पूसामलजी तीन साभेदार थे। सवत १९६४ से हीरालालजीका सामा अलग होगया और श्रव आप इस नामसे कार्य करते हैं।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय-

कलकत्ता--मेसर्स होरालाल चांदमल, २ राजाऊडमंड स्ट्रोट—इस फर्मपर ब्याज तथा हुंदी चिट्ठीका व्यापार होता है।

# **ही हका** ना

जोवपुर स्टेट रेलवेकी डीडवाना नामक स्टेशनसे १ मील ही दूरीपर यह एक बहुत सुन्दर बड़ा कसवा बसा हुआ है इस स्थानपर भी नमक तैयार किया जाता है। सांभरकी तरह इस स्थानसे भी बहुतसा नमक बाहर जाता है। नमककी ही खास पैदावार यहां है। इसके अतिरिक्त मूंग, मोठ, बाजर, गर्वार आदि भी पैदा होते हैं।

इस स्थानपर माहेश्वरी श्रीमन्तों का विशेष निवास है। कलकत्ता इन्दौर, उज्जीन प्रभृति स्थानों में यहां के व्यापारियों की फर्में हैं। यहां के प्रतिष्ठित धनिक मेसर्स मगनीराम रामकुं वार बंगड़की श्रीरसे स्टेशनसे डीडबाना स्थानतक पक्की सड़क बनी हुई है। इनकी ओरसे यहां डीडवाना इंडस्ट्रियल बैंक नामक एक बैंक भी खुला हुआ है। इस स्थानके व्यापारियों का संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स शालिगराम शिवकरण

इस फर्मके मालिकोंका मूठ निवासस्थान डीडशनाहो है। स्नाप माहेश्वरी समाजके बांगड़ गौत्रीय सज्जन हैं।

मेसर्स शालिगराम शिवकरणके नामसे यह फर्म यहां बहुत समयसे व्यवसाय कर रही है। वर्त-मानमें इस फर्मपर मगनीराम रामकुंवार बांगड़के नामसे कलकत्तेमें बहुत बड़ा व्यवसाय होता है।

इस फर्मके वर्तमान प्रधान संचालक सेठ मगनीराम जी बांगड़ हैं। इस फर्मके व्यवसायको विशेष तरकी सेठ मगनीराम जी घोर सेठ रामकुमार जीके हाथोंसे मिली। इस कुटुम्बकी दान धर्म और सार्वज तक कार्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। आपकी घ्रोरसे डीडवानामें संस्कृत पाठशाला चल गही है। इस पाठशालामें शिक्षा लाभ करने वाले छात्र भो जन एवं वस्त्र भी यहीं पर पाते हैं। पुष्कर नामक तीर्थमें दिन्य देश श्री रमाबैकुंठ नामक एक मंदिर भी आपकी ओरसे बना हुआ है। डीडवाणा स्टेशनसे शहरतक छापकी ओरसे मगनीराम रामकुंवार रोड नामक एक पक्ती सड़क बनी हुई है। डीडवाणा के सांगाकुआं नामक स्थानमें आपकी ओरसे एक अच्छा अन्नक्षेत्र चलता है। इसके अतिरिक्त डीडवानेमें आपका एक औषधालय भी स्थापित है।



श्रीयुत संठ मगनीरामजी बांगड़



श्रीयुत संठ रामकुमारजी वांगड़



श्रीयुत नागयणदासजी बांगड़



सर दिनशा माणेकजी पेटिट (द्वितीय वंगेनेट)



**ब्रा**० सर े संठना केंद्र तील



श्रीमान् एन० एन० वाड्यि।



सर शापुरजी बरजोरजी भरोंचा केट टीव

इस फर्मका हेड आफिस डीडवाणामें है। यहां आपकी ओरसे डीडवाणा इंडस्ट्रियल नामक एक ईक खुला हुआ है। इस फर्मकी कलकत्ता और डीडवाणामें बहुत स्थाई सम्पत्ति है। आपकी कलकत्तेकी बिल्डिंग्जका लाखों रुपया प्रतिवर्ष किराया आता है।

इस समय सेठ मगनीराम जीके ३ पुत्र हैं, जिनके नाम श्रीनारायण दास जी, श्रीगोविंदलाल जी स्मीर श्री गोकुलचंद जी हैं। आप सब बड़े शांत स्वभावके सज्जन हैं। श्रीगोकुलचंद जी, सेठ राम-कुंवार जीके यहां दत्तक गये हैं। वर्तमानमें इस फर्मके व्यापारका परिचय इस प्रकार है। डीडवाणा — मेससे शालिगराम शिवकरण — यहां इस फर्मका हेड श्रांकीस है। इस फर्मका यहां

डीडवाणा इंडस्ट्रियल बैंक नामक एक बैंक खुला हुआ है।

कलकत्ता — मेसर्स मगनीराम रामकुंबार बांसतला स्ट्रीट—इस फर्मपर बेंड्किंग हुण्डी चिट्ठी और शेयर्सका बहुत बड़ा व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त यहां आपकी केनिल प्रेस नामक जूट प्रेसिंग फक्टरी :भी है।

नरवाणा ( पटियाला )—इस स्थानपर आपकी एक कॉटन जिनिंग फेक्टरी बनी हुई है।

# मेसस श्वजीराम हरनाथ

इस फर्मका हेड ऑफिस इन्दौरमें है। अत: इसका पूरा परिचय चित्रां सहित इन्दौरमें ; पृष्ठ ३०में दिया गया है। इन्दौरमें यह फर्म हुंडी, चिट्ठी बैङ्किग, रुई और शेयर्सका अच्छा व्यवसाय करती है। पहिले इस फर्मपर अफीमका व्यापार होता था। इसके मालिकोंका खास निवास डीडवाणा है। इसके प्रधान संचालक श्री दाऊलालजी शिक्षित एवं समम्मदार नवयुवक हैं।

# मेससंशिवजीराम रामनाथ

इस फर्मके मालिक भी डीडवाणके ही निवासी हैं। आपका विस्तृत परिचय चित्रों सिंह इन्दौरमें ३१में दिया गया है। यह फर्म इन्दौर सराफेमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आप माहेइवरी समाजके सज्जन हैं। मेससे शिवजी राम हरनाथ और यह फर्म एक ही कुटुम्बकी है।

इसके अतिरिक्त यहांकी मेसर्स रामरतन टीकमदास और सेठ रामगोपाल मुंझाल नामक फर्मस् इन्दौरमें कपड़ा चांदी सोना घौर आढ़तका श्राच्छा न्यापार करती है । यह दानां फर्म इन्दौर छाथ मार्केटमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती हैं । इनका परिचय इन्दौरके पृष्ठ ४२-४३ में चित्रों सिहत दिया गया है । ——

२०१

### बँकस

डीडवाणा इंडस्ट्रियल बैंक मेसर्स गंगाधर रामकुंवार

- " जयिकशनदास कन्हेयालाल गट्टानी
- .. नैनसुखदासराधाकिशनदास
- .. शालिंग राम शिवकरण

### नमकके ज्यापारी

मेसर्स रामभगत रामचन्द्र ,, शिवजीराम सदासुख

### क्लाथ मरचेंट

रामानन्द् लालचन्द्

### किरानेके ब्यापारी

वृन्दाबन चुन्नीलाल

### चांदी-सोनेके व्यापारी

रामप्रताप शिवनाथ

### लायब्रे री

डीडवाणा हिन्दी पुस्तकालय

# मूगडका मारकाडु

यह करका जाधपुर राज्यके नागोर परगनेमें हैं। यह जे० आर० लाईन पर अपनेही नामके स्टेशन से करीब ३ फर्लाक्क दूरीपर बसा हुआ है। इसकी बसावट पुराने ढंगकी है। यह स्थान प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। कई वर्ष पूर्व जब कि नागोरके न्यापारका सितारा जोगेंसे चमक रहा था तब यहांका न्यापार भी उन्नतिपर था। पर ज्यों २ नागोरके न्यापारकी अवनत दशा होती गई त्यों २ यहांका न्यापार भी मरता गया और आज यह दशा हो गई कि न्यापारके नामसे यहां कुछ भी नहीं है। यहांके कतिपय न्यापारी भी जो यहांके अच्छे न्यवसायी हैं, बाहरी शहरों में न्यापार करते हैं। उनका परिचय आगे दिया जायगा।

आजकल यहांके व्यापारमें यहांकी पैदाइश मूंग,मोठ, जो, बाजगी, तिलहन और जवार है। यहां विस्तुए कभी २ बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। यहां विगसर मासमें गिरधारीलाल जीका मेला भरता है। इसमें करीब ३०-४० हजार मनुष्य आते हैं। इसमें पशुओंका व्यापार विशेष होता है। चूना यहां नहुत होता है। यहांसे आगरा, बम्बई, करांची आवि स्थानोंमें विगनेकी वेगने जाती है। ३७) में २७२ मनकी बेगन मिलता है



र्थाटुन दानमञ्जो मुनोम, जोधपुर ( पुरु नं० १६३ )

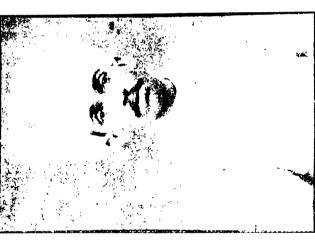

सेठ गमग्ननदासजी मोड़ाणी, मूंडवा (माग्वाड़) ( पुरु नंर २०३ )



हे.ठ जसकरण नी कोठारी, किशनगढ़

# मेसर्स जवाहरमज रामकरण

इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ जवाहरमलजी तथा रामकरणजी हैं। आप माहेइवरी चंडक जातिके सज्जन हैं। श्रापका मूल निवास स्थान बहींका है। इस फर्मको स्थापित हुए कुछ ही वर्ष हुए। सेठ जवाहरमलजी व्यापारिक अनुभवी सज्जन हैं। सेठ रामकरणजी भी योग्य व्यक्ति हैं। खाप दोनोंका इस फर्ममें सामा है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है -

बम्बई — मेसर्स जवाहरमल रामकरण कालबादेवी रोड T. A. Gangalahari इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा सब प्रकारकी आहतका काम होता है।

बारसी—( शोळापुर )—जवाहरमल रामकरण—यहां रुई, गल्ला, श्रौर हुण्डी-चिट्टीका काम होता है।

लातृर—( निजाम-स्टेट )—मेसर्स राधाकिशन रामचन्द्र—इस फर्मपर रुई और गल्लेकी आढ़तका काम होता है।

मृ्गडवा—( मारवाड़ )—रामप्रताप राधाकिशन—यहां हेड आफिस है।

# मेसर नन्दराम मूजचन्द

इस फर्मके मालिक यहीं के मूल निवासी हैं। आप माहेश्वरी जातिक मोदानी सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हुए हैं। इसके स्थापक सेठ मायारामजी तथा मूलचन्द्रजी थे। आपने इस फर्मकी अच्छी उन्तित की। आपके पश्चात् क्रमशः सेठ चतुरभुजजी सेठ शालिगरामजी ने इस फर्मका संचालन किया। सेठ चतुरभुजजीके रघुनाथदासजी और सेठ शालिगरामजीके रामनाथजी तथा जेठमलजी नामक पुत्र हुए। आप तीनों ही दुकानका संचालन करते थे। विशेष माग सेठ रामनाथजीका रहा है। आपकी ओरसे यहां सांवलियाजीका मन्दिर तथा तालाबके किनारे एक सुन्दर बगीचे सहित शिवालय (गुमटी) बना हुआ है। इस समय सेठ रघुनाथदासजीके वंशाज अपना अलहदा व्यवसाय करते हैं।

वर्तमानमें इस फर्मके संचालक सेठ रामनाथजीके पुत्र सेठ रामरतनजी तथा रामनिवासजी और सेठ जेठमलजी हैं। सेठ रामरतनजी शिक्षित युवक हैं। आपने सारे गांववालोंकी प्रतिद्वन्दता होते हुए भी एक कन्या पाठशाला स्थापित की है। यह ७ सालसे चल रही है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

मदनूर—( मद्रास ) स्टे॰ धरमाबाद—मेसर्स मायाराम मूलचन्द—यहां सराफी तथा गल्लेका व्यव-साय होता है। यहां आपके द्वारा खेती भी होती है। बम्बई—मेसर्स नन्दराम मूलचन्द कालवा देवी—इस स्थानपर सब प्रकारकी आढ़तका काम होता है। बम्बई—मेसर्स बद्रीनाथ रामरतन, दाना बन्दर—यहां गल्लेका ब्यापार तथा आढ़तका काम होता है हैदाबाद—( दक्षिण )—यहां बैंकिंग, हुएडी चिट्ठी तथा गलेका व्यापार होता है।

### मेसर्स रामनाथ जयनारायण

इस फर्मके मालिक मूळ निवासी यहीं के हैं। आप माहेश्वरी जाति के हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ७०-८० वर्ष हुए। इसके स्थापक सेठ रामनाथजी थे। आपके हाथोंसे इसकी अच्छी उन्तित हुई। आपके पांच पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः जयनारायणजी, शिवप्रतापजी, रामिकशन-जी, रामचन्द्रजी, और रामसुखजी हैं। इनमेंसे सेठ जयनारायणजी तथा रामचन्द्रजी विद्यमान हैं। आप दोनों ही इस समय इस फर्मके मालिक हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

- मूण्डावा—माग्वाड़—मेसर्स रामनाथ जयनारायण यहां हुण्डी-चिट्टी तथा कमीशन एजन्सीका काम होता है।
- अजमेर—मेसर्स रामनाथ शिवप्रताप, नया बाजार—यहां हुंडी-चिट्ठी, सराफी, रंगीन कपड़े और कमीशन एजन्सीका काम होता है।
- अजमेर—शिवप्रताप गोपी किशन, नया बाजार—इस स्थानपर गोटेका व्यापार होता है। यहां गोटेका निजका कारखाना है। इस फर्मको अजमेर मेरवाड़ा एक्सीविशन में फर्स्ट क्लास प्राईज मिला था।
- अजमेर—मेसर्स राधाकिशन बद्रीनारायण, नया बाजार—यहां भी गोटेका व्यापार होता है।
- बम्बई—मेसर्स रामचन्द्र रामसुख, कालवादेवी T. A. King moto —यहां सब तरहकी कमीशन एजन्सीका काम होता है।

सिकन्दराबाद—( दिचण ) मेसर्स रामचन्द्र राममुख—यहाँ गहे का व्यापार होता है।

# मेसर्स रामबगस जैगोपाल भटड़

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जैगोपालजी हैं। आप माहंश्वरी भट्टड़ जातिके हैं। आपका निवास स्थान यहींका है। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ५० वर्ष हुए। इसके स्थापक सेठ राम-बगसजीके पिता बद्रीनाथजी थे। जैगोपालजी सेठ रामबगसजीके पुत्र हैं। आपके हाथोंसे इस फर्म-की बहुत उन्नित हुई। यह फर्म यहांके स्थायी व्यवसाईयोंमें अच्छी प्रतिष्ठा सम्पन्न मानी जाती है। सेठ जैगोपालजीके २ पुत्र हैं। जिनके नाम श्री रामनिवासजी तथा श्री रामिकशनजी हैं। आप दोनों भी दुकानका कार्य करते हैं।

### आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मूण्डावा—मारवाड़—मेसर्स रामबगस जैगोपाल मट्टड़—यह फर्म गुड़, अनाज, किरानाका हाजिर व्यवसाय करती है। यहां आढ़तका काम भी होता है।

### बैंकसं

किशनलाल रामचन्द्र छोटूराम शिवराज जवाहरमल रामकरन रामरतन रामबगस रामनाथ जयनारायण

### गहलेके व्यापारी

जयनारायण भागीरथ रामनाथ चतुरभुज रामबगस जैगोपाल रामनाथ नथमल

### कपड़े के व्यापारी

चोथमल मृलचन्द चुन्नीलाल मोहनलाल बद्रीनाथ मृलचन्द रामरतन रुघनाथ लक्ष्मीनारायण बालाराम

### किरानेके ब्यापारी

प्रसादीराम सीताराम हीरालाल चतुर्भु ज

### पाली

पाली जोधपुर राज्यका एक श्राच्छा और आवाद करवा है। यह जे० श्रार० की पाली नामक स्टेशनसे करीब आधे मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। इसके तीन ओर सुन्दर तालाव अपनी शोमा बढ़ा रहा है। यह स्थान सुगल जमानेमें ज्यापारका बहुत बड़ा केन्द्रस्थल था। उस समय उत्तरीय हिन्दुस्थान काबुल वगैरह और दक्षिणी हिन्दुस्तानके ज्यापारियोंके ज्यापार करनेका यही एक मार्ग था, यहींसे होकर माल जाता था। अतएव कहना न होगा, कि सुगल साम्राज्यके समय इसका ज्यापार अच्छी दशामें था।

पाली बहुत प्राचीन नगर है। पहले यह पँवारोंके हाथमें था। उन्होंने इसे पहीवाल ब्राह्मणों-को दान कर दिया। पश्चात् इसपर मुसलमानोंका अधिकार रहा। मंडोरके पड़िहारोंने फिर मुसलमानोंसे इसे जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया। श्रोर फिर इसे पहीवालोंको ही दानमें दे दिया। संवत् १३०४ में यह शहर राव सिहाजीके हाथ आया। बहुत समयतक यह नगर जागीरी-

का ठिकाना रहा। महाराजा विजयसिंहजीने इसे अपने अधिकारमें कर इसके एवजमें वहांके जागोरदारको दूसरो जमीन जागीरमें दे दी। तभीसे यह माग्वाड़ राज्यमें है।

पहले यहां जो जागीरदार रहते थे उनकी बहुतसी छित्रियां बनी हुई हैं। यहां २ तालाब दर्शनीय है। एक तालाबपर बहुत दूरतक घाट बने हुए हैं। यहांसे करीब मिलकी दूरीपर पूना-गिरी (पूनागढ़) नामक एक प्राकृतिक पहाड़ी स्थान है। यहां पूना माताका एक मन्दिर भी बन हुआ है। कहते हैं पहले यहांसे सोना निकलता था। इसके आतिरिक्त जैन-मन्दिर नोलाबाद ओमनाथका मन्दिर, नातोलेश्वर आदि देखने योग्य हैं।

आजकल यहांका प्रधान न्यापार ऊनका है। ऊनके लिये यह मंडी मशहूर है। करीब ४००० गांठे यहांसे प्रतिवर्ष एक्सपार्ट होती हैं। कपासकी भी करीब ३००० गांठे जाती हैं। गल्ले में गेहूं चना, जो, मोठ, बाजरी आदिका न्यापार होता है। यहांके पीतलके बर्तन व हाथी दांतकी वस्तुएं भी मशहूर हैं। रंगीन लपाईका काम भी यहां अच्छा होता है। यहां एदलजी दोनशा करांचीवालों की एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फेक्टरी है।

### बंकसं एगड कमीशन एजन्ट

केशवदास पंचोली
किशनदास बापना
जुद्दारमल मोतीलाल
जुराराजजी बालिया
निद्दालचन्द गिरधारीलाल
पूनमचन्द राजाराम
मगजी लळमनदास
मोतीलाल चंडक
रूपराम मगनीराम
रामधनजी शाह अप्रवाल
सिरेमलजी बालिया

ऊनके ब्यापारी

केशवदास पंचोली गुलाबचन्द गणेशमल देवीचन्द बालचन्द ससमल सुल्तानमल संसमल बालचन्द सिरेमलजी कांटेड्

कपासके ब्यापारी

जुहारमल मोतीलाल गललेके ठयापारी

किरानदास बापना केसरीमल मुकुन्दचन्द कुन्दनमल बस्तीमल गुलाबचन्द गणेशमल सुकनचंद भेरुलाल लालचंद माणकचंद रुपचंद चुन्नीलाल हीरालाल चम्पालाल

### चांदी-सोनाके व्यापारी

नथमल रामप्रताप खेतावत रूपचन्द केसरीमल लूंकड़ रामस्वरूपजी अप्रवाला

### कपड़ेके व्यापारी

कल्कुजी बापना कानमल घींस्लाल केसरीमल माग्रकचन्द काशीराम नारायणदास गुलाबचन्द गणेशमल चतुरभुज गंगादास तखतमल लालचंद नयनचन्द जोरावरमल फतेचन्द मूलचन्द मगजी लक्ष्मणदास माणकचन्द जुगराज मुकुन्ददास मेघराज स्त्राम मगनीराम सागरमल बलदेव हीराचन्द हरकचन्द

-0-

### गोटेके ज्यापारी

करणीदान चांदमल जसराज मुन्नालल हीराचन्द हरकचन्द

# रंगीन देशी कपड़े वाले

अहमद करीम छीपा अहमद सुलतान मुट्टीबाला फत्ता माना छीपा

### किरानेके व्यापारी

जसराज धालोलिया जीवराज फूलचन्द टीकमदास शारदा

### बारदान

जमनोदास बारदानवाला मुरलीघर बारदानवाला

# कुचामन

साम्मर लेकके पास जोधपुर रेलबेके नरायणपुरा नामक स्टेशनसे ७ मीलकी दूरीपर सुन्दर शहर पनाहसे घरा हुआ यह कस्वा स्थित है। यह जोधपुर राज्यका एक ठिकाना है। यहांकी आबादी करीब ४,५ हजारकी है। इस कस्वेसे ठीक लगी हुई एक टेकरीपर एक सुन्दर और मज़बूत गढ़ बना हुआ है। इसमें कई अच्छे २ मकानात हैं।

इस करने के व्यापारियों की दुकानें बंगाल, कलकत्ता, आराकान (ब्रह्मा) आदि सुदूर देशों में हैं। स्टेशनसे कुचामन जाने के लिये माटर सर्विसका प्रबंध हैं। इस स्थानपर लकड़ी की चीजें अच्छी बनती हैं। यहां की पैदावारमें मूंग, मोठ, चना, बाजरी, जो आदि हैं। फ़सलके दिनों में यहां धान की अच्छी मंडी लगती है। यहां का बाजार अच्छा बना हुआ है। इसी बाजारमें विशाल विशाल वैष्णव और जैन मन्दिर शहरकी सुन्दरताको कुंबड़ा रहे हैं।

# मेससं चैनसुख गंभीरमल

इस फर्मके मालिक श्री सेठ चैनसुखजी और श्री सेठ गंभीरमलजी यहींके मूल निवासी हैं। आप मरावगी खण्डेलवाल जानिके सज्जन हैं। इस फर्मकी तरक्की आप दोनोंहीसज्जनके हाथोंसे हुई और आप दोनों ही इसके स्थापक हैं। आपका हेड आफिस कलकत्ता है।

स्मापकी सोरसे संवत १६६० से यहां एक जैन पाठशाला तथा बोडिंग हाउस चल रहा है। इसके स्मतिरिक्त एक पाठशाला और एक और औपधालय भी आपकी ओरसे यहां है। पाठशाला के मकानके लिये सापने २० हजार रूपया प्रदान किया है। आपकी ओरसे पांवागढमें एक मन्दिर बनवाया जारहा है। कलकत्तेमें भी एक जैन मन्दिरके वनवानेमें आपने श्रन्छी सहायता दी है।

सेठ गम्भीरमलजी सन् १६२७ में अखिल भारतवर्षिय दि॰ जैन महासमाके सभापति रह चुके हैं। इस समय आपके दो पुत्र हैं। जिनके नाम श्रीनेमीचन्दनी और महाबीर प्रसादजी हैं।

### आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- कलकत्ता—मेसर्स चैनसुख गंभीरमल, धर् स्ट्रेंड रोड T. A. Tripendiam—इस फर्भणर बिलायती कपड़ेका इम्पोर्ट धौर देशी कपड़की आढ़तका काम होता है।
- कलकत्ता—मेसर्स गम्मीरमल महावीर प्रसाद २०३, हरिसन रोड—यहां गंजी, फराक तथा हाँयज़री का थोक व्यापार होता है।
- अहमदाबाद—मेसर्स चैनसुख गंभीरमल, साखर बाजार T. A. Gambhir इस टुकान पर यहांकी मिलोंके कपड़ेकी कमीशन एजंसीका काम होता है।
- कुचामन—मंसर्भ चैनसुख गम्भीर मल —इस फर्म पर कलकत्तं से कपड़े की गांठे आतीं, और बिकी होती हैं।

### मेससं मोहनबाब टोकमचन्द बड़ जात्वा

आपका निवास स्थान कुचासन है। आप दिगम्बर जैन खंडेल्याल जातिके सज्जन हैं। धापके पिता मुंशी गाविन्दरासजी योग्य श्रीर धर्मातमा सज्जन थे। श्राप कुचासन ठाकुर साहबके प्रायव्हेट सेक टरीका कार्य करते थे। आपका वहां अच्छा सम्मान था। श्रापके इस समय तीन पुत्र हैं। जिनके नाम कमशः श्री० मोहनलाज जी, श्री० टीक मचन्द जी, और श्री दुलिचन्द जी हैं। श्रीयुत मोहनलाल जी और टीक मचन्द जी व्यापारमें निर्म और इम्पोर्ट व्यवसायमें सिद्ध स्त हैं। मेसर्स चैन सुख गंमीरमल जी फर्मके इम्पोर्ट विजिनेस का कार्य आप दोनों ही देखते हैं। श्री० दुलीचन्द जी भी मिलनसार तथा व्यापार-कुशल हैं।



संठ चेनसुखजी पांडया (चेनसुख गंभीरमल)



श्रीयुत टीकमचन्द्जी बङ्जात्या



हेठ रंभीरमलजी पांडया (**चैनसुख गंभीरमल)** 



श्रीयुत दुलीचन्दजी बड़जात्या

इस प्रनथके आदिमें जो भारतके न्यापारका इतिहास नामक लेख लिखा हुन्या है, उसके लेखक श्रीयुत मोहन लालजी बडेजातिया हो हैं। आपका हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी, बंगला श्रादि माषाओं में श्रच्छ। ज्ञान है। अंग्रेजी तथा हिन्दी पत्रों में भी आप लेख लिखते रहते हैं।

#### मकरा गाः

सांमर भीलके पास बसा हुआ यह जोधपुर स्टेटका वहुत प्रसिद्ध स्थान है । इस स्थान पर संगमरमर पत्थरकी खाने हैं। लाखों रुपयोंका संगमरमर प्रतिवर्ष यहांसे दूर दूर शहरों में जाता है। यह पत्थर तमाम जातिके पत्थरों से कीमती एवं सुन्दर होता है। इस पत्थरकी कई जातियां होती हैं जैसे सफेद, शाही, गुलाबी मिलावट, नीला मिलावट आदि। खदानसे बड़े २ पत्थर खोद खोद कर लाये जाते हैं, और फिर उसे ज्यापारी लोग तराश कर उसकी कालिटीके मुताबिक अपनी दृकानों में सजा कर रखते हैं। खद्मनसे खोदे हुए बड़े ढोकों के उपर उपरके दृकड़े कर्ल्डक काममें आते हैं। बीचका जो बिह्या पत्थर निकलता है, वह मूर्तियों के काममें आता है। रोप पत्थर फर्श पर जड़ने के लिये तराश लिया जाता है।

साधारण तया यहां फर्शके कामका पत्थर १ इंची मोटा १) वर्गफुट बिकता है। दूसरे पत्थर ६) घन फुट बिकते हैं। मूर्तियोंके कामके बढ़िया स्टोनका १० ६० फुट तक दाम आता है। जोधपुर स्टेट यहांसे जाने वाले पत्थरके स्टोन पर ॥०) मन और गढ़े हुए माल पर १) मन टैक्स लेती है। इसके अतिरिक्त छोटे मालपर मुख्तिलफ महसूल है।

जे बी० आर० की मकराणा स्टेशनसे ठीक लगी हुई, यहाँ पत्थरके व्यापारियोंकी कई दुकाने हैं। इन व्यापारियोंके यहां फर्श, स्टोनके श्वतिरिक्त कई प्रकारका सुन्दर गढ़ा हुआ माल तयार रहता है। यहांके व्यापारियोंका संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

#### मेसस वी० एक० वैश्य एगड संस

इस फर्मके मालिक आगरा निवासी सेठ बाबूलालजी हैं। आपकी फर्म २० वर्षोंसे यहां व्यापार कर रही हैं। इसका हेड आफिस आगरा है। इस फर्मके आगरेका पता वी० एत० वैश्य

६२

प्रांड संस, मारबल मर्चेंट, कसेरठ बाजार है। मकराणाकी इसफर्म पर संगमरमरकी, स्लेफ, टेबिल, फर्रा, फठबारा, बेदी, चौकी, गिलास, रकाबी, व्याला, तशतरी द्यादि सामान ऋन्छी तादादमें तयार मिलते हैं।

—:o:—

मेसर्स एस॰ हुसैन फाजिलजी

इस फर्मको ५२ वर्ष पूर्व सेठ फाजिलजीने स्थापित किया। तथा इसके वर्तमान मालिक शेख हुसैन वर्ष्याजी हैं। आपके हाथोंसे इस दृकानकी तरकी हुई है। यह फर्म संगमरमरकी खानोंकी कन्ट्राकर है। खानोंसे अपनी इच्छानुमार माल खुदवा सकती है। इस फर्म पर स्टोनकी बड़ी २ शिलाएं, चौकी, फरश, मूर्नियां आदि तयार मिलते हैं। यहां इसकी एक मशीन भी है, जिससे एक इंची पाटिये करते हैं।

#### मेतर्सहाजी शेखनाथू

इसफर्मको ६० वर्ष पूर्व सेठ रहीम बख्राजीने स्थापित किया था। वर्तमानमें इसके मालिक रोख रहीमबख्राजीके पुत्र सेठ हाजी नाथू हैं। इसके व्यापारकी तरकी आपहीके हाथोंसे हुई है। इस फर्मपर संगमरमरके पाटिये, फर्शा, जाली, रफ स्टोन, शिवाले, समाधि, फव्वारा, गमला, बखत, सुराही, सुर्गी आदि कई प्रकारके बने बनाये मालका अच्छा व्यापार होता है।

यह फर्म गवर्नमेंट कंट्राकर भी हैं। देहलीको कौंसिल चंम्वरको पूरी बिल्डिंगका ३८ लाख का कंट्राक्ट इसी फर्मने लेकर ३ सालमें पुरा किया था। इसके श्रातिरक्त महाराजा दरमंगाका राजनगरमें वनाया हुआ मंदिर, विक्लोरिया मेमोरियल अयोध्या, लखनऊ मेडिकल कालेज आदि कई मकानोंके बनानेमें इस फर्मने काम किया है। इस फर्मको कई स्थानोंसे श्रच्छे सार्टिफिकेट भी मिले हैं। देहली स्टोन यार्डमें कई सौ श्रादमी इस फर्म पर काम करते हैं इस फर्मका हेड ऑफिस मक रानामें है। तथा इसकी एक ब्रांच न्यू देहलीमें हाजी शेख नाथूके नामसे नंद १६ हनुमानरोड पर है।

#### संग मरमर व्यापारी

चैना मलकूदीन बी॰ एलः बंदय एण्ड संस मोहनलाल गुजराती धार॰ जी॰ बांसल एण्ड को॰ शेख हाजीनाथू सरदार धर्मसिंह दुसैन फाजिलजी

#### पत्थर तराशनेकी फेक्टरियां

बी० एल० बैश्यकी फेक्स्री रोख हाजीनाथूकी फेक्स्री सरदार धर्मसिंहकी फेक्ट्री हुसैन फाजिलकी और चैना मलकूदीन आदिको फेक्ट्री



श्रीव भंबरलालजो नायलीय (श्रप्रवास ब्राह्म) उद्यपुर



डा० जें∩ एल**० गर्ग अजमेंग** 

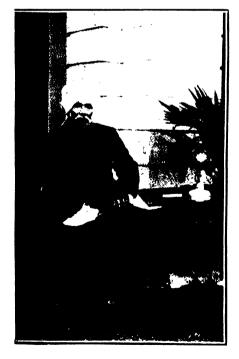

शेख हाजी नाशू संगमरमरके व्यापारी, मकराना



दुकान के० जेंंंंंंंंं मेहता अभमेर

#### उह्यपूर

जा स्थान यूरोपके अन्तर्गत "थरमापाँछी" के रणक्षेत्रको प्राप्त है वही स्थान —वही गौरव — भारतवर्षके अन्दर पुरायभूमि मेवाड़को प्राप्त है। इस भूमिकी रजका एक २ कण स्वाधीनताके रंगमें मतवाछे वीरोंके रक्तसे सींचा हुआ है। यह वह भूमि है जहांके वीरोंने अपनी प्यागे स्वाधीनताके लिए, धन, धान्य ऐश्वर्य और राज्यके सुखोंको लात मारकर बन २ की खाक छानी थी, जहांके वीरोंने, अपने जीवनको अन्तिम निश्वास, अपने रक्तको अन्तिम बिन्दु भी प्यारी स्वाधीनताके लिये हंसते २ अपण की थी इस भूमि का इतिहास बीर शिरोमणि बापारावल, राणा संप्रामसिंह, राणा कुम्भ, रानी पश्चिनी, महाराणा प्रताप, महाराणा राजसिंह आदि२ महान् व्यक्तियोंके दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित है जिन्होंने अपने उच्वल काच्योंसे संसारके इतिहासमें आपना नाम अमर कर लिया है।

इस समय इस राज्यके सिंहासनपर महाराणा प्रतापके वंशज महाराणा फतहसिंहजी विराज मान है। आपके अन्दर भी अपने पूर्वजोंका क्षात्रतेज मलो भांति विद्यमान है। अत्यन्त बृद्धा वस्था हो जानेपर भी आपका शौर्य और आपका तेज पूर्ण प्रकाशित है। दूसरे देशी राजओंकी तरह विलास तरिङ्गिणी आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी है। आपका चरित्र, आपका वीरत्व और आपका साहस आज भी प्राचीनकालकी स्मृति दिला रहा है। दर्शनीय स्थान

जिस समय चित्तौड़का किला मुसलमानोंके आक्रमणोंसे विषद्मस्त होगया था उस समय महागणा चद्यसिंहने अरबली पहाड़के रमणीक अञ्चलमें इस सुन्दर शहरको बसाया था। यह स्थान बड़ा रमणीक और सुन्दर है। इसके अन्दर जुगमन्दिर जुगविलास, फतेह सागर, सिहिलियोंकी बाड़ी, देवीर, आदि र स्थान बड़े सुन्दर हैं। ये स्थान इतने सुन्दर हैं कि इनका वर्णन करनेके लिये कई पृष्ठोंकी आवश्यकता है मगर स्थानाभावसे हम ऐसा करनेमें असमर्थ हैं।

#### ब्यापारिक पारिचय

व्यापारकी दृष्टिसे इस शहरका कुछ भी महत्व नहीं है यहांसे पासही कपासन नामक स्थानमें रुईका अच्छा व्यापार होता है। इस शहरके खिलौने बहुत मशहूर हैं।

#### वंकस

#### मेसस उम्मेदमल धमचंद "चतुर"

इस फर्मके मालिक ओसवाल समाजके सांमर गौत्रीय सज्जन हैं। आपका खास निवास स्थान मेड़ता (जोधपुर) है। संवत् १२०० के करीब आपके पूर्वज संघ निकालकर पालीताणा गये, छसमय इनके कार्योंसे प्रसन्न होकर वहांके सारे खेताम्बर संघने इस कुटुम्बको "चतुर" का खिताब दिया था। उस समयसे आपके आगो चतुर शब्द लिखा जाता है।

उन्नीसवीं शताब्दीमें मेड़ता बस्ती पर तत्कालीन नरेशका कोप हो गया, जिससे बहुतसे निवासी मेड़ता खाली करके बाहर चले गये, उसी सिलसिलेमें सबत् १८७६में सेठ उम्मेदमलजी चतुर तत्कालीन उदयपुर महाराणा श्रीभीमसिंहजीके विश्वास दिलाने पर यहां आकर बस गये। यहां आकर आपने जागीरदारों के साथ सद्देपर रुपया देने का व्यवसाय आरंभ किया, जो अभी तक मली प्रकार चल रहा है। उदयपुरके वर्तमान और स्वर्गस्थ सभी महाराणाओं की इस फर्मके मालिकों पर अच्छी कुपा रही है।

श्री सेठ उम्मेदमलजीके श्री सेठ धर्मचन्दजी, श्री सेठ छोगमलजी और श्री सेठ चन्दन मलजी नामक ३ पुत्र थे इनमें से श्री छोगमलजीने और श्री चन्दनमलजीने उद्यपुरमें श्रच्छी ख्याति प्राप्तकी। श्रीचन्दनमलजीको उद्यपुर दरबारमें सम्माननीय कुरसी मिली थी, तथा आप श्री केशरियाजीकी प्रवन्ध कारिग्री कमेटीके मेम्बर थे।

श्री धर्मचन्द्रजीके श्री श्रीपालजी, श्री छोगमलजीके श्री केशरीचन्द्रजी और श्री चन्द्रनमलजी के लक्ष्मीलालजी नामक पुत्र हुए। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक श्री लक्ष्मीलालजी, श्री केशरीचंद्रजी के पुत्र सेठ रोशनलालजी और श्री श्रीपालजीके पौत्र फर्तेलालजी हैं। इस कुटुम्बमें एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना किसी विरोधके पांच पीढ़ियोंसे शामिल व्यवसाय कर रहा है। इस कुटुम्बकी उदयप्रमें श्रव्ली प्रतिष्ठा है।

संठ गेशनलालजी यहांके म्युनिसिपल बोर्डके व्हाइस प्रेसिडेंट खोर खानरेरी मजिस्ट्रेट हैं। इसके खितिरिक्त करेड़ा तीर्थ, जैन श्वेतांवर बोर्डिगहाउस, जैन धर्मशाला, तथा विजयधर्म हांल लायक्र रीके प्रवन्धक भी आपही हैं। आप श्वेताम्बर समाज और उदयपुग्शहरमें बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं खापके ३ पुत्र हैं जिनमें सबसे बड़े फर्स्ट ईयरमें पढ़ते हैं।





रवः सेठ केशरीचन्द्जी (उम्मेद्मल धरमचन्द्) उद्यपुर स्व॰ सेठ श्रीपालजी चतुर (उम्मेद्मल धरमचन्द्) उद्यपुर



श्री० नगर संठ नन्दलालजी बदयपुर



संठ गेशनलालजी चतुर (उम्मेदमल धरमचन्द) उदयपुर

वर्तमानमें इस फर्मपर वेङ्किंग, हुंडी चिठ्ठी नथा जागीरदार्गेक साथ टेनदेनका बहुत बड़ा ज्यापार होता है !

#### मेसर्स किश्नजी केश्रीचंद

इस फर्मके मालिक श्री पन्नालाल जी हैं। आप पोरवाद (पुआवत) जातिक हैं। इस नामसे यह फर्म ७५ वर्षोंसे व्यापार कर रही है। इसके पूर्व लालजी, जवेर जी और किशनजी तीन भाइयोंके सामेमें कारवार होता था। इस दूकानको किशनजी के पुत्र केशरीचन्द जीने स्थापित किया। आपके बाद आपके पुत्र पन्नालाल जी इस दुकानके मालिक हैं। यह दृकान उदयपुरमें हुएडोवाली दृकानके नामसे प्रसिद्ध है। इस फर्मपर हुण्डी चिट्टी, बेंड्किंग तथा सराफीका ज्यापार होता है। आपकी एक दसरी दुकान और है, उसपर गोटेका ज्यापार होता है।

#### दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी

इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित कोटेमें दिया गया है। यहां यह फर्म रेसिडेंसी ट्रेम्परर है। इसके अतिरिक्त हुएडी चिट्टीका काम होता है।

#### मेसर्स प्रेमचंद चम्पालाल बापना "नगर सेठ"

इस फर्मके मालिकोंका पुरतेनी निवास उदयपुर ही है। आप श्रोसवाल जातिके बापना गौत्रीय स्थानक वासी जैन सज्जन हैं। इस कुटुम्बमें श्री प्रेमचंदजी बड़े विख्यात और नामी व्यक्ति हुए। आपको संवत् १६०८में तत्कालीन महाराणा श्री स्वरूपिसंह जीने नगरसेठ का सम्माननीय खिताब दिया था। इस समय नगर सेठका जब निलक किया गया था, तब श्रश्चत के स्थानपर मोती चढ़ाये गये थे; इतना बड़ा सम्मान रियासतमें केवल दीवान को ही मिलता है। साथ ही आपको हाथी और लवाजमा भी बख्शा गया था।

श्री प्रेमचन्द जीका देहावसान माघ सुदी ४ संवत् १६१७में हुआ। आपके बाद आपके पुत्र चम्पालाल जी हुए। आपने भी श्रान्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की। एकवार विक्रमी संवत् १६२०में यहांकी प्रजा रेजिडेंटकी कोठीपर गोगुन्दामें आपके साथ पुकार करने के लिए गई, सारे शहरमें इड़ताल थी। उस समय महाराणा जी ने गोकुल चाँद जी मेहता और अपने दीवान पं० लक्ष्मणरावजी को वापस बुलानेके लिये भेजा। और स्वयं महाराणा जीने सब लोगोंसे सहेलियोंकी बाड़ीमें भेंट की। तब शहरकी हड़ताल बंद हुई। आपके बाद आपके ज्येष्ठ पुत्र कन्हैयालाल जीने कारोबार सम्भाला। श्रा चम्पालालजी का देहावसान माह बदी ६ संवत १६४७में और कन्हैयालालजी का देहांत जेठ बदी— १ संवत् १९६१में हुआ। इस समय श्री कन्हैयालाल जीके पुत्र श्री नंदलाल जी वापना, 'नगर सेठ" इस फर्मके काम को सम्भाल रहे हैं। आपका जनम संवत् १६३०के आषाढ़ मासमें हुआ। उदयपुरकी पश्चायतमें आपका पहिला स्थान है। महाराणा जीकी खोरसे खापको पूर्ववत् सम्मान प्राप्त है। आपको शिक्षा-से बड़ा प्रेम है। वर्तमानके आपके १ पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े कुंत्रर गनेशीलाल जी बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ हैं। आप होशियार और बुद्धिमान न्यक्ति हैं। इस समय आप उदयपुर स्टेटके सहाड़ा (गंगापुरके पास) जिलेके हाकिम हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे कुंवर मनोहरलाल जी एफ॰ ए॰ में और छोटे बसंतीलाल जी मैटिकमें पट रहे हैं।

इस समय आपकी दूकानपर जमीदारी, गहनावट और जागीरदारोंसे छेन देनका काम होता है।

#### मेतर्स मूलचन्द सुगनचन्द

इस फर्मका विस्तृत परिचय कई सुन्दर चित्रों सिहत अजमेरमें दिया गया है। उदयपुरमें इस फर्मपर बिङ्कित और हुएडी चिट्टीका व्यापार होता है।

#### क्लाथमरचेगद्स

#### मेसर्स इस्माइजजी इब्राहिमजी उदयपुर

इस दूकानके मालिकोंका खास वनन यहींपर है। यह दृकान यहांपर सेकड़ों वर्षों की पुरानी है। इस खानदानके अंदर इस्माइलजी मालजी बहुत मशहूर पुरुष थे। वे मालजी कुरवारवालेके नामसे राज दस्वार एव देश विदेशोंमें मशहूर थे। इस खानदानको उदयपुर राज्यसे हमेशासे सम्मान मिलता रहा है। यहांके प्रतिष्ठित ज्यापारियोंमें इस फर्मकी गिनती है। आपकी दूकाने नीचे लिखे स्थानोंपर हैं।

- (१) इस्माइल जी इब्राहिम जी उद्यपुर-इस दृकानपर बम्बईकी आद्तका काम होता है और स्टेटकी वर्दियोंके कंटाक्टका काम भी यहींसे होता है।
- (२) इस्माइलजी इन्नाहिम जो घण्टाचर उदयपुर-इस दूकानपर सब प्रकारके कपड़ेका व्यापार होता है
- (३) इस्माइल जी इन्नाहिम जी सुतार चाल जरीवाला विशिडंग-इस दूकानपर खाकी क्लाथ तथा पीस गुड्स (ई स्पीनर्स एण्ड को० की फेंसीकी) की एजंसी है। तथा ब्राहनका काम होता है। इस दूकानको स्थापित हुए ४० वर्ष हुए।

इस दृकानके वर्तमान मालिक सेठ अलीमहम्मद जी हैं। आप उदयपुरके मशहूर इस्माइल जी मालजी कुरबार वालेके पुत्र हैं।

#### मेससं भव्दुलभजी ताजखानजी

इस दूकानकी स्थापना हुए करीब १०० वर्ष हुए। सेठ ताजखान जी इस फमंके बहुत मशहूर पुरुष हुए। छन्होंने इस दूकानको बहुत तरकी दी। इस दूकानका छेनदेन राज-दरबार भाई बेटों एवं जमीदारोंसे हमेशासे रहा है। राज दरबार एवं बाजारमें मी इस दूकानकी अच्छी प्रतिष्ठा है। ताजखान जीके बाद उनके पुत्र अव्दुलश्रली जीने इसके कारोबारको सह्याला । अव्दुलअली जीके ३ पुत्र हैं। जिनका नाम गुलामअली जी, वलीमहम्मदजी, धौर फिदाहुसेन जी। ये तीनोंही इस समय दूकानका काम सह्यालते हैं।

इस दूकानपर जरी, सलमा, सिताराका काम होता है। इसके अतिरिक्त इस दृकानपर नीचे छिखी कम्पनियोंकी भी एजंसियां हैं।

- (१) ए० हाइलंड लिमिटेड बम्बई (मोटरकार)
- (२) ओव्हरलैंड और विलीजनाइट मोटरकी एजंसी हैं।

करीब २० वर्षीसे इस दृकानकी एक ब्रॉच दिल्ली-घंटा घरके पास इसी नामसे खुली है। इस दूकानपर जनरल मरचेंट्स व कर्पाशन एजंसीका काम होता है। इसके अतिरिक्त गोटा, पगड़ी, दुशाले, दुपट्टे और जवाहरातका भी व्यापार होता है।

राज घरानेका दिल्लीके मुतल्लिक जितना काम होता है वह सब इसी फर्मके मार्फत होता है। सन् १६२७ के नवम्बरमें जब बड़े मुलांजी साहब यहाँ पधारे थे तब उन्होंने सेठ गुजाम अलीजीको 'शेख" का खिताब दिया था।

#### वंकर्स, गोल्ड एएड सिलवर मरचेंटस

मेसर्स अनोपचन्द गंभीरमल

- " उम्मेदमल धरमचन्द
- ., किशनजी केशरीचन्द
- ,, बा० केशरी सिंहजी (रेसिडंसी ट्रेमरर)
- ,, गोरधनदास विद्रलदास
- ,, जवरजी नाथुलाल
- " नेतचन्द प्यारचन्द
- " पन्नालाल दुली<del>चन्द</del>
- " बदीचन्द नथमल

मेसर्रा भीमराज थावरचन्द

- ,, मूलचन्द्र सुगनचन्द्र
- ,, मथुरादास यमुनादास
- ,, मीनचन्द टोडरमल
- ,, बिट्टलदास किशनदास

#### कपड़ेके ब्यापारी

कुतुबअली अमरजी बहलमवाला इस्माइलजी इब्राहिमजी घंटाघर अब्दुलभली अमरजी बहलम बाला अमरजी नाथजी

भन्दुलश्चली ताजवानजी इब्राहिमजी दाऊजी कादरजी चलीजी महम्मद्अली बागरुजी मुख्ला अमर हफ्तुला

#### कमीशन एजंट

इस्माइलजी इब्राहिमजी मोती चोहट्टा भव्दुलअली ताजखानजी मोती चोहट्टा कोठावाला पारखजी गुलाबचन्द हरीराम चतुर्भु ज कपूरचन्द रामचन्द्र चम्पालाल

#### गल्ल के व्यापारी

गुलाबचन्द लक्ष्मीलाल मंडी जीतमल भट्टामगडी जवानमल पूनमचन्द मण्डी थावरचन्द भीमराज मण्डी

#### जनरल मरचेगट

अप्रवाल बादर्स एण्ड को० स्राज्योल (हार्डवेर-टिम्बर अब्दुलअली ताजखानजी (आयरलेंड मोटर एजंसी) अब्दुलहुसेन शंख लाड़जी (मिशनरी, लकड़ी, आँड्ल) आई० एस० मोहार्स्सन, हाथीपोल (टिम्बर लोहा) कादर्जी शेख हैद्रजी (फोर्ड मोटर एजंसी)

चतुर्भं ज हरिकशनदास (स्टेशनर)

जर्मन स्वीविंग मशीन कं० (साइकल **कौर मशीन)** मेवाड़ साइकल कम्पनी दी हैदरी स्टोर कम्पनी हाथीपोल

#### वैद्य

वैद्य भवानीशंकर आयुर्वेद भूषण घंटाघर

#### होटक्स

नेशनल होटल घंटाघर स्टेट होटल **घ**दयपुर

#### भारि<sup>स्ट</sup>

नवलराम फोटोपाफर एंड आर्टिस्ट पन्नालाल चित्रकार लीलाधर गोवर्द्धनलाल

#### शिल्पो

रघुनाथ मिस्त्री कांटा

#### लायब्रे रीज

श्रव्रवाल लायश्रे री सूरजपोल एकलिंगदासजी यतीका पुस्तकालय प्रताप पुस्तकालय, प्रताप सभा विजय धर्म हाल श्वेतांबर पुस्तकालय हाथीपोल मेहता जीतसिंदजीका पुस्तकालय

#### बोर्डिंग हाउस

गौतम ब्रह्मचर्ग्याश्रम देहली द्रवाजा दिगम्बर जैन बोर्डिंग हाउस श्वेताम्बर जैन बोर्डिंग हाउस





आयुन कानमङजी सुनोम, जोधपुर ( पु० नं० १६३ )

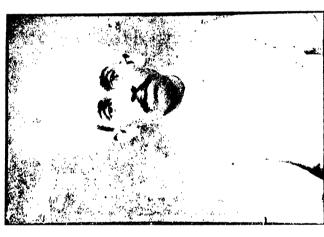

सेठ गमग्ननदासजी मोदाणी, मूंडवा (माग्वाड़) ( पु॰ नं॰ २०३ )



सेठ जसकरणजी कोठारी, किशनगढ़

( 편 6 편 6 전도 )

#### अप्रवास ब्रद्स एगड को०

इस फर्मके वर्तमान मैनेजर श्रीयुन मॅवरलालजी तायलीय हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मपर जनरल मरचेंट्सका व्यवसाय होता है। श्रीयुत भॅवरलालजी तायलीय शिक्षित और स्रज्जन व्यक्ति हैं। आपका विशेष परिषय आया था लेकिन उसके खोजानेसे हम न छाप सके इसका हमें दुःख है।

किशन गढ़

बी० बी० सी० छाई की अजमेर जयपुर श्रांचके मध्यमें किशनगढ़ स्टेशनसे ४ मीलकी दूरीपर यह शहर बसा है। अस्त न्यस्त चहार दीवारीसे घिरे हुए इस शहरकी न्यवसायिक हालत बड़ी शोचनीय है। यह शहर महाराजा किशनगढ़की राजधानी हैं। यह स्थान चारोंओर पहादियोंसे घिरा हुआ है। शहरके किनारे एक बड़ा तालाब है। इस शहरकी आवादी करीब १० हजारके है।

मदनगंज-इस मंडीको किशनगढ़ नरेश महाराज मदनिसंहजीने अपने नामसे संवत् १६५१में बसाया था। इसके स्थापित होनेके पूर्व पासही बृटिश राज्यमें हरमाहेड़ा नामक स्थानपर १ मंडी थी, पर इस मंडीके बाबाद होनेसे उसका ज्यापार बिल्कुल नष्ट प्राय होगया है। इस मंडीका खास ज्यापार जीरा घी, सूत और कईका है। यहांसे दस पन्द्रह हजार बोरी जीरा प्रतिवर्ष बाहर जाता है। घी की भी यह बान्छी मण्डी है कभी २ बान्छी मौसिममें पांच पांच सौ कनस्टर घीके प्रतिदिन यहां था जाते हैं।

इस स्थानपर गुड़, शकर किराना आदि बाहरसे खाता है। जीरा घी, सूत और रुईके बाति-रिक्त यहांकी पैदावारमें जो, गेहूं चना, जवार मकई आदि हैं। इस मंड़ीमें ध्यानेवाले और जानेवाले मालपर किसी प्रकारका टैक्स नहीं लिया जाता है। यहां यदि कोई रुईकी कवी गांठ बाहर लेजाना बाहे तो छसे।।) मन महसूल देना पड़ता है।

इसस्थानपर सूत कातनेकी एक लिमिटेड मिल खौर एक कॉटन जीनिंग प्रेसिंग फ्रेक्टरी है। जिनके नाम इसप्रकार हैं।

दि महाराज सोमयांग मिल ट्रान्स पोर्ट क० छि० दि महाराज सोमयांग मिल्स क० लि० जीनिंग फेक्टरी दि काटन प्रेस कम्पनी (सरकारी) खपरोक्त कारखानोंमें हिज हाईनेस किशनगढ़के मी बुड़े हिस्से हैं।

#### मेससं कल्यानजा दामोद्र कम्पनी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास बम्बई है। यह कम्पनी दि महाराज स्रोमियाग मिल्स-कम्पनी ट्रांसफोर्ट लिमिटेडकी मैनेजिंग एजंट है। यह मिल पोने सात लाखके केपिटलसे सन् १९८० में स्थापित हुई। इस मिलमें केवल सूत तैयार होता है। इसमें १६००० स्पिंडल्स हैं। इस मिलका सूत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, यू०पी० और ईस्ट आंफ्रिका तक जाता है। इस मिलमें एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फेक्टरी मी है।

इस समय इस कम्पनीके संचालक सेठ कल्यानजी दामोदरके पौत्र सेठ चरणदास विदृतदास हैं। आपकी फर्म इस मिलकी सेकेटरी, ट्रेम्तरर और मैनेजिंग एजंट हैं। इस मिलके मैनेजर मि०-देवखन्द पुरुषोत्तम सराफ बड़े योग्य व्यक्ति हैं।

#### मेसस चम्पालाल रामस्वरूप

इस फर्मके व्यवसायका पूरा परिचय व्यावरमें चित्रों सहित दिया गया है । यहां इस फर्मपर रुई तथा आदृतका व्यापार होता है । ——

#### मेसर्म सिद्धकरण जसकरण

इस कर्मके मालिकोंका खास निवास किशनगढ़ है। आप ओसवाल कोठारी जातिके हैं। यह दुकान यहां बहुत वर्षोसे सराफीका धंधा करती आ रही है। इस फर्मपर पहिले शेषकरन सिद्ध करण नाम पड़ता था। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सिद्ध करण जी और आपके पुत्र ज़सकरणजी हैं। आपकी फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। श्री जसकरणजी सज्जन व्यक्ति हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

किशनगढ़ —मेसर्स सिद्धकरण जसकरण-यहाँ चांदी, सोना, जत्राहरात तथा रहनका काम होता है।

किरानगढ़—किरानलाज जसकरण-यहां चांदी सोनेका व्यापार स्रोर सासामी लेन देनका काम होता है।

मदनगंज-किशनलाल जसकरण-यहां चांदी सोनेका व्यापार होता है। मदनगंज-घेवरचन्द जसकरण-यहां गोटा किनारीका व्यापार होता है।

#### रुई भीर जीरेके व्यापारी तथा कमीशन प्रजगट

कस्तूरमल गुलाबचन्द् गनेशलाल घीसालाल गुलराज पूनमचंद् गोपीलाल कस्तूरमल चम्पालाल रामस्वरूप छोगालाल मोतीलाल नारायण मांगीलाल बरदीचन्द मेघराज बाळूराम मुरलीधर बुधितंह उदयितंह रामधन केदारमल रतनचंद जतनचन्द राधामोहन गुलाबचन्द रपचन्दलाल सूरजमल कनकमल

# मध्य-भारत CENTRAL-INDIA

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### इन्द्रीर

#### इन्दौरका ऐतिहासिक परिच्य

जिस स्थानपर आज इन्दौरकी सुन्दर, रमणीक और ललित बस्ती बसी हुई है, कुछ समय पूर्व, अर्थान् अठारहवीं शताब्दीके अन्ततक यह स्थान उजड़े हुए जङ्गल श्रीर छोटी २ बस्तियोंके रूपमें दिखलाई देता था। जो स्थान इस समय जूनी इन्दौरके नामसे प्रसिद्ध है वही हिस्सा उस समय पूरी इन्दौर कहलाता था। मगर कुछही दिनों पश्चात सन् १८१८ में इस स्थानका भारय चमका, श्रोर इसके भोगोलिक महत्वको समभक्तर प्रसिद्ध होलकर वंशने यहांपर अपनी राजधानी स्थापितकी । देवी अहिल्याबाईके पूर्व जो इन्दौर एक छोटंसे गांवके रूपमें दिखलाई देता था वही देवी श्राहरूयाबाईके समयमें शहरके रूपमें परिवर्त्तित होगया, उसदिनसे आजतक यह शहर बराबर अपनी **चन्नति करना चला जारहा है। इन्दौर शहरका इतिहास देवी अहिल्याबाईके जीवनकी शान्त और** दीप्तिमान किरणोंसे परिष्लावित है । जिनका नाम संसारके इतिहासमें ध्रुवनत्रक्षकी तरह स्थिर और दै-दीप्यमान है। इसशहर उन्नतिमें जहां और भी कई अच्छे २ कारण हैं वहां इसकी भौगोलिक परिस्थित इस भी की उन्नतिका एक महत्व पूर्ण और प्रधान कारण है। यह शहर मालवेकी सुन्दर श्रौर सुजलां, सुफलां भूमि पर बसा हुआ है । नर्भेदा,चम्बल,आदिबड़ी २ नदियां,झौर विन्ध्याचलका रमणीक पहाड़ इसके आसपास आया हुंआ है। इसके आसपासकी भूमि बड़ी सरस और ७पजाऊ है। इस भूमिमें सभी प्रकारकी फुसलें श्रन्छी उत्पन्न होती हैं यहांके विषयमें यह कहावत प्रसिद्ध है- "मालव धरती गहर गम्भीर,मग मग रोटी पगपग नीर"। इसके अतिरिक्त बम्बई,अहमदाबाद, भडौच,इत्यादि व्यापार के प्रधान २ केन्द्र यहांसे बहुत समीप पड़ते हैं। इन्हीं सब भौगोलिक परिस्थितियों तथा ज्यापारके प्रति राजकीय उदारता, इत्यादि कई कारणोंने मिलकर इस शहरकी व्यापारिक उन्नतिमें बहुत सहायता दी है।

जिन लोगोंने इन्दौर शहरकी व्यापारिक उन्नतिपर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है वे मली प्रकार जानते हैं कि इस शहरकी आर्थिक और व्यापारिक उन्नतिमें आफीमके व्यवसायका कितना गम्भीर और महत्व पूर्ण हाथ है। जिन दिनों मालव प्रान्तमें अफ़ीमके बोनेपर किसी प्रकारका बन्धन न था, इन दिनों इंदौर न केवल मालवेका ही प्रत्युत सारे भारतका एक प्रधान अफ़ीम-केंद्र हो रहा था। इस राज्यमें ऋफीम बहुतायतसे पैदा होती थी,इसके आसपासकी सब अफीम यहांपर आती थी और इस कारणसे यहां की फर्मों के अतिरिक्त बाहरकी भी बहुतसे व्यापारियों की फुम्से यहांपर अफ़ीमका बिजिनेस करनेके लिए खुलगई थीं । इस व्यवसायके द्वारा इंदौरकी आर्थिक परिस्थितिको गहरालाभ पहुंचा, और कई बड़े २ व्यापारियोंकी फर्म्स यहांपर स्थायी रूपसे जमगइ। एक प्रकारसे यों कहा जा सकता है कि जिस प्रकार अमेरिकन सिविलवारके प्रभावसे बम्बईकी आर्थिक परिस्थितिमें एक प्रकारका युगान्तर होगया, उसी प्रकार कुछ: कम तादादमें अफीमके व्यवसायके प्रमावसे इस शहरकी भी व्यापारिक परिस्थितिमें एक प्रकारका युगान्तर सा हो गया और जिस प्रकार अमेरिकन सिविलवारके एकाएक बन्द हो जानेसे बम्बईकी आर्थिक परिस्थितिको एक आक्रमण कारी धका लगा था, उसी प्रकार अफ़ीमके व्यवसायके बन्द होते ही, मारतके तमाम अफीमके व्यापारिक केन्द्रोंको एक प्रबल महका पहुंचा। यहांतक कि कई केन्द्र स्थान तो हमेशाके लिये व्यापार शून्य होकर मृतकवन् हो गये। इन्दौरकी व्यापारिक परिस्थितिमें मी, इस आक्रमणकारी बुगान्तरसे कुछ अन्तर पड़ा, मगर यहांपर कई दूसरी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई जिन्होंने यहांकी व्यापारिक प्रगतिको न केवल नष्ट होनेहीसे बचा लिया, प्रत्युत और भी उन्नतिके मार्गमें अपसर कर दिया।

बात यह हुई कि मारतमें अफीमके व्यापारके नष्ट होते ही रुई और जूटका व्यापार चमक छठा। इन्दौरके व्यापारियोंने-जिनमें मेसर्स स्वरूपचंद हुकुमचन्द, तिलोकचन्द कल्याणमल, बिनोदी राम बालचन्द इत्यादिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं—इस परिस्थितिको पहचान लिया और अफीमके व्यवसायके हाथसे निकलते ही रुईके व्यापारको पकड़ लिया। स्टेटने भी इस परिस्थितिको उत्तेजन देनेमें बड़ी बुद्धिमानीसे काम लिया। स्टेटमें कपासको खेतीकी वृद्धि, और स्टेट मिलका उद्घाटन इसी बुद्धिमानीके परिणाम है। देवयोगसे प्राकृतिक परिस्थिति भी अनुकूल हो गई। जिस भूमिमें अफीम प्रचुरतासे पैदा होती थी, उसमें कपास और भी प्रचुरतासे उत्पन्न होने लगा। यहां तक कि नीमाड़का प्रान्त तो सारे भारतके रुईके प्रधान केन्द्रस्थानोंमें गिना जाने लगा। कपासकी इस गहरी आमदनीको देखकर व्यापारियोंने तड़ाकेसे जीनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियां खोलना प्रारंभ किया, इस कार्यमें उनको खूब सफलता प्राप्त हुई और इन्दौरके बाजारमें रुईका व्यापार शुक्रके

तारेकी तरह समक उठा। कईके व्यापारको इस तरह समकता देख यहाँके बड़े २ व्यापारियोंके दिलमें कपड़ा बननेकी मिलोंको खोलनेकी इच्छा जागृत हुई।

इस इच्छाके फल स्वरूप सन् १६०६ में व्यापारियों की ओरसे सबसे पहले मालता युनाइटेड मिलका पन्द्रह लाल रुपयों की पूंजीसे जनम हुआ। इसके मैनेजिंग एजन्ट बम्बईके प्रसिद्ध मिल मालिक सर करीम भाई इम्राहिम और डाइरेक्टर सर सेठ स्वरूपचंद हुकुमचंद वगेरह रहे, इस मिलने बहुत अच्छो उन्नित की। जिसके फल स्वरूप सन् १६१५ में सर सेठ हुकुमचंद जोने हुकुमचंद मिल्सकी स्थापना की। इसकी स्थापना के कुछ समय पश्चात् ही प्रसिद्ध युगेपीय महायुद्धका प्रारम्भ हो गया। जिससे इन मिलोंको तरको करनेका सुवर्ण सुयोग मिला। सौ सौ रुपयों के रोजर सात २ सौ रुपयों में विकने लगे। मिल मालिक और शेखर होल्डर हजार पितसे लखपित और लख पितसे करोड़ पित होने लगे। फल यह हुआ, कि इस सफलता के कारण इन्दौरमें बहुत शोब करवाणमल मिल, राजकुमार मिल, भएडारी मिल इत्यादि छः सात मिल नजर आने लगे। इन्दौरमें रुई और कपड़ेका ज्यापार पराकाष्टापर पहुंच गया।

इधर तो रुईका व्यापार, और मिलोंका उत्थापन इन्दौरकी न्यापारिक स्थितिको उन्नितिकी स्मोर ले ही जा रहा था, उधर बम्बईमें अमेरिकांके अनुकरणपर वायदेका सौदा होना प्रारम्भ हो गया। थोड़े ही दिनोंमें हाजिरके व्यापारसे भी वायदेका व्यापार बढ़ने लगा। इन्दौरके बाजार पर भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा और इन्दौरके बड़े २ नामी, गरामी प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्तियोंने इसमें भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। फड़ यह हुआ कि यहांके मार्केटमें सट्टे का व्यापार स्माशातीत गितसे बढ़ने लगा,यहां तक कि बम्बईके समान जबदंस्न कौटन मार्केटपर भी यहां केबाजार ने स्मपना प्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया। यहां तक कि कभी २ तो इन्दौरकी खरीदी और बेचवाली-पर बम्बईके बाजारमें घट, बढ़ होने लग जाती थी। खासकर यहांके प्रसिद्ध सेठ सरूपचन्द हुकुमचन्द की धाक सारे मारतके मार्केटपर पड़ने लगी। कुल समय पश्चात् युद्धके बन्द होजानेसे, एवं सेठ हुकुमचंद, कल्याणमल इत्यादिके सट्टा छोड़ देनेसे यहांके सट्टे के बाजारमें शिथलता आ गई। फिर भी भारतके कांटन मार्केट्समें इन्दौरके कांटन मार्केटका एक खास और प्रमावशाली स्थान है। इसमें कोई सन्देह नहीं।

यह इन्दौरके व्यापारिक इतिहासका संक्षिप्त परिचय है। इससे पता चलता है, कि इन्दौरके व्यापारिक विकासमें यहांकी भौगोलिक, प्राकृतिक छौर राजनैतिक परिस्थितिका कितना जबर्दस्त हाथ है।

व्यापारिक जातियां ---

3

इस शहरके ज्यापारका अधिकांश भाग मारवाड़ी समाजके हाथमें है, यहांके बेंकर्स, मिळ

भौनर्स, क्लांथ मर्चेण्ट्स, इत्यादिमें बहुत बड़ा भाग मारवाड़ी व्यापारियोंका है। मारवाड़ियोंके पश्चात् कच्छी और बोहरा समाजका नम्बर है। इनमें अधिकांश जनरल मर्चेण्ट्स, किरानेके व्यापारी, लोहका सामान बेचनेवाले इत्यादि हैं।

#### इन्दौरके व्यापारिक स्थान

- (१) काटन-मार्केट—यहां रूईका बहुत बड़ा जत्था है। यहां मौसिमके समय सैकड़ों कपासकी गाडियां बिकनेक लिये आती हैं। मिलोंकी खरीदी होनेकी वजहसे बाहरके व्यापारी मी श्रापना माल यहां विकयार्थ भेजते हैं।
- (२) सियागंज—इन्दौर स्टेशनके समीप ही यह बाजार महाराजा शिवाजीरावके नामसे बसाया हुआ है। इस बाजारसे बाहर जानेवाले तथा यहांपर बाहरसे आनेवाले मालपर स्टेटकी तरफसे किसी प्रकारका कस्टम-महसूल नहीं लिया जाता। इस मंडीमें किराना,लोहा, चहर, तमाखू एल्यूमिनियम तथा जनरल सामानका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहां लाखों रूपयोंका माल बाहरसे आता, तथा यहांसे वाहर जाता है।
- (३) जूना तोपकाना इस बाजारमें जनरल मरचेंट्स, स्टोअर्स, केमिस्ट एण्ड ड्रिंगस्ट तथा फेन्सी क्लाथ मरचेंट्सकी बडी सुन्दर तथा सजी हुई दुकानें हैं।
  - ४) बड़ा सर।फा यह बाजार इन्द्रीर नगरके मध्यमें है यहांपर रूईके वायदेका बहुत बड़ा सौदा होता है। वायदेके सौदेमें सेंट्रल इण्डियाके सब वाजारोंमें इसका स्थान प्रथम है। यहां दिन भर बड़ी चहल पहल तथा व्यापारिक गतिविधि होती रहती है। यहां बड़े २ धनिकोंकी दुकाने हैं, तथा बैंकिक्क विजिनेस भी होता है।
- (४) द्वोटा सराफा—यह सोना, चान्दी, और जवाहरातका छोटासा तथा सुन्दर बाजार है। पहले यहांके बनाए हुए जेवरोंमें मिलावटका बहुत अधिक अंश रहता था, हेकिन कुछ समय हुआ इन्दौर सरकारने इस पद्धतिमें बहुत कुछ सुधार करनेका कानून बना दिया है। सोनेचांदीके व्यापारके अतिरिक्त यहांपर शेअरोंका सौदा भी होता है।
- (६) म्यू क्लाथ म केंट कपड़ेका यह सुन्दर बाजार बड़ी ही व्यवस्थामय पद्धतिपर महाराजा तुको-जी रावक नामसे बनाया गया है। इस मार्केटमें इन्दौरके प्रायः सभी मिलोंकी तथा और भी कपड़ेके बड़े २ ब्यापारियोंकी दुकाने हैं। इस मार्केटमें कपड़ेका बहुत बड़ा व्यापार होता है। लाखों रुपयोंका कपड़ा यहांपर बाहरसे खाता जाता है।
- (७) बजाज काना—यह कपड़ेका पुराना बाजार है। न्यू क्लाथ मार्केंटके स्थापित होनेके पहले कपड़ेके प्रायः सभी बड़े २ व्यापारियोंकी दुकानें यहांपर थीं। श्रव यद्यपि बहुतसी दुकानें उस मार्केंटमें चली गई हैं, तोभी यहां पर कपड़ेका अच्छा व्यापार होता है।



"गंगमहल इन्दोर ( सर मेर हुकुमभः )

शीशमहळ इन्होर ( सर से० हुकुमचन्द )

- ( ८ ) कसेरा बाजार यहां पीतलके वर्तन बनते हैं तथा विकते हैं ।
- (६) शीतका माता रोड—यहाँ इन्दौरके बड़े २ और प्रसिद्ध श्रीमंतींकी भन्य श्रौर विशाल दुकानें बनी हुई हैं। जिनपर बैंकिंग काटन, रोअर्स आदिका न्यापार होता है।
- (१० मक्दार गंज—यह श्रनाज, घी, तथा तिलहनकी बहुत बड़ी मंडी है। यहांसे लाखों रूपयोंका माल बाहर जाता है।

#### इन्दौरके दर्शनीय स्थान

इस शहरमें तथा इसके आसपास कई स्थान बड़े भव्य और दर्शनीय बने हुए हैं जिनका परिचय इस प्रकार है-

- (१) महलवाड़ा—(सरकारी महल) यह भन्य महल इन्दौरके ठीक मध्य भागमें बना हुआ है। इसकी गगनचुम्बी इमारत, मीतरके बड़े विशाल और कारीगरीयुक्त कमरे देखने योग्य है। इसके सामने एक अच्छा और चौड़ा मैदान बना हुआ है।
- (२) शीशमहल (सर सेठ हुकुमचंद) —यह मन्य और रमणीक महल इतवारिया बाजारमें बना हुआ हैं। इसकी मन्य श्रीर विशाल इमारत तथा इसका सुन्दर डिम्हाइन केवल इन्दौरमें ही नहीं प्रत्युत सारे भारतमें दर्शनीय वस्तु हैं। इसके भीतर संगमरमर और पश्चीकारीका बड़ा सुन्दर कार्य्य किया हुआ है।
- (३) सर हुकुमचंद जेन मंदिर—उपरोक्त शीशमहलके साथ ही यह मन्दिर बना हुआ है। इस मन्दिरमें कांचकी जड़ाईका काम बहुत बढ़िया किया हुआ है। रातके समय बिजलीके प्रकाशमें मन्दिरके अन्दर जाते ही एक विचित्र प्रकारकी चकाचौंध आंखोंमें उत्पन्न हो जानी है।
- (४) लालबाग पैलेस ऐसा सुननेमें आता है कि एक्स महाराजा तुको जो रावने इसे बड़े शौक और चावसे बनाया था। कहा जाता है इस पैलेसमें लाखों रुपयांका करनीचर जिलायतसे मंगाकर सजाया गया है।
- (५) लाल कोठी शहरके बाहर तुकीगं जमें बनी हुई सरकारी कोठो है। बड़ी सुन्दर और दर्शनीय है।
- (६) इन्द्र भुवन—(सेठ हुकुमचंद) शहरके बाहर तुकोगंजमें बनी हुई बड़ी रमणीक कोठी है। इसका सुन्दर डिमाइन और इसकी कारीगरी देखने योग्य है।

इसी प्रकार एडवर्डहौल, मोतीबंगला, सुखनिवास, हवाबंगला, सर सेठ सहूपचंद हुकुमचंदका जंबरी बाग, इत्यादि इमारतें भी देखने योग्य हैं। पातल पानी — यहांसे दो स्टेशनोंकी दूरीपर विनध्याचलके अश्वलमें यह बड़ा सुन्दर स्थान है। यहांका प्राकृतिक दृश्य बहुत ही रमणीक है। बरसातके दिनोंमें यहांका दृश्य बड़ा ही अपूर्व और दृशं-नीय हो जाता है। यहांपर चोरल नदीका मरना बहुत ंचाईसे गिरता है।

कालाकुराड—यह स्थानभी पातल पानीके पास ही है। यहां काले पत्थरोंसे घरा हुआ निर्मल नीरका एक सुन्दर कुण्ड बना हुआ है।

महेश्वर—नर्मदा नदीके तीरपर बसा हुआ एक सुन्दर कस्बा है। यहांपर नर्मदाके किनारे प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्या बाईके बनाए हुए घाट बहुत ही दर्शनीय हैं। नर्मदा नदीके अध्वलमें सहस्र-धारा नामक एक बढ़ा ही सुन्दर स्थान है जहांकी प्राकृतिक छि बहुत सुन्दर है। महेश्वरकी साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है। यहांसे बम्बई इत्यादि, दूर २ के स्थानोंपर साड़ियां जाती हैं।

राउ—इन्दौरके पास ही एक छोटासा गांव है। इस गांवके पास बड़ा ही विशाल मैदान है यहांकी आवहवा बहुत साफ़ और श्रन्छी है। यहां च्चय रोगियोंके लिए एक सीनाटोरियम भी बना हुन्या है। कुछ समयसे यहांपर मालव विद्यापीठ अर्वाचीन गुरुकुल नामक एक ब्रह्मचर्याश्रम भी प्रारम्भ हुआ है।

केदारनाथ—इन्दौर राज्यके रामपुरा नामक प्रामसे पांच मोल दूरीपर एक बहुत सुन्दर प्राष्ट्रतिक स्थान बना हुआ है। यह स्थान बड़े ऊंचे २ रमणीक पहाड़ोंके बीचमें है। यहांपर पहाड़ोंसे जल मरता रहता है। यहां पहुंचते ही प्रत्येक मनुष्यकी तबीयतका प्रफुछित और पुलकित होना ध्रानिबार्घ्य है।

तस्तकेश्वर — इन्दौर राज्यान्तर्गत भानपुरा मामसे करीब सात माईछकी दूरीपर यह स्थान बना हुआ है। बड़े २ ऊंचे पहाड़ोंके बीचमें निर्मल जलका एक विशाल छुण्ड है। जिसमें स्फ्रिटिक मणिकी तरह पहाड़ोंके मरावका छुद्ध जल मरता रहता है। इस छुण्डसे तस्तकी नामक एक नदी निकलती है। इस स्थानपर औषि सम्बन्धी जड़ी बूंटिया बहुत अधिक पैदा होती हैं। ऐसी किम्बदन्ती हैं कि आयुर्वेदके पिता महात्मा धन्वन्तिर जड़ी बूंटियोंकी खोजमें अक्सर यहां आया करते थे। एकवार इसी स्थानपर तक्षक सर्पने उनको काटा, जिससे यहीं उनकी मृत्यु हुई, सभीसे यह स्थान तस्तकेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुआ।

धर्मराजिश्वर—इन्दौर राज्यमें चंदवासा नामक मामसे तीन मीलकी दूरीपर पहाड़ोंके बीचमें यह सुन्दर मन्दिर बना हुआ है। इसकी कारीगरी बड़ी अपूर्व और दर्शनीय है। यह विशास मन्दिर एक ही पत्थरको कोरकर बनाया गया है।



मानिक भवन ( विनोदीगम वालचन्द् ) इन्दौर



तिलोकचन्द जैन हाइस्कूल ( तिलोकचन्द कल्याणमल ) इन्दौर

#### म्य निमिपल कार्पोरेशन

राहरकी सफ़ाई और सुट्यवस्थाके लिए यहांपर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन स्थापित है। इसके मेम्बर हर तीसरे वर्ष पिल्लिकमें से चुने जाते हैं। यह कार्पोरेशन शहरकी सफ़ाई और लोगोंकी खास्थ्यरक्षाके लिए व्यवस्था करता है। फिर भी इन्दौरके सामान शहरको जितना साफ होना चाहिए उतना साफ़ बह नहीं दिखलाई देता है। इस शहरकी बसावट बहुत सङ्गीण और िषचिपच है। जिससे साधारण श्रेणीके लोगोंको शुद्ध और साफ़ हवा नसीव नहीं होती। यहांकी बहुतसी गलियां गन्दी और दूषित बायु युक्त रहतीं हैं। नगरकी सदर सड़कें भी जितनी साफ़ होना चाहिए उतनी साफ़ नहीं हैं। किसी मोटरके पाससे होकर गुजरते ही, उससे उड़नेवाली धूलसे रास्ता चलनेवालोंको परेशानी हो जाती हैं। जब कि जयपुर इत्यादि शहरोंमें, सड़कोंके सुधारकी और इतना ध्यान दिया जा रहा है, वैसी हालतमें इन्दौरके समान वटे हुए शहरमें इस प्रकारका सुधार न होना धारचर्य जनक बात है। इन्दौरको गवर्नमेण्ट, और स्युनिसिपल कार्पोरेशनको शहरकी सफाई और सड़कोंके सुधारकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। गर्मीके दिनोंमें इस शहरमें पानीको भी बड़ी खींच हो जाती है। जिससे कई दफ़े साधारण वर्गको बड़ी तकलीफ़ होनी है। राज्यको क्योरसे इस कथ्टको दूर करनेका प्रयत्न हो रहा है।

#### फैक्टरीज और इण्डर्म्ट्राज्

हम उपर लिख आये हैं कि अफ़ीमके व्यवसायके बन्द होते ही, इन्दौरमें रुईका व्यवसाय चमका, जिससे यहांकी फ़ैकरीज़ और इण्डस्ट्रीजमें बहुत अधिक तरकी हुई। इन्दौरकी गवनंमेण्टने मी यहांके औद्योगिक कार्य्यमें काफ़ी सहायता की। उसने मिल, जीन, प्रेस तथा दूसरी फ़ैकरियोंके सम्बन्धमें उदार नीतिसे काम लिया। जिसका परिग्णाम यह हुआ कि इन्दौर शहर फ़ैकरीज़ और इण्डस्ट्रीज़की दिष्टसे आज सारे मध्य भारतमें प्रथम श्रेणीका हैं। यहांकी फ़ैकरीज़का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

#### कॉटन मिल्स

- (१) दी स्टेट मिल्स लिमिटेड —यह सेण्ट्रल इण्डियामें सबसे प्रथम स्थापित होनेवाली मिल है। इसे इन्दौरकी गवर्नमेण्टने खोला था। इस समय यह मिल यहांके सेठ नन्द्लालजी भगडा-रीके ठेकेमें है।
- (२) दी मालवा युनाइटेड मिल्स लिमिटेड—यह मिल यहांके सर सेठ हुकुमचंदजीकी प्रेरणासे सन् १६०६ में पन्द्रह लाख रूपयेकी पुंजीसे प्रारम्भ किया गया। इसके मैनेजिंग एजण्ट बम्बईके प्रसिद्ध मिल मालिक सर करीमभाई इन्नाहीम हैं। इस मिलके वर्तमान मैनेजर श्री० न्रमहम्मद हैं।

आप बड़े योग्य और कुशल मैनेजर हैं। इस मिलने अपने जीवनकालमें बहुत अच्छी उन्नित की। इसके शेअरका भाव एक समय सात सौ और आठ सौ तक पहुंचा गया था। इसी मिलके मुनाफेंसे इसके अण्डरमें एक मुनाफा मिल और खोल दीगई है।

- (३) दी हुकुमचंदमिलस लिमिटेड—यह मिल सन् १६१४ ई०में पन्द्रह लाखकी पूंजीसे स्थापित हुआ। यह पूंजी सौ २ कपयेके पन्द्रहह जार शेक्योंमें विभक्त की गई थी। जिस समय इस मिलकी मशीनरीके आर्डर विलायत गये थे उस समय यूरोपके राजनैतिक गगन मण्डलमें युद्धके बादल उमड़ते हुये दिखलाई देने लग गये थे। जिससे मिल मशीनरीके भावमें बहुत कुछ बृद्धि होगई थी। मगर सेठजीने उसकी कुछ चिन्ता न करते हुए मशीनरीका आर्डर दे दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि १६१५ में मिल चलना प्रारम्भ होगई। इघर मिल चलना प्रारम्भ हुआ उधर यूरोपीय महायुद्ध भी प्रारम्भ होगया। फल यह हुआ कि मिलके शेक्योंमें एक दम बृद्धि होगई और सौ २ के शेबर सात र सौ में विकने लगे। परिणाम स्वरूप इस मिलके नफ़ से इसके अण्डरमें एक मुनाफा मिल और खोली गई। इस मिलसे आज तक एक शेवरके पीछे २३ डिवीडेएडमें कुल मिलाकर ४२३) मुनाफा और १४६) कमोशन मिल चुका है। इस समय इस मिलमें ११७६ लूम्स और ४०५१२ स्पेणिडल्स हैं। इसके मैनेजिंग एजन्ट मेससं सरूपचन्द हुकुमचंद है।
- (४) दी कल्याण मल मिस्स लिमिटेड इस मिलकी स्थापना रा० ब० स्वर्गीय सेठ कल्याण मलजीके हाथोंसे हुई। इस मिलके मैनेजिंग एजन्ट मेससे तिलोक बन्द कल्याणमल है।
- (४) दी राज कुमार मिल्स लिमिटेड-इस मिलकी स्थापना सन् १६५२ ई० में बाईस लाखकी पूंजीसे हुई। इसके मेनेजिंग एजन्ट मेसर्स स्वरूपचंद हुकुमचंद हैं। इसमें ५२५ लूम्स और १६६७६ स्पेशिडल्स हैं।
- (६) दी नन्दलाल भएडारी मिल्स लिमिटेड—यह मिल श्रीयुत नन्दलालजी भण्डारीने ३००००० की पूंजीसे स्थापित किया है। यह पूजी २०० रूपयेके ३०००० रोअर्रामें विभक्त है। इसके मैंनेजिंग एजण्ट मेससं पन्नालाल नन्दलाल भएडारी है। इसके मैंने जर श्री नन्दलालजी भण्डारीके ज्येष्ठ पुत्र श्रीयुत कन्दैयालालजी भण्डारी हैं। आप एक सफल मैंने जर सिद्ध हुए हैं। आपकी व्यवस्थापिका शक्ति और विजनेस माइण्डकी बड़ी प्रशंसा सुननेमें आती है।
- (७) दी स्वदेशी मिल्स लिमिटेड—यह मिल पहले कुछ दिनोंतक चलकर बन्द हो गई थी। अब इसकी फिरसे चलनेकी तैयारी हो रही है।

इन सब मिलोंका कपड़ा बड़ा टिकाऊ मजबूत और विद्या होता है। पंजायकी तरफ यहांका कपड़ा बहुत चढ़ता है। इन मिलोंमें कोरा, धुला, सफेद, रंगीन सभी प्रकारका कपड़ा तैयार होता है।



हुकुमाबन्द मिल्स नं० १ लिमिटेड इन्द्रोर



हुकुमचन्द्र मिल्स नं० २ लिमिटेड इन्द्रीर

राजकुमार मिल्स लिमिटेड इन्द्रौर





खपरोक्त मिलोंके द्यतिरिक्त यहां पर करीब इस, ग्यारह जोनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियां भी चलती हैं। कुछ दिनों पूर्व यहां पर एक ब्रश फैक्टरी भी चलती थी। बीचमें वह बन्द हो गई थी, अब सुननेमें अता है कि वह फिरसे चलनेवाली है।

इन फैक्टरियों के ऋतिरिक्त शहरके दूसरे उद्योग धन्धे भी अच्छी छन्नतिपर हैं। इन छद्योग धन्धों मेंसे सरकारी मिस्नीखाना, रेशमका कारखाना, आयर्न एएड ब्रास फैक्टरी, ब्रिक फ़ैक्टरी (इंटोंका कारखाना); मौजेकी फैक्टरी (महाजन ब्रद्ध) इत्यादि विशेष छल्लेखनीय है। इस शहरमें लक्ष्ड़ीकी खुदाईका काम, तथा सोनं और चांदों के पाजिसदार, सादे और नक्षाशीदार बर्तनों के बनाने का काम अच्छा होता है। यहां की सेण्ट्रल जेलकी दिग्यां भी बहुत मजबूत और टिकाउ बनती हैं। यहां पर जॉलो क्लब नामक एक श्रीद्योगिक संस्था स्थापित है। इस संस्थामें बंत तथा सुनागी सम्बन्धी काम बहुत अच्छे होते हैं। यहां पर काम सीखने वाले विद्यार्थियों को सब प्रकारकी औद्यागिक शिक्षा दी जाती है। इन्द्रौरके पास ही महेश्वर नामक स्थान है। यहां की साड़ियां मारत प्रसिद्ध है। पहलेके जमाने में यहां की साड़ियां प्रायः सारे दक्षिण प्रान्तमें जाती थीं, अब भी बम्बई आदि स्थानों में यहां से बहुत काफी साड़ियां जाती हैं।

#### कृषि विमाग

राज्यकी कृषि और किसानोंकी उन्नतिके लिए यहांकी गवर्नमेन्टने यहांपर एक संस्था खोल रक्खी है। यह संस्था प्रसिद्ध कृषिविद्या विशारद मि० हार्वर्डकी अध्यक्तामें कृषि सम्बन्धी कई नये २ अनुभव प्राप्त करनेकी चेष्टा कर रही है। इसके द्वारा स्टेटके किसानोंकी उन्नतिके लिये उपयोगी साहित्य भी प्रकाशित करनेका आयोजन हो रहा है। हालहीमें इस संस्थाकी ओरसे "किसान" नामक एक छोटे परन्तु सुन्दर और उपयोगी मासिक पत्रका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है।

## इन्दोरमें होमियोपैथिक श्रीषधालय

#### कठिन रोगोंका आश्रय्यंकारक इलाज।

आप सब सज्जनोंको यह प्रकट करते हुए अत्यन्त हर्ष होता है कि हमने इन्दौरमें सर्वाञ्चपूर्ण होमियोपैथिक औषधालयकी स्थापना की है। आप शायद यह जानते होंगे कि कोई सौ
सवासी वर्षके पहले जर्मनी देशके एक महान् डाक्टरने इस चिकित्सा पद्धतिका आविष्कार किया
था। इस पद्धतिने अपने इस अल्प जीवनमें सारे संसारमें आश्चर्यजनक ख्याति प्राप्त करली है:। आज
जर्मनी, अमेरिका और युरोप आदि देशों में इस चिकित्सा पद्धतिकी विजय पताका उड़ रही है। इस
पद्धतिकी विशेषताएं निम्नाङ्कित हैं।

- (१) इसकी सब औषधियं बड़ी मीठी और सुस्तादु हैं जिन्हें सब लोग बड़ी रुचिसे सेवन करते हैं। खासकर छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कड़वी औषधियों को लेनेमें बड़ी तकलोफ होती है इसे बड़े आनन्द पूर्वक सेवन करके लाम पठाते हैं।
- (२) अत्यन्त मीठी और थोड़ी मात्रा होनेपर भी ये श्रीविधयां आश्चर्यजनक फायदा दिखलाती हैं। इस चिकित्सामें खर्च भी दूसरी चिकित्साओं की अपेचा कम होता है। इसी वज- हसे अमीर गरीब सब इससे लाम एठा सकते हैं।
- (३) इस विकित्सामें चीर फाड़की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। कई ऐसे रोग जो डाक्टरी इलाजमें बिना चीर फाड़के आराम नहीं हो सकते इस चिकित्सासे आश्चर्यजनक क्ष्पसे आराम होते दिखाई दिये हैं।
- (४) सियों और बच्चोंकं रोगोंके लिये तो यदि यह कहा जाय तो तिनक भी अत्युक्ति न होगी कि यह चिकित्सा पद्धति संसारमें एक ही है।

होमियोपैथिक चिकित्साके इतिहासमें कई घटनाएं ऐसी दिखाई देती हैं जिनमें कई भयंकर से भयंकर रोगोंमें केवल एक ही ख़ुराकमें आश्चर्यजनक लाभ होता दिखाई दिया है।

हमने होमियोपैथिक चिकित्साका बाकायदा अध्ययन किया है और हमें इसके आश्चर्य-जनक परिणामोंका अनुभव हुआ है। हम गत चार वर्षों से सफलता पूर्वक इसका अनुभव ले रहे हैं। हमारे अनुभवोंका फल हम आप सज्जनोंको प्रत्यक्षमें दिखलाना चाहते हैं। इसके लिये दो मास तक (१ सितम्बर तक) हमने बिलकुल मुफ्तमें होमियोपैथिक औषधियां वितरण करनेका निश्चय किया है। अगर आप कोई कठिन व दु:साध्य रोगसे पीड़ित हैं, अगर आप दूसरी चि-कित्सा पद्धतियोंसे निराश हो गये हैं, तो आप कृपाकर एक वक्त हमारे औषधालयमें पधारिये बिना कुछ खर्च किये हुए ही इस नवीन पद्धतिके चमत्कारिक इलाजकी परीक्षा की जिये। जब हम आपको औषधिकी योजना (prescription) और औषधि मुफ्तमें देते हैं तब हमें आशा है कि आप इस मौकेको हाथसे न जाने देंगे और हमारे खीषधालयसे लाभ उठावेंगे।

डा॰ एम॰ एल॰ भण्डारी एल॰ एम॰ पस॰ (होमियो)
होमियोपैथिक औषधालय
रामानुजक्रटके सामने यशवन्तगञ्ज, इन्दौर।

# मिल-ऋाँनर्स MILL-OWNERS

# मिल प्रॉनर्स

# मेससे स्वरूपचन्द हुकुमचन्द

इस फ़र्मके वर्तमान मालिक रायबहादुर राज्यभूषण सर सेठ हुकुमचन्द्रजी के० टी॰ हैं। आप उन प्रतिमाशाली व्यक्तियोंमेंसे हैं, जो अपने समय और अपने चेत्रके इतिहासमें अपना नाम अमर छोड़ जाते हैं। आपके जीवनका इतिहास एक अत्यन्त सफल व्यवसायिक इतिहास है जो इस लाइन प्रवेश करनेवाले प्रत्ये क व्यक्तिके लिएउत्साह वर्द्ध क है।

सर सेठ हुकुमचन्द्रजीका जन्म विक्रम संवत् १६२१ के आषाढ़ मासमें हुआ था। आपके पितामहका नाम सेठ माणिकचंद्रजी था। आप उस समयकी प्रसिद्ध फूर्म माणिकचन्द्र मगनीरामके स्वामी थे। आपके पांच पुत्र हुए थे, जिनमेंसे दो बाल्यावस्थाहीमें स्वर्गवासी होगये थे, बाकी तीन पुत्रोंमें सबसे बड़े स्वरूपचन्द्रजी, मम्तोले औंकारजी और छोटे तिलोकचन्द्रजी थे। संवत् १९६८ में आप तीनों भाई आलग २ हुए।

#### अफीमका व्यवसाय---

सेठ हुकुमचंदजीने पन्द्रह वर्षकी उम्रसेही व्यापारके कार्योमें भागलेना प्रारम्भ किया। आपको श्रपने पिताजीसे केवल बाठ लाख रुपयेकी सम्पत्ति प्राप्त हुई थी, मगर आपने अपनी प्रखर बुद्धि और तीन्न मेधाशित्तसे अपनी सम्पतिको बढ़ाना प्रारंग किया। उससमय आपकी दुकानपर अफीमका बहुत बड़ा व्यवसाय होता था। उस व्यापारमें आपने अपने साहसके बलपर बहुत सम्पत्ति उपाफ्जेन की। सन् १६०६-१० में भारत सरकारने अपनी अफीम सम्बन्धी नीतिमें परिवर्तन किया। उस समय सेठजीके व्यापारिक साहसने अपना जौहर दिखाया, आपने भावी लाभकी आशासे, निःशंक होकर छः सात हजार अफीमकी पेटियोंक करीब चालीस लाख रुपये खन्नेके गवर्नमेएटमें भर दिये। कुछ ही दिनों पश्चात् गवर्नमेंटने खन्नेकी हुएडी लेना बन्द कर दिया, और खन्नेका भाव बाजारमें बढ़ताही गया। इधर सेठजीने मालवेमें जगह २ अफीम खरीदना प्रारम्भ कर दिया और उसकी पेटियां बना २ कर चीन और रांघाई भेज दों। आगे जाकर दो २-२॥ हजार लागतकी यही पेटियां दस २ हजार तक बिकी जिसमें सेठजीको करोडों रुपयोंका एक साथ लाभ हुआ।

अफ़ीमका व्यवसाय बन्द होतेही सेठजीने बड़ी बुखिमानीके साथ रुईके व्यापारको पकड़ लिया और इस क्षेत्रमें अपना कमाल दिखाना प्रारम्भ किया । इस व्यापारने आपको भारत भरमें प्रसिद्ध कर दिया । समयकी गतिको पहचानकर तुरन्त आपने काँटन मिल्स, इण्डस्ट्रीज इत्यादि स्थायी व्यवसायकी तरफ ध्यान दिया और सन् १६०६ में आपने मालवा यूनाइटेड मिलको पन्द्रह लाखकी पूंजीसे जम्म दिया । तथा उसके मैनेजिक एजण्ट सर करीमभाई इक्षाहीमको बना कर उन्हींको मिलका कुलभार सौंप दिया । आप केवल इसके स्थायी डायरेक्टर रहे । यह मिल आजतक बहुत अच्छे रूपमें चल रही हैं और अपने शेअर होल्डरोंको शेखरके मूल्यसे कई गुना मुनाफा बांट चुकी है । इसके पश्चात् आपने सन् १६१४ में दी हुकुमचन्द मिल्स और १६२२में दी राजकुमारमिल्सको प्रारम्भ कर दिया । मिलोंमें होनेवाली आपकी अदभुत सफलताको देखकर और भी कई लोगोंने आपका अनुकरण करना प्रारम्भ किया, जिसके फलस्वरूप आज इन्दौरमें छः सात मिलें हिन्दगोचर होरही हैं।

### जुटमिल्स--

इन्हीं दिनोंमें जब कि बरार, खानदेश, बम्बई, गुजरातकी तरफ रूईका व्यापार अपनी जोरोंसे उन्नित कर रहा था कलकत्ता और बंगालमें जूटका सितारा चमक रहा था । कलकत्तों जूटकी बहुतसी मिलें खुल रही थीं, मगर ये सब मिलें अंम्रेज पूंजीपितयोंकी थीं । लोगोंकी ऐसी भ्रममूलक धारणा हो रही थी कि जूटमिल्समें मारवाड़ियोंको सफलता नहीं मिल सकती और यही कारण था कि कलकत्तेमें अनेक धनकुबेर मारवाड़ियोंके होते हुए भी मारवाड़ियोंकी एक मी मिल न थी । सुक्ष्म दृष्टि सेठ हुकुमचंदजीकी निगाहोंमें यह क्षेत्र भी सूना नहीं था । आपने लोगोंके इस भूममूलक मिथ्या अपवादको असत्य सिद्ध करनेके लिए अस्सी लाखकी पूंजीसे ही हुकुमचंद जूटमिल्स का प्रारम्भ किया । जिस समय इन्दौरके बाजारमें इस मिलके शेअर बिकने आये थे; एस समय सारे बाजारमें धूम मच गई थी । लोग शेअर लेनेको इतने उतावले हो उठे थे, कि सेठजीकी दुकानपर सुबहसे शामतक भीड़ लगी रहती थी । इसका कारण यह था कि इस सफल अ्यवसायीके साथ अपना पैसा लगाकर लोग उसका मीठा फल चख चुके थे । फल यह हुआ कि अस्सी लाखकी जगह करीब तीन चार करोड़के शेअरोंकी दरख्वास्ते आई । बड़ी मुद्दिकलसे पांच शेअरकी दरख्वास्तके पीछे एक शेखर लोगोंको मिला । इस मिलनेमी बहुत तरकी की । अ॥ वाले शेखरका भाव इस समय २८ है प्रति वर्ष अच्छा डिबिडेण्ड भी यह मिल बांटती है ।

### वायदेका व्यवसाय

इधर तो सेठजी मिल और इण्डस्ट्रीजमें अपने सफल हाथोंको लगा रहे थे। उधर हिन्दुस्तानमें अत्यन्त शीघ गृतिसे बढनेवाला रूईके वायदेका व्यवसाय भी आपकी आंखोंसे बाहर न था। आपने



जन मन्दिर जंबरीबाग इन्दौर ( सर स० हुकुमचन्द )

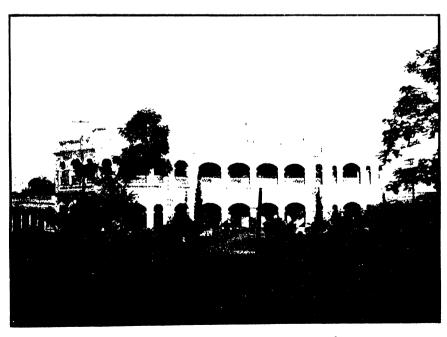

हुकुमचन्द जंन महाविद्यालय जंबरीयाग इन्द्रीर

इस व्यवसायमें भी हाथ डाला। केवल हाथ ही नहीं डाला, प्रत्युत इस व्यवसायमें अपना कमाल दिखला दिया। जिन दिनों आप वेगगामी गतिसे सट्टा करते थे उन दिनों बम्बई और कलकरों के बाजारों में आपके नामकी एक जबर्दस्त धाक पैदा होगई थी। बम्बईका टाइम्स आफ इण्डिया आपको "मर्स्वेंग्ट्स प्रिन्स ऑफ़ मालवा" लिखता था। आपने इस व्यवसायमें अपना व्यवसाय कुशल बुद्धिसे कई व्यापारियोंकों और कम्पनियोंको शिकस्त दी। आपकी उस समय मार्केट पर इतना प्रभाव होगया था कि कभी २ तो आपकी रुखपर सेकड़ों व्यापारी खरीदी बेचवाली करने लगते थे। आपकी खरीदी बेचवालीसे कभी २ बाजार दस २ बीस २ टका तक ऊपर नीचे होजाया करता था। बम्बईके, गुजरातो पत्र कभी कभी २ बाजारकी घटा बढ़ीपर नोट लिखते हुए लिखते थे" आज बजार अमुक भावे खुल्यो हतो पण इन्दौर ना जाणीता खिलाड़ी नीलेवालां थी पांच टका बधीगयो।" मनलब यह कि रुईके इस व्यवसायमें लोगोंको आपके व्यापारिक साहसका बड़ा जबर्द स्त अनुभव हुआ। आपके विषयमें कहा जाता था कि पन्द्रह बीस लाख रुपयेका नफा नुकसान तो आप सिरहाने लेकर सोते हैं।

### सहेको तिलाञ्चाल

यद्यपि सर सेठ हुकुमचन्दने लाखों करोड़ों रुपयोंका सट्टा किया और एक दिलचरप आदमीकी तरह इसमें लगे रहे, मगर इस व्यवसायके अन्तिम परिणामसे आप मली प्रकार वाकिफ थे। इसकी युराइयां आपको भली प्रकार ज्ञात थीं आप हमेशा कहा करते थे, कि यद्यपि मुक्ते इस व्यापारमें सफलता मिल रही है और दैव मेरे अनुकूल हैं फिर भो में जानता हूं कि यह व्यापार कितना चण-स्थायी है। मेरे देखते २ हनारों लाखपित और करोड़पित इसमें बरबाद होगये। मतलब यह कि इस प्रकार सट्टे के विरुद्ध विचार पद्धित आपके हृदयमें बराबर बढ़ती रही और अन्तमें सन् १६२५ में आपने सट्टे को एकदम तिलाकजिल दे दी। यहांतक कि आपने भाव पूछना तक छोड़ दिया। इस घटनासे लोगोंको बड़ा भागे आश्चर्य हुआ। अब इस समय आपकी दुकानोंपर हाजिर व्यवसाय और मिलोंका कारोबार होता है और सेठ साहब भी सट्टे के अशान्तिमय जीवनसे निकलकर शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहें हैं।

### च्यापारिक साइस

सेठ हुकुमचन्द नीका जीवन वास्तवमें व्यापारियोंके लिए अध्ययन करनेकी सामग्री है। आप दी इतनी बड़ी व्यापारिक सफलताके रहस्यपर विचार करनेसे पता चलता है कि इस आशातीत सफ उनाका मूल कारण सेठ नोका बढ़ा हु आ व्यापारिक साहस है। एक व्यापार विशारदका कथन है कि "तफा सम्पत्तिमें नहीं है, नफ्रा व्यापारमें नहीं है, नफ्रा केवल मात्र जोखिममें है। जो

व्यक्ति जितनी ही अधिक जोखिममें पड़नेका साहस रक्खेगा वह उतनीही अधिक सफलता सम्पादित करेगा। जो व्यक्ति पूंजी, और व्यापारके रहते हुए मी जोखिममें पड़ने ही ताकत नहीं रखता वह कभी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।" सर सेठ हुकुमचन्दके जीवनमें यही तत्त्व सबसे अधिक काम करता हुआ दिखलाई दे रहा है। आपने व्यापारके प्रारम्भसे ही बड़े २ जोखिम पूर्ण व्यापारिक कामोंमें पड़ना शुरू किया। शुरू में आपने ४० लाख रूपये अफ़ीमकी पेटियोंके खन्नेके लिए गर्जनमेण्टमें भरे और फिर भीपण यूगेपीय युद्धके समय आपने विलायत मशीनरीका आर्डर दिया, फिर लोक किम्बद्नतीके विरुद्ध कलकत्तेमें जूट मिलकी स्थापना की अोर सट्टेमें तो आपने जोखिम उठानेमें हद कर दी, यहांतक कि कभी २ तो करोड़ों रुपयेके नफ़े नुक़सानकी जोखिम पड़ गये। इसी बढ़े हुए व्यापारिक साहसका यह परिणाम है कि आज सर सेठ हुकुमचन्दने सारे भारत के व्यापारिक समाजमें और भविष्यके व्यापारिक इतिहासमें अपना एक खास स्थान प्राप्त कर लिया है राजकिय सम्मण्न

केवल व्यापारिक जगन्में ही नहीं इन्दौर गवर्नमेण्ट और भारत गवर्नमेण्टमें भी आपने अन्ली प्रतिष्ठा प्राप्त की। भारत गवर्नमेण्टने आपको पहले रायबहादुरके खिताबसे और उसके पश्चात् सरनाइटके सम्मानतीय पदसे सम्मानित किया। इन्दौर गवर्नमेण्टने भी आपको "राज्यभूषण" का पद प्रदान किया।

### सेटजीके महल

सेठ हुकुमचन्द जीको सुन्दर और नये ढङ्ग मकान बनानेका हमेशासे वड़ा चाव रहा है। इन्दौर, वम्बई, कलकत्ता, उज्जैन आदि स्थानोंमें आपकी बड़ी २ आलीशान इमारतें बनी हुई हैं। खासकर इन्दौर तो आपकी इमारतोंसे जगमगा रहा है। सरकारी इमारतोंके सिवाय इन्दौरमें यदि कोई देखने योग्य वस्तु है तो आपकी इमारतों हैं। कई इमारतोंको तो छोटी २ सी त्रुटिके कारण — आपने गिरवा २ कर दुवारा बनवाई है। इन इमारतोंमें शीशमहल, रंगमहल, इन्द्रभुवन आदिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनका परिचय पहले दिया जा चूका हैं।

### सावजिनिक कार्यं

सेठजीको ज्यों २ व्यापारमें सफलना मिलती गई त्यों २ आपका सार्वजनिक कार्योंकी ओर भी उत्साह बढ़ता गया । आपने सभी लाइनोंमें अपनी उदार दान प्रवृत्तिका परिचय दिया। मुसा-फिरोंके आरामके लिए विशाल धर्मशाला बनवाई, विद्यार्थियोंकी शिक्षाके लिए बोर्डिंग हाउस और जैन महाविद्यालयका निर्माण करवाया। स्त्रियोंकी शिक्षाके लिए श्राविकाश्रमकी योजना की। बीमारोंके लिए बृह्त् औषधालय खुलवाया, स्त्रियोंके प्रसृति कष्टोंको निवारण करनेके लिए प्रसृति



जंबरीबाग धर्मशाला इन्दौर ( सर सं० हुकुमचन्द् )



इन्द्रभवन इन्दोर ( सर सं० हुकुमन्द् )





हुकुमचन्द्र जैन बोडिङ्ग हाउस इन्द्रीर



जैन मन्दिर दीतवाग इन्द्रौग ( सगसे० हुकुमचन्द्र )

गृह की स्थापना की, भक्तोंके लिए दो सुन्दर मन्दिरकी योजनाकीऔर भी कई सार्वजनिक संस्थाओंमें आपने उदारता पूर्वक दान दिया। आपकी सार्वजनिक संस्थाओंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

जंबरीबाग धर्मशाला—स्टेशनके समीप ही यह सुन्दर श्रौर विशाल धर्मशाला बनी हुई हैं। इसके कमरे बड़े, सुन्दर, हवादार और साफ़ हैं। प्रत्येक कमरेमें चारपाईका प्रवन्ध है। इसके अतिरिक्त मुसाफ़िरोंकी सुवियाके लिए यहांपर बर्तन, बिछौना इत्यादिका भी प्रवन्ध है। इस धर्मशालाका प्रवन्ध बहुत सराहनीय है। इसमें करीब डेट़ लाख रुपया लगत लगी है।

जंबरीबाग जैन मंदिर —धर्मशालामें उतरनेवाले मुसाफ़िरोंके दर्शनकी सुविधाके लिए यह मन्दिर बनाया गया है। इसकी प्रतिष्ठामें करीब एक लाख रूपया खर्च किया गया था।

हुकुमचन्द जैन महाविद्यालय और बोर्डिंग हाऊस—यह महा विद्यालय संवत् १९७० में स्थापित हुआ था। इसमें हिन्दी, श्रांत्रेजी, संस्कृत और जैन धर्मकी पढ़ाई होती है। बोर्डिङ्ग हाऊस में विद्यार्थियोंके रहने और भोजनका भी प्रवन्ध है। इस बोर्डिङ्ग और महाविद्यालयकी नवीन इमारतमें करीब एक लाखसे ऊपर रूपया खर्च हुआ है।

सौ० कंचनबाई श्राविकाश्रम—यह संस्था स्थानीय नरसिंहवाजारमें संवत् १९७१ में स्थापित हुई। इसमें अभी क संकड़ों बाइयोंने शिचा पाई है। इसमें दूसरी शिचा के साथ औद्योगिक शिक्षाका भो प्रबन्ध है। इस आश्रमकी बिल्डिंग तथा ध्रौच्य फण्डमें एक छाख रूपया दिया गया है।

प्रिन्स यशवन्त राव आयुर्वैदिक औषधालय इस औषधालयके पुगने और नये रूपमें सेठ साहब ने करीब एक लाख चौंतीस हजार रूपया प्रदान किया है। इस औषधालयसे पिल्तकको बड़ा लाभ पहुंचता है

जैन विधवा, असहाय सह।यता व मोजनशाला फराड—सेठ साहबने श्रीमती सौ० सेठानीसा०के एक कठिन रोगसे ह्युटकारा पानेके उपलक्ष्यमें एक लाख रूपयेसे यह फण्ड स्थापित किया है।

सौ० कंचनबाई प्रसृति गृह—संवत् १६८१में सौ० कंचनबाईने ५००००की रकमसे इस प्रसृति गृहकी स्थापना की है। इसमें प्रपृतिकष्ट सम्पन्न बाइयोंकी प्रसृति शिक्षित लेडी डाक्टर व दाइयोंसे कराई जाती है।

श्रीर भी कई भिन्न २ संस्थाओं में सेठ साहित्र बड़ी उदारता पूर्वक दान करते रहते हैं। अभी सक आप करीब २५ लाख रुपया दान कर चुके हैं। दान के अतिरिक्त आप व्यक्तिगत रूपसे सार्वजनिक कार्यों में भी बहुत माग लेते हैं। कई बड़ी २ सभा सोसायटियों के आप समापित होचुके हैं। आपकी माषण शक्ति भी बड़ी प्रवल है। इन्दौरके सार्वजनिक जीवनमें भी आपका श्राच्छा हाथ रहता है।

### कुंबर हीरालालजी

आप सरसेठ हुकुमचन्दजीके ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप जयपुरसे सेठ साहबके यहां दत्तक आये हैं। आपका स्वभाव बहुत शांत और गम्मीर है। आपकी छदारता और सादगी बहुत बढ़ी चढ़ा है। करोड़पितकी सन्तान होते हुए मी आपकी हददर्जेकी निराभिमान वृत्ति और उन्नत स्वभावको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। धनाह्य पुरुषोंकी सन्तानों में आपका स्वमाव एक अपवाद स्वरूप है यह कहना भी अत्युक्ति पूर्ण न होगा। अभीतक आप राजकुमार मिलके मैनेजरके पद्पर काम करते थे। आपके व्यवहारसे वहांको सारा स्टॉक बड़ा सन्तुष्ट रहता था। हाल हीमें आप ख० रा० ब० सेठ कल्याणमल जीकी गहीके उत्तराधिकारी हुए हैं।

आप पोलो खेलनेमें बड़े प्रवीण हैं। यहाँतक कि भारतके वैश्य समाजमें शायद ही कोई आपके समान कुशल खिलाड़ी होगा। इस खेलमें आपने कई बार कप्स और मेडल्स भी प्राप्त किये हैं। पोलोहीको तरह टैटपिगिंग नामक खेलमें भी आपने कईबार यूरोपियनोंसे बाजी जीती है। चांदमारी और तैरनेकी कलामें भी आप बड़े निपुण हैं। मतलब यह कि स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों ही दृष्टिसे आप बहुत उन्नत हैं। आपके सामाजिक विचार भी बहुत सुधरे हुए हैं।

### कुवर राजकुमार।सिंह

आप सेठजीके औरस पुत्र हैं। इस समय मेयोकॉलेज अजमेरमें शिला लाभ कर रहे हैं। सेठ साहबका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है: —

- (१) इन्दौर मेसर्स स्वरूपचन्द हुकुमचन्द (T. A. "Sothaji") इस दुकानपर बेंड्किंग, हुण्डी चिट्ठी और रूईका व्यापार होता है।
- (२) कलकत्ता —मेसर्स खरूपचन्द हुकुमचन्द ३० क्लाइव स्ट्रीट ( ि. A. Kashaliwal) इस दुकानपर बैंक्किग, हुण्डी चिट्ठी, जूट, और कपड़ेकी एजन्सीका कार्ट्य होता है। यहींपर जूट मिलका आफिस भी हैं।
- (३) बम्बई—मेसर्स स्वरूपचन्द हुकुपचन्द ( T,  $\Lambda$ . Season ) यहाँ बेंङ्किंग विजिनेस होता है ।
- (४) राजीन—मेसर्स स्वरूपचन्द हुकुमचन्द—(T. A. Lucky) यहां भी वेंद्भिग विजिनेस होता है।
- (५) खामगांव मेसर्स हुकुमचन्द रामभगत (Т. A. Season) इस दुकानपर रुई और गल्छेकी आढ़तका काम होता है। इसमें बम्बईके मशहूर व्यवसायी मामराज रामभगतका सामा है।

इन दुकानोंके अतिरिक्त राजकुमार मिल्छकी तथा हुकुम वन्द मिल्सकी इन्दौर, बम्बई और कानपुरमें अलग दुकानें हैं। जिनका परिचय स्थान २ पर दिया जायगा।



श्रीमती कंचतवाई प्रसृतिगृह इन्द्रीर



यशबन्तराव औषवालय इन्दोर ( सः सं० हुकुमचन्द्र )



स्वर्गायवहादुर सेठ कल्याणमळजी इन्दौर



गयवहादुर सेठ कस्तृरचंद्रजी इन्द्रीर

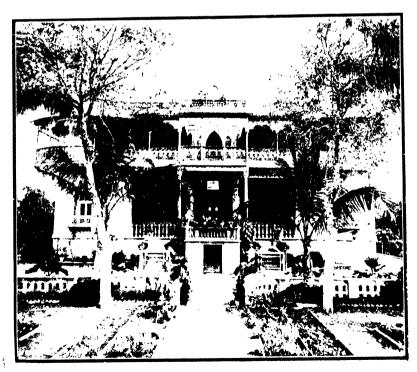

अनोपमवन ( ग० व० कस्तृग्चन्द्जी ) इन्दौर

## मेससं करोम भाई इब्राहिम एएड सन्त क्ष

यह प्रतिष्ठित खोजा खान्दान कच्छ मांडवीका रईस है। इस फर्मका हेड ऑफिस बम्बई है। भारतके प्रतिष्ठित मिल मालिक एवं कए देके ज्यापारियों में इस फर्मका स्थान बहुत ऊंचा है। इस फर्मकी स्थापना सर सेठ करीमभाई इल्लाहिम प्रथम वैरोनेटके हाथों से हुई थी। सेठ करीम भाईने अपने ८४ वर्षके लम्बं जीवनमें भारतीय उद्योग-धंधों को श्रादर्श प्रोत्साहन दिया। आपने अपने जीवनमें कई मिलें स्थापित कीं। वर्तमानमें आपकी फर्म १३।१४ मिलोंकी मैनेजिक्क एजंट है। वर्तमान मालिक (१) सर फजल भाई करीम भाई (२) सेठ हवीब भाई करीम भाई (३) सेठ इन्माइल भाई करीम भाई (४) सेठ करीम माई इल्लाहिम तीसरे बैरोनेट (४) सेठ अहमद भाई सर फाजल भाई और (६) इल्लाहिम भाई गुजामह सेन भाई हैं।

स्वापकी इन्दौरमें करीम भाई ध्याहिम एण्ड सन्सके नामसे कपड़ेकी दुकान है। जिनपर आपके मैनेजमेंटमें चडनेवालो मित्तोंके कपड़ेका थोक व्यापार होता है। इन्दोरके प्रसिद्ध मालवा युनाइटेड मिलकी मैनेजिक्क एजंटकी यह फर्म है। T. A. Creson)

### मेसरे तिजोकचन्द कल्याणमज अ

इस प्रतिष्ठित फर्मके संस्थापक श्रीमान् सेठ तिलोकचन्दजी, श्रीसेठ स्वरूपचन्दजीके छोटे श्राता थे। संवत् १६५८ में ये तीनों फर्में अलग २ हुईं, श्रौर तबसे तिलोकचन्दजीके पुत्र श्रीमान् स्वर्गीय सेठ कल्याणमलजीने इस फर्मके कार्य्यको बढ़ाना प्रारम्म किया। आपने व्यापारमें बहुत अच्छी प्रगति और प्रतिष्ठा प्राप्त की। एवं कल्याणमल मिल्स लि० के नामसे एक मिलकी भी स्थापना की। इस मिलका कपड़ा बड़ा मज़बूत, टिकाऊ और सुन्दर निकलता है। श्री सेठ कल्याण-मलजीका करीब दो वर्ष पूर्व देहान्त हो गया है। आप बड़े मिलनसार, उदार, और दानबीर सज्जन थे। आपकी उदारता सारे इन्दौरमें प्रसिद्ध थी।

आपने सार्वजनिक कार्यों में भी खूब भाग लिया है। अपने पिताजीकी स्मृतिमें करीब ढाई लाख रुपयोंकी लागतसे एक हाईस्कूछ खुजबाया है। जो इस समय भी बड़ी सफ़लताके साथ चल रहा है। इसके अतिरिक्त कल्याण औषधालय, जैन मन्दिर, कल्याण मातेक्वरी कन्या पाठशाला आदि और भी आपकी कई संस्थाएं हैं जिनमें आपने लाखों रुपयोंका दान किया है।

<sup>\*</sup> इस फर्मका परिचय विस्तृत रूपसे चित्रों सिहत बम्बई विभागमें मिल मालिकोंके पोर्शनमें दिया गया है।

<sup>\*</sup> इस फर्मका विस्तृत परिचय लगातार चेष्टा करनेपर भी हमें प्राप्त न हो सका। अतएव हम अत्यन्त खेदके साथ अपनी जानकारीके अनुस्नार थोड़ासा परिचय दे रहे हैं।

इस समय आपकी गहीपर श्री कुं॰ हीरालालजी प्रतिष्ठित हैं। आपके स्वभावका संचिप्त परिचय पहले दिया जा चुका है।

इस समय इस फर्मको इन्दौर, बम्बई, उउजैन और मोरेनामें श्राञ्चेस खुली हुई हैं। जिनपर खासकर बैंकिंग विजिनेस होता है।

## मेसर् पन्नाजाज नन्दजाज भएडारी

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ नन्दलाल जी भएडारी हैं। आप ओसवाल श्वेताम्बर धर्मा-वलम्बीय सज्जन हैं। यों तो आपके पूर्वजोंका मूल निवास स्थान सादड़ी (जोधपुर) का था पर आपको मालग्रा प्रान्तमें बसे बहुत समय हो गया। आजकल आपका निवास स्थान रामपुरा (इन्दौर स्टेट ) है।

इस फर्मकी स्थापना श्री० सेठ नन्दलालजी भएडारीके ही हाथोंसे हुई। प्रारम्भमें त्रापने कपड़ेकी दुकान स्थापित की। आपका सरकारी कर्मचारियोंसे अच्छा परिचय था। अतएव द्यापका माल काफी तादादमें बिकी होने लगा और आपको ध्यपने व्यवसायमें घच्छी सफलता प्राप्त हुई। कपड़ेके साथ २ आप ध्यफीमका व्यवसाय भी करते थे। उन दिनोंमें इन्दौर का बाजार मारत वर्षमें अफीमके लिये मशहूर था। ध्यतएव कहना न होगा कि आप भी उस समय अफीमके अच्छे व्यापारी हो गये थे। इसके पश्चात् यूरोपीय महाभारतके समय भी आपको कपड़ेमें बहुत अधिक लाभ हुआ।

आपने सन् १६१९ में सेन्ट्रल इंडियामें सर्व प्रथम स्थापित होनेवाले दी स्टेट मिल्स नामक मिलको २० सालके लिये ठेकेपर लिया। उस समय इस मिलमें मोटा कपड़ा निकला था। आपने इसमें करीब ५ लाख रूपया लगाकर बारीक कपड़े बुननेके संचे लगवाये। इससे स्टेट मिलकी उन्नित हुई और उसमें लोकोपयोगी अच्छा कपड़ा निकलने लगा। इसके प्रश्चात् आपने ६॥ लाख रूपयेकी पृंजीसे चिप्रा नदीके तटपर चिप्रा नामक प्राममें एक जिनिंग और एक प्रेसिंग फेक्टरी बनवाई।

सन् १६२५ ई० में आपने अपने मैंने जमेंटमें ३० लाखकी पूंजीसे "दी नंदलाल भएडारी मिल्स लिमिटेड" नामक एक मिलकी स्थापनाकी। यह मिल यहांके अच्छे मिलोंमें सममा जाता है।

आपके इस समय तीन पुत्र हैं। प्रथम श्री० कन्हैयालाल जी द्वितीय श्री० मोतीलाल जी एवम तृतीय श्री० सुगनमल जी हैं। इनमें से श्रो० कन्हैयालाल जी भंडारी मिलका, श्री० मोतीलाल जी कपड़े की दुकानका एवम श्रीयुत सुगनमल जी स्टेट मिलके कार्यका संचालन कर रहें हैं।



श्री सेठ नन्दलालजी भएडारी इन्द्रीर



श्रीयुत कन्हेंयालालज्ञी भराडारी, इन्होंन



श्रीयुत कन्हैयालालजी भण्डारी शिचित, उद्योगी एतम् गंभीर व्यक्ति हैं। आपहोकी वजहसे नन्दलाल भएडारी मिल और स्टेट मिलका कार्य सुचार रूपसे चल रहा है। आपकी मैंनेजिंग-शिपमें भण्डारी मिलने बहुत तरकी की है।

श्री० सेठ नन्दलालजीने एक मिडिल स्कूल स्थापित कर रखा है। वर्तमानमें इसका वार्षिक व्यय ४०००) के करीब होता है। आपका विचार निकट भविष्यमें ही इसे हाइस्कूल करनेका है।

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। इन्दौर —मेसर्स पन्नालाल नन्दलाल भण्डारी —यहां रूई, और कपड़ेका न्यापार होता है। यह फर्म यहांकी स्टेट मिल एवम भण्डारी मिलकी मैनेजिंग एजन्ट है।

इन्दौर—ज्ञानकीलाल सुगनमल तोपखाना—यहां कपड़ेका व्यवसाय होता है। खासकर उन और रेशमके कपड़ेका ज्यादा व्यापार होता है। इसमें सेठ ज्ञानकीलालजी मैच्याका साम्हा है। ज्ञिया—यहां आपकी जिनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है।



# वेंक स

## मेसर्रा श्रोंकारजी कस्तूरचंद

इस फर्मके वर्तमान मालिक रायबहादुर सेठ कस्तूरचंद जो काशलीवाछ हैं। आपका जनम मक्देशके कालू नामक गांवमें संवत् १८८४ में हुआ था। आपके पिता सेठ हंसराजजी बहुत साधारण परिस्थितके व्यक्ति थे। आपके बड़े भाई चुन्नीलाल जी उस समय खेड़ेमें मामूली व्यवहार कर किताईसे कुटुन्बका खर्च चलाते थे। उस समय सेठ कस्तूरचंद जी अपनी नेत्र-विहीना माताकी सेवामें अहिनेशि तत्पर रहते थे, उन्होंके सुमाशीवीद के परिणामसे आपको एक परम प्रतिष्ठित गहीके स्वामी बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ।

सन १८६३ में सेठ कस्तृश्चंद्रजी इन्द्रौरके ख्याति प्राप्त कुटुम्बमें सेठ ओंकारजीके यहां गोदी लाये गये। उस समय सेठ स्वरूपचंद्रजी सेठ श्रोंकारजी और सेठ तिलोकचंद्रजी तीनों भाइयोंका व्यवसाय शामिल ही होता था तथा यह कुटुम्ब जनतामें "हाबले काबले" के नाम से भी सम्बोधित किया जाता था। सन् १६०० में सेठ झोंकारजीका देहावसान हुआ, उस समय केवल १६ वर्ष की थी, इतनी सी लोटी वयमें ही आप पर अपनी फर्मके अफीम और बेंड्रिग व्यवसायका मार मा पड़ा। पर आप उसे बड़ी तत्परता और बुद्धिमानीसे संवालन करते रहे। सन् १६०४ सन् १९०६ श्रोर १६११ में आपको कमशः पांच; चार व तीन लाखका नुकसान देना पड़ा, इसी बीच आपने सन् १९०८ से १६११ तक अफीम और रवन्नेमें नुकसानसे कई गुनी झिक रकम पैदा कर ली। उस समय आप अफीम ,जवाहरात, हई तथा अनाजका विशेष व्यवसाय करते थे। सन् १६१३ में बम्बईकी तिलोकचंद हुकुमचंदके नामकी फर्म जो झाप तीनों भाइयोंके सामेमें अफीमकी एजंसीका काम करती थी, उठा दी गई।

अफीमका व्यवसाय जब मालवेमें बंद हो गया तो आपने अपनी सम्पत्ति मिल उद्योग एवं कईके व्यवसायमें लगाई। स्थानीय हुकुमचंद मिल, कल्याणमल मिल, राजकुमार मिल एवं उर्जीनके विनोद मिलमें आपने बड़े बड़े भाग ले रक्खे हैं। आप इन मिलोंके डायरेक्टर भी हैं।

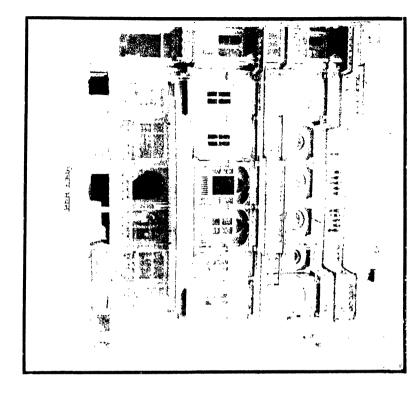

श्चोंकार भवन ( ग० व० श्रोंकारजी कस्तूरचन्द ) इन्दौर

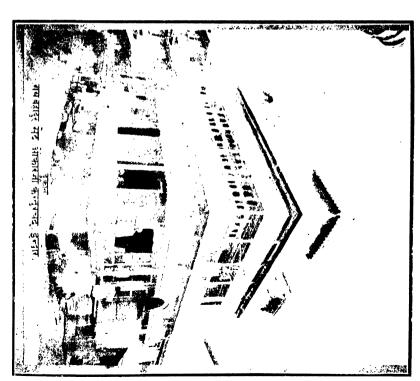

टुकान (गा व अोकाग्जी कस्तृश्वन्द ) इन्द्रौर



श्रांकारवाग धर्मशाला मोग्टका



ओंकारवाग वर्मशाला ( भीतरो हुप्य ) मोरटका

सेठ कस्तूर्चं दजीको पुस्तक पठन घोर वागायतसे बड़ा प्रेम है आपने अपने तुकोगंजके सुन्दर अनोप भवनमें एक अच्छी लायब्रेरी स्थापित कर रक्खी है। तुकोगंज, लापिया भैंरों और मंबूरीमें आपके अच्छे बगीचे बने हुए हैं।

सेठ फस्तृ, चंदजीका प्रथम विवाह सन् १६०० में सेठ विनोदीराम वालचंदके यहां, दूसरा १९१५ में देहलीके सेठ सोहन लाल प्रभुदासके यहां और तृतीय विवाह सन् १९१६ में रतनलाल गुला वचंद सिंघी जयपुरवालोंके यहां हुआ।

सेठ कस्तूरचंदजीने अपने मित्र कर्नल सर जेम्स रावर्ट्सके स्मरणार्थ रेसिडेंसी इन्दौरमं करीब १७ हजार की लागतसे रावर्टनरिसंह होम बनवाया। स्थानीय किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉिस्पिटलमें १ लाख रूपयोंकी लागतसे एक आउट पेशेन्ट वार्ड (बाहरसे आये बीमारोंके लिये) बनवाया। तथा राजके सेनेटोरियममें एक स्पेशल यूरोपियन वार्ड बनवाया। महाराजा तुकोजीराव हास्पिटलमें भी आपने अपने तीनों भाइयोंके नामसे करीब २५ हजारकी लागतसे महाजन बोर्ड बनवाया। आपके पिता श्री सेठ ओंकारजीके स्मरणार्थ खेडीघाटमें आंकार बाग नामकी एक भव्य एवं सुन्दर धर्मशाला व जैन मंदिर १ लाख रुपयोंकी लागतसे बनवाया। यहां जैनियोंका सिद्धवरकूट और विष्णवोंका खोंकारेश्वर तीर्थ होनेसे हजारों यात्री प्रति वर्ष यहां आते हैं। इस स्थान से सेठ साहबको विशेष प्रेम है। प्रति वर्ष आप एक धर्मशालामें सम्पत्ति लगाते रहते हैं।

आपने दीतवारिया बाजारमें अपने भाइयोंके साथ डेढ़ लाख रूपयोंकी छागतसे एक दर्शनीय सुन्दर जैन मन्दिर बनवाया है। लार्ड और लेडी रीडिंग जब इन्दौर आये थे, तब इस मंदिरकी सुन्दरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। आपकी ओरसे लेडी ओडवायर कन्या पाठशाला रेसिडेंसीमें एक मेनहाँल मी बना हुआ है। गरीब और अनाथ लोगोंको मोजन एवं वसके लिये आपकी फर्मके धर्मादे खातेसे प्रति वपं ७ हजार रुपयोंका प्रबंध है। सन् १६१०,१४ और २७ में आपने अपने बहुतसे जाति बांधवोंको साथ लेकर तीर्थ यात्रा की और उसमें करीब ६० हजार रुपये व्यय किये। इन्दौरके किङ्गएडवर्ड मेडिकल स्कूलमें मेडिशियंस और मिडवाइफको परीक्षामें प्रथम श्रेणीमें पास होनेवाले विद्यार्थियोंको आपकी ओरसे स्वर्ण पदक दिये जाते हैं।

सन् १६११ में देहली दरवारमें संट्रल इिएडयाकी तरफसे सेठ कस्तूरचन्दजी मेहमान होकर गये थे, वहां राजा महाराजाओंक साथ क्यानव्हांस सिटीके अन्दर स्वतंत्र केम्प बनानेके लिये आपको स्थान मिला था। कई हजारकी लागतसे आपने देहलीमें अपना कैम्प बनवाया था। वहां उस समय सम्राट जार्ज पंचमने स्वर्गीय एडवर्ड सम्मके अद्यारोही पुतलेकी स्थापना की थी उसमें भी आपने १०००) दिये थे। सन् १६१२ की प्रथम जानवरोके दिन आपको गवर्नमेंटने राय बहादुरकी पदवीसे सम्मानित किया।

आपने ३५०००) की सहायता इन्दौरकी हिन्दी साहित्य समितिको राष्ट्रभाषाकी वृद्धिके लिये दी। एवम् सन् १६१४ में यूरोपीय महासमरके समय हताहत सैनिकोंके रक्षार्थ एक मोटर ७५००) की खरीदकर लाडे हार्डिजके द्वारा रण क्षेत्रमें मिजवाई।

आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

- ( १ ) इन्होर—रायबहादुर सेठ ओंकारजी कस्तूरचन्द शीतला माता बाजार—यहां बेङ्किग,साहुकारी, कांटन तथा हुंडी चिट्ठी और जवाहरातका व्यवसाय होता है।
- (२) बम्बई— ग० ब० सेठ ओंकारजी कस्तूरचंद राजमहल भुलेश्वर—यहां भी बेङ्किंग खौर हुंडी चिट्ठी और कौटन का न्यापार होता है।

(३) उज्जीन—ग० व० सेठ ओंकारजी कस्तुरचंद सराफा—यहां हुंडी चिट्ठी तथा कांटनका व्यवसाय होता है।

(४) तराना—रा० व० ओंकार जी कस्तुरचंद—यहां आपकी एक जीनिंग फैकरी है तथा रुई गल्ला और साहुकारी व्यवसाय होता है। इस स्थानपर खेती द्वारा हजारों मन गल्ला प्रतिवर्षे छापके यहां पैदा होता है।

## मेससं परशुराम दुलीचन्द

इस फर्मको यहांपर स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हुए । इसके व्यवसायको सेठ दुलीचन्द्रजी एवं सेठ फनीरामजीने विशेष तरक्की दी । वर्तमानमें इसफर्मके मालिक सेठ कनीरामजीके पुत्र सेठ फतेचन्द्रजी हैं । आप होलकर गवर्नमेन्ट द्वारा स्थापित इन्दौर सराफा एसोशिएसनके वाइस प्रेसि- डेंट एवं हुकुमचंद मिल तथा राजकुमार मिलके मैनेजिङ्ग डायरेक्टर हैं । आपकी ओरसे दोतबारिया बाजारमें एक अनक्षेत्र चाल्द है । इसके अतिरिक्त बड़वानीमें जिर्णोद्धारके काममें आपने अच्छी सहायता दी है । सेठ फतेचन्द्रजी समक्तदार एवं विवेकशील पुरुष हैं । आपकी फर्म सगफा बाजारमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है, वर्तमानमें आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम कुँवर राजमलजी, कुँवर लालच दजी एवं कुं ७ माणिकच दजी है ।

आपकी फ़र्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) इन्दोर—मेसर्स परशुराम दुलीचंद छोटा सराफा— यहां बैङ्किग, हुण्डी चिट्ठी तथा जवाहरातका व्यापार होता है।
- (२) इन्दौर—मेसर्स पन्नालाल खूबचंद छोटा सराफा—यहां भी सुद, हुंडी, विट्ठी और जवाहरातका ल्यापार होता है।
- (३) इन्दौर—मेसर्स राजमल लालचंद छोटा सराफा—यहां चांदीसोनेका व्यापार होताहै।



और सेठ फतेहचन्द्रजी सेठी (परमगम दुलिचन्द्र) इ**न्दौर** श्री०स्व० किशनक्षलजो भंडारी (बगतगम बछराज) इस्दौर



श्री॰राजमलजी सेठी (प्रस्माम दुल्चिन्द्) इन्द्रीर



श्रीव्मंठ मांगीलालजी भंडारी (बगतराम बछराज) इन्द्रौर

### मेसर्स बगतरामजी बच्छराजी

इस फर्मके संस्थापक श्रीमान् सेट बगतरामजी हैं। श्राप नागोर (जोधपुर राज्य) निवासी माहेश्वरी समाजके सङ्जन हैं। श्रापके हाथोंसे करीब २०० वर्ष पहिले इस दुकानकी स्थापना नागौरमें हुई थी। पश्चात् आपके पुत्र रामसुखजीने इस दुकानको तरक्की दी। सेठ रामसुखजीके पुत्र बच्छराजजीने इस फमेंके व्यापारको स्त्रौर भी बढ़ाया और उन्होंने कई स्थानोंपर इसकी शाखाएं स्थापित की। हिन हाइनेस महाराजा तुकोजीराव द्वितीयने इस दुकानके मालिकोंको बहुत प्रोत्साहन दिया, तथा इस फर्मके लिये स्पेशल रूपसे आधा महसूल कर दिया। उस समयसे इस दुकानका बहुत मान होने लगा। दरबारमें भी इस फर्मको ऊंची कुर्सी मिलने लगी। इन्दौरके ग्यारह पंचोंमें भी आपको स्थान मिला। बच्छरा जजीकी मृत्युके पदचात् उनकी सहधर्मिणीने कई छाख रुपये दान किये। उनके कोई पुत्र न होनेसे उन्होंने श्रीकिशनलाल जीको गोद लिया। पर वे केवल २४ वर्षकी आयुमें ही स्वर्गवासी हो गये थे। इनके भी कोई पुत्र होनेसे इस फर्मपर सेठ मांगीलालजी दत्तक लाये गये। सेठ मांगीलालजी श्रीप्रणामी सम्प्रदायके अनुयायी हैं । आपने एक मंदिर सूरतमें पचास हजारकी लागतका, एक मन्दिर उज्जैनमें एक लाख रूपयेकी लागतका, एक मन्दिर पुष्करमें पांच हजार रूपयेकी लागतका बनवाया। इसके अतिरिक्त आपकी तरफसे हृषीकेशमें (पचास इजार रुपया ) और पद्मावतीपुरी (पन्ना ) में अन्नचेत्र चल रहे हैं। इन अन्तक्षेत्रोंमें साधु सन्त झौर विद्यार्थी मोजन पाते हैं। इसके झितिरिक्त पद्मावती पुरीमें प्रणामी धर्म प्रबन्ध कमेटी स्थापित हुई हैं, इसके प्रेसिडेएट भी श्राप ही हैं । इसमें आपने २१०००) दान किये हैं।

श्रापकी दुकानं नीचे लिखे स्थानोंपर हैं।

- (१) इन्दौर—सेठ बगतराम बच्छराज—इस दुकानपर रुई और मिलके शेश्वरोंका व्यापार होता है।
- (२) एउजैन—श्रीकिशन गोपीनाथ —यह दुकान उज्जैनमें कॉटन कमीशन एकण्टका काम करती है।
- (३) इन्दौर कैम्प-किशनलाल मांगीलाल इस दुकानपर रुईका व्यापार होता है।
- (४) खरगोन—किशनलाल मांगीलाल रुई कपास और मनौतीका व्यापार होता है।
- (१) शोलापुर—मांगीलाल मगडारी इस दुकानपर मिलके कपड़ोंकी एजन्सीका काम है।

### मेससं विनोदीराम बाजचंद

इस फर्मका हेड ऑफ़िस फालरा पाटन (फलावाड़) में है। इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सिंहत पाटनमें दिया गया है। इस फर्मकी इन्दौर ब्रांचपर पिहले अफीमका बहुत बड़ा ल्यापार होता था। वर्तमानमें यह फर्म बैंड्सिंग, हुण्डी चिट्ठी तथा रुईका अच्छा न्यवसाय करती है। निमाड़ प्रांतमें रुईका न्यवसाय करनेवाली यह सबसे बड़ी फर्म है। इसका पता-बड़ा सराफा इन्दौर है।  $\Lambda$ . Binod. इस फर्म का तुकोग अमें मानिक भवन नामक बंगला बना हुआ है।

### मेसर्स बलदेव दास गोरखराम

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ जौहरीमलजी हैं। यह फर्म १६२४ में सेठ गोरखरामजीके द्वारा इन्दौर शहरमें स्थापित हुई थी। संवत १६३२ में सेठ गोरखरामजी वापस देश चठे गये। पश्चात् उनके भतीजे सेठ जवाहरमलजी लक्ष्मण गढ़से यहां आये। इस फर्मपर इस समय अफीमका व्यवसाय होता था। महाराज तुकोजीराव होरूकर (द्वितीय) अफीम आदि व्यापारके सम्बन्धमें जिन साहुकारोंसे सम्मित लिया करते थे, उनमें सेठ जवाहरमलजी भी एक थे। महाराज शिवाजीराव होल्करने इनको ११ पंचोंकी कमेटीमें नियुक्त किया। आपकी आरसे अप्रिकेश और कृष्णानंद — कल्याणपर धार्मिक संस्थाएं एवं लक्ष्मणगढ़ तथा मुकुंदगढ़में श्री सीतारामके मंदिर बने हैं। सेठ जोहारमलजीको दरवारमें भी स्थान प्राप्त है। आपके ३ पुत्र हैं जिनके नाम श्रीगजानंदजी, श्री विश्वनाथजी एवं श्री० श्रीकृष्णजी हैं।

इस समय नीचे लिखे स्थानोंपर आपकी दृकानें हैं।

- (१) इन्दौर मेसर्स जमनादास जुहारमल बड़ा सराफा—यहाँ बैङ्किग रुई तथा आदतका काम होता है।
- (२) बम्बई मेसर्स रामनारायण बलदेवदास पायधुनी यहाँ आदृत और रुईका ब्यापार होता है।
- (३) मोपाल जुहारमल केदारबरूस रुई और आइतका व्यापार होता है।
- ( ४ ) धूलिया—रामनारायण बलदेवदास—यहाँ एक जिनिंग फेक्टरी है ।
- (५) मंडलेश्वर (इन्दौर—स्टेट) —यहां आपकी विश्वनाथ जिनिंग फेक्टरी है। तथा रुई कपासका व्यापार होता है।
- (६) बाघटांडा (कुत्ती गवालियर स्टेट ) —यहां आपक्री एक श्रीकृष्ण जीनिंग फेक्टरी है। एवं रुई तथा आढ़तका काम होता है।





सेठ जुहारमलजी ( जमनादास जुहारमल ) इन्दौर



संठ हर्गवशम जी ( रामप्रताप हरविलास) इन्दौर



स्व ः सेठ राधाकृष्ण जी धृत ( शिवजीराम हरनाथ ) इन्दौर, सेठ दाऊलालजी धृत (शिवजीराम हरनाथ) इन्दौर



## मेसर्रा रामप्रताप हरविजास

इस फर्मके प्रधान संस्थापक सेठ रामप्रतापजीने संवत् १६०१ में फतहपुर (जयपुर) से आकर इन्दौरमें निवास किया । सेठ रामप्रतापजी पर महाराज तुकोजीराव होल्कर द्वितीयका बडा विश्वास था। संवत १६१६ में श्रापहीके द्वारा राज्यके खजानेसे हुंडी खातेका छेनरेन साहुकारोंसे ग्रह्म हुआ। आप एस समय अभीमका बहुत बड़ा व्यवसाय करते थे। सेठ रामप्रतारजीके परिश्रम एवं मध्यस्थीसे सरकारी खजानेमें अफीमके द्वारा २४ लाख रुपयोंका लाम हुआ था। उपरोक्त लामके ष्पलक्ष्यमें श्रापने सरकारसे किसी प्रकारकी उजरत या कमीशन नहीं लिया था। जिस समय होल्कर स्टेट रेलवे खोलनेका निश्चय हुआ उस समय बृटिश सरकारको १ करोड़ रुपया देनेके बारेमें आप मध्यस्थ मुकर्रर किये गये थे। सेठ रामप्रतापजी ११ पञ्चोंमें आगेवान थे। सेठसाहबने कई बार महाराजा तुकोजीराव एवं महाराजा शिवाजीरावको अपने घरपर निमंत्रित किया था। **आपका देहावसान सन् १**९२५ हुआ, उस समय आपके पुत्र हरविलासजीकी वय ५१ वर्षकी थी । सेठ रामप्रतापजीको कई बड़े २ आफिसरोंकी श्रोरसे प्रमाण पत्र मिले हैं। रा॰ ब॰ नानकचन्द्रजी भूतपूर्व मिनिस्टर आपके लिये लिखते हैं कि ''मैं' श्रपने ३२ सालके अनुमवसे कह सकता हूं कि मैंने सेठ रामप्रतापजी धौर उनके पुत्र हरविलास नीको सदैव पूर्ण विश्वासपात्र तथा ईमानदार पाया"। कर्नछ सर्डेविड वार ५ जन १६२० के पत्रमें आपके लिये लिखते हैं कि "मैं सेठ रामप्रतापजीको सन् १८९० से जानता हुं। सेठ रामप्रनाप हरविन्नासकी फर्म उस समय समस्त मालवा प्रांत तथा बम्बईमें प्रसिद्ध थी । महाराज तुकोजीराव इन्हें बडी सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे। ईसवी सन् १८९० की आकिस्मिक मंदीकी वजहसे मालवाके कई अफीमके बड़े २ व्यापारियोंको बहुत नुकसान पहुंचा, उनमें सेठ रामत्रतापज्ञी बहुत भी अधिक घाटेमें थे ।"

इस समय इस फर्मके मालिक स्वर्गीय सेठ हरिवलासजीके पुत्र सेठ रामेश्वरदासकी हैं। आप ११ पञ्चोंके सदस्य हैं एवं आपको दरबारमें भी स्थान प्राप्त है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

इन्दौर—मेसर्स रामप्रताप हरविलास बड़ा सराफा—यहां बैङ्किग हुंडी चिट्ठी तथा कॉटन-का व्यवसाय होता है।

## मेसर्स शिवजीराम हरनाथ

इस फर्मके संस्थापक सेठ हरताथजी धृत डीडवाना (जोधपुरके) निवासी माहेश्वरी जातिके सज्जन थे। संवत् १६११ में सेठ शिवजीशालिगराम तथा, आपकी फर्में घलग २

**४**४ २६

होगई'। उस समय इस फर्मपर प्रधान न्यापार हुंडी, चिठ्ठी तथा अफीमका होता था। सेठ हरनाथ-जीने इस व्यवसायमें श्रच्छी सम्पत्ति छपार्जित की थी। आपका देहावसान संवत् १९४९ में ७० वर्षकी वयमें हुआ।

सेठ हरनाथजीके यहां सेठ राधाक्रण्णजी संजन् १९३२ में गोद छाये गये। आपने मल्हारगंजमें २० हजारकी लागतसे एक छन्याती मंदिर वनवाया, तथा इन्दौरके समीप हरदय छाछा नामक स्थानपर १० हजारकी लागतसे एक गौशाछा स्थापितकी जिसमें इस समय १०० से अधिक गए पछती हैं। आपकी ओरसे उन्जैनमें २० वर्षों से एक अन्नक्षेत्र चल रहा है। जिसमें १५ आदमी गेज मोजन पाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने बारह माथामें एक बारह द्वारी एवं राम बागियामें एक धर्मशाला बनवाई है। इस प्रकार आपने करीब ३ लाख रुपयोंका दान किया है। संवत् १६६६ में श्री दाउलालजी यहां गोदो लाये गये। श्री दाउलालजीके गोद लानेके पश्चात् सेठ राधाक्रण्णजीके २ प्रश्न और हुए, जो अभी शिक्षा पा रहे हैं। श्री दाउलालजीने अपने बेङ्किंग व्यवसायको उत्ते जन दिया, एवं एक जीनिंग फेकरी तथा कपड़े को फर्म और स्थापितकी। आपका व्याह फलकत्तेके प्रसिद्ध माहेश्वरी श्रीमंत मगनीरामजी बांगड़के यहां हुआ। इस समय आपकी फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

१ इन्दौर - मेसर्स शिवजीराम हरनाथ छोटा सराफा---यहां हुंडी चिट्ठी शेश्वर्ध तथा रूईका व्यापार होता है।

२ इन्दौर—दाऊलल मुरलीधर तुको जीराव क्लाथ मारकीट —यहां कपडे का व्यवसाय होता है। ३ कालीसिंध—( गवलियर स्टेट) मुरलीधर काटन जीनिंग फेक्टरी—यहां आपकी जीन है तथा रूई गल्ला और आढ़तका व्यापार होता है।

## मेससं शिवजीराम शालिगराम

इस फर्नका संस्थापन सर्व प्रथम सेठ साबूलिसंह जीने किया। आप १०० वर्ष पूर्व डीड-वानासे इन्दौर आये थे। खापके बाद क्रमशः सेठ लक्ष्मीनारायणजी, धनरूपमलजी, शिव जी रामजी शालिगरामजी जयरामदासजी एवं रामितलास जीने इस फर्मके कार्यको सम्हाला। इस फर्ममें सेठ शिव जीराम जीके ६ भाइयोंका ( सेठ हरनाथ जीको लोड़ कर) साम्मा था। वे संवत् १६७२ में खलग हुए। इस फर्मके व्यवसायको सेठ रामप्रधाद जी, रामिकशनजी और रामकु वारजीने विशेष उत्ते जन दिया। पिहले इस फर्मपर खाफोमका व्यवसाय होता था। वर्त नानमें इस फर्मके मालिक सेठ जयिकशनदास जी हैं। आप सेठ रामितलास जीके यहां गोदी लाये गये हैं। जिस समय स्टेट मिल व्यापारोत्ते जक कम्पनीके हाथों में था, उस समय आपका उसमें आधा हिस्सा



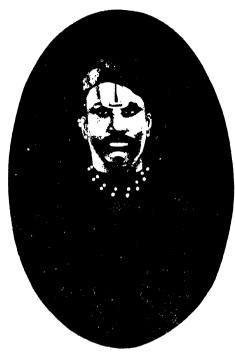

स्राव्मेठ जयगमदासजी (शिवजीगम शाहिगगम) इन्दौर स्वब्सेठ गर्माबलासजी (शिवजीगम शाहिगगम) इन्दौर



श्रोयुत जयकिशनदासजी धूत ( मे० शिवजीराम शास्त्रितराम) इन्दौर

था। आप स्टेट मिलके मैनेजिंग एजण्ट भी रह चुके हैं। सेठ जयिकशनदासजी ११ पड़चोंकी कमेटीमें निर्वाचित किये गये हैं, एवं आप यहाँ आंतरेरी मिजिस्ट्रेट भी हैं। इस परिवारकी ओरसे उर्जे न सराफामें एक नरसिंह मंदिर बना हुआ है, तथा आंकारेश्वर मांधातामें ५० वर्षोंसे एक अन्त-क्षेत्र चाल है। इन्दौरमें वियावानीके पास आपकी एक संस्कृत पाठशाला एवं छत्रीवागमे एक अन्त क्षेत्र चाल है। आगरेमें आपने एक लक्ष्मीनारायण जीका मंदिर बनवाया है, इसके अतिरिक्त अधिकेश, डीडवाणा, मोरटक्का आदि स्थानोंपर धार्मिक कार्योंमें भी आपने रकम लगाई है।

इस समय आपकी नीचे लिखें स्थानोंपर दुकाने हैं।

१ इन्दौर — मेसर्स शिवजीराम शालिगराम छोटा सराफा — इस फर्मपर बेंङ्किग और हुंडी चिठ्ठीका काम होता है।

- २ सिहोर ( भोपाल ) शिवजीराम शालिगराम—यहां आढ़तका काम होता है।
- ३ सुनेल ( होल्कर स्टेट ) शिवजीराम शालिगराम यहां भी आढ़तका काम होता है ।
- **४ बम्बई-शिवजीराम गमनाथ कसाराचाल-म्बा**ढ्त और बॅङ्किग व्यवसाय होता है ।

## मेसर्स शोभाराम गंभीरमज

इस फर्मके मालिक सेठ गंभीरमलजीका जन्म सम्बत् १८६६ में हाटपीपल्या(इन्दौरके समीप) में शोभारामजीके घर हुआ। जिस कुलमं आपका जन्म हुआ वह न्यापारमें पहिलेसे ही प्रसिद्ध था। आपके संगे भाई और चचेरे भाई और हैं। आपके संगे भाई सेठ चुन्नोलालजीका स्वर्गवास अभी कुछ समय पूर्वही हुआ है। इनका भी कारोवार अन्छा चल रहा है।

सेठ गंमीरमळजीकी शित्ता ८ वर्षकी अवस्थामें शुरू हुई। हिन्दीका थाड़ासा ज्ञान प्राप्त करके आप अपने ज्यापारमें प्रवृत हुए।

च्यापारको बढ़ते हुए देखकर आपने सम्बत् १९३६ में गम्भीरमल चुन्नीलालके नामसे इन्दौरमें दूकान की। आपके यहां श्रफ़ीमका धन्धा बहुत होता था। सम्बत् १६६५ में जब मारत सरकारने चीनमें अफीम मेजनेका ठेका दिया, उस समय आपने लाखों रुपये खन्नामें लगा दिये, जिसके परिणाम स्वरूप आपने अच्छी रकम कमाई। अब अफीमका काम उठ जानेसे आपके यहां देन लेनका रोजगार होता है। आपके लाखों रुपये इन्दौरकी मिलों और ज्यापारियोंमं रहते हैं। सम्बत् १६८० में आप सेठ चुन्नीलालजीसे अलग हो गये और शोभाराम गंमीरमलके नामसे कारोबार करने लगे।

आपकी प्रकृति बहुत ही सरल है और आपका रहन सहन बिलकुल सादा है। आपके दो पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। आपके ज्येष्ठ पुत्र श्रीयुत गेंदालालजी अधिकतर हाटपीपल्यामें रहते हैं। आप वहां श्रॉनरेरो मजिस्ट्रेट हैं, आपका वहां और बागली स्टेटमें श्रच्छा प्रभाव है । आपके तीन पुत्र व एक पौत्र हैं।

आपके किनष्ट पुत्र श्रीयुत गुलाबचंदजी टोंग्या हैं। इन्दौरका सब काम काज आपही संभालते हैं। आपको हिन्दीसे बड़ा प्रेम है। आपकी लाइब्रेगिमें अनेक पत्र पत्रिकाए एवम पुस्तकोंका संग्रह है।

यों तो आपकी ओरसे कई तरहका धर्मादा होता रहता है, किन्तु विशेष उल्लेखनीय यह है कि आपके पूज्य पिताजीकी स्मृतिमें हाटपीपल्यामे आप व आपके श्राताकी ओरसे एक गऊ-शाला बनवा दी गई है और उसके खर्चका भी स्थाई प्रबन्धकर दिया गया है । तीथों पर भी आपकी ओरसे कई जगह निवासस्थान बने हुए हैं। हाट पीपल्याके पास चापड़ा आम सड़कके किनारे भी अभी हालमे एक धर्मशाला सौठ फूलीबाई धर्मपत्नी सेठ गंभीरमलजीके नामपर बनाई गई है।

आपने किसी संस्था निर्माणके छहे श्यसे ५००००) पचास हजार रूपये अलग निकाल दिये हैं, जिससे शीघ ही एक उपयोगी संस्थाकी स्थापना होनेकी आशा है।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है: --

- (१) इन्दौर—मेसर्स शोमाराम गंभीरमल शीतलामाता बाजार—यहां बैक्किंग व संगफी लेनदेनका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है।
- (२) इन्दौर—गुलाबचंद माणकचन्द तुकोजीराव क्लाथ मारकीट—यहां कपड़ेका अच्छा व्यापार होता है।
- (३) हाटपीपल्या-शोभागम गंभीरमल-लेनदेन श्रीर साहुकारी व्यापार होता है।

## मेसर्श शोभाराम चुन्नीलाल\*

इस फर्मका संचालन श्री चाउलालजी टोंग्या करते हैं। आपके पिता श्री सेठ चुन्नीलालजीका देहावसान होगया है। आपका खास निवास स्थान हाटपीपल्या (इन्दौरके पास) है। इस फर्मपर पहिले श्रफ़ीमका बहुत बड़ा व्यवसाय होता था। अफ्रीमके रवन्नेमें इस फर्मने बहुत अधिक सम्पत्ति कमाई थी। संबत्१६८० में सेठ चुन्नीलालजी तथा सेठ गंमीरमलजीके कुटुम्बी अलग २

<sup>\*</sup>श्रीयुत चाऊलालजीको परिचय भेजनेके लिये कई बार सूचित किया, परन्तु आपका परिचय हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये जितना हमें ज्ञात था, उतनाही परिचय छापा जारहा है।



स्त्र॰ सेठ चुन्तीलालजी (शोभागम चुन्नीलाल) इन्हौर



श्रीयुन चाहूलालजी टोंगिया S/ः चुन्नोलालजी, इ**न्दौर** 



स्व० सेठ गम्भीरमलजी (शोभागम गंभोरमल) इन्दौर



श्रीयुत गुलावचन्द्रजी टोंगिया S/o गम्भीरमलजी, इन्दौर



श्री॰ सेठ गेंदालालजी (गेंदालाल सृरजमल) इन्दीर



थी ॰ स्रजमलजी (गेंदालाल स्रजमल) इन्द्रीर



बिल्डिङ्ग ांगं दालाल सृरजमल) पिपलीवजार, इन्दौर

होगये। तबसे यह फर्म शोभाराम चुन्नीलालके नामसें व्यवसाय करती है। श्रीचाऊलालकी बड़े सुशील, विचारवान एवं सज्जन व्यक्ति हैं। आपकी फर्मपर बैक्किंग तथा साहुकारी लेनदेन बहुत बढ़े प्रमाणमें होता है। यह फर्म यहाँके धनिक समाजमें अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

### मेसर्ग गेंदालाल सूरजमल 🕸

इसफर्मके वर्तमान मालिक सेठ गेंदालाल जी बड़जात्या बीजलपुर (इन्दौर) के निवासी सरा-वगी दिगम्बर जैन जातिके हैं। आपके पिताजी (संवत् १६३६) में स्वर्गवासके (समय केवल २००) छोड़ गये थे। उससे आप खेड़ेमें गरुठे और किरानेका व्यापार करते रहे बादमें संवत् १६६२ में आप इन्दौर आये। यहां आनेपर आपने राज्यभूषण सर सेठ हुकुमचंदजीकी रुई और अफ़ीमकी पेटीकी दलालीका काम आरंभ किया,तथा फिर पीछेसे रूई और शेअरोंके वायदेका घरू सौदा भी करने लगे। इसमें आपने बहुत अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की।

आपने मृलबद्रीकी यात्रामें १६७५ में १२ हजारका दान किया। संवत १६७६ में कुंडलपुरमें एक कमरा बनवाया, एवं गुणावा सिद्धक्षेत्रमें जमीन खरीदकर दान की सम्मेद शिखरजीमें भी आपने तीन कोठिरयां बनवानेकी स्वीकृति दी। संवत १६८२में गिरनारमें फर्रा जहवाई, सीढ़ियां बनवाई आदिमें आपने २००० रु०का दान दिया। आपके चार पुत्र हैं। बड़ेका नाम श्री सूरजमलजी है। सेठ गंदालालजीने एक विल्डिंग पीपली बाजारमें करीब १ लाख ३५ हजारकी लागतसे बनवाई है। आपने अपनी सन्तानोंके विवाहोंमें हजारों रुपये व्यय किये हैं।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) इन्दौर-मेसर्स गेंदलाल सूरजमल बड़ासराफा T. A. Barjatia टेलीफोन नं० १३२—इस फर्मपर रुईके वायदेका श्रौर शेशरोंका सौदा तथा बैंङ्किंग झौर हुंडी चिट्टीका व्यापार होता है।
- (२) सनावद-मेसर्स गेंदालाल सूरजमल —यहां आपकी काँटन जीनिंग फेक्टरी है तथा कईका व्यापार होता है।
- (३) इन्दौर—सूरजमल बाबूलाल तुकोजीराव क्लाधमारकीट—T.A. Gambhir—यहां कल्याणमल मिल्स इन्दौरके कपड़ेकी सोल एजंसी है तथा हुण्डी चिट्टीका व्यापार होता है।
- (४) बम्बई—सूरजमल बाबूलाल गोविन्द गली मूलजीजेठामारकीट T. A. Cloth shop यहाँ भी इन्दौरके कल्याणमल मिलकी सोल एजंसी है। व हुण्डी चिट्ठीका काम होता है।

श्रापका परिचय बहुत देरसे मिला, इसलिये यथा स्थान नहीं छाप सके । प्रकाशक —

### जीहरी

## जोहरी हरकचन्द मोनशी

इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब १५ वर्ष हुए। पहले इस फर्मपर मोनशी अमूलखके नामसे व्यापार होता था। इसे सेठ गोकुलहास हरकचंदने स्थापित किया। आपका निवास स्थान मोरवी (काठियावाड़) है। आप ओसवाल स्थानकवासी जैन सम्प्रदायके माननेवाले हैं।

आपकी फर्मपर जवाहिरातका व्यापार होता है। माल्येके कई राजा महाराजा**ओंको आप** जवाहरात संप्लाय करते हैं। इन्दौरके युवराजकी शादीमें आपकी फर्मसे बहुतसा जवाहिरात संप्लाय हुआ था।

च्यापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

इन्दौर—जोहरी हरकचंद मोनशी, छोटा सराफा—यहां जवाहिरातका व्यापार होता है। यह फर्म आर्डर मिलनेपर जेवर जड़वाकर भी सप्लाय करती है। साथही तैयार माल भी मिलता है।

मोरवी-मोनशी अमुलख-यहां आपकी वर्कशाप है।

## कॉटन मरचेंट्स

## मेससं बबदेवजी शंकरताल

इस फर्मको इन्दौरमें स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ बलदेवजी हैं। आप खराडेलवाल वैश्य जातिके हैं। आपका मूळ निवास स्थान खाटू (जयपुर) है। आपके तीन पुत्र थे। जिन ही इस समय अलग २ फर्में चल रही है। वर्तमान फर्मे आपके पुत्र सेठ इंकरलालजीकी है। आपके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उन्नित हुई है। इस समय आपके चार पुत्र हैं। (१) सेठ आशारामजी (आप दत्तकलाये गये हैं) (२) सेठ पूनमचन्दजी (३) से० चुन्नीलालजी तथा (४) से० मोतीळालजी हैं। आप चारोंही इस फर्मके मालिक हैं।

आपकी सोरसे सभी सभी एकलाख रुपैया शंकरलाल खण्डेलवाल झात्राश्रम स्रोर श्रीमती क्योतिबाई महिलाश्रम नामक संस्थाझोंके लिये दिया गया है। आपने अपने एक अन्न-श्रित्रको विद्या-धियोंकी स्कालरशिपमें परिवर्तित कर दिया है। आपने अपने जन्म स्थान खाटूमें एक पाठशाला मी स्थापित कर रखी हैं।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

इन्दौर - मेसर्स बल्देवजी शंकरलाल गोराकुण्ड -T. A. Rabbawala इस फर्मपर काँटन बेंकिंग तथा शेअरोंका व्यापार होता है।

### मेलर्स मुन्नालाल लच्छीराम इन्दौर-केम्प

इस फर्म को यहां स्थापित हुए करीब ७६ वर्ष हुए। इसे सेठ चुन्नीलालजीने स्थापित किया। आपके २ पुत्र थे, सेठ छच्छीरामजी झौर जगन्नाथजी। सेठ छच्छीराम जीका देहान्त हुए १६ वर्ष होगये। आपने इस फर्मकी अच्छी उन्नित की। वर्तमानके इस फर्मके मालिक जगन्नाथजी, नारायण-जी, गोवर्धन जी रामदासजी हैं। सेठ जगन्नाथजी इन्दौरमें अम्रवाल महासभाके अधिवेशनके समय स्वागताध्यक्ष रह चुके हैं। आपकी ओरसे स्मशानपर कुंआ, नल, मकान आदि बने हैं।

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- (१) इन्दौर-केम्प—मेसर्स, मुन्नालाल लच्छीराम—यहां हेड़ आफिस है। इस फर्मपर बैंकिंग कॉटन और हुएडी चिठ्ठीका काम होता है। यह फर्म यहांके स्वदेशी मिलकी मैंनेजिंग एजंट है तथा यहां झापकी एक जिनिक्क और एक प्रेसिंग फेक्टरी मी है। इस पर जग-न्नाथ नारायण नाम पड़ता है।
- (२) धार जगनाथ पन्नालाल-यहां कपासका घरू तथा आढ़तका काम होता है। यहां एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फेकरी है।

इसके अतिरिक्त सुसारी, अंजड़, तलवाड़ा, राजपुर, संधवा, ओजर, खुरमपुर, निमरनी महेश्वर, भीखनगांव, बलावाड़ा, कांटाफोड, तराना तथा भानपुरामें आपकी जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियां अलग २ नामोंसे चल रही हैं।

### मेसर्रा रामचन्द्र रामेश्वरदास

इस फर्मको स्थापित इए करीष ४० वर्ष हुए । इसे सेठ रामेश्वरजीने स्थापित किया । वर्तमानमें

आपही इसके मालिक हैं। आपका निवास स्थान मुकुन्दगढ़ (जयपुर) है। आप अप्रवाल जातिके सङ्जन हैं।

आपका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

इन्दौर—रामचन्द्र रामेइवरदास, बड़ा सराफा -यहाँ रुई और ब्याढ़तका व्यापार होता है। इरदा —रामेइवरदास बल्लभदास -यहां आपकी जिनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। आपके यहां रुई और ब्याढ़तका व्यवसाय होता है।

डजीन—रामेश्वरदास वह भदास—यहां भी आपकी जिनिंग और प्रेसिङ्ग फेक्टरी है, तथा कपास और भाढ़तका काम होता है।

### मेससं विश्वेसरलाज नन्द्बाज

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ नंदलाल जी जालान हैं। आप श्री विश्वेसरलाल जीके पुत्र हैं। आप अप्रवाल जातिके (रेवाड़ी निवासी) सज्जन हैं। पहले यह फर्म मथुराकी तरफ बड़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन देवात फर्मका काम कम जोर रह जानेसे आपको इन्दौर आना पड़ा। यहां आपने आपने मामा सेठ मिर्जामल जी नेविटयांके यहां सर्विस की। उस समय उपरोक्त फर्मकी हांग-कांग, शांघाई आदि स्थानों में ब्रॉचेज्स थीं। संवत् १८७२में आप इस फर्मसे अलग होगये। इस समय आप स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है: — बमिनयां (इन्दौर राज्य) — यहां आपकी जिनिङ्ग फेक्टरी है। छद्यगढ़ (फाज़ुआ) — यहां जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। छमरगढ़ — यहां भी जिनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। फाज़ुआ — यहां जिनिंग फेक्टरी है।

उपरोक्त कारखानोंमें मंदसोरके सेठ नारायणदासजीका साम्ता है।

### सेठ समीरमल अजमेरा इन्दौर केम्प

आपका निवास स्थान रामगढ़ (जयपुर) है। आप सरावगी जातिके वैश्य हैं। आपके कुटुम्बको यहाँ आये करीब ७६ वर्ष हुए। आपके पिताका नाम सेठ अमोलकचन्दजी था। आपका ८ साल पहले शरीराँत होचुका है। वर्तमानमें आप ही मालिक हैं। आपके २ पुत्र हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) इन्दौर-केम्प सेठ समीरमल अजमेरा-पदां काटनका व्यापार और आढ़तका काम होता है।



श्रोयुत नन्दलालजी हालान, इन्दौर



स्व० सेठ अमोलकचन्द्रजी अजमेरा, इन्द्रौर-कॅम्



जौहरी हरकचन्द्र मानशी, इन्दौर



श्री० समीरमलजी अजमेग, इन्द्रीर-कैम्प

### मेससे हजारीलाल छगनलाल

इस फर्मके मालिक हजारीलालजी हैं। आप फरुखनगर (दिख़ी) के मूल निवासी हैं। आप जैन धर्मावलम्बीय श्रमवाल सज्जत हैं। ला० हजारीमलजीके तीत भाई और हैं। जिनमें इस समय सिर्फ एक भाई जौहरीछालजो वर्तमान हैं। बाकी स्वर्गवासी हो चुके हैं। छा० जौहरी ळालजी यहांकी स्टेटमें एडवोकेट जनरल व लीगल रिमेम्बरंसका कार्य करते हैं। ला॰ हजारीमलजी इन्दौरके प्रसिद्ध सेठ सरूपचंद हुकुमचंदके यहां कार्य करते हैं। आपका वहां अच्छा सम्मान है। ब्यापके २ पत्र हैं। ला० छगनलाजनी तथा माणकजालनी ।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

इन्दौर—मेसर्स हजारीलाल लगनलाल, सीतलामाता रोड—यहां रुई, लेन देन तथा बैंकिंग कार्य होता है।

इन्दौर-मेसर्स छगनलाल माणिक ताल, सियागंज-यहां रुई, कपडा, गल्ला, शिड्सका व्यापार तथा आढतका काम होता है।

इन्दौर—जौहरीलाल छगनलाल —यहां फरसी और पत्थरका व्यापार होता है।

शामगढ़ (इन्दौर)—यहां आपके साफ्रेकी जिनिंग फेकरी है। यहां रुई और गरुलेकी आढ़तका काम होता है।

नीमच-केम्प-दौलतराम गुलजारीलाल-यहां अनाज और शिङ्सका व्यापार तथा आढ़तका काम होता है।

## मह्मेक हथाकारी मेसर्स जवरचंद मांगीलाल

इस फर्मके वर्तमान मालिक जवरचंदजी तथा मांगीलालजी हैं। आप दोनों इस फर्मके हिस्से-दार हैं। आप सरावगी जीन जातिके सज्जन हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

इन्दौर-जवरचंद मांगीलाल सियागंज-यहां गल्ला तथा किरानेका व्यापार होता है । आढ़तका काम भी यह फर्म करती है।

इन्दौर—डाल्हराम मन्नालाल इमली बाजार-यह इस फर्मकी पुरानी दुकान है। यहां स्टेटके मोदी खानेका काम होता है।

### मेसर्स मंगलजी मूलचद

इस फर्मके स्थापक सेठ मंगलजी हैं। आपका मूल निवास श्रीमाधीपुर (जयपुर) का है। आप-को यहां आये करीब १०० वर्ष व्यतीत हुए होंगे। मंगलजीके पदचात् इस फर्मके कामको सेठ मूलचंद जीने सम्हाला। आपके हाथोंसे इसकी अच्छी उन्नित हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १९६६में हो गया।

वर्तमानमें सेठ मूलचंदजीके पुत्र सेठ नन्दलालजी इस फर्मके मालिक हैं। आपके सूरजमल नामक एक पुत्र हैं। आपकी ओरसे एक राधाकृष्णजीका मन्दिर बना हुआ है।

ब्यापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

इन्दौर—मंगलजी मूलचन्द, मल्हारगंज—यहां गला और श्रासामी लेन-देनका काम होता है। श्राहतका काम भी यह फर्म करती है।

सुनाला (देपालपुर, इन्दौर) मंगलजी मूलचन्द —यहां भी गला तथा आसामी लेनदेनका कामहोता है।

### मेससं रामरतन लालचंद

इस फर्मके मालिक मूल निवासी गोविन्दगढ़ (जयपुर) के हैं। आपको यहां आये करीब १०० वर्ष हुए। आप अप्रवाल जातिके सज्जत हैं। इस फर्मकी स्थापना सेठ रामरतनजीने की। पहले यह फर्म बहुत छोटे रूपमें थी। रामरतनजीके पुत्र सेठ लालचंदजीने इस फर्मकी बहुत उन्नति की। आप पर इन्दौर महागाजाकी विशेष कृपा थी। आपको सरकारसे आधा महसूल माफ था। सेठ लालचंदजीका स्वर्गवास संवत् १६७६ में हुआ। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ सीतारामजी ने काम सम्हाला। वर्तमानमें आप ही इस फर्मके मालिक हैं। आपको चौधरीका पद प्राप्त है। आपके एक पुत्र हैं, इनका नाम मिट्ट लालजी हैं।

श्चापकी ओरसे बड़वाहमें एक मन्दिर बना हुआ है। वहां सदात्रत श्चादिका भी प्रबंध है। इस फर्मके संचालकोंका स्थानीय ११ पंच भी बड़ा सम्मान करते हैं। भुगतानके रूपये आपकी दुकानपर पहुंचा दिये जाते हैं। यह आपके लिये विशेष रियासत है।

श्रीयुत लालचंदजी चौधरीने मध्यभारत अत्रवाल समाकी स्थापना की थी। **आप** उसके आजीवन सभापति रहे। वर्तमानमें सेठ सीतारामजी उसके सभापति हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

इन्दौर—रामरतन लालचंद मल्लारगञ्ज—इस फर्मपर ग्रहा और रुईका व्यापार होता है। आढ़तका काम भी यह फर्म करती है।

इन्दौर-केम्प-लालचंद सीताराम-यहां रूई, कपास की आदतका काम होता है।



भी॰सेठ लालबन्दर्भी(गमरनन लालबन्द) इन्द्रीर



श्री० रननलारजी मोदी (जबरचन्द मांगीलाल) इन्द्रीर



श्रीः सेठ नन्द्रामजी (मंगलजी मूलचन्द्र) इन्द्रौर



## कषड़ेके ध्यापारी

### मेसर्स गोवर्धनदास बलदेवदास

इस फर्मके संस्थापक सेठ गोवर्द्रनद्दासजी थे। आप आदि निवासी उद्यपुरके हैं। वहांसे आपके कुटुम्बको यहां आये करीब १०० वर्ष हुए। आपके पिताका नाम विठ्ठल्दासजी था। वे यहाँ मामूली नौकरी करते थे। सेठ विठ्ठल्दासजीका देहावसान कम वयमें ही होगया था, उस समय गोवर्धनदासजीकी उम्र सिर्फ १० सालकी थी। इन्होंने अपनी माताके आश्रयमें रहकर कपड़ेकी फेरीका व्यापार शुरू किया और थोड़े ही समयमें गोरधन मोहनके नामसे दृकान स्थापित कर अपने व्यवहार एवं साखको खूब मजबूत किया। बाजारमें आपकी प्रतिष्ठा अच्छी थी। सम्वत् १९६२ में बजाज खानेकी भयक्कर आगके समयमें आपकी दृकानके मालके साथ २ लेन देनकी बहियाँ तक जल गईं। पश्चात् आपने फिर नये ढंगसे अपने व्यवसायको जमाया, तथा दृकानका कार्य पूर्ववत् जारी किया। आपका देहावसान ६५ वर्षकी उम्रमें संवत १९८२ में हुआ। इस समय इस फर्मके मालिक सेठ बलदेवदासजी हैं। आप अपने पिताके जमाये हुए रोजगारका भली प्रकार संचालन करते हैं, तथा आपने अपने पिताजीके स्मरणार्थ गोवर्द्धन विलास नामक एक धर्मशाला वैष्णव संप्रदायके लिये बनाई, जिसमें करीब २०, २२ हजार रुपया खर्च हुआ, तथा उसके स्थाई प्रबंधके हेतु एक ट्रस्ट मुकर्रर किया। आपकी दुकानका खास व्यवसाय सब प्रकारके कपड़े का है।

### आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

इन्दौर — मेसर्स गोवर्द्ध न बलदेवदास बजाजखाना—यहां सब प्रकारके देशी तथा विलायती कपड़ेका न्यापार होता है।

### मेससं चतुभुं ज गणेश्राम

इस फर्मके मालिक माहेश्वरी जातिके हैं। आपका मृल निवास स्थान फलोदी (मारवाड़) का है। आपके पूर्वजोंको यहां आये करीब ८० वर्ष हुए होंगे। इस फर्मके संस्थापक सेठ चतु- भुं जजी थे। श्रापने यहां आकर चतुर्भु ज मैयाके नामसे दुकान स्थापित की थी। उस समय राजधराने एवं अफसर लोगोंसे आपका व्यापारिक सम्बंध था। संवत् १९३२ में सेठ चतुर्भु जजी का देहान्त हो गया। आपके पश्चात् श्रापके कामको सह्याछनेवाछा कोई न होनेसे व्यापारमें तुकसान हुआ। इस सब नुकसानको आपकी धर्मपत्नीने चुकाया। कुछ समय पश्चात् सेठ गणेशरामजी बीकानेरसे दत्तक आये। यहां आकर आपने उपरोक्त नामसे कपड़ेका व्यवसाय श्रुक्त किया। आपकी आर्थिक स्थित बहुत कमजोर थी। आप पीठपर कपड़ा लादकर हाटों व बाजारोंमें फिरकर अपना माछ बेचा करते थे। धीरे २ आपने अपने व्यवसायको जमा छिया। कुछ समय पश्चात् आपके भतीजे जानकीछाछजी यहां आये। इन्होंने यहां श्राकर दुकानके काम को ठीक तरहसे संमाला। फिरसे राजधरानों और श्राफिसरोंके साथ वैसाही व्यापारिक सम्बन्ध हो गया जैसा चतुर्भु ज भैयाके साथ पहछे था। श्रापके कोई संतान न होनेसे आपने सेठ छश्मी-नारायणजीको दत्तक लिया।

गणेशरामजीने एक दुकान तोपखानेमें जानकीलाल लक्ष्मीनारायणके नामसे खोली। संबन् १६६२ में बजाजखानेमें आग लग जानेके कारण आपको अपनी पहली दुकान भी तोपखानेमें लानी पड़ी। दोनों दुकाने पास २ न्यापार करती रहीं। कुछ समय पश्चात् जानकीलाल लक्ष्मीनारा- यण वाली दुकान बंद करदी गई। संवन् १६६८ में सेठ जानकीलालजी इस दुकानसे सम्बन्ध छोड़कर अलग हो गये। उन्होंने सेठ नन्दलालजी भंडारीके साम्भेमें अलाहदा फर्म स्थापित की। संवत् १६७२ में सेठ गणेशरामजी का देहान्त हो गया। आपके पश्चात् इस फर्मके कामको सेठ लक्ष्मी- नारायणजीने संभाला। वर्तमानमें आपही इस फर्मके मालिक हैं। आप शिक्षित और मिलनसार सज्जन हैं। आपके विचार सुधरे हुए और उपादेय हैं।

सेठ लक्ष्मीनारायणजीने एक सुन्दर मकान बनवाया । इसकी लागत करीब ७००००) की है। इसका फोटो इस पुस्तकमें दिया गया है। आपका माल विशेषकर राजा महाराजा और आफिसर लोगोंमें बिक्री होता है। आपको इसके लिये कई अच्छे २ सर्टि फिकेट और मेडिस्स मिले हैं। संवत् १९८० में महाराजा इन्दौरने आपको आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

इम्दौर—चतुर्भु ज गणेशराम :तोपखाना—यहां सब प्रकारके बढ़िया विलायती कपड़ेका व्यापार होता है।

इम्दौर-सूरजमल सोभागमल बजाजलाना-यहां भी कपड़ेका व्यापार होता है।



तोपखाना विल्डिङ्ग ( मे॰ चतुर्भु ज गएशगम ) इन्द्रोर



तोपयाना बिल्डिङ्ग ( मे॰ जानकीलाल सुगनमल ) इन्द्रौर



श्रीरुसेठ लक्ष्मीनारायणज्ञा (चतुर्भु ज गतेशराम) इन्दोर



र्था॰मेठ जानकीलालजी (जानकीलाल सुगनमल) इन्द्रीर



क्षीर्व्मेठ वलदेवदासजी होसी (गोबर्छ न वलदेव) इन्दोर



स्वः सेठ गोवद्धे नदासजी (गोवद्धं न वलदेव) इन्दोर

### मेसर्म जानकीलाल सुगनमल

इस फर्मके संस्थापक सेठ जानकीलालजी हैं। आप माहेइबरी जातिके हैं। आपने अपना बाल्यकाल बहुत दीनावस्थामें व्यतीत किया। आपका जन्म संवत् १६३७ की कार्तिक सुदी २ को भोपाल राज्यके वेरिछया वाममें हुआ । आपके पिताजीके स्वर्गवासके समय आपकी उम्र सिर्फ ३ वर्षकी थी। १६ वर्षकी उम्रमें आप अपनी माताजीके साथ इन्दौर आये तथा भैया गनेशरामजी (मालिक फर्म चतुर्भु ज गनेशराम ) के आश्रयमें रहने लगे। विद्याध्ययनके साथ आपकी रुचि व्यापारकी ओर ध्मधिक होने लगी । सर्व प्रथम श्रापने बड़ौदेमें कपड़ेकी दुकान की । बड़ौदेके महाराज तथा महारानी साहिबाकी आपपर विशेष कृपा थी। व्यवसाय श्रन्छ। चल निकला था, परन्तु प्लेग आदि कारणोंसे श्रापको वहांस्रे दूकान षठा देनी पड़ी श्रीर इन्दौर आकर जानकीलाल लक्ष्मीनारायणके नामसे कपड़ेकी दूकान स्थापित की। आपके व्यवसाय चातुर्यसे व्यापार खूव चल निकला। कुछ दिनों पश्चात् आप इस दुकानसे श्वलग होगये। पश्चात् आपने श्री सेठ नंदलालजी मंडारीके सामोमें कपडे का व्यवसाय शुरू किया। आपकी वयवसायिक कुशलताके कारण एक्स महाराजा तुकोजीराव तथा महारानी साहिबा आपसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। एजेण्ट टू दी, गवर्नर जनरल मि० बोभांकेट साहबने वायसराय तथा श्रन्य कई श्रङ्करेज अफसरोंसे आपका व्यापारिक संबन्ध कराया। आपकी व्यापारिक सभ्यतासे प्रसन्न होकर प्रमाणपत्र भी (सार्टिफिकेट) दिये । स्टेटके कार्स्स एण्ड इण्डस्ट्री डिपार मेण्टकी की श्रोरसे सन् १६२४में श्रापने यहांके हैएडॡमपर बने छुगड़े, साड़ी वगैरह ब्रिटिश इंग्डिया एम्पायर एकजीविशन आफ लंडनको भेजा। वहांसे भी आपको सार्टि फ़िकेट तथा मेडल मिले । सन् ११२३में आपको स्टेटने म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया, तथा दुसरे वर्ष जनताकी ओरसे आप मनोनीत किये गये । सन् १९२७ के दिसम्बरमें इन्दौर सरकारकी ओरसे आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट मुकरेर किये गये।

यहांपर यह बतला देना आवश्यक है कि आपको ऋपने पूर्वजोंसे वारसाके तौरपर कुछ भी नहीं मिला था। आजकी स्थितिको आपने स्वयं ऋपने परिश्रम और ऋध्यवसायसे पैदा किया है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है

इन्दौर—मेसर्स जानकीलाल सुगनमल तोपखाना —यहां माहेश्वरी ल्याड़ी, बनारसी साड़ियों, कीनखाप, रवन आदि फोन्सी वस्तुओं का न्यापार होता है। यहांसे विलायत भी माल जाता है। इस दुकानमें श्री० नन्दलालजी भगडारीका साम्ता है।

### मेससं पन्नाजाज जवरचन्द।

इस फर्मके संस्थापक सेठ जवरचन्दजी हैं। आपका देहावसान संवत् १६७३में ६५ वर्षकी छम्रमें हुआ। आपकी दृकानका खास व्यवसाय मनोती तथा कपड़े का था। आपकी दृकान पहिले बहुत छोटे रूपमें थी। इस दूकानके कारोबारको सेठ जवरचन्दजीने अपने परिश्रम एवं अध्यवसायसे खूब बढ़ाया। इस समय इस फर्मके मालिक सेठ कस्तूरचन्द जी हैं। आप अपने पिताजीके जमाए हुए व्यवसायको ठीक तौरसे संचालित कर रहे हैं। इस समय आपकी दूकानें नीचे लिखी जगहोंपर हैं। (१) इक्जैन --पन्नालाल जवरचन्द --यहाँ आढ़त तथा रुईका व्यापार होता है।

- (२) सोनकच्छ ( ग्वालियर स्टेट) जवरचन्द पन्नालाल यहां आपकी जीनिंग फैक्टरी है, तथा आढतका व्यापार होता है ।
- (३) इन्दौर पन्नालाल जवरचन्द इस दूकानपर मिलोंके थोक कपड़ेका तथा और सब प्रकारके कपडेका व्यापार होता है।

### मेसर्स रामरतन टीकनदास

इस फर्मके संस्थापक सेठ रामरतनजी हैं। आप माहेश्वरी वैश्य हैं। आप खास निवासी डिडवाना (जोधपुर स्टेट)के हैं। आपकी फर्मको यहां आये करीष १०० वर्ष हुए। सेठ टीकमदासजीने अपने उद्योग और परिश्रमसे इस फर्मको बढ़ाया। पहले यह फर्म बहुत छोटे रूपमें थी, आज इस फर्मका कपड़े के व्यापारियोंमें बहुत ऊंचा स्थान है। २ वर्षके पहले सेठ ठीकमदासजीका देहावसान हो गया। इस समय इस फर्मके संचालक श्री सेठ लक्ष्मीनारायण जी हैं। आपके समयमें इस फर्मके व्यापारने बहुत तरक्की की। आप बहुत उद्योगी अध्यवसायी एवं परिश्रमी हैं। इस समय आपकी दुकानें और भी कई स्थानोंमें चल रही हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—लक्ष्मीनारायण गंगाधर कसेराचाल पोस्ट नं० २ यहां कमीशन एजंसीका काम होता है।
- (२) कानपुर—लक्ष्मीनारायण प्रहलाददास जनरलगंज—इस दुकानपर कपड़ा और कमीशनका काम होता है। तारका पता—Loyal है।
- (३) इन्दोर-प्रहलाददास मुरलीधर बजाजलाना-इस दूकानपर कपड़े का काम होता है।
- (४) इन्दौर-रामरतन टीकमदास तुकोजीराव छाथ मार्केट इंदौर-तारका पता-Pansari इस दुकानपर भी कपड़ेका व्यापार होता है। यहांके बने हुए मिलोंके कपड़ेकी यह फर्म बड़ी दुकानदार है।

आपके दो पुत्र हैं। बड़े का नाम प्रहलाददास जी और छोटेका नाम मुरलीधर जी हैं।





ओ0गथाक्रत्णज्ञी मुं छाल(गमगोपाल मुं झाल)इन्दौर

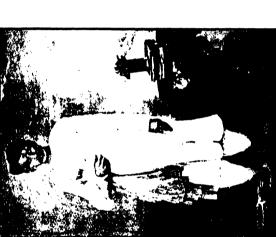

स्व०मेठ टीकमदामजी (गमग्नन टीकमदाम) इन्होंग

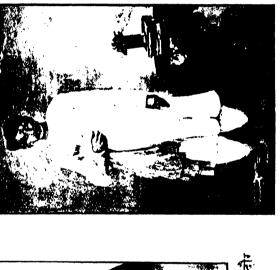

धीं मेठ हीगलालजी सूनवाले (वालिकशान होरालाल) इन्द्रौग

### मेसर्स रामगोपाल मुंच्छाल

इस फर्मके मालिक माहेश्वरी जातिके सज्जन हैं। आपका आदि निवास डिडवाना (जोधपुर) का है। आपके पूर्वजोंको यहां आये १०० वर्ष व्यतीत हुए होंगे। इस फर्मको सेठ रामगोपालजीने ही स्थापित किया। आपहीने इस फर्मकी तरकी भी की। संवत् १६६८में आपका देहावसान हो गया। आपके पद्मात् इस फर्मके संचालनका कार्य आपके भाई सेठ लक्ष्मीचंदजी मुंच्छाल और आपके पुत्र सेठ राधाकृष्ण जी करते हैं। सेठ लक्ष्मीचन्दजीने इस फर्मकी और तरकी की है। आपने इसकी और मी शाखाएं स्थापित की बाजारमें आपकी फर्मका अच्छा सम्मान है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

इन्दौर-मेसर्स रामगोपाल मुंच्छाल, छोटा सराफा - इस फर्मपर चांदी, स्रोना तथा जवाहिरातका व्यापार होता है।

इंदौर—मेसर्स लक्ष्मीचंद मुंच्छाल, तुकोजीराव छाथमार्केट—यहां कपड़ेका थोक व्यापार होता है। इन्दौर—मेसर्स राधािकशन बालिकशन, छाथमार्केट — यहां रंगीन कपड़ेका थोक व्यापार होता है। वम्बई —रामगोपाल मुंच्छाल, बदामके माड़के पास, कालवादेवी रोड (T.A. Kunjbihari)— यहां बैंकिंग, हुंडी, चिट्टी तथा सब प्रकारकी आदृतका काम होता है।

### मेसर्स हीरालाज बाजिकशन सूतवाजे

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ हीरालालजी हैं। आप बीसा दीसावाल जातिके वल्लभ संप्रदायी सज्जन हैं। आपका यहांके बड़े २ सेठोंमें अच्छा सम्मान है। सरसेठ हुकुमचन्दजी, रा० ब० कस्तूरचंद जी आदि बड़े २ व्यापारियोंके आप आम मुख्तार हैं। सरकारकी ओरसे आप आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं। आपके पिता जी गुजरातसे यहां आप थे। आपने यहां आकर कपडेकी दुकान स्थापित की और उसमें अच्छा लाम उठाया। आप स्तूतका व्यापार भी करते थे। वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

इन्दौर—मेसर्स हीरालाल बालिकशनदास बजाजखाना—यहां कपड़ा तथा सृतका बड़े परिमाणमें व्यापार होता है।

### वैद्य और हकीम

## 

श्चापका मूल निवास स्थान डलमऊ (रायबरेली) का है। आपके पूर्वजोंको यहां आये करीब १०० वर्ष व्यतीत हुए होगे। श्चापके खानदानका पुस्तैनी पेशा वैद्यक्रका है। श्चापके पिताजी अच्छे वैद्य माने जाते थे। आपका इलाज राजधरानोंमें भी होता था। महाराजा शिवाजीरावने प्रसन्त होकर आपको दस र हनार रुप्या दो बार एवं एक गांव और २०० बीघा जमीन इनाममें दे दी थी इस इनामका कुछ समयतक उपयोग कर आपने कुल बिशेष कारण से इसे वापस फेर दिया था। इसी प्रकार गायकवाइ सरकारने भी आपको जागीर इनाममें दी थी। वह भी आपने श्चपने शिष्यको दे दी। आपका देहावसान संवत् १६६२में हो गया। आपके पत्रचात् आपके पुत्र पं॰ ख्यालीराम जी द्विवेदी हुए। आपने भी वैद्यक्रमें श्चच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की। इंदौरकी जनतामें आपका अच्छा सम्मान है। राजधराने में भी आपका इलाज होता है। श्चाप बम्बई, इटारसी, अकोला आदि बाहर गांवों में भी इलाजके लिये जाया करते हैं।

वैद्य पं० ख्यालीरामजीका सार्वजनिक जीवन भी अच्छा रहा है। श्वापने इन्फ्लुएआके समय इन्दौरकी जनता की अच्छी सेवा की थी। आपका पब्लिक जीवन श्वयगण्य रहा है। आप यहां की प्राय: सभी सभा सोसायटियों में भाग लेते हैं। आप स्थानीय हिन्दूसभाके सभापति हैं। आपकी देखरेखमें लालबागके आयुर्वेदिक ब्रह्मचर्याश्रमका काम बड़ी उत्तमतासे चल रहा है।

आपकी औषध निर्माण शालामें शास्त्रोक्त रीतिसे औषधियां तैय्यार की जाती हैं। इन्दौरकी जनताक हृद्यमें आपकी औषधियों के प्रति बड़ा विश्वास है। आपको सन्१९२०में दिल्लीके आयुर्वेदिय दशम सम्मेलनके समय स्वर्णपद्क और प्रमाण पत्र मिला था। करांचीमें होनेवाली आल इण्डिया वैद्यक, यूनानी एण्ड तिब्बी कान्फ्रेन्ससे भी आपको प्रमाणपत्र और रौप्य पदक प्राप्त हुआ था। सन् १९१८में आलइण्डिया एक जीविशन इन्दौरसे भी आपको स्वर्णपदक प्राप्त हुआ हैं। कहनेका मतल्ख यह है कि आप एक बहुत सफल वैद्य हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-



वैद्यराज पं अस्यालीरामजी द्विवेदी इन्द्रीर



फार्मसीका उद्घाटन ( ख्यालीगमजी ) इन्दौर



स्व० हकीम शंख तैय्यव ऋलीजी, इन्होर

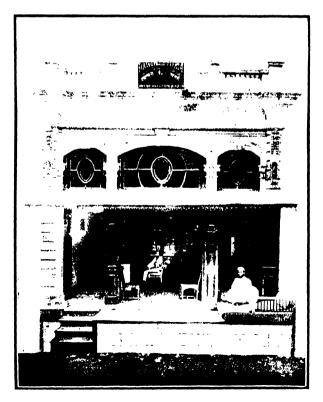

विलिंडग हकीम शेख तैय्यवश्रली मुल्लां श्रादमजी, इन्दौर

इन्दौर —प्रभाकर औषधालय, दीतवारिया —यहां सब प्रकारके रोगोंका इलाज किया जाता है। इन्दौर —आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला, वियावानी —यहां आपकी औषध तैयार करनेकी फ्रार्मसी हैं।

इन्दौर—वैद्य ख्यालीराम फार्मसी, मारोठिया बाजार—यहां आपकी बनाई हुई औषधियां विकी होती है।

### वैद्य चन्द्रशिखरजी पाठक

यह चिकित्सालय सन् १६०६ में स्थापित हुआ। इसमें आयुर्वेदिक व एलोपेथी दोनों प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा निदान व चिकित्सा की जाती है। यही कारण है कि इस चिकित्सालयमें दूसरे चिकित्सालयों से निराश होकर लैंटे हुए कई संग्रहणी, श्रय आदि कष्टसाध्य रोगोंसे पीड़ित रोगी आराम होते हैं। इस औपधालयमें शास्त्रोक्त व शुद्ध बनी हुई औषधियोंका उपयोग किया जाता है। इस चिकित्सालयमें श्री० वैद्य महादेव चन्द्रशेखर पाठक व डाकर बालमुकुन्द चन्द्रशेखर पाठक एल० एम० एक० चिकित्सा करते हैं। श्री० वैद्य महादेव चन्द्रशेखर पाठक इन्द्रौरके कतिपय चुने हुए विद्वान व अनुभवी वैद्योंमें अपना विशेष स्थान रखते हैं। आप आयुर्वेदके विशेषज्ञ हैं। एकादश वैद्य सम्मेलनमें इन्द्रौरके वैद्योंमें से सिर्फ आपहीने अपना विद्वता पूर्ण निबन्ध पढ़ा था। जिसकी तारीफ वैद्य सम्मेलनके सुप्रसिद्ध सभापित वैद्य गणनाथसेन ब अन्य विद्वान वैद्योंने मुक्ककंठसे की थी। आप इस समय चिकित्सा विज्ञानके ऊपर एक मौलिक और गवेपणापूर्ण प्रनथ लिख रहे हैं। इस प्रनथमें चिकित्सा विज्ञानके मूलभूत सिद्धान्तों पर तथा इस सम्बन्धकी चलनेवाली सभी चिकित्सा पद्धतियोंपर तलनात्मक विवेचन रहेगा।

श्चापके छोटे भाई डाकर बालमुकुन्द पाठक भी बड़े योग्य नवयुवक हैं। आप आंख सम्बन्धी रोगोंके विशेषज्ञ हैं। आप एल० एम० एफ० हैं और इनक्षे कशन देनेमें सिद्धस्त हैं।

आपका सार्वजनिक जीवन भी प्रशंसनीय है। इन्दौरमें हालहीमें प्रारम्भ हुई विद्वत् परिषद् नामक सस्थाके आप प्रधान कार्यकत्ती हैं आपका दवाखाना शकर बाजारमें है।

### तैय्यबो दवाखाना यूनानी

इस द्वाखानेकी स्थापना हुए करीब १०० वर्ष हुए होंगे। इसे मुझां मुसाभाईने स्थापित किया था। आप पहले मामृली औपिध बेचा करते थे। आपके पश्चात् आपके दो पुत्रों ने इसके कामको बढ़ाया। पहले पुत्र इन्नाहिमजीके पश्चात् आपके दृसरे पुत्र हकीम शेख तैय्यब अलीने इसकी बहुत अधिक उन्नति की। आपका इन्दौरके वैद्य और हकीमों में अच्छा सम्मान

8

भौर नाम था। आप राजघरानेमें भी इलाज करनेके लिये जाया करते थे। आपकी वहां अच्छी प्रतिष्ठा थी। बोहरोंके बड़े मुझाजीने आपको शेखियतकी पदवी प्रदान की थी। यह पदवी इन लोगोंमें बहुत बड़ी मानी जाती है। श्रापका सन् १९१३ ई०में देहावसान होगया।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक हकीम महमदहुसेन व हकीम गुलामअली हैं। आप दोनों भी अपने पिताजीकी तरह हकीमीमें अच्छी योग्यता रखते हैं। आपने सन् १६२४में इन्दौरके बोहरा बाजारमें एक बढ़िया दवाखाना बनवाया है। इसका फोटो इसी मन्थमें दिया गया है। आपके यहां शुद्ध रीतिसे दवाइयां तैय्यार की जाती हैं। यू०पी,सी०पी, गुजरात आदि बाहरी स्थानोंमें भी यह सौषधालय प्रसिद्ध है। यहां औषधियां बड़ी सफाईसे रखी जाती हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है: -

इन्दौर—तैय्यबी दवाखाना यूनानी, चौकबाजार—यहां हरप्रकारकी यूनानी दवाइयां मिलती हैं। घौर इलाज भी किया जाता है। यहांसे बाहर प्रान्तोंमें भी दवाईयोंका थोक निकास होता है।

## मेन्यूफेक्चरर

## मेसर्स सखाराम काशीनाथ महाजन

मि० महाजन उन उद्योगी व्यक्तियों में से हैं, जो बहुत ही छोटे स्केलसे अपने कार्यको प्रारम्भकर अपने व्यवसाय कौशलसे उसे अच्छा रूप दे देते हैं। ग्रुरू २ में आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर थी; केवल एक मामूली क्लर्ककी जगह काम करके आप अपनी जीविका निर्वाह करते थे। मगर उस काममें इनकी तिवयत नहीं लगती थी। जिसके फल स्वरूप आपने नौकरी छोड़ दी और हिम्मत करके १५०) में एक मौजेकी मशीन मंगवाई। इस मशीनके कार्यमें आपको सफलता मिल गई और धीरे धीरे इनका कारबार तरकी करने लगा। यहांतक कि स्नात वर्षके बादही अर्थात् सन् १६१३ में आपके यहां ५० पौण्ड सूतके रोजाना मौजे बनने लगे। सन् १६१७ में आपने १० नई मशीनें और मंगवालीं। जिससे आपका काम और भी तेजीसे चलने लगा।

मि॰ महाजनके यहांके बने हुए मौजे अपनी सुन्दरता और मजबूतीमें बहुत बिढ़या होते हैं इन्दौर शहरके अतिरिक्त बाहरी प्रान्तों में भी इस कम्पनीके मौजोंका बहुत प्रचार है। रियासतकी फौजका आर्डर भी आपही पूरा करते हैं। सन् १६१७में खियोंके कछा कौशलके प्रदर्शनके समय आपको गोल्ड मेडल और सार्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। आप अभी और भी अपने





आयुन एस ) के अहाजन, इ हो।



स्व । नागमस्त्रज्ञी (नागमस् किशानलात्र) इन्द्रीर



मालमें सफाई और उत्तमता लानेकी कोशिशमें हैं। आपका कथन है कि भारतवर्ष में नीटिङ्गयानिके अमावमें इस समय विविगयानिकाही उपयोग करना पड़ता है। इसलिये माल जैसा चाहिए, वैसा साफ नहीं बन सकता। अतएव आप इस उद्योगमें हैं कि हमारे यहां ही नीटिंगयाने पैदा किया जा सके, जिससे हम विदेशी मालकी प्रतियोगितामें अपने मालको भी विदेश भेज सकें।

आपके कार्यालयकी एक विशेषता यह है, कि इसमें कई निराशित विधवाओं और दूसरी कियों को आजीविका मिलती है। मौजे बुनने का काम ऐसा है जिसे खियां बखूबी कर सकती हैं। मि० महाजनके कार्यालयमें अबतक करीब १०० खियां औद्योगिक शिक्षा पा चुकी हैं। जिनमें बहुतसी अपने घरपरही स्वतंत्र रूपसे जीविका निर्वाह करतो हैं। इस समय इस कारखानेमें ३० खियां और ३ पुरुष काम करते हैं।

मि॰ महाजन जनताकी ओरसे निर्वाचित म्यूनिखिपल मेम्बर हैं। आपके कारखानेका पता मेसर्स सखाराम काशीनाथ महाजन नन्दलाल पुरा इन्दौर है।

### कारन एगड धेन ब्रोकर

### नागरमज किश्नलाज नारसरिया

इस फर्मके स्थापक सेठ नागरमलजी थे। आपका निवासस्थान रामगढ़ (सीकर) का है। जिस समय ये इन्दौर आये थे, उस समय आपकी मामूली स्थिति थी। यहांतक कि आप पतंग बेंच कर अपना निर्वाह करते थे। धीरे २ आपने रुईकी दलाली ग्रुरू की, और उसमें आपको अच्छा मुनाफा मिला। आपके द्वारा स्टेट मिल, रायली ब्रद्ध आदि कम्पनियां कपास खरीदती थीं। आपका देहावसान संवत् १६८२में होगया। वर्तमानमें आपके २ पुत्र हैं। बड़े श्रीकिशनलालजी हैं। आप अपने पिताजीके कार्यको सुचार रूपसे चला रहे हैं।



### बकर्स एगड काटन मरचेंट्स

इम्पीरियल बंक आफ इण्डिया (इन्द्रीर ब्रॉच) छावनी

इन्दौर बेंक लिमिटेड मेसर्स झौंकारजी कस्तुरचन्द शीतलामाता रोड ,, औंकारजी चुन्नीलाल बड़ा सराफा

- " गेंदालाल सूरजमल
- ,, घमड़सी जुहारमल छोटा सराफ़ा
- ,, जमनादास जुहारमल बड़ा सराफा
- ,, तिलोकचंद कल्याणमल शीतलामाता रोड
- ,, तेजपाल बिरदीचंद बड़ा सराफा
- ,, पन्नालाल नन्दलाल भण्डारी बजाजखाना
- " **परशरा**म दुलीचन्द छोटा सराफा
- ,, पदमसी नेनसी बड़ा सराफा
- ,, बिनोदीराम बालचन्द
- ,, बगतराम बछराज शीतलामाता रोड
- ,, मिक्रीमळ मोतीलाल बड़ा सराफा
- ,, रामप्रताप हरबिछास ,
- ,, रामचन्द्र रामेश्वर
- ,, शिवजीराम शालिगराम छोटा सराफा
- ,, शिवजीराम हरनाथ
- ,, शोभाराम गम्भीरमल शीतलामाता रोड
- ,, शोभाराम चुन्नीलाल
- ,, स्वरूपचंद हुकुमचन्द
- ,, हुकुमचन्द धनराज शकर बाजार

इन्दौर--केम्प

मेसर्स धासीलाल छोगालाल ,, छोटालाल छगनलाल

मेसर्स नाथू छाल देवी सहाय

- ,, रामचन्द्र कन्हैयालाल
- " मुन्नालाल लच्छीराम
- ,, समीरमळ अजमेरा

### जवाहरातके ब्यापारी

मेसर्स गेंदालाल गणपतलाल छोटा सराफा

- ,, चम्पालाल भगवानदास
- " जयबन्द चुन्नीलाल "
- " जमनालाल कीमती हैदराबादवाला खजूरी बाजर

"टीकमजी मुलचंद शकरबाजार

,, परशुराम दुलीचंद छोटासराफा

### चांदी-सोनेके व्यापारी

मेसर्स कु वरजी रणछोड्दास छोटा सराफ्रा

- ,, गणपतजी गोकुछदास
- ,, नन्दराम नाथूराम
- ,, परशुराम दुलीच'द
- ,, मौजीलाल बूलचंद
- ,, राजमल लालचंद
- ,, रामगोपाल मु च्छाल
- ,, हरकचंद शांतिदास

### चांदीके बर्तन बनानेवासे

"

मेसर्स नाशिककर ब्रद्स बड़ा सराफा डाक्टर वड़नेरे खजुरी बाजार मेसर्स लालूजी चोथमल खजूरी बाजार

फ्लाथ मार्बेट

"

### क्जॉथ मरचेन्ट्रस एगड कमीश्न एजंट

दी करयाणमज मिलस क्जॉथ शाप तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट

मेसर्स कीर्तिलाल रसिकलाल ,, ,, ,, कुन्हेकर एण्ड ब्रद्स तोपखाना ,, गोवर्क न बलदेवदास बजाजखाना ,, गोवर्क न बलदेवदास बजाजखाना ,, गोवर्क न लक्ष्मीदास ,, गुलाबचंद माणकचंद तुकीजोराव क्ला॰ मा॰ ,, गोवर्क न जगन्नाथ ,, गंगायर चुन्नीलाल ,, जानकीलाल सुगनमल तोपखाना ,, जानकीलाल सुगनमल तोपखाना ,, जानकीलाल सुगनमल तोपखाना दी जनरल स्टो बर्स तोपखाना हो जनरल स्टो बर्स तोपखाना

,, जोखीराम रामनारायण " ,, दाऊलाल मुरलीधर "

हाजी नूरमहम्मद मूसा बजाजखाना दी नन्दछाल भंडारी मिरस क्षांथ शाप तु०

क्ला० मा०

मेसर्ध पन्नालाल जबरचन्द्र तुको जी । मार्केट ,, फतेहचंद मूलचन्द बजाजलाना दी बिनोद मिलस क्लॉथ शाप तुको जी ।

क्ला॰ मार्केट

,, मालग मिरस कडाँथ शाप ,, ,, मेसर्स मोहरीलाल मुन्नालाल ,, ,, दी मालग स्टोअर्स तोपलाना दी राजकुकार मिरस कडाँथ शाप तुकोजी॰ मार्केट मेसर्स रामरतन टीकमदास तुकोओ राव क्वा०मा०

,, रामनारायण हरिकशन

,, आर० जी॰ प्रधान एंड को० तोपखाना

,, लखभीचंद मुंच्छाल तुकोजी० क्ला० मा॰

सेठ लक्ष्मीनारायण पसारी

,, ,,

दी शिवाजी वस्त्र मंडार तोपखाना

मेसर्स शिवराम रामबक्ष क्लाथ मार्केट

,, सूरजमल सोमागमल बजाजखाना

,, हीरालाल बाल किशनदास

,,

,, हीरालाल पन्नालाल तुकोजी क्ला० मा०

दी हुकुमचंद मिल्स क्लाथ शाप तुकोजीराव

मेसर्स त्रिकमदास अमृतलाल ,

### कट्पीस क्लाथ मरचेंट्स

मेसस पन्नालाल मुन्नालाल बड़ा सराफा

- , मिश्रीलाल सरावगी
- ,, रामेश्वरदास प्रहलाददास ;,

कपडेके व्यापारी [इन्दौर-केम्प]

मेसर्प गेंदालाल सूरजमल

,, छोगालाल रतनलाल

### , सम्पतमल जयकुमार

### बर्तनोंके ब्यापारी

मेसर्स जयनारायण गिरधारी छाल कसेराबाजार

- " जयकिशन लालचन्द
- ,, जयनारायण गंगाधर

मेसर्स भो अराम रामरतत कतेरा बाजार

- ,, मथुरादास लक्ष्मीनारायग
- "रामरख मथुरादास "
- " श्रोक्रःग रतनञाञ "

### गोटेके ब्यापारी

37

"

मेसर्व देत्रीयहाय मथ्रालाल बजाजलाना चौक

- ,, रामनाथ रामकिशोर
- "रामबभ्र सूरजमङ

### येन मरचेंट्स एएड कमीश्न एजंट

मेससे जत्ररचंद मांगी अल सियागं ज

- " मंगलजी मूजचंद मलहारगंज
- "रामस्तन लाछचंद
- " शिवबञ्च लादूराम "
- ,, सुत्रालाल मूलवन्द ,
- " सुआलाल पन्नालाल ,
- " इरदेव जनरचन्द "

### फुटकर कमोशन एजंट

मेससं जयिकशनदास राधािकशनदास मल्हारगंज

- " ब्रमञाल किशनञाल दितवारिया
- " लक्ष्मीचन्द्र चुन्नीलाल मन्द्रारगंज
- **,, हीरालाल घांसीलाल मल्हारग** अ

### लोहेके व्यापारी

इसुफअली मुलां महमद बजी सियागंज कमहादीन अञ्चुल अली सियागः माळ्भाई कमह्हीन सियाग**अ** सुरेमान इसुफअली सियाग**अ** 

### वाच मरचे ट्स

दी मेर इस्टर्न वाच कम्पनी बड़ा सराफा नानालाल बुलाबी हास बड़ा सराफा मीखाजी एएड को० बड़ा सराफा दी राईजिंग सन् कम्पनी बड़ा सराफा

### जनरल मरचेंट्स

अठीभाई मूसाभाई सियाग ख अज्रुत हुसेन तैय्यव अजी सियाग ख ईस्माइल आदम तोप लाना इलेक्ट्रिक इम्पोरिमय तोप लाना कृष्ण्याव गोपाल शोचे कृष्ण्पुरा कादर भाई अलावश्र एन्ड सनस तोप लाना गुलाम हुसेन एण्ड सनस सियाग ख नानालाल बुलाखीदास बड़ा सराफा मेगनी ए० हुसेन एएड को० महारानी रोड मालवा स्टेशनरी मार्ट तोप लाना राई जिंग सन् कम्पनी बड़ा सराफा सूरज एण्ड को० लावनी (स्पोट्सं)

### फुटकर कम्पनियां

रेमिंगटन टाईप राईटर कम्पनी तोपखाना सिंगर मेशीन कम्पनी तोपखाना जनरल इंग्रुरेम्स कम्पनी तोपखाना

### किरानेके ड्यापारी

,,

"

"

मेसर्स अब्दुल अजीज हासम माई सियागंज

- उमर वलीमहम्मह "
- **एसमान हबीब** "
- महमद अली ईसामाई
- हाजी महम्मद हाजी अब्बा " हाजी रवान हाजी वल्ली
- हसन भाई इब्राहिम

### टोपीके ब्यापारी

मेसर्व अलावच ईसाभाई कुब्जपुरा

- आशाराम मग्नालाल "
- इच्छाराम वसन्तजी
- पुराणिक ब्रद्ध 33
- फिदाहुसेन हाजी अलाबश,,
- भीखा भाई हरिभाई
- माणिकचन्द मानवल
- सूरजमल दौलतराम

### दांत बनानेवाले

"

श्री • गजानन्द राव भागवत् कृष्णपुरा

- शंकरलाल डेन्टिस्ट खजरी:बजार
- सोरावजी डी॰ कामा तोपखाना
- डा॰ एस॰ के॰ बड़नेरे खजुरी बजार
- श्रीराम दंत्त वैद्य शक्कर बजार

### म्युजिक स्टोश्रर्स

गुजरात प्रान्तिक म्युजिक स्टोअर्स तोपसाना जयरामदास पुरुषो त्तदास " सुण्डाराम एएड सन्स

### प्रिंटिंग प्रेस

गजानन्द प्रिंटिंग प्रेस तोपखाना जैन बन्धु प्रि'टिक्क प्रेस पीपली बाजार मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति-

प्रिंटिङ्ग प्रेस तोपखाना लक्ष्मी विलास स्टीम प्रिंटिङ्क प्रोस नन्दलालपुरा पस० एस० जैन प्रेस कृष्णपुरा एच० एण्ड पी॰ प्रिंटिङ्ग प्रेस इन्दौर-केम्प होल्कर स्टेट (इलेक्ट्रिक) प्रिंटिक्क प्रेस।

### बुकसेलसं एगड पञ्जिश्सं

डांडेकर ब्रदर्स बोमांकेट मार्केट मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति तुकोगंज एम॰ एम॰ सोजतिया एएड को॰ बड़ा सराफा राज्य मग्रडल बुक पब्लिशिङ्ग हाऊस यशवंतगंज साहित्य उद्यान कार्य्यालय सांटा बाजार साहित्य निकेतन कार्यालय पीपली बजार सिंव्हल ब्रदर्स तोपखाना ।

### न्यूज पेपर एजेंट

दुलीचन्द् जैन पिपली बाजार। वारुणे आणि कस्पनी।

### स्टेशनर्स

जमालमाई वज़ीरभाई बड़ा सराफ़ा तैय्यबअली मुहा महम्मद् अली बड़ा सराफा फिदाहुसेन नाथामाई बड़ा सराफा मालवा स्टेशनरी मार्ट तोपखाना इसनभाई मालुभाई सियागंज ।

भार्टिस्ट एगड फोटोमाफर

दीनानाथ आर्टिस्ट इन्दौर फोटो आर्ट स्टुडियो बोमांकेट मार्केट रामचन्द्र राव एएड प्रतापराव तोपखाना ।

होटलस एगड रिस्टोरें ट्स

इन्दौर होटल तुकोगंज मालवा होटल तुकोगंज जक्ष्मी विलास होटल तोपखाना सरदार गृह बच्ची गली

### धमेशाला

सर सेठ खरूप चन्द हुकुमचंदकी निसयां स्टेशनके पास टीकमभी मूलचन्दकी धर्मशाला ,,

### लायत्रे रीज्

अप्रवाल पुस्तकालय दितवारिया जनरल लायन री कृष्णपुरा मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति श्वेताम्बर जैन लायन्ने री मोरसली गली

चायके ब्यापारी

मेसस केरावाला एण्ड को असियागंज

मिल जिन स्टोश्चर सप्लायस बोरा बेलजी गिरधर अमरेलीवाला सियागंज सेठ रतनजी गुस्तादजी सियागंज आर० बी० ईश्वरदास एण्ड को० महारानी रोड सी० जवेर लाल एग्ड कम्पनी सियागंज

मोटरकार एएड साईकल डीलर्स

गुलाम हुसेन एण्ड सन्स सियागंज जवेरी मोटर स्टोअर्स सियागंज एन० सी० अंकलेखरिया एएड को०सियागंज नोशोरवान एएड कम्पनी महारानी रोड ब्रिटिश इण्डिया मोटरकार कम्पनी महारानी रोड

संगमरमरके व्यापारी

ए० साजन कम्पनी महारानी रोड

केमिस्ट एगड ड्रगिस्ट

धायुर्वेदीय धौषधि निर्माणशाला वियाबानी श्रीकृष्या फार्मसी तोपखाना किशनराव गोपाल शौचे बोम्मांकेट मार्केट तैय्यबी दवाखाना यूनानी पापुलर मेडिकल हाल बोम्मांकेट मार्केट

### रंगके व्यापारी

मेसर्स शामबाला एण्ड को० महारानी शेड ,, अहमद अली अब्दुल करीम सियागंज

ट्रंक मरचेंट्स

थटदुहा यहाबच्च सजमेरवाला सियागंज चब्दुल गनी चब्दुल थजीज सियागंज तैय्यव भाई मुहाँ कादर भाई सियागंज

## उज्जैन UJJAIN



## उजीन

#### ऐतिहासिक महत्व

यह शहर भारतवर्षके उन प्राचीन नगरोंमेंसे एक है, जिनके अखण्ड गौरवका गान भारतीय साहित्यके प्राचीन प्रन्थोंमें मुक्त कएठसे गाया गया है। महाकिव वाणभट्टने अपनी कादम्बरीमें जिस उज्जियनीका चलङ्कार मय भाषामें वर्णन किया है, तथा दूसरे प्रनथकारोंने मुग्ध विस्मयके साथ जिस व्यवन्तिका नगरीके गुण गान किये हैं, उज्जैन उसीका नवीन रूपान्तर है। यह शहर प्राचीन कालमें मालव-देशकी राजधानी था। परम प्रतापी सम्राट विक्रमादित्यका राजसिंहासन इसी महिमामयी नगरीमें जगमगाया था। महाकिव कालिदासकी लेखनीसे जन्म पाये हुए शकु तला रघुवंश, और मेघदृतके समान सुन्दर काव्योंकी स्निग्ध किरणें भी इसी नगरीसे प्रकाशित होकर संसारमें फैली थीं।

भाजकल क्षिप्रा नदीके तटपर बसा हुआ यह शहर महाराजा सेंधियाकी छत्रछायामें विश्राम पा रहा है। भूतपूर्व महाराजा माधवराव सेंधिया की इस नगरपर पूर्ण कृपा दृष्टि थी। चन्होंने इस नगरको उन्नित देनेमें कोई बात उठा न रखी थी। लाखों रुपये खर्च करके उन्होंने इस नगरकी सभी प्रकारकी स्थितियोंको सुधारनेकी चेष्टा की और यही कारण है कि आज यह नगर भी अपने पड़ोसी इन्दौर नगरकी टक्कर लेना चाहता है। यदि राज्यकी इस नगरपर पूर्ण दृष्टि रही तो निकट भविष्यमें ही यह नगर बहुत उन्नत रूपमें दिखलाई देगा।

#### धामिक महत्व

ऐतिहासिक महत्वकी तरहही यह नगर धार्मिक महत्वमें मी बहुत बढ़ाखड़ा है। किंप्रा नदीके तटपर बसा हुआ होनेकी वजहसे यह हिन्दुओंका तीर्थ स्थान हैं। बारह वर्षमें यहां सिंहस्थका प्रसिद्ध धार्मिक मेला भरता है। जिस समय यह मेला होता है लाखों मनुष्य इस नगरमें आकर अपनी कट्टर धार्मिक भावनाओंका परिचय देते हैं। इसके अतिरिक्त यहां और कई धार्मिक स्थान हैं। जिनकी वजहसे यह नगर धार्मिक बातोंमें आगे गिना जाता है।

#### व्यापारिक महत्व

सेन्ट्रल इंडियामें इन्दौरके पश्चात् न्यापारिक महत्वकी दृष्टिसे उज्जैनहीका दूसरा नम्बर है। यहांके व्यापारियोंको न्यापार करनेमें कई सुविधाएं हैं। बम्बई, इन्दौर आदि नगरोंसे व्यापारिक सम्बन्ध होनेके कारण और उनके पास आ जानेसे यहां न्यापार करनेमें बड़ो सुविधा होती है। दूसरा कारण यह है कि यह स्थान मालवेके मध्यमें होनेसे आस पासकी मालवेकी पैदावार यहींसे एक्स-पोर्ट होती है। इससे भी यहां बड़ी न्यापारिक गति विधी रहती है।

उज्जीनका मार्केट सेन्ट्रल इंडियाके कॉटन मार्केटमें पहले नम्बरका है। यहांसे सालाना एक्सपोर्ट होनेवाली काटन बेल्सकी खोसत १ लाखके करीब होती हैं। काटनका बड़ा मार्केट होनेकी वजहसे मोसिमके समय रायली ब्रदर्स, बालकन ब्रदर्स, मिस सुई भुसान केशो आदि कम्पनियां कपास खरीदनेके लिये यहां अपनी शाखाएं खोलती हैं।

काटनही की तरह गल्ले के व्यवसाय का भी यह बड़ा मार्केट है। यहीसे आसपासकी पैदावार बम्बई इन्दौर प्रभृति व्यापारिक केन्द्रोंमें एक्सपोर्ट होती है। यह व्यवसाय विशेषकर नयेपुरे होता है।

कपड़ेके व्यवसायमें भी सेंट्रल इिएडयामें उज्जैनका दूसरा नम्बर है। यहां दो कपड़ेकी मिलें होनेकी वजहसे यहांके कपड़ेका व्यवसाय उन्नतिपर है। यहांसे पंजाब, यू० पी०, गवालि-यर स्टेट प्रभृति स्थानोंमें कपड़ा जाता है।

इसके अतिरिक्त दूसरी वस्तुओंका व्यवसाय भी होता है पर उसका एक्सपोर्ट न होनेसे इस्लेख नहीं किया गया।

#### उज्जैनके व्यापारिक बाजार

- सराफा बाजार—यह यहांका सबसे अच्छा बाजार है। यहां बड़े २ व्यापारियोंको फर्में हैं। इस बाजारमें खासकर रूई, गल्ला तथा बायदेका सौदा होता है। वायदेके सौदेमें यहांका बाजार सेन्ट्रल इण्डियामें दूसरे नम्बरका है।
- नयापुरा—यहां खासकर गर्छ का न्यवसाय होता है। यहां गर्छ का काम करनेवाली कई बड़ी २ फर्में हैं। यहांकी फर्मों द्वारा हजारों मन गर्छा बाहर जाता है।
- काटन मार्केट —यहां काटनकी खरीद बिकी होती है। यह सेंट्रल इंडियामें पहला काटन मार्केट है। जिस्र समय यहां कपासकी गाड़ियां विकीके लिये आती हैं उस समय सेंकड़ों व्यापारियोंकी गति विधी देखने लायक होती है।
- जयाजीगंज यह मंडी अभी बन रही है। यह इन्दौरके सियागंजकी तरह बनेगी। यहां

समी प्रकारके थोक व्यापारियोंकी फर्में रहेंगी। सरकारने यहां आनेवाले मालपर मह- सुल्में भी बहुत रियायत कर दी है।

पटनी बाजार—यहां जनरल मरचेंट्सकी दुकानें हैं। इस बाजारमें गोपाल मन्दिर देखने योग्य है। इसी बाजारमें उज्जैनके प्रसिद्ध फूलांके हार विकते हैं।

जूनापीठा-यहां गहें के व्यापारियोंकी फुटकर दुकानें हैं।

चौक—यह अभी ही बना है। उज्जैन जैसे प्राचीन शहरमें यदि कोई नवीनता आई है तो इसी चौकमें। पहले यहां बड़ तंग रास्ते थे। महाराजा साहबने यहांके मकानोंको खरीद कर शहरको सुन्दर बनाने के लिये इसे बनाया है। इस चौकमें सब दुकानें एक नमूनेकी हैं। यहां कपड़े वाले, जनरल मरचेंट्स, साईकल मर्चेंग्ट्स आदिकी दुकाने हैं। इनके अतिरिक्त, दौलतगंज, गुदड़ी बाजार देवासरोड आदिमें भी फुटकर ज्यापारियोंकी दुकान हैं।

#### उज्जैनके दर्शनीय स्थान

उज्जीन बहुत पुराना शहर है। अतएव यहां कई प्राचीन स्थान दर्शनीय हैं। पाठकोंकी जानकारीके लिये उनमें से कुछ नाम यहां दिये जाते हैं | हरसिद्धि देवी, कालका देवी, चौबीस खन्बा, मंगलनाथ, महाराजा मर्नु हरिकी गुफ़ा, सिद्धनाथ, कालभैरों, रानोजी महाराजकी छत्तरी, महाराज-बाड़ा, मौलवी मुगिसउद्दीनका मकबरा, नयामहल, पुराना जलमहल, (कालिया देहपर) और आवजरवेटरी एवं महंकालेश्वरका मंदिर इत्यादिस्थान यहां विशेष मशहूर हैं।

## फेक्ट्रीज एगड इगडस्ट्रीज

#### दी विनोद मिल्स लिामेटेड

यह मिल सन् १६१२,१३ में स्थापित की गई, और सन् १६१४ में चालू हुई। तबसे अब तक बराबर चल रही है। इसके मैनेजिङ्ग एजण्ट मेसर्स विनोदीराम बालचन्द हैं। इसमें ७५० लूम्स और ३१००० स्पेंडिल्स हैं। रोजाना करीब १२०० मजदूर इसमें कार्य करते हैं। इस मिलमें एक बहुत बड़ा हास्पिटल खुला हुआ है। जिसमें मिल मजदूरों और अन्य कार्य कर्ताओं तथा साधारण पिन्तकको मुफ्तमें औषधि दी जाती है। इस मिलमें डोरिया, साटन, धोती जोड़े और रंगीनमाल अच्छा बनता है।

#### नजर अली मिल

इस मिलकी स्थापना सम्वत् १६५२-५३ में सेठ नजार अली माईके हाथोंसे हुई थी। इस मिलमें किसीके शेअर नहीं हैं। इसकी मालिक मेसर्स महम्म अली ईसाभाई फर्म है। इस मिलमें साटन, रङ्गीन, डोरिया, टुबाल, चादर आदि कपड़े अच्छे बनते हैं। दूसरी मिलोंकी अपेशा इस मिलके मालकी वेल्यू ज्यादा होनेसे इसके कपड़ेका कुछ ऊँचा भाव रहता है।

खपरोक्त मिलके साथमें माधव प्रिंटिङ्क प्रेस, कास्ट आयर्न फाउन्डरी और वर्क शाप है। आयर्न फाउएडरीमें ढलाईका काम तथा प्रेसमें सरकारी एवम् दूसरी छपाईका काम होता है। प्रोसिंग फेक्टारियां

काटन प्रेसिंग फ्रीकरी

| (२) जगन्नाथ बख्तावर सिंह | "          | 99     | "          |
|--------------------------|------------|--------|------------|
| (३) जार्ज जयाजी राव      | 71         | ,,     | ,,         |
| (४) नारायणदास माणिक जी   | ,,         | ,,     | ,,         |
| (५) नजरअली               | <b>)</b> 1 | "      | "          |
| (६) रामलाल घासीराम       | ,,         | "      | "          |
| (७) रामेश्वर वहभदास      | "          | 79     | "          |
| (८) सोराव जी फूामजी      | ,<br>,,    | 71     | )1         |
| जिानिंग फैक्टीरणां       |            |        | ,-         |
| (१) चेनीराम जेसराज       | कॉटन       | जिनिंग | फ़्रैक्टरी |
| (२) नजरअली               | ,,         | 79     | "          |
| (३) बरदीचन्द नाथराम      | ,,         | 77     | ,,         |
| (४) मृलचन्द              | "          | "      | , · ·      |
| (४) रामछाछ घासीराम       | 51         | 11     | 33         |

(१) चेनीराम जेसराज पोहार

(६) रामेश्वर बल्लभदास

श्चायर्न फाउंडरी—इसके मालिक हैं सेठ छक्मानभाई। यह फाऊंडरी मिलके साथ है। यहां पुरजे-ढलाईका काम अच्छा होता है।

"

"

इलेक्ट्रिक पावर हाऊस—यह सरकारी कारखाना है। यहांसे सारे शहरमें विजली पहुंचाई जाती है। मोटर वर्क्स—यहां मोटरोंकी दुबस्ती आदिका काम होता है। गाई तथा छपाई—यहां भैरोंघाटपर करीब २०० नीलगर तथा छीपा लोग रहते हैं। ये कई प्रकारकी सुन्दर छपाई तथा रंगाई करते हैं। जैसे रजाइयां, चहरें, जाजमें, रुमाल टेबलकाथ आहि। साड़ी बुनना—यहांपर साड़ियोंको बुनाईका काम भी बहुत अच्छा होता है यहांकी बनी हुई साड़ियां इन्दौर, धार तथा ग्वालियरके बाजारोंमें बिकती हैं, तथा पूना बाम्बे और दिल्लामें दूसरे गावोंमें भी जाती हैं।

चन्दनका तेल —यह यहां बहुत होता है। दृसरे तेलोंकी अपेक्षा लगानेमें अच्छा है। इसकी खुराबू बहुत ठहरती है। महाराजा साहबने इसके चालानके महसूलमें कमी कर दी है।

थायमछ फ्रैक्टरी— ६ जीन अजवाईनका तेल खोर अजवाईन आइल बनानेके लिये सेंटर है। यहांसे अजवाईनका सन् बाहर गांवोंमें जाता है। महाराजा साहबने सन् निकालनेवालोंके लिए व्यापारकी उन्नतिकी इच्छासे कुछ रूपया दिया है।

दूसरो इण्डस्ट्रीज — उज्जैनके डिस्ट्रीक जेलमें बहुत ही अच्छे डिमाईनके गलीचे तथा दिरयां बनती हैं। यहां दोस्ती, खादी, खादी चहर आदि भी बनती हैं, तथा ब्लांकेट भी कई प्रकारके बनाये जाते हैं। उज्जैन अगरबत्ती, कंकूं, और सीसम तथा चन्दनकी कंधियोंके लिये भी मशहूर है यहां तांगे, गाड़ियां तथा पलंगके पाये भी बहुत अच्छे बनते हैं। उज्जैनसे देशी जूते बहुत बड़ी तादादमें दिसावरोंमें जाते हैं। महाराजा साहिबकी ओरसे उज्जैनके रेल्वे स्टेशनपर एक इण्डस्ट्रीयल वर्क्सका स्टाल भी लगा हुआ है। तथा प्रशीकलचर सम्बन्धी एकम्यूजियम भी शहरमें बना हुआ है।

उज्जीनसे सन् १९२५में जाने तथा आनेवाले मालका ब्यौरा:--

#### जानेवाला माल

| गेहूं              | •••   | •••   | १४६६५३ मन       |
|--------------------|-------|-------|-----------------|
| जवार               | •••   | •••   | १८८५० ,,        |
| चना                | •••   | •••   | ४१३८ "          |
| क <b>ंकड्</b> ।    | •••   | •••   | <b>۳५१२४</b> ,, |
| अलसी               | •••   | •••   | ४५८८ "          |
| मेथीदाना           | •••   | •••   | ₹\$८८ "         |
| तमाखू              | • • • | •••   | १०८७ ,,         |
| पक्ती रुईकी गांठें | •••   | • • • | ५१६२०५ "        |
| खराव रुई           | •••   | •••   | ४२५८ "          |

#### आनेवाले माल

| वज न       |                                                             | मूल्य                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ३००२६ मन   | •••                                                         | •••                                                       |
| १८८६२,,    | •••                                                         | •••                                                       |
| १३६६०२,,   | •••                                                         | •••                                                       |
| ७८७६३ पीपे | •••                                                         | •••                                                       |
| ६०८३४      | •••                                                         | •••                                                       |
| •••        | •••                                                         | २५६०६२) रु०                                               |
| •••        | •••                                                         | ७४७२२)                                                    |
| ***        | •••                                                         | १२६५२७३)                                                  |
| २३३८ मन    | •••                                                         | •••                                                       |
| •••        | •••                                                         | <b>४</b> २०५ <b>≍)</b>                                    |
| ३३६४ मन    | •••                                                         | •••                                                       |
| •••        | •••                                                         | १३२०६२)                                                   |
| •••        | •••                                                         | २७८६५)                                                    |
| •••        | •••                                                         | ४२१४४)                                                    |
| •••        | •••                                                         | ३६०४५)                                                    |
| •••        | •••                                                         | ३३४०८)                                                    |
| •••        | •••                                                         | १५८६४०)                                                   |
| •••        | •••                                                         | ३१२६७)                                                    |
| २०१८ मन    | •••                                                         | •••                                                       |
|            | ३००२६ मन १८८६ं१,, १३६६०२,, ७८७६३ पीपे ६०८३४ २३३८ मन ३३६४ मन | ३००२६ मन १८८६१, १३६६०२,, ७८७६३ पीपे १०८३४ २३३८ मन २३३८ मन |

डपरोक्त संख्या सन् १६२५ की है। इसके पश्चात् इस समय इसमेंसे बहुत सी वस्तुएं ज्यादा आने तथा जाने लग गई हैं।





नजर्मली मिल, उर्ज्ञन

## मिल ग्रानस

#### मेसर्स विनोदीराम बालचन्द

इस फर्मका देड ब्याफिस मालरापाटन है। इसके प्रोप्राइटर सरावगी जातिके सज्जन हैं। इस दुकानपर रुईका बहुत बड़ा व्यापार होता है। रुई भरनेके लिए यहाँपर श्रापके तीन बड़े २ गोदाम बने हुए हैं। ग्वालियर स्टेटके मालवाप्रान्तका सदर खजाना भी इसी फर्मके सिपुर्द है। यह फर्म यहांके विनोद मिलस लि०की सेकेटरी, मैनेजिक्क एजंट और ट्रेम्फरर है। यहांके तारका पता Munik हैं। इस फर्मका विशेष परिचय वित्रों सहित मालरापाटनमें दिया गया है।

## मेससँ महम्मद ऋली ईसाभाई

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास उज्जीन है। सेठ महम्मदअली भाईके हाथोंसे संवत्१६०० के करीब इस फर्मकी स्थापना हुई। सेठ महम्मदअलीभाईके छोटे भ्राता सेठ अलावख्शजीके चार पुत्र थे, जिनका नाम सेठ नजरअली माई सेठ फतहअलीभाई सेठ अब्दुलकरीमभाई और चौथे सेठ तय्यवअलीभाई था।

सेठ नजरअली भाईने संवत् १६४४में उउजैनमें कॉटन जीनिङ्ग कम्पनी स्थापित की। फतहअलीसेठ पुरानी दुकान कोठापर कारोबार करते थे। अब्दुलकरीम भाईने संवत् १६३८में महम्मद्अली ईसामाईके नामकी दूकान स्थापित की। तथा तय्यवअली सेठ उज्जैनमें कपड़ेका ब्यापार करते थे।

वर्तमानमें सेठ नजरअली माईके ४ पुत्र हैं, इनमेंसे सबसे बड़े सेठ छुरुमानमाई नजरअली मिलका कार्यसंचालन करते हैं। फतहअली सेठके ३ पुत्रोंमें सबसे बड़े पुत्र कोठेकी दूकानका काम करते हैं। सेठ अब्दुलकरीम भाईके पुत्र अब्दुल हुसेन सेठ नजरअली मिलमें काम करते हैं। तथा सेठ तच्यवअली भाईके २ पुत्रोंमें बड़े हसन अलीभाई महत्पुर जीनमें काम करते हैं, एवं छोटे अब्दुलरसूल भाई सियागंज (इन्दौर) की द्कानका संचालन करते हैं।

उज्जैनके नजरअली मिलकी स्थापना सेठ नजरअली भाईने संवत् १६५२-५३ में की। इस

मिलमें कोई रोअर होल्डर नहीं है। यही खानदान इस मिलका मालिक है। इस फर्मने अपने रुईके ज्यवसायको अच्छा बढ़ाया है। मालवाप्रांतमें यह फर्म रुईका बहुत बढ़ा ज्यवसाय करती है।

व्यवसायिक चन्नतिके साथ दान धर्मके कार्योंकी ओर भी इस कुटुम्बका छन्न रहा है। आपकी श्रोरसे उज्जैनमें एक सङ्गमरमरका रमणीय रोजा करीब ३॥ लाख रुपयोंकी लागतसे बना है। इस रोजेमें बड़े मुलाजी साहबकी जियारत है, जिससे दूर दूरके बोहरा समाजके यात्री जियारत करने आते हैं। इसके अतिरिक्त आपने यहाँ एक मुसाफिर खाना भी बनवा रक्खा है, तथा साथही उसमें भोजनका भी प्रबन्ध है। मऊमें ६ हजारकी लागतसे बोहरा बीमारोंके ठहरनेके लिये एक सेनेटोरियम भी इस फर्मकी ओरसे बना है।

इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) उज्जैन—मेसर्स महम्मदअली ईसाभाई नयापुरा—इस फर्मपर किराने तथा गहाँका थोक व्यापार और कमीशनका काम होता है।
- (२) इन्द्रोर—मेसर्स महम्मद्श्रली ईसा भाई सियागंज—इस फर्मेपर किरानेका थोक व्यापार होता है, तथा यहाँ वेजिटेवल घी और सोड़ाकी एजंसी है। (T. A. Pulpit)
- (३) बम्बई—मेसर्स महम्मदअली ईसाभाई, अब्दुल रहमान स्ट्रीट—यहां आढ़त तथा हुंडी चिट्ठीकर काम होता है। ( T. A. Pulpit )
- (४) एउजैन नजरअली मिल -इसका विस्तृत परिचय ऊपर दिया गया है। मिलके साथ २ यहां कपास खरीदीका श्राच्छा व्यापार होता है। अहमदाबादकी कई मिलें यहांसे माल मंगवाती हैं।

इसके अतिरिक्त इस फर्मकी नीचे छिखे स्थानोंपर जीनिङ्ग और प्रेसिङ्ग फेक्टरियां हैं। इनमेंसे कई कारखाने सेठ छुकमानभाईने सेठ नजरअछी भाईके गुजर जानेके बाद खोछे हैं।

जीनिंग फेक्टरियां - नजरखली जीनिङ्ग फैक्टरीके नामसे

१—डज्जैन २—आगर (मालवा) ३—शाजांपुर (ग्वालियर) ४—सोनकछ (ग्वालियर) ५—मॅवरासा (ग्वालियर) ६—वेग्छा स्टेशन (जी० छाई० पी०) ७-सुजालपुर ८-पचोर ६—नरिसंहगढ़ १०—व्यावरा (राजगढ़) ११—छापेरा (नरिसंहगढ़) १२— खुजनेर (नरिसंहगढ़) १३—बरो-दिया (ग्वालियर) १४—सोयत (ग्वालियर) १६—बड़ोद (ग्वालियर) १७—नलखेड़ा (ग्वालियर) १८—आलोट (देवास) १६—खाचरोद (ग्वालियर) २०—डन्हेल (ग्वालियर) २९—महम्मद्मली ईसा भाई जीन महत्पुर और २५—जगोटी (होल्कर स्टेट)

प्रेसिंग फ्रेक्टरियां -- (नजरअली प्रेसिङ्ग फेक्टरीके नामसे )

र—डज्जेन २—भिंड ३-पचोर (यह प्रेसिंग फेक्टरी अभी तैयार होरही है )



**श्रीयुत नाथ**र्मेच्या (मेषर्स गोदिन्दराम बाळमुकुन्द) उर्ज्ञ न



श्रीयत वेंकटलाल जी (मेसर्स वलदेव मांगीलाल) उर्ज्ञीन



स्वः श्रीयुत कुन्द्नलालनी पांड्या उर्जन



श्रीयुन तनमुखलालजी पांड्या उज्जीन

## वेंकस एगड कॉटन मरचेंट्स

## मेसर्रा झौंकारजी कस्तूरचन्द

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री रायबहादुर सेठ कस्तूरचंदजी काशलीवाल हैं। आप सरावगी जैन जातिके सज्जन हैं। इस फर्मका हेड ऑफिस इन्दौर है। अतः इसका विस्तृत परिचय चित्रों सिहत इन्दौरमें दिया गया है। इस फर्मका पता—सराफा, उज्जैन है। यहांपर हुं डी, चिही, सराफा, लेनदेन तथा रुईका व्यापार होता है।

### मेसर्रा गोविंदराम बाजमुकुन्द

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सरदार नत्थू भेया नेवरी (गवालियर-स्टेट) के निवासी हैं। आपकी गवालियर स्टेटमें कई पीढ़ियोंसे जागीर तथा जमींदारी चली श्राती है। आप सर्दी श्री आग्रेसाहब स्टेट गवालियरके खजांची हैं। उक्त सरदार साहबकी ओरसे आपको कई गांव जागीरीमें मिले हैं। आप कई कमेटियोंके मेम्बर हैं। सरदार नत्थू भैयाने नेवरीकी पहाड़ीप एक रमणीय मंदिर बनवाया है। आप देवास स्टेटके पोतेदार (खजांची) हैं। इस स्टेटमें आपक अच्छा सम्मान है। देवासमें आपके बाग बगीचे एवं मकानात बने हुए हैं।

आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

(१) षज्जीन—गोविंदराम बालमुकुन्द सराफ्रा—यहां बेङ्किग तथा रुईका व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त श्रापका देवास और नेवरीमें जीनिंग फ़ेक्टरीज़ और भंवरासामें दुकान है।

## मेसर्स गोविन्दराम पूरनमज

इस फ़र्मके मालिक फलोदी मारवाड़ )के निवासी माहेश्वरी ( डांगरा ) वैदय हैं। इस फ़र्म की स्थापना सर्व प्रथम सेठ हिम्मतरामजीने हैदराबाद ( दिल्लण ) में की थी। इस समय इस फर्मपर हिम्मतराम अज्ञाराम नाम पड़ा। था। सेठ हिम्मतरामजीके बाद उनके पौत्र सेठ गोविंदरामजीने इस फर्मके न्यापारको मालवा और राजपूतानाकी खोर बढ़ाया। वर्तमानमें इस फर्मका संवालन

सेठ गोविंदरामजीके पुत्र सेठ पूरनमलजी एवं सेठ चम्पालालजी करते हैं। आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) डज्जेन—मेसर्स गोविंदगम पूरनमल सराफा—यहाँ रुई, हुण्डी, चिट्ठी तथा आढ़तका काम होता है।
- (२) जावरा—गोविंदराम पूरनमल कोठीबाजार—यहां रुई आदृत तथा हुंडी चिट्टीका व्यापार होता है
- (३) बारां (कोटा स्टेट) गोविंदराम पूरनमल—यहां आपकी एक जीन है तथा रुई, गला और आढ़त का काम होता है।

## मेसर्स गोविंदराम नाथूराम

इस फर्मके मालिक खास निवासी फ़तहपुर (सीकर) के हैं। इस फ़र्मको सेठ गोविंदरामजीने दं वर्ष पूर्व स्थापित किया, तथा आपके पुत्र सेठ नाथूरामजीने इसके व्यवसायको तरक्की दी। सेठ नाथूरामजीका देहावसान संवत् १९६२में हुआ। सेठ नाथूरामजीके पुत्र सेठ बरदीचन्दजीने इस फर्मके रुईके व्यवसायको बढ़ाया, एवं २ जीनिंग फेक्टरियां स्थापित की। आपने एक राधाकुष्णका मंदिर एवं एक बगीचा करीब ८० हजार रुपयोंकी लागतसे बनवाया। आपके यहां एक अन्नक्षेत्र भी चल रहा है। सेठ वरदीचन्दजी उज्जैनकी म्यूनिसिपैलेटीके मेम्बर भी रहे थे। आपको कई बार गवालियर दरबारसे सम्मानार्थ सिरोपाव मिले थे। आपका देहावसान संवत् १६७३ में हुआ।

सेठ वरदीचन्द्जीके कोई संतान न होनेसे संवत् १९७५में उनके भतीजे श्री गुलजारीलालजी गोद लाये गये। वर्तमानमें इस फर्मका सञ्चालन सेठ गुलजारी लालजी ही करते हैं। श्रापकी फर्मका व्योपारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) एङजैन—मेसर्स गोविंद्राम नाथुगम बुधवारिया बाजार-यहां रुई आढ़त तथा हुंडी चिट्टीका काम होना है।
- (२) उज्जैन-रामचन्द्रबरदीचंद जयाजीगंज यहां गहेका व्यापार तथा आसामी छेनदेनका काम होता है।
- (३) उज्जीन—बरदीचंद गुलजारीलाल, देवास आगर रोड, यहां आपकी १ जीनिक्क फेक्टरी है तथा रुईका व्यापार होता है।
- ( ४ ) बड़नगर गोविंदराम नाथूराम—यहां आपकी १ जीनिंग फेक्टरी है।
- (५) बड़नगर--बरदीचन्द गुलजारीलाल-यहाँ रुई, गल्ला और कमीशनका काम होता है।

#### मेसर्रा घासीलाल कल्याणमल गोधा

इस फर्मके संस्थापक सेठ घासीलालजीका जन्म विक्रमी संवत् १६१२ की अगहन सुदी १२ को इन्दौरमें हुआ। संवत् १६२६ से आप मेसर्स पन्नालल जवरचन्द हाट पीपल्या वालेंके यहां





स्व॰ सेठ वरदीचन्द्रजी (गोबिन्द्राम नाथराम) उर्ज न श्रीसेठ कल्याणमळजी गोधा (घासीळाल कल्याणमळ) उर्ज न



सेठ रामस्वरूपजी दानी (रामदान राधाकिशन) उर्ज्ञ न



श्रीलक्ष्मीचन्दजी मुणोत, उर्ज न



रोककृका काम करने लगे। दस बारह वर्ष बाद आप उस फर्मके मुनीम बनाये गये। उस फर्ममें कार्य करते हुए आपने अफीम आदिके व्यापारमें बहुत अधिक सम्यत्ति उपार्जित की। व्यवसायिक रुचिके साथ साथ धार्मिक कार्यों से भी आपको विशेष स्नेह था। आपने लूणमंडी जैन मन्दिरमें संगमरमर-को बेदी बनवाई, मन्दिरपर शिखर बनाकर कलशारोहण कराया तथा उक्त मन्दिरमें स्वाध्याय आदिकी सुव्यवस्थाके लिये योग्य प्रवन्ध किया। इसी प्रकार गिरनारजीकी तलेटीमें एक जिनमंदिर बनवाकर प्रतिष्ठा की। बड़नगरमें भी आपने एक जिनविम्बकी प्रतिष्ठा की। इसके अतिरिक्त एकजैन, तांरगाजी, शंत्रुजय, मच्ची,आदि तीर्थ स्थानोंमें धर्मशालाएं, और कोठरियां बनवाईं। उउजैनमें आपने एक सार्वजनिक दिगम्बर जैन पिबन्न औषधालय, स्थापित किया। जो अभी तक भली प्रकार बल रहा है। इस प्रकार आपने अपने जीवनमें करीब १ लाख रुपयोंका दान किया था।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कल्याणमलजी हैं। आप सेठ घासीलालजीके यहां गोदी लाये गये हैं। आपका उन्जैनकी कई सार्वजिनक संस्थाओं में प्रधान हाथ रहता है। राजदरबार तथा पंच पंचायतीमें भी आपका अच्छा सम्मान है। सेठ कल्याणमलजी, परगना बोर्ड, म्युनिसिपैलेटी, मजलिसे आम, डिस्ट्रिक्वोर्ड तथा साहुकारी वोर्डके मेम्बर रह चुके हैं और अब भी हैं। आपको समय समयपर गवालियर दरबारकी ओरसे पोशाके एवं सनदें प्राप्त हुई हैं।

श्रापकी फर्मका न्यवसायिक परिचय इस प्रकार है। उज्जैन—मेसर्स घासीलाल कल्याणमल गोधा, सराफा—यहां हुंडी चिट्ठी सराफी लेन देन तथा रुईका व्यापार होता है। यह फर्म यहां अच्छी प्रतिष्टित मानो जाती है।

#### मेसर्रा तिलोकचन्द कल्याणमल

इस फर्मका हेड आफिस इन्दौरमें है। अतः इसका विशेष परिचय चित्रों सिहत उस स्थानपर दिया गया है। इस फर्मके मालिकोंका कुटुम्ब मालव प्रांतमें प्रसिद्ध समृद्धिशाली माना जाता है इस फर्मपर पिहले अफीमका बहुत बड़ा व्यापार होता था। इसके मालिक स्वर्गीय रायबहादुर सेठ कर्याणमलजी विशाल हृदयके महानुभाव थे। आपका नाम सुनते ही हृदयमें आदरणीय भावोंकी जागृति हो उठती है।

आपकी फर्मका पता—सराफा उज्जैन है। यहां हुण्डी, चिट्ठी, सराफी — लेनदेन तथा रुईका व्यापार होता है।

## मेसर्स नाथूराम रामनारायण

इस फर्मके मालिक विसाठ (जयपुर) के निवासी हैं इस फर्मका हेड आफिस मेसस चेनीराम जेसराजके नामसे बम्बईमें है। इसलिये इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सहित बम्बई वि-मागमें पृष्ट ४५ में दिया गया है। इस फर्मपर बम्बईमें टाटा संस्त्रकी मिलोंके कपड़े की सोल एजेन्सी है। तथा कपड़ा और वेङ्किगका व्यापार होता है।

उउ जैनमें इस फर्मकी एक पोदार जीनिंग फ़ेक्टरी है। और रुईका व्यापार होता है।

#### मेसर्स बन्नदेव मांगीलान

इस फर्मके मालिक डीडवाणा (जोधपुर) के निवासी माहेश्वरी (बांगड़) सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापना ३४ वर्ष पूर्व सेठ बलदेवजोके हाथों से हुई थी। वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ वैंकटलालजी करते हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) उज्जेन मेसर्स बलदेवजी मांगीलाल सराफा इस दुकानपर हुएडी, चिट्टी लेन-देन तथा रुईका व्यापार और झाढ़तका काम होता है।
- (२) सुसनेर—हरनारायण बलदेव—यहां आसामी लेन देन तथा खरीद फरोल्तका काम होता है।
- (३) गरोठ—(होस्कर स्टेट) पूर्णानन्द कम्पनी—यहां इस नामकी जीनिंग फेक्टरीमें आपका सामा है।

#### मेससं मन्नाजाज भागीरथदास &

इस फर्मके मालिक रतलामके निवासी श्रोसवाल (चतुरमुथा) सज्जन हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब १२ वर्ष हुए। इसमें सेठ छोटमलजीका साम्हा है। आप बांसनी--मेड़ता (मारवाड़) के रहनेवाले हैं पर आपका कुटुम्ब करीब ६० वर्षोंसे यहीं रहता है।

श्री छोटमलजी उज्जैनकी म्युनिसिपैनेटी मजलिसेआम एवं साहुकागन वोर्ड के सदस्य हैं। आपका चित्र रतलाममें दिया गया है। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) उन्नैन—मेसर्स मन्नालाल भागीरथ दास, सराफा— यहां हुण्डी, चिट्टी, रुई तथा आढतका व्यापार होता है।
- (२) नागदा—मन्नालाल भागीरथदास—यहां आपकी एक जीनिंग फेक्टरी है, तथा रुईका व्यापार होता है।

<sup>\*</sup> इस फर्मका विशेष परिचय और फोटो रतलाममें दिया गया है।



जुगलिकशोर नारायणदास जोहरी, उर्ज न



करमचन्द्रजी कोटारी (मुनीम धमड्मी जोहारमल) उर्ज न



फ्तेचन्द्रजी पाग्य (मुनीम सर हुकुमचन्द्रजी) उर्ज न



श्री० हस्तीमलजी (हस्तीमल चम्पालाल) उर्जीन

#### मेसर्भ रामदान राधाकिशन

इस फर्मके मालिक मेड़ता (मारवाड़) के निश्वासी हैं। इस फर्मको करीव २० वर्ष पूर्व सेठ रामदानजीने स्थापित किया था। श्रापका स्वर्गवास सं० १९७६ में हो गया। वर्तमानमें सेठ रामदानजीके पौत्र सेठ रामस्वरूपजी इस फर्मके मालिक हैं। आपका उउजैनमें एक अन्तक्षेत्र चल रहा है, तथा मेड़तामें आपकी ओरसे राजसभा नामक एक धर्मशाला बनी है।

भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) उज्जैन—मेसर्स रामदान राधािकशन नमकमंडी यहां रुई, कपास, हुण्डी चिट्ठी तथा आढ़तका व्यापार होता है।
  - (२) मेड़ता--(मारवाड़) यहां लेन देनका काम होता है।

### मेसर्स सरूपचंद हुकुमचंद

इस फर्मके मालिक रायबहादुर राज्यभूषण सर हुकुमचंदजी के० टी० हैं। आप मालव प्रांतके नामाङ्कित व्यापारी हैं। आपकी फर्मका हेड ऑफिस इन्दौर हैं। अतः श्रापका सुविस्तृत परिचय अनेक सुन्दर चित्रों सिहत इन्दौरमें दिया गया है। उज्जैनमें इस फर्मपर बेंङ्किग, हुण्डी चिट्ठी तथा रूईका व्यवसाय होता है।

इस फर्मके वर्तमान मुनीम श्री फतहचंदजी पारख हैं। आप बीकानेरके आदि निवासी हैं पर १०० सालसे बजरङ्गगढ़ (गवालियर स्टेट) में रहते हैं। आपकी जिमीदारीके २ गांव बजरङ्ग गढ़के पास हैं। आपने पहिले मेसर्स रामदेव बलदेवकी दुकानपर, फिर सन् १८७२ से रा० ब० सेठ कल्याणमलजीकी फर्मपर तथा १९७८ से पन्नालाल गनेशदासकी फर्मपर मुनीमात की। एवं वर्तमानमें १९८३ से सर सेठ हुकुमचंदजीकी उर्ज्ञन फर्मका कारबार आप ही सञ्चालन करते हैं। आपको गवालियर सरकारसे दो बार खिलअत व सनद भी प्राप्त हुई है। सम्वत् १६७८ में सिंहस्थ के समय आपने अच्छी सेवा की, इससे खुश होकर ग्वालियर सरकार स्वर्गीय माधवरावजी सिंधियाने आपको अपने हाथोंसे तमगा बख्शा। आप मंडी कमेटी, साहुकारी बोर्ड और परगना बोर्डके मेम्बर हैं।

#### मेसस करमचंद दीपचंद \*

इस फर्मके मालिक सेठ करमचंदजी काठारीका जन्म बीकानेरमें सम्वत् १६२१ की भादव सुदी ८ को हुआ था। केवल १३ वर्षकी आयुमें ही आप बीकानेरके सेठ घमड़सी जुहारमलजीकी

<sup>\*</sup> आपका परिचय देरीसे मिलनेक कारण यथास्थान नहीं छापा जा सका-प्रकाशक।

बम्बई दुकानपर रोकड़के कामपर नियुक्त कर भेजे गये। बादमें सम्बत् १६४४ में डर्ज्जन दुकानपर मुनीमीके स्थानपर तबदील किये गये। तथा उसी स्थान पर आजतक आप काम करते हैं।

सेठ करमचंद्जीका गवालियर स्टेटमें अच्छा सम्मान है। गवालियर स्टेटके भिन्न २ महकमों से आपको करीब १२ सार्टि फिकेट एवं सनदें प्राप्त हुई हैं। राज्यकी ओरसे कई बार आपको पोशाक भी इनायत हुई है। श्राप शहरमें आंन रेरी मजिस्ट्रेट हैं। इसके अतिरिक्त चेम्बर आंफ कामसंके प्रेसिडेंट और साहुकारी बोर्डके वाइस प्रेसिडेंट हैं। मंडी कमेटी, मजलिसे आम, ओकाब कमेटी संख्या राजा धर्मशालाके मेम्बर हैं। इज्ञैनमें (उंडासा फार्म) पर आपकी जमीदारी है। तथा वहां बगीचा व बंगला श्रच्छी लागतसे बना है।

भापकी दुकानें उज्जीनमें करमचंद दीपचंदके नामसे इन्दौरमें दीपचंद मँवरलालके नामसे कलकत्तीमें भानन्दमल हरखचंद के नामसे एवं सारंगपुरमें दीपचंद हरखचंदके नामसे है।

#### मेसर्रा हस्तीमल चम्पानाल

इस दुकानके मालिक खास निवासी खाचरोदके हैं। इस फर्मकी स्थापना सेठ भगवतीजीके हाथोंसे हुई। वर्तमानमें इस फर्मके सञ्चालन सेठ भगवतीजीके पौत्र (करमचंदजीके पुत्र) कस्तूरचंद जी, रूपचंदजी, हस्तीमलजी, चम्पालालजी और मिश्रीमलजी हैं। आपकी ओरसे खाचरोदमें बहुत अधिक लागतका एक संगमरमरका मन्दिर बना हुआ है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) खाचरोद—मगवतीजी पन्नालाल—श्रासामी लेनदेन आढ़त और रूईका काम होता है।
- (२) उज्जैन-हस्तीमल चन्पालाल-कई व आढतका काम होता है।
- (३) रुनीजा—इस्तीमल चम्पालाल, यहां आपकी जीनिंग फेकरी है।

#### ~64\$\$\$\$

## श्री तनसूखलाजजी पांड्या "जाति बंधु"

श्री तनसुखलाल जीका खास निवास स्थान सुजानगढ़ (बीकानेर) है। आपक पिताजी सेठ कुंदनलाल जी पांड्या, मेसर्स विनोदीराम बालचंद नामक मराहूर फर्मपर उर्जीन तथा मालवेकी दूका नोंके मैंने जर थे। लाखों रुपयों की घरकी सम्पत्ति हो जाने पर भी आपने उक्त फर्मकी नौकरी नहीं छोड़ी। आपका बहुतसे रजवाड़ों में भी अच्छा सम्मान था। सेठ कुंदनमल जी बहुत विवेकशील मिलनसार एवं सहद्य पुरुष थे। आपका देहावसान सम्वत् १६७२ में हुआ। आपको व्यवसायमें बहुत तुकसान उठाना पड़ा था

श्रीयुत तनसुखलालजी कई कलाश्रोंके ज्ञाता हैं। श्रापको हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी अरेनिक, गुजराती, मरहठी, बंगला श्रादि भाषाओंका ज्ञान है। आपके हस्त द्वारा अङ्कित चित्रोंकी सुन्दरतासे प्रसन्न होकर उज्जैनकी प्रदर्शिनीने सर्जोच सार्टिफिकेट और स्वर्णपदक दिया है। श्री तनसुखलालजी कई तरहके वाद्ययंत्रों का बजाना, छंद-रचना एवं :जोतिपशास्त्रको भी जानकारी रखते हैं। बंगाल, विहार तथा राजपूनानाकी कई संस्थाओंके आप सभापित एवं मंत्री रह चुके हैं उपरोक्त संस्थाओंकी ओरसे आपको जाति-बंधुकी पदवी दी गई है। वर्तमानमें श्राप मालवा प्रांतकी हे मतीके उज्जैनमें हे भरर हैं।

## जोहरी

## मेसर्स जुगबिकशोर नारायणदास

सेठ जुगलिकशोरजी जौहरी उन पुरुषोंमेंसे हैं, जो अपनी परिस्थितिको अपने पैरोपर खड़े रहकर सुधारते हैं। आपके माता-पिताके देहावसानके समय आपकी उन्न केवल १३ वर्षकी थी। इस वयमें आप अपने मामाके यहां रहते थे। मामाकी ओरसे आपको केवल २) मास्रिक हाथखर्च मिलता था।

प्रारम्भमें आपने व्यवसायके लिये अपने मामाके साथ कलकत्ता, वस्वई, देहली, बनारस आदि का भ्रमण किया। और पश्चत् ७ सालन इ वस्वईमें जवाहिरानकी दलाली की। इस प्रकार जवाहरातके व्यवसायमें ५० हजार रुपयोंकी सम्पत्ति पैदाकर आपने अपने मामाके पुत्र मन्नालालजीके सामेमें वस्वईमें फर्म स्थापित की। इस फर्मपर २० वर्षमें आपने करीब १५ लाख रुपयोंकी सम्पत्ति कमाई। इसी बीचमें आपकी फर्मने देवासमें एक श्रीराम मन्दिर वनवाया एवं उसके खर्चिक प्रबंधके लिये बम्बईमें श्रीराम बिल्डिंग नामक एक महान भेंट किया।

सेठ जुगलिकशोरजीने सम्बन् १९६२ में व्यवसायके लिये लंदन और पेरिसकी यात्रा की। इस समय सम्राट् सप्तम एडवर्डसे आपकी मुलाकात हुई थी, वहां आपके लिये टाइम्समें नोट भी छपा था। वहाँसे आप अच्छी सम्पत्ति उपार्जित कर लाये। यहां आनेपर आपने भ्रापने भागीदारोंसे अलग हो कर स्वतन्त्र फर्म स्थापित की।

व्यवसायिक उन्तिके साथ सेठ जुगुलिकशोरजीका धार्मिक कार्यों की खोर मी खब्छा लक्ष्य रहा है। आपने ५०हजारकी लागतसे श्री सरव्या राजा प्रसृति गृह नामक संस्था स्थापित की। इस संस्थाका उद्घाटन गवालियर नरेशके हाथोंसे हुआ। था। इसके अतिरिक्त गंगा तटपर आपकी एक धर्मशाला बनी हुई है। आपने नागरेमें भी ७ हजारकी लागतसे एक धर्मशाला बनवाई। पोरवाल

*38 \{E* 

समाजकी चन्नतिके प्रति आपके हृदयमें बहुत लगन है। आपहीने पोरवाल महासभा स्थापित की थी। इस समय आपके २ पुत्र हैं। बड़ेका नाम श्रीनारायण्दासजी और छोटेका नाम श्रीद्वारिका दासजी है। आप दोनों सज्जन जवाहरातके व्यापारमें अच्छी दश्चता रखते हैं। एवं अब फर्मका काम आप दोनों भाई ही सम्हालते हैं। बम्बई और उज्जैनमें इस फर्मकी स्थाई सम्पत्ति भी है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) बम्बई—मेसर्स जुगुल किशोर नारायणदास जौहरी काल्यादेवी—यहां पन्ना तथा जवाहरातका व्यापार होता है।
- (२) डङजेन जुगुलकिशोर नारायणदास जोहरी, श्रीकृष्ण भवन--यहां जवाहरातका व्यापार होता है

## क्लॉथ मरचेंट्स

### मेसर्स चिंतामन घासीराम

इस फर्मके मालिक आगर (मालवा) के निवासी हैं। इस फर्मकी स्थापना १० वर्ष पूर्व सेठ धूलचंदजीके हाथोंसे हुई। तथा वर्तमानमें आपही इस दुकानके मालिक हैं। सेठ धूलचंदजीके एक पुत्र श्री राजमलजी हैं। आप सुयोग्य शिचित एवं विचारवान नवयुवक हैं।

यह फर्म यहांके नजरअली मिलका कपड़ा बेंचनेकी सोल एजंट है। इस फर्मपर कपड़ेका अच्छा व्यवसाय होता है।

इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

१—उज्जैन—मेसर्स चिंतामन घासीराम सराफा—यहां कपड़े का थोक व्यापार होता है। २—आगर (मालता) चिंतामन घासीराम—यहां भी कपड़े का व्यापार होता है।

#### मेसर्स वृज्ञलाल जमनाधर

इस दुकानके मालिक पिलानी (जयपुर) के निवासी हैं। इसके वर्तमान संचालक सेठ रामगोपालजी हैं। आपके बड़े भाई सेठ ब्रजलालजी गवालियर दुकानका संचालन करते हैं, और दूसरे सेठ जमनाधरजी पिलानीमें रहते हैं।



स्वर्र सेठ रामलालजी (रामलाल जवाहरलाल) उर्जं न



श्री० राम गोपालजी सावृ (ब्रजलाल जमनाधर) उर्ज्ञान



श्री० जबाहरलालजी (रामलाल जवाहरलाल) उर्जीन



श्री॰ घामीराम ही (चिन्तामण घासीराम) उर्जं न

#### इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) एउज़ैन मेसर्स वृज्ञछाल जमनाधर सराफा (T, A, Kailasha) इस फर्मपर जयाजीराव कॉटन मिल ग्वालियर और विरला कॉटन मिल दिल्लीकी एजंसी है। इसके अतिरिक्त देशी और विलायती कपड़ेका थोक व्यापार और हुंडी चिट्ठी तथा कमीशनका काम होता है। एमरेट माचिस फेक्टरीकी सोल एज़ंसी भी इस फर्मपर है।
- (२) गवालियर मेसर्स वृजलाल रामगोपाल (T. A. Birla) (हेड ऑफिस ) यह फर्म यहांके जयाजीराव कॉटन मिलकी सोल एजएट है।
- (३) कलकत्ता—हरदेवदास वृज्ञलाल नं० ११७ केनिंग स्ट्रीट (Г.А. Lakki)यहां केशौराम कॉटन मिलकी बंगालके लिये सोल एजंसी है।
- (४) अभोर (पंजाब) हरदेवदास जमनाधर —यहां रुई और कपड़ेका व्यापार होता है इस फर्मका संचालन सेठ श्रीनिवासजी करते हैं।

#### मेसर्रा रामलाल जवाहरलाल

इस फर्मके मालिक लाडन (जोधपुर) के निवासी सरावगी जातिके हैं। इस फर्मका स्था-पन संवत १६७३ में सेठ जवाहरलालजीने किया। श्रापके पिताजी सेठ रामलालजीका जीवन वाल्या-वस्थासे ही उज्जैनमें व्यतीत हुआ था। सेठ रामलालजीका जन्म संवत १६१८ में लाडन्में हुआ था। आप आरंभिक जीवनसे अंतिम श्रवस्थातक मालवेकी प्रसिद्ध फर्म मेसर्स विनोदोराम वालचंदके यहाँ प्रथम रोकड़पर और पश्चात् प्रधान मुनीमीके स्थानपर कार्य करते रहे। इसी समयमें आपने अफीममें श्रव्ली सम्पत्ति उपार्जित की एवं बद्दनावरमें दुकान और जीनिङ्ग फेकरी स्थापित की। आपका देहावसान संवत १६९४ में हुआ।

इस समय इस फर्मके मालिक सेठ रामलाल जीके ३ पुत्र सेठ जत्राहरलाल जी, श्रीमोहनलाल जी और श्री हुकुमचंदजी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) उज्जैन —मेससँ रामलाल जत्राहरलाल सराका—यहां कपड़ेका थोक व्यापार होता है।
- (२) बदनावर (धार स्टेट) नंदराम जवाहरलाल -यहां रुईका व्यवसाय तथा कमीशन एजंसीका काम होता है। इसके अतिरिक्त यहां आपकी एक जिनिंग फोक्टरी भी है।

#### श्रीषदमीचन्दजी मुणोत

श्रीलश्र्मीचंदजीके पिता सेठ किशनचंदजी, जबलपुरके राजा गोकुलदासजीकी शिवनी छोर जबलपुर दुकानपर मुनीमी करते थे। श्रीलक्ष्मीचंदजी, सन् १८६६ से १६१३ तक शिवनीके रिजच्टार छाँफीसमें एवं राजा गोकुलदासजी की परफैक्टपॉटेरी कम्पनी लि० में नौकरी करते रहे। और बादमें उज्जैन धाकर १६२६ तक विनोद मिलमें अकाउटेंटकी जगह सर्विस करते रहे। इसी बीचमें आपने कई बीमा कम्पनियोंकी एजिसेंया लेकर अपना घरू व्यवसाय करना शुरु करिया। श्रीलक्ष्मी चंदजी कई संस्थाओंके मेम्बर हैं। आपका खास नित्रास जोधपुर स्टेटमें रीयां नामक एक गांव है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। श्रीलक्ष्मीचंद मुणोत सगफा उज्जैन-यहाँ फायर, लाइफ, मोटर एक्सीडेंट और मेरिन एंश्युरंसका काम होता है।

#### बैंकर्रा तथा काटन मरचेगटस्

इम्पीरियल बेंक ऑफ इण्डिया ( उज्जीन ब्रांच ) मेसर्स रा० व० औंकारजी कस्तूरचन्द, सराफा

- ,, आनंदीलाल सुखानंद सराफा
- ,, कोआपरेटिव्ह बैंक देवास दरवाजा
- ,, करमचंद् दीपचन्द सराफा
- ,, गणेशदास किशनाजी सराफा
- ,, गोविंदराम बालमुकुन्द '
- "गंगाविशन पुरुषोत्तम "
- " गोविंदराम नाथूराम बुधवारिया
- ,, गोविंदराम पूरनमल सराफा
- " घमड्सी जुहारमल सराफा
- ,, घासीलाल कल्याणमल सराफा
- ;, रायबहादुर तिलोकचंद कल्याणमल
- ,, नाथूराम रामनारायण
- ,, नजरमली अलाबख्या (नजरी अली मिल)
- ,, पन्नालाल गनेशदास

मेसर्स बलदेवजी मांगीलाल सराफा

- , रामदान राधा किशन
- " विनोदीराम बालचंद
- ,, बलदेवजी मांगीलाल सराफा
- ,, रा० ब० सरूपचंद हुकुमचंद
- ,, सोहराबजी फ्रामजी व्रांड होटल
- ., हस्तीमल चम्पालाल सराफा
- " श्रीकृष्ण गोपीनाथ सराफा

#### विदेशी कम्पनियोंकी एजंसियां

मेसर्स रायली ब्रदर्स निजातपुरा

- ,, बालकट ब्राइसे निजातपुरा
- " भुसान कम्पनी ( जापान ) सराफा
- , फारबस फारबस केम्बिल एण्ड कम्पनी लिमिटेड एजंट—सोहराबजी फ़ामजी

#### ज्वेलर्स

जुगुल किशोर नारायणदास औहरी श्रीकृष्ण-भवन

## चांदी सोनेके ध्यापारी

किशनलाल मौजीलाल लक्ष्मीनारायण खुरदिया रामचन्द्र नागयण रखवचंद मनरूपचंद

#### कपड़ेके व्यापारी

इम्राहिम इफ्तुहाजी सञ्जीमंडी
इस्माइलजी काला चौक बाजार
चन्दूलाल जयसिंहमाई सराफा
चितामन घासीराम सराफा
जान भीलाल छोगमल गोपाल मंदिरके पास
तरस्य अली मूसभाई सञ्जीमंडी
नजर अली मिल हाँथ शाँप सराफा
विनोद मील क्लाथ शाँप सराफा
अजलाल जमनाधर सराफा
मोतीलाल मानकलाल
रस्ल भाई समूसभाई सञ्जीमंडा
रामलाल जवाहरलाल जैन सराफा
शंकरलाल सन्दरलाल सराफा

#### किरानाके ब्यापारी

मेसर्स महम्मद अली ईसाभाई जियाजीगंज रजवश्रली इवाहिमजी (केरोसिन एजंट) दौलतगंज समूसभाई अन्दुल श्रली जियाजीगंज हुकुमचन्द कल्यानमल ढावरीपीठा हातिमभाई फिदाहुसेन सन्जीमंडी

#### बर्तनोंके ब्यापारी

अमरचंद कस्तूरचंद पटनी बाजार श्रोंकारजी मोवीलाल पटनी बाजार नंदगम शंकरलाल पटनी बाजार फिदा हुसेन श्रब्दुल हुसेन पटनी बाजार महम्मद हुसेन अब्दुल हुसेन पटनी बाजार मिश्रीलाल शंकरलाल पटनी बाजार

#### जनरत मरचेंट

श्रब्दुल हुसेन पीराखांजी सब्जीमंडी अलीभाई मुझा लुकमानजी पटनी बाजार करीमभाई पीरखां सब्जीमंडी मुसाखान अलिफअली सब्जीमंडी

### इमारती लकड़ीके ब्यापारी

अब्दुल अली लुकमानजी नयापुरा अब्दुल अली अलीमहम्मद जुम्मामस्जिद कादर माई रजब अली डावरीपीठा

## भारतीय व्यापारियोंका पार्श्वय

तय्यब अली हसन भाई नयापुरा हाजी करीम भाई हाजी गुलाम हुसेन

#### केमिस्ट एगड डर्गिस्ट

इनायत हुसेन मुल्लां श्रब्दुल हुसेन मोदीवाला देवासरोड महा कालेश्वर ब्यायुर्वेदीय ब्योषधि भांडार देवासरोड

#### वैद्य भीर डाक्टर्स

डाक्टर खोचे नई पैठ नागेश्वरजी भागसीवाला परशुराम मास्टर खाराकुचा विश्वनाथजी शास्त्री रामजीगली सराफा

#### बीमा एजेएट

रुक्मीचन्द्जी मुणोत सराफा

#### प्जंसीज

इयडो अमेरिकन आइल कम्पनी-एजेन्सी जैन एण्ड कम्पनी देवास रोड फोर्ड मोटरकार-एजेन्सी जैन एग्ड कम्पनी देवास रोड

सिंगर मशीन एजेन्सी

## होटल श्रीर धर्मशालाएं

दी ब्रेण्ड होटल स्टेशनके पास लक्ष्मी विलास होटल श्री संख्या राजा धर्मशाला स्टेशनके पास (सरकारी)



# खगडवा KHANDWA

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### खंडवा क्ष

यह स्थान जी० आई० पी० रेलवे चौर बी० बी० सी० आई रेलवे के मालवा संकशनका बड़ा जंकशन है। यह शहर बरार, खानदेश तथा नीमाइके मध्यमें होनेसे रुईकी बड़ो मारी मण्डी है। सीजनके समयमें यहांपर प्रतिदिन हजारों गाड़ियां कपासकी विकने के लिये चाती हैं। यहांपर रुईकी मंडी होनेसे कई बड़े २ रुईके व्यापारी निवास करते हैं। यहांका सफेर मालवी गेहूं जो एकदानियाके नामसे प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा होता है। यहांसे हजारों थैली गेहूं की प्रति वर्ष बाहर चढ़ायी जाती है तथा बम्बईमें स्पेशल खंडवा गेहूं के नामसे बिकती है। यह शहर बसावटमें छोटा होनेपर भी बड़ा रमणीय और सुन्दर है। इसके स्टेशनपर पार्वतीबाई धर्मशालाके नामसे (जिसका फोटो इस पुस्तकमें बम्बईके हिस्सेमें दिया गया है) जबलपुरवाले राजा गोकुलदासजीकी चोरसे एक रमणीय धर्मशाला बनी हुई है। इस शहरमें बहुतसी जीनिंग धौर प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। जिनकी लिस्ट इस प्रकार है।

सेठ राधाकिशन जयिकशन जीन और प्रेस फेक्टरी खएडवा
भरतपुर प्रेस कम्पनी लि० खंडवा
सेठ यूसुफअली गनीभाई जीनिंग फेक्टरी खंडवा
अकवर मैन्यूफेक्चरिंग एएड प्रेस कं० लि० जीनप्रेस फेक्टरी खंडवा
महालक्ष्मी जीनिंग फेक्टरी खंडवा
नीमाड़ जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी खंडवा
बद्रीलाल नाथूलाल जीन फेक्टरी खंडवा
युनाइटेड जीन एएड प्रेस फेक्टरी खंडवा
युनाइटेड जीन एएड प्रेस फेक्टरी खंडवा
खुरशेद मिल जीन फेक्टरी खंडवा
सेठ बजनाथ श्रीनाथ ओल्डएण्डन्यू जीन प्रेस खंडवा
सरचंट जीनिंग फेक्टरी नं० ६३२ खंडवा
भागचंद केलाश्चनद् जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी खंडवा

**D**P

<sup>\*</sup> खराडवा सी० पी० में पड़ता है। मगर सेण्ट्रल इरिडयासे इसका तिशेष व्यापारिक सम्बन्ध होनेसे इस विभागमें दिया गया है। (प्रकाशक)

इसके श्रतिरिक्त यहांपर मेसर्स जसरूप वैजनाथका एक इलेक्ट्रिक पावर हाऊस बना हुआ है। जो सारे शहरको बिजली सप्लाय करता है इस शहरके श्रासपास सनावर, बड़वाह, नीमाडखेडी हरदा, बीड़, आदि स्थानोंमें रुईकी मंडिया तथा कई जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियां है।

## वेंक्स एगड कॉटन मरचेंट

#### मेससं जसरूप बैजनाथ

इसफर्मके मालिक बीकानेरके निवासी माहेश्वरी जातिके (बाहिती) सज्जन हैं। सर्वप्रथम इस फर्मकी स्थापना सेठ जसरूपजीके हाथोंसे आसेरगढ़में हुई थी। सेठ जसरूपजीके छोटे माईका नाम सेठ इसरूपजी था। उस समय इस फर्मपर जसरूप इसरूपके नामसे व्यापार होता था। धीरे २ इस फर्मके व्यापारकी तरक्की हुई और आजसे साठवर्ष पूर्व खंडवेमें इसकी एक ब्रेंच स्थापितकी गई। सेठ जसरूपजीके पुत्र सेठ बैजनाथ जीके समयमें आसेर गढ़ और खंडवामें यह फर्म गवर्नमेंट ट्रेम्सरका काम करती थी। इसी समय इस फर्मके व्यापारने तेजीसे तरक्की पाई।

संवत् १६५७ तक सेठ जसरूपजी श्रोर सेठ इसरूपजीका कुटुम्ब साथही व्यापार करता रहा। उसके बाद दोनों भाइयोंकी फर्में अलग २ हो गईं। सेठ जसरूपजीके पुत्र सेठ वैजनाथजी और श्रीनाथजी, जसरूप बैजनाथके नामसे व्यवसाय करने लगे। वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ बैजनाथजीके पुत्र सेठ कःशीनाथजी, सेठ चम्पालालजी एवं सेठ अनन्तलालजी हैं। सेठ चम्पालालजी सेठ श्रीनाथजीके यहां दत्तक गये हैं। इनमेंसे सेठ काशीनाथजी खरडवा, चम्पालालजी हरदा एवं अनन्तलालजी सनावद दुकानका संचालन करते हैं।

इस फर्मके मालिकोंकी दानधर्म एवं सार्वजनिक कार्योंकी ओर हमेशासे हिच रही है। आपकी ओरसे औंकारेश्वर और व्हंडवेमें धर्मशालांबनी हुई हैं।

वर्तमानमें यह फर्म नीमाड़ तथा नीमावर प्रांत में बहुत बड़ा रुईका व्यवसाय करती है। इस फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

खंडवा—मेसर्स जसरूप वैजनाथ T. A.Jasrup यहां आपकी एक जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है तथा सराफी हेनदेन हुंडी चिट्ठी एवं रुईका व्यवसाय होता है।

इसके अतिरिक्त नीचे लिखे स्थानोंपर झापकी जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियां तथा दुकानें हैं।। इन सब फर्मोंपर प्रधान व्यापार रुईका होता है।

मेसर्स जसरूप बैजनाथके नामसे—सनावद, बङ्गवाहा, इन्दौर, धार, धामनोद तथा महिद्पुररोड मेसर्स जसरूप श्रीनाथके नामसे-- हरदा, कन्नोद; खातेगांव तथा हरसूद



स्व० सेठ श्रीनाथजी ( जसक्ष वैजनाथ ) खंडवा



संठ चम्पालालजी बाहिती (जसम्हप वैजनाथ) खंडवा



संठ काशीगमजी बाहिती ( जसम्ब्य वैजनाथ ) खंडवा



संठ अनन्तलालज्ञी वाहिती (जसमृष वजनाथ) खंडवा



श्री स्व० मंठ गोपीविशनजी बाहिनी, खण्डवा



श्री सेठ सुन्द्ग्लालजी बाहिती, खण्डबा



श्री संट रणछोड़दासजी बाहिती, खण्डवा



श्री सेठ देविकशनजी वाहिती, खण्डवा

श्रीनाथ काशीनाथके नामसे—खिड़िकया काशीनाथ चम्पालालके नामसे—नीमार खेड़ी इसके अतिरिक्त खंडवेके अंतर्गत एक इलेक्ट्रिक पावर हाउस बना हुआ है। आपकी जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियोंका परिचय इस प्रकार है।

जीनिंग फेक्टरी-

- (१) खंडवा (२) सनावर (३) बड़वाहा (४) इन्दौर (५) महत्युररोड (६) हरदा (७) धार (८) धामनोद (६) कन्नोद (१०) खातेगांव (२१) हरसूद (१२) खिड़िकया और (१३) नीमाड़ खेड़ी प्रेसिंग फोक्टरियां--
- (१) खंडवा (२) सनावद (३) बड़बाहा (४) इन्दौर (५) महिदपुर (६) खिड़किया सौर (७) नीमाड़ खेड़ी

## मेसर्स जयिकशन गोपीकिशन अ

इस फर्म के मालिक सेठ जसरूपजीके छोटे माई सेठ हसरूपजीके वंशज हैं। संवत् १६५७ में सेठ जसरूपजी और इसरूपजीकी संताने अलग २ हो गई। और उस समयसे सेठ इसरूपजीके पुत्र सेठ इरिकशनजी एवं राधािकशनजी,राधािकशन जयिकशनके नामसे अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करने लगे। सेठ इरिकशनके पुत्रांमें भी जयिकशनजी एवं श्रीगोपीिकशनजीका देहावसान हो चुका है।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ हरिकशनजीके तीसरे पुत्र सेठ रणछोड़दासजी, एवं सेठ राधािकशनजीके पुत्र सेठ सुन्दरलालजी तथा स्वर्गीय सेठ गोपीिकशनजीके पुत्र देविकशनजी बाहिती हैं। यह कुटुम्ब बीकानेरका निवासी है एवं वहां खंडवावाले बाहितीजीके नामसे प्रसिद्ध है। आपकी खंडवा नीमाड़ नीमावर आदि स्थानोंमें कई जोनिंग प्रेसिंग फेक्टरियाँ हैं। इस फर्मका हेड ऑफीस खंडवा है।

खंडवा मेसर्स राधाकिशन, जयिकशन, यहां आपकी जीनिंग श्रोर प्रेसिंग फेकरी है तथा बैंकिंग हुंडी चिट्टी एवं कॉटनका बहुत बड़ा व्यापार होता है। नीमाड़ प्रांतमें यह फर्म रुईके व्यापारीयोंमें बहुत बड़ी मानी जाती है।

<sup>\*</sup>आपकी दुकानोंका पूरा २ परिचय कई बार लिखनेपर भी हमें नहीं मिला इसलिये जितना हमें ज्ञात था उतना छापा जा रहा है। प्रकाशक

ध्यापकी दुकाने जयिकशन गोपीकिशन तथा राधािकशन जयिकशन आदिके नामसे खंडवा; सनावद, हरदा, बड़वाहा, खिड़िकया, खरगोन, पन्धाना, बानापुरा आदि स्थानोंपर हैं।

#### जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरियां-

आपकी जीतिंग प्रेसिंग फैक्टरियां निम्नाङ्कित हैं—
सेठ राधाकिशन जयकिशन जीनप्रेस फेक्टरी खंडवा
राधाकिशन जायकिशन जीन प्रेस पन्धाना
जयकिशन गोपीकिशन जीनप्रेस नीमाइखेड़ी
जयकिशन गोपीकिशन कॉटन प्रेस बड़वाहा
गोपीकिशन सुन्दरलाल कॉटन प्रेस खरगोन
जयकिशन गोपीकिशन जीन सनावद
जयकिशन गोपीकिशन प्रेस सनावद
जयकिशन गोपीकिशन जीन वड़वाहा
गोपीकिशन सुन्दरलाल जीन खरगोन
जयकिशन गोपीकिशन जीन करीकसबा
राधाकिशन जायकिशन जीन एण्ड प्रेस हरदा

राधाकिशन जयकिशन जीन बानापुरा

इत्यादि स्थानोंपर आपकी जीनिक्क प्रेसिंग फेक्टरियां हैं।

इस फर्मकी सनावद दुकानपर श्री देविकशनजी बाहिती, खंडवा दुकानपर श्री सुन्दरलालजी बाहिती श्रीर हरदा दुकानपर श्री रणछोड़दासजी बाहिती काम करते हैं। श्राप तीनोंही बड़े सज्जन योग्य एवं उद्दार पुरुष हैं।

## मेसर्स तनसुखदास मुकुन्दराम

इस फर्मके संस्थापक सेठ तनसुखदासजी बड़जात्या जिस समय खंडवेमें आये थे, उस समय आपके पास ३ पैसे नगद तथा १ लोटा था। आप मूल निवासी कृष्णागढ़के थे। सेठ तनसुखदास-जीने परिश्रम एवं अध्यवसायसे अपने जीवन कालहीमें व्यवसायमें बहुत धन एवं यश उपार्जित किया। उस समय आप नीमाड़ प्रांतके प्रसिद्ध व्यापारी गिने जाने लगे थे। आप किसानोंके बड़े स्नेही एवं पृष्टपोषक थे। आपका देहावसान ६३ वर्षकी आयुमें संवत् १६६३ में हुआ। सेठ तनसुखदासजीके पदचात् उनके पुत्र सेठ मुकुन्दरामजीने इस फर्मके व्यापारको सम्हाला। आप बड़े ही योग्य और विद्वान पुरुष थे।





जयकिशन गापीकिशन) स्वण्डवा

स्व०सेठ जयकिश्नन्त्री बाहिनी







स्व॰संठ मुकुन्द्रगमजी (तनसुखदास मुकुन्द्राम) खण्डवा सेठ कन्हेयालाल ती बांसल (तन्द्रगम वक्षीराम) खण्डवा





श्री**ंनाराचन्द्रजी वड्**जाया (तनमुखदास मुकुन्द्रगम)खण्डवा श्री•मद्नलालजी वांसल (नन्द्रगम वर्ण्**राीराम**) खण्डवा

वर्तमानमें इस फर्मका संचालन सेठ मुकुन्दरामजीके पुत्र तागचन्दजी बड़जात्या B  $\Lambda$  करते हैं। श्रापने नीमाड़ स्टोर्स लिमिटेडको जन्म दिया। तथा अपने नामसे ताराचन्द थियेटर हॉल नामक एक हॉल बनवाया। संवत् १६८०-८१ में श्री ताराचन्दजीको रुईके व्यापारमें वहुत अधिक चुकसान उठाना पड़ा। उस समय आपने श्रपनी ईमानदारी एवं सिद्धान्तोंकी रक्षामें किसी प्रकारका श्रान्तर नहीं आने दिया, एवं अपने छेनेकी ओर दिष्ट न रखकर देनेवालोंको पाई पाईका श्रृण अदा किया। वर्तमानमें आप मॉरिस मेमोरियल लायत्रे री खंडवाके श्रांनरेरी सेक्रेटरी हैं। श्रीताराचन्दजी B,  $\Lambda$ , बड़े ही योग्य एवं सदाचारी नवयुवक हैं।

## मेसर्स दोपासा प्नासा

इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ रामासा श्रौर सेठ रापाचन्द्रसा है। श्राप पोग्वाल वैश्य (दिगम्बर जैन) जातिके हैं। इस फर्मका मरचेंट जीनिङ्ग फेक्टरीमें हिस्सा है।

आपका व्यावसायिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) खंडवा—दीपासा पूनासा—इस दुकानपर आसामी छेनदेन, रुईकी आढ़तका व्यापार और घरू खेती बारीका काम होता है।
- (२) खंडवा दीपासा पूनासा बम्बई बाजार—यहाँ किरानेका व्यापार होता है।

## मेसस नंदरराम वख्शीराम

इस दुकानके मालिक ७५ वर्ष पूर्व आकोदा (मारवाड) से यहाँ आये थे। इस फर्मको इस नामसे खुले ३५ वर्ष हुए हैं। इस दुकानका काम पहिले बहुत बहुत छोटे रूपमें था। इसके व्यापारको सेठ बर्ल्यारामजीने तरकी दी। आपका देहावसान संवत १६८१ में हो गया है। सेठ बर्ल्यारामजीके भाइयोंमेंसे सेठ कन्हैयालालजीको छोड़कर शेष २ भाई मोतीलालजी और गिरधारी लालजीका देहावसान हो गया है। इस समय इस फर्मके मालिक बर्ल्यागमजीके पुत्र काल्यामजी नाथूरामजी तथा मुरलीधरजी। तथा कन्हैयालालजीके ४ पुत्र, मोतीलालजीके १ पुत्र और गिरधारी लालजीके १ पुत्र हैं।

आपका व्यापारिक पश्चिय इस प्रकार है।

- (१) खंडवा—नंदराम बरुशीराम—यहाँ सराफी छेन देन आढ़त तथा रुईका व्यापार होता है।
- (२) नीमारखेड़ी (नीमाड़) बख्शीराम गिरधारीलाल यहां आपकी एक जीनिंग फेक्टरी है, तथा रुई और आढ़तका व्यापार होता है।
- (३) बीड ( खंडवा ) नंदराम बरूशीराम—आढ़त व रुईका व्यापार तथा लेनदेनका काम होता है।

## सेठ बूचामल रामव रुश

इस दुकानके स्थापक सेठ बूचामलजी ३६ वर्ष पूर्व हाथरस ( यू॰ पी॰ ) से बहुत ही मामूळी हालतमें ब्यवसायकी तलाशमें यहां आये थे। आरंभमें आपने यहां एक मिठाईकी दुकानमें सामिसे काम किया। कुछ समय बाद खंडवा स्टेशनपर मिठाईके स्टॉलका कंट्राक्ट ले लिया। यहां आपका कार्य्य जम गया। उस समय आपने अरने दोनों भाई श्रीरामबगस जी एवं ज्योतिप्रसाद जीको यहां बुला लिया, और संगठनसे ज्योतिप्रसाद दौलतरामके नामसे काम करना आरंभ कर दिया। कुछ ही समय बाद यह दुकान, जो० आई० पी० रेलवे, बी० एन० आर०, ईस्ट इरिडया रेलवे, बी० एल० आर और एन० जी० जी० आर० नामक रेलवे कम्पनियोंके मशहूर कंट्राक्टर हो गये। यहांतक कि इस लाइनकी यह फर्म सारे भारतमें पहिली गिनी जाने लगी। इस दुकानका उपरोक्त रेलवे लाइनोंकी सब बड़ी-बड़ी स्टेशनोंपर मिठाई स्टॉलका कंट्राक्ट है।

सन् १९१८ में सेठ बूचामलजी श्रीर १६२३ में सेठ ज्योतिप्रसाद जीका देहावसान हो गया। वर्तमानमें सेठ बूचामलजीके पुत्र बलमदासजी इस दुकानके कारोबारका संचालन करते हैं। आएकी खंडवा दुकानपर कंट्राक्टके अतिरिक्त सराफी लेनदेन तथा रुईका व्यापार होता है। ईश्वरदासजी (ज्योतिप्रसाद जीके पुत्र) ने खंडवेके पास पंधाना नामक स्थानपर श्रीबैक्कटेश्वर प्रेसिंग फेक्टरीके नामसे एक कांटन प्रेसकी स्थापना की है।

## मेसर्स भागचन्द केलाश्चन्द्र

इस फर्मका हेड श्रोफिस अजमेर हैं। इस फर्मके वर्तमान मालिक रायबहादुर सेठ टीकम चन्दजी एवं कुँवर भागचन्दजी सोनी हैं। आप सरावगी जातिके हैं। श्रापकी यहाँपर जीनिक्क और प्रेसिंग फेक्टरी है। तथा बेङ्किंग हुंडी चिट्टी रुईका बहुत बड़ा व्यापार होता है। श्रापका विशेष परिचय चित्रों सहित अजमेरमें दिया गया है।

## रायसाहब चम्पालाल हीरालालजी

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान खंडवा ही है। यह फर्म खंडवामें बहुत पुरानी है। पिहले यह बहुत छोटे रूपमें थी। इस समय इस फर्मके मालिक श्रीसेठ चम्पालालजी एवं उनके छोटे श्राता सेठ हीरालालजी हैं। चम्पालालजीके ५ पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः हुकुमचन्दजी प्रेमचन्दजी, सुखचन्दजी, फकीरचन्दजी एवं कर्मचन्दजी हैं। सेठ हीरालालजी के पुत्रोंका नाम मिलापचन्दजी एवं मूलचन्दजी हैं। इस समय सारे परिवारके लोग खण्डवा ही रहते हैं। इस फर्मकी कोरसे रावर्ट सन् गार्डन नामक एक बगीचा धर्मार्थ बना हुआ है। इसके सिवाय लेडी



गय साह्य (हीगलालजो हीगलाल चम्पाउल) खण्ड्या

मेट गमासा ( रोषामा पूनामा ) खण्ड्या





स्त्रह रामवरामजी अप्रवाल (वृचामल रामवराम) खण्डवा



ਸ਼ਨ कीकाभाई (अब्दुल हुसेन अब्दुल अली) खण्डव



श्री० वहभदासजी अमबाल (वृचामल गमवगम) खएडवा ्सं• अब्दुल लतीफ (हाजी इन्ना**हि**म अब्दु) खण्डवा



हास्पिटलमें भी आपने ३०००) चन्दा दिया है। श्रीयुत चम्पालालजी करीब ३६ वर्षतक आनरेरी मिजिस्ट्रेट भी रहे हैं। सन् १८६९ तथा १६०० ( संवत् १६५६) के भयंकर दुष्कालके समय आपने गरीबोंको बहुत सहायता पहुंचाई। इसके लिये गव्हर्नमेन्टकी श्रोरसे आपको सार्टिफिकेट मिले हैं। फिलाहल आपकी दूकानें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं।

- (१) खंडवा रायसाहब चम्पालाल हीरालाल इस दूकानपर सराफी छेनदेन, कॉटन विजिनेस तथा पार्टनर औफ फैक्टरीज़का काम होता है।
- (२) खंडवा-यहाँ आढ़तका काम होता है।
- (३) बड़वाहा --यहां आपको एक जीनिङ्ग और एक प्रेसिङ्ग फेक्टरी है
- (४) सनावद ,, ,, ,,
- (५) धरगांव यहां एक जिनंग फैक्टरी है।
- (६) नांदरा— ;, ,, ,,

#### बेाहरा तथा कड्झी व्यापारी

## मेससं अव्दुलहुसैन अब्दुलअली

इस दुकानके मालिक खास निवासी बुग्हानपुरके हैं। खएडवेमें इस फर्मको आये करीब २४ वर्ष हुए। इस दूकानको सेठ कीका भाई और नजरअलीमाईने बहुत तरका दी। इस समय इस दूकानके मालिक आप दोनों सज्जन हैं। आपकी दूकानें नीचे लिखे स्थानोंपर हैं।

- (१) खराडवा मेसर्स अब्दुलहुसैन अब्दुलअली T.A. mohamadi इस फर्मकी यहांपर एक जीनिङ्क और एक प्रेसिंग फैक्टरी है। इसके अतिरिक्त यहांपर रुईका व्यापार तथा कमीशन एजंसीका काम होता है।
- (२) भामगढ़ [खण्डवा] अब्दुल दुसैन अब्दुल अली यहांपर इस फर्मकी एक जीनिङ्ग फैकरी है। तथा काँटन कमीशन एजेन्सी, काश्तकारी श्रीर मालगुजारीका काम होता है। यह सबसे पुरानी दुकान है।
- (३) सिंगोट [खण्डवा] अञ्दुलहुसेन अञ्दुलअली—यहांपर भी इस फर्मकी एक जीनिक्क फेक्टरी है। तथा भामगढकी तरह सब काम होता है।

## मेसर्स हाजी इब्राहिम अब्बू

इस फर्मकी स्थापना सेठ हाजी इन्नाहिम अब्बूने ७० वर्ष पूर्वकी थी। आप कोटड़ा-सांगाणी (काठियावाड़) के निवासी थे। पहिले यह दुकान बहुत छोटे रूपमें काम करती थी। खंडवे में ही इसके व्यापारको तरकी मिली। हाजी इन्नाहिम अब्बूके तीन पुत्रोंमेंसे सेठ महम्मद भाई सथा अहमद माई अपनी अलग २ तिजारत करते हैं तीसरे युसूफ माईका देहावसान हो गया है।

वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ महम्मद भाईके पुत्र (१) सेठ हाजी ह्वीव, (२) सेठ कामस भाई और (३) सेठ अन्दुल लतीफ हैं। सेठ हाजी ह्बीवभाई खरगीन दूकानपर रहते हैं।

#### श्रापकी नीचे लिखे जगहोंपर दुकानें हैं।

- (१) खंडवा—हाजी इत्राहिम अब्बू—T. A. Patel यहां सराफी लेन देन, रूईका व्यापार तथा आदतका काम होता है।
- (२) खरगोन—हाजीहबीव महम्मद —यहां आपकी २ कांटन जीनिंग और १ प्रेसिंग फेकरी है। इसके झलावा लेन देन, रुईका व्यापार, खादत और कुछ घरू काश्तका काम होता है।

## सेठ यूसुफ अजी गनीभाई

यह दुकान खास खंडवेकी ही है, इसके वर्तमान मालिक सेठ कमरुद्दीनजी सेठ महम्मद श्राली सेठ अकबर अली तथा इनके और भाई हैं। इस दुकानके व्यापारको सेठ यूसुफ अलीजीने विशेष तरक्की दी।

वर्तमानमें इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है ।

- (१) खंडवा—मेसर्स यूसुफ अली गनी भाई—यहां इस दुकानकी (१) सैफी जीनिंग फैकरी तथा (२) दारू गोदाम जीनिंग फेकरी नामक दो जीनिंग और वदह काटन प्रेस नामक एक कॉटन प्रेस फेकरी है। आपकी यहां खंडवा आइस फेकरी भी है। इसके अलावा आपकी दूकानपर रूईका व्यापार आदत, हार्डवेअर, आयर्न मरचेंट आदिका भी व्यापार होता है।
- (२) इन्दौर—यूसुफ अली गनीभाई एण्डसन्स, सियागंज—यहांपर स्टेंडर्ड आइल कम्पनीके केरोसिन आइलको एजंसी है।
- (३) बड़वाहा (होत्कर स्टेट) यूसुफ अली गनी भाई एएड सन्स—यहां वर्मा आइल कम्पनी की एजन्सी है।

## गवालियर GWALIOR



## ग्वालियर

## ग्वालियरका ऐतिहासिक परिचय

ग्वालियर भारतके प्राचीन स्थानों में एक है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। समयकी गित विधिक अनुसार इसके इतिहासमें भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कई राज्य यहां बने और बिगड़ गये, कई सिंहासन इस भूमिपर जमें और अन्तमें उखड़ गये। प्राचीन शिलालेखों, ताम्नपत्रों एवम् दूसरी ऐतिहासिक सामिप्रयोंसे विदित होता है कि यह स्थान पहले चौथी और छठवों शताब्दीक बीच गुप्त वंशके अधिकारमें रहा। ग्वालियर राज्यके बहुतसे पुराने मिन्दरोंका अन्वेषण करनेसे पता चलता है कि ये मिन्दर आठवीं और चौदहवीं शताब्दीके बीचके बने हुए हैं। सोलहवीं शताब्दीमें वहांके इतिहाससे मालूम होता है कि यहां मुसलमानोंका अधिकार रहा। सन् १८५७में गद्दके समय ग्वालियरके किलेका बहुत महत्व रहा है। यहीं तांतिया टोपी और नानासाहबकी अन्तिम हार हुई थी।

वर्तमानमें यह किला महाराजा संधियाके अधिकारमें है। यहीं महाराजा संधियाकी राजधानी है। संधिया खान्दान भी अपने समयके इतिहासमें बहुत आगेवान रहा है। इसका संन्तिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

#### सिन्धिया वंशका संक्षिप्त इतिहास

जिस प्रकार इन्दौरका इतिहास महाराजा मल्हारराव, देवी ऋहल्याबाई और महाराजा यशवंत रावके कारनामोंसे दैदीप्यमान हो रहा है उसी प्रकार इस वंशका इतिहास भी महाराजा महादजी सिंधिया, महाराणी बायजाबाई और महाराज माधवराव सिन्धियाके नामोंसे खमखमा रहा है।

महाराजा महादजी सिन्धियाका नाम इतिहासमें बहुत प्रसिद्ध है। देवी बायजाबाईका जीवन बढ़ा धार्मिक झौर पवित्र रहा है। आपका नाम ग्वालियरके इतिहासमें अमर रूपसे अङ्कित है।

महाराजा माधवराव सिन्धियाका नाम वर्तमान राजा महाराजाओं में बहुत अप्रगणय है। आपने जबसे राज्य सूत्र अपने हाथमें लिया था, तभीसे आपका ध्यान एक मात्र प्रजाकी चन्नतिकी

स्रोर रहा था। आपने प्रजाक सुभीते और आरामके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। स्रापने स्रपने राज्यमें कई कारखाने स्थापित करवाये। कईयों के आप पेट्रन रहें। पोस्टल डिपार्ट मेंटमें बहुत तरकी की। टेलीफोन, बेतारके तार आदि भी आपने लगवाये।

प्रजाके लिए आपने कई डिस्पंसरीज़ नई स्थापित की । किसानों के लिए आबपाशीकी बहुत सुन्दर व्यवस्था की । कई तालाब और कुएं इसीलिए बनाए गये । आपने उनके लिए कृषिमें आनेवाले कई यंत्र मंगवाए । इन यन्त्रों द्वारा खेतीके कायंमें बड़ी सहायता मिलती हैं । सहायता ही नहीं कार्यमें भी बहुत कम समय जगता है । इन यन्त्रोंको स्टेट किसानोंको बहुत सुभीतेके साथ सप्ताय करती है । इन उपायोंसे ग्वालियर स्टेट की कृषिमें भी बहुत उन्तित हुई है । स्टेटमें कापरे-टिक्हबेंक, पंचायत बोर्ड आदिकी भी सुन्दर व्यवस्था है ।

#### <sup>ग्वा</sup>लियरके दर्शनीय स्थान

किला, पुरातत्व सम्बन्धी-म्यूजियम (किला), व्यापारिक शोरुम, अजायबघर, सिन्धिया फेमिलीकी छतरियां, जयाजी चौक, जयिबलास पैलेस, मोतीमहल, कम्पूकोठी, किङ्ग जार्जपार्क, थिपटरहाल, सिन्धिया रेस कोर्स, महम्मद गौसकी कबर आदि २ हैं।

## ध्यापारिक महत्व



यों तो गवालियर सेन्ट्रल इंडियाके मुख्य २ शहरों में गिने जाने कारण व्यापारिक दिस्से ठीक ही है, पर इन्दौर, उजीन आदि शहरों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हां, बसावट में यह शहर दूसरे शहरों की अपेचा चौड़ा सुन्दर और बहुत बड़ा है। यहां का व्यापार विशेषकर सरकार-के हाथों में है। यहां जितनी भी मशीनरी — कारखाने हैं, उनमें विशेष कारखानो में सरकारका प्रयक्ष पत्रम् अप्रत्यक्ष हाथ है। तीन शहर मिलकर एक मंडी कहलाती है। याने लश्कर, मुरार और गवालियर। इन तीनों शहरों के बीच में ति. I. P. रेल्वेका स्टेशन है। तथा गवालियर लाईट रेख्वे इन तीनों शहरतं पाससे हो कर निकली है। मुरार-लश्कर और गवालियर इन तीनों शहरों में आपसमें तीन २ चार २ मिलका फासला है। मिले हुए इन तीनों शहरों को जक्कर मंडी कहते हैं। यहां गल्लेका अच्छा व्यवसाय होता है। यहांसे हजारों मन गल्ला दिसावरों में जाता है। घीकी भी यह बहुत बड़ी मंडी है। इसके अलावा इस स्टेटमें और भी कई व्यापारिक मंडियां हैं तथा इस स्टेटके कई स्थानों में कई उपयोगी वस्तुएं पैदा होती हैं। उनमें से कुक्का वर्णन नीचे किया जाता है।

#### स्नानिज-पदार्थ

लाल-पीली मिट्टी (गेरू)—इस स्टेटके मुरार-सिरिजमें यह मिट्टी होती है। यह मिट्टी बहुत अच्छी होती है। सन् १६२१-२२ में करीब ३०००० मन मिट्टी यहांसे बहुत कम खर्चेमें निकली थी।

स्रभ्रक—ब्यापारिक-उपयोगका अभ्रक गंगापुरके पास होता है। यह अभ्रक बहुत अच्छा होता है। छेकिन कम तादाद में। फिर भी यदि इसको ठीक प्रकारसे निकाला जाय तो मुनाफा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ घाटिया क्वालिटीका अभ्रक चिर- खेड़ाके पास बहुत होता है।

एल्युमिनियम—नरवर, ईस्रागढ़ और भेलसा नामक परगनोंमें एल्युमिनियम धातु विशेष रूपसे पायी जाती है।

हरी मिट्टी—मन्दसोर श्रोर भेलसा नामक परगनोंमें यह मिट्टी पायी जाती है। यह दवाइयोंके काममें श्राती है।

सिमिटके उपयोगकी वस्तु—पोर्टलैंड सिमिटके बनानेकी उपयोगी वस्तुएं विन्ध्याचलकी पर्वतश्रेणीमें को शिवपुर G. L. R.के पास है, बहुत मिलती हैं। चूनेके पत्थर मी केलारसके पास वाले पर्वतमें पाये जाते हैं। इनका ठेका गवालियर सिमिट कम्पनीको दिया गया है। इस कम्पनीने बनमोर नामक स्थानमें एक कारखाना बनाया है। इसके अतिरिक्त पोर्टलेंड सिमिटके बनानेका कोरालीन नामक चूनेका पत्थर तथा विन्ध्याचल-चूना-पत्थर अममहरा और सलवास (नीचम) नामक स्थानोंमें मिलता है।

बिल्डिंग मटेरियल्स—इस रियासतमें मकानातके उपयोगमें आनेवाली सुन्दर वस्तुएं भी बहुत हैं। गवालियरके पास, भंडेर, भेल्साके पास, गवालियर और आंतरीके बीचमें पत्थरकी खाने हैं। इसके अतिरिक्त सबलगढ़से १२ मीलपर नागोद (केलारसके पास) और नीमचके पास बिसलवास नामक स्थानोंपर चूनेका पत्थर निकलता है।

इसके अतिरिक्त सोना, पन्ना मेगनीज़, गंधक, लोहा और गंधक मिश्रित धातु, टीनस्टोन भादि कई वस्तुए पैदा होती हैं। इसका विशेष वर्णन प्राप्त करनेके किये गवालियर स्टेटके मिनिज़ और जियालोजी डिपार्टमेंटकी श्रोरसे कुछ ट्रेक्ट छपे हैं—उनसे विदित हो सकता है।

#### जंगल-विभाग

यहांका जंगल भी बहुत उपयोगी है। इस जंगलमें बहुतसी वस्तुएं पेंदा होती हैं। जसे बिरोंजी, गोंद, मोम, शहद आदि २। इसके अतिरिक्त यहांके कई माड़ और फूल भी उपयोगी हैं। इनसे कई प्रकारकी वस्तुएं बनती हैं। रंग आदि भी इनसे बनता है। उनमेंसे कुछ माड़ोंका संक्षिप्त वर्णन नीचे किया जाता है।

सालर—गवालियर स्टेटमें सालरका जंगल बहुत बड़ा है। सारी स्टेटमें करीब ६००, ८०० स्कायर माईल्स तक इसका जंगल है। सिर्फ शिवपुर जिलेमें २८० मीलका एक जंगल है। इसके सिवाय ईसागढ़ और नरबर जिलेमें भी बहुतसे सालरके माड़ हैं।

सालरके भाड़से माचीसकी काड़ियां बहुत अच्छी बनती हैं। इसके सिवाय दूसरे माड़ों-की लकड़ीसे इसकी लकड़ी जलनेमें अच्छी होती है। इसकी स्टीम भी बहुत तेज होती है।

सालग्के माड़से एक प्रकारका गोंद निकलता है। इस गोंदसे तारपीनका तेल, रोला (Rosin) और गोंद बनता है। इसकी विशेष जांच करनेपर विदित हुआ है कि इसकी चौंसत नीचे लिखे अनुसार पड़ती है।

| तारपीन | <b>७.</b> ५७ |
|--------|--------------|
| रोला   | ५५.५         |
| गोंद   | <b>३३</b> .८ |

- स्तर-खैरके भाड़ भी गवालियर स्टेटके जंगलोंमें बहुतायतसे पाये जाते हैं। इन भाड़ोंसे कत्था बनाया जाता है। इसके कामका ठेका गायकवाड़ केमिकल कंपनी लि॰ को दिया गया है। यह कंपनी पोदीनेके फूज, रोशा आदि भी बनाती है। यहांका कत्था बहुत अच्छा और हमेशा बाजारोंमें मिलता है।
- करधारी—ये माद भी इस स्टेटके जंगलों में बहुत होते हैं। खासकर शिवपुरी और शिवपुर कर्लाके जंगलों में तो ये बहुत ही श्रिथिक हैं। इस माड़की लकड़ीका कोयला बनाया जाता है इसका कोयला बबूल आदिकी लकड़ीसे बहुत अच्छा होता है। यहां से आगरा, देहली आदि स्थानों पर कोयला जाता है। यहां से ३,४ लाख मन कोयला बाहर दिसावरों में जाता है।

हमलोग करधारी, खैर आदिकी लकड़ीका उपयोग सिर्फ कोयलेहीके बनानेमें करते हैं। बाकी उससे और उपयोगी निकलनेवाली वस्तुओं को खो देते हैं। इससे हमें इन चीजोंसे विशेष लाभ नहीं हो सकता। जर्मन आदि देश इनसे कई प्रकारकी उपयोगी वस्तुए निकालते हैं। जर्मनी और प्रासगोमें इन लकड़ियोंकी वस्तुओं का निम्न लिखित अनुभव प्राप्त हुआ है।

| लकड़ीका नाम | जलमाग       | कोयला        | एकोटेड आफ लाईम | कुड डड स्प्रीटम | तारका तेख    | तार        |
|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| खैर         | 13%         | ८२१          | ¥Ę             | १६.४            | ११·२         | <b>0</b> % |
| सालर        | २३%         | ξ <b>9</b> ο | <b>३३</b>      | ₹0.0            | <b>80.</b> @ | ८७         |
| करधारी      | <b>१</b> ४% | ७५८          | १०१            | ३२.५            | १४.६         | १३०        |

## माचिसके कारखानेमें आने योग्य जकड़ी

हम उपर लिख चुके हैं कि सालरकी लकड़ी इस उपयोगमें बहुत अच्छी आती है। इसके अतिरिक्त और भी लकड़ी इसके काममें आती है। उसका वर्णन नीच किया जाता है। सेमल —यह माचिसके कामकी बहुत अच्छी लकड़ी है। गुरजन —यह हिन्दुस्थानी लकड़ियोंमें माचीसके काममें आनेवाली सबसे अच्छी लकड़ी है। पापटी—यह लकड़ी काड़ियें एवं वक्सके भीतरी हिस्से के बनाने के उपयोगमें आती है। सेवान — "

पूला—यह लकड़ी भी काड़ियों के बनाने में आती है। पर इसे गहरे पानी में खुवाकर रखना पड़ता है। किर कुछ मुलायम होनेपर काम में आती है। तथा यह १० से १६ घंटेतक गरम पानी में उबालनेपर भी काम में लायी जा सकती है। यह दूसरे नम्बरकी होती है। चमरोर—काड़ियें तथा माचीसके बक्सका भीतरी हिस्सा इससे बनाया जाता है। चिरों जी—इस कार्य में इसका साधारण उपयोग होता है।

#### ताख

गवालियर – स्टेटमें लाख पैदा करनेवाले भाड़ों में से मुख्य छोला, (पलास, खांखरा) बड़ भौर पीपल हैं। लाख खासकर ईसागढ़, नरवर और मालवा क्षेन्टमें होती है। इन भाड़ों के अतिरिक्त अरहरके भाड़से भी यह पैदा होती है। पर अरहरसे यह तबही तक निकलती है जब कि वह भाड़ काटा ही गया हो। हां किसी बड़े पत्तेवाले भाड़से छोटे पत्तेवालेकी अपेक्षा दूनी लाख भी मिल सकती है। इसकी बाहर देशों में बहुत काफी तादादमें खपत होती है।

## रंगाईके काममें आनेवाली वस्तुएं

गवालियर स्टेटमें कई माड़ ऐसे हैं, जिनमेंसे किसीके परो किसीके फूल, किसीकी छाल, किसीके फल, किसीकी लकड़ी आदि रंगनेके काममें आते हैं। इन चीजोंको एक दूसरेमें मिलाकर उपयोगमें लेनेसे दूसरे प्रकारका रंग बन जाता है। इसी प्रकार और २ भी मिक्श्वर करके उपयोगमें लानेसे कई प्रकारका रंग वेंस सकता है। उन माड़ोंके उपयोगी अंगको हम नीचे बतलाते हैं।

| इंगलिश नाम               | देशी नाम           | उपयोगी अंग                    |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Acacia arabica           | बबूल               | छाल भौर फुल                   |
| Acacia catechu           | खेर                | कत्था या लकड़ीका भीतरी हिस्सा |
| Anogeissus Latifolia     | धोंकड़ी, घू        | फूल और पत्ते                  |
| Bauhinia variegata       | कचनार              | छाल और फूल                    |
| Butea frondosa.          | छोला, पलाश, खांखरा | फूल                           |
| Cassia fistula           | अमलताश             | ,,                            |
| Crateva religiosa        | बरना               | <b>ভা</b> ন্ত                 |
| Mallotus philippinensis, | रोरी               | <b>फू</b> ल                   |
| Morinda tinetoria        | आल                 | <b>फूल</b>                    |
| Nyctanthes arbortristis  | स्पारी             | <b>फू</b> ल                   |
| Phyllanthus emblica      | आंवला              | फेंड                          |
| Vitex negundo            | समलू; नेगड़        | पत्ते                         |
| Wrightia tinctoria       | दुधी .             | लकड़ी                         |
| Woodfordia floribunda.   | ঘু                 | <b>फू</b> ल                   |
| Zizyphus jujuba.         | भारबर              | जंड़                          |
| Garuga pinnata.          | गूका               | छाल                           |
| Adhatoda Vasica          | अडूसा              | पत्ते                         |

## तेल बनानेके उपयोगमें आनेवाली वस्तुएं

महुआकी गुली, चिरोंजी, कुरंज, कुसुम, आंवला, नीम और बेहरा खासकर तेल बनानेके चप्योगमें आते हैं। ये सब प्रायः गवालियर-स्टेटके जंगलमें पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त सिर्फ अममरा प्रान्तमें रोशा पैदा होता है। यह एक प्रकारका घास होता है। पर होता है बड़ा सुगंधित। इस रोशेका तेल इस प्रान्तमें बहुत बनता है तथा बाहर गांव भी जाता है। यह दो तरहका होता है। मोतिया और सोपिया। इस स्टेटमें खस भी पैदा होता है। महाराजा गवालियरकी स्कीम थी कि खस, रोशा, लेमन घास आदि सुगंधित वस्तुओंकी खेतीकी जाय और उनसे बढ़िया तेल इत्र इत्यादि केमिकल इंडस्ट्रीजके द्वारा निकाला जाय। इससे बहुत अधिक लाम हो सकता है। इस प्रकारके सुगन्धित द्रव्य करीब १५० मन रोजाना मिल सकते हैं। यदि कोई धनिक सज्जन इस ओर ध्यान दे तो बहुत लाम उठा सकता है।

## रेशा-तार

कई माड़ ऐसे हैं जिनका रेशा—तार निकलता है। यदि इन माड़ोंको उपयोगमें लेकर तार निकाला जाय और उसको बाहरी बाजारोंमें बिकीके लिये भेजा जाय, तो बहुत लाभ हो सकता है। बाहरी बाजारोंमें इसकी अन्ली प्रतिष्ठा हो सकती है।

यह रेशा खासकर इस स्टेटमें धूधर, मरोड़फड़ी जंगली मिण्डी ,अकावां, छोला अंजन, पूता आदि २ माड़ोंसे निकलता है।

धूयर, जङ्गली मिण्डी इनका रेशा बहुत अच्छा होता है और इसकी दूसरे देशों के बाजारों में अच्छी कीमत मिल सकती है। मरोड़ फलीके रेशे के लिये इम्गीरियल फारेस्ट इकानमिक्सने शिफारिस की है कि, इण्डस्ट्रीजके लिये इस माड़का रेशा बहुत सुविधाजनक है। यह यहां के रिमाव स्मीर दूसरे सब जङ्गलों में पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह बहुत आसानीसे दूसरे जंगलों में मी लगायी जा सकती है।

## कागजके उपयोगमें भानेवाक्षां मुलायम वस्तुएँ

नीचे लिखी हुई घास इस कार्यमें आ सकती है और ये गवालियर स्टेटके जङ्गलोंमें काफी तादादमें मिलती है।

भावर, कांस, सेंठा या मूंज, गन्देर, और परवाई नामक घास इस काम में आती है। इसका अनुभव भी प्राप्त कर लिया गया है। इसके विषयमें एक पेम्फलेट भी छपा है। इसके अतिरिक्त कुछ भाड़ भी जैसी गमहर रेममा आदि भी कागज़के काम में आते हैं। साथही छोलेके जवान भाड़ याने छोटे २ पौधे भी कोशिश करनेपर इस उपयोग में आ सकते हैं। यदि कोई इसकी इंडस्ट्री गवालियरमें खोलना चाहे, तो खोल सकता है। उसे ये सब वस्तुएं मिल सकती हैं।

उपर लिखा जा चुका है कि भावरका माड़ इसके उपयोगमें बहुत आता है। वास्तवमें यह बहुत उपयोगी और इस कामके लिये सबसे अच्छी वस्तु हैं। पर यह यहांके जङ्गलमें कम पायी जाती है। हां, चम्बल और उसकी शाखा कलू नदीके पास यह बहुत पायी जाती है। करीब १०० एकड़ जमीनमें इसीका साम्राज्य स्थापित है। भावरहीकी तरह मोती भी एक प्रकारकी घास होती है। यह भी रानोद ब्लाकमें पायी जाती है। यह भी कागज़के उपयोगमें आ सकती है।

## दवाईयोंके उपयोगी काड़

यों तो गवालियर स्टेटके जङ्गलमें कई प्रकारकी दवाइयें पैदा होती हैं झौर मिलती भी हैं, पर उनमेंसे खासकर नीचे लिखी हुई दवाइयां बाहर जाती हैं।

६२ ६३

अमलताश, दशमूल, शहद, मोम, पित्तपापड़ा, मूसलीसफेद, मूसलीशाह, गोंद, रतनजोत गज-पीपल, हारसिंगार, इन्द्रजो, बन्सीघारा, गुलमुंडी, गोरखमुंडी, कंकोलिमर्च, तेजपान, चितावर कुरंजका बीज श्रादि २।

#### -DIG-

## गोंद

यहांके जङ्गलोंसे गोंद भी बहुत बड़ी तादादमें पैदा होता है। खासकर खेर और धोंकड़ीका गोंद बहुत मी अ और फायदेमन्द होता है। यही गोंद विशेषकर बाहर जाता है। यहांका गोंद बहुत मशहूर है। गोंदकी खास मण्डी शिवपुरी (गवालियर) स्टेट है।

इसके अतिरिक्त स्पौर भी वस्तुएं जैसे चिरोंजी, करेरी, टेन्ट, सांगर, सतावर तेंदू सराफा, बेर आदि भी बहुत होते हैं। यदि कोई सावधानीसे इन्हें प्राप्त कर भारतीय बाजारमें बेचनेका प्रबन्ध करें तो लाभ हो सकता है।

घासके लिये यहांका जंगल बहुत मशहूर है। यहां कोई विशेष खर्च मी नहीं होता है। यह कोई यहांसे घासका एक्सपोर्ट शुरू करदे, तो हजारों रुपया कमा सकता है। यहां अभी भी स्टेटके तथा दूसरे कामके लिये बहुत बड़े प्रमाणमें ठेकेदारों के द्वारा घास आता है। जिस किसी आदमीको इसमें दिल सम्पी हो। वह यह व्यापार करना चाहे तो उसे बहुत काफी तादादमें घास मिल सकती है। इस स्टेटमें करीब २६ प्रकारकी घास पैदा होती है। जो मिन्न २ कामों उपयोगी होती है।

## फेक्ट्रीज एन्ड इग्डस्ट्रीज

से ट्रंटिकोल लक्कर—यह गवालियर स्टेटका सबसे बड़ा कारागार है। इसकी बहुतसी शाखाएं हैं। उनमें भिन्त २ स्थानोंपर भिन्त २ वस्तुएं बनती हैं, जेसे गलीचे दिरयां आदि २। इसके अतिरिक्त फर्नीचर, मोटर और दूसरी गाड़ियोंकी रंगाई, गाड़ियोंकी बनवाई, सिलाई केन वक्से, बैंतका काम आदि २ भी होता है।

. ८ट फोक्टरी----यह ऊन व सुतके दोनों प्रकारके गलीचे सुन्दर ्झौर श्राहितीय बनाती है। ये यहांसे यूरोप श्रीर श्रामेरिकाको भेजे जाते हैं। नमूना देखकर उनके मुताबिक भी बनाये जा सकते हैं। दरबारहाल, ड्राई गरूम आदिके लिये बड़े २ गलीचे दरियां और चटाईयां भी यहां बनाई जाती हैं। इस फेक्टरीमें कम्बल भी बहुत अच्छे बनते हैं।

इसके अतिरिक्त यहांकी जेलोंमें खादी, खादी, दोसूती, कमीजका कपड़ा, चहरें, टर्किश सिल्क भी टाविल्स माड़न और ब्लाकेंट भी कई प्रकारके बनते हैं। रंगीन सूत तथा यहांसे प्राप्त हो सकता है।

#### स्थानीय कल-कारखाने

- (१) दी जयाजीराव कॉटन मिस्स लिश्गवालियर —यह मिल बिङ्ला ब्रद्संका बनाया हुआ है। इसें धोतीजोड़ा छींट,लट्टा,साटन रंगीन कपड़े आदि सब बीजे बनती हैं। स्टेटमें इसी मिलका या उज्जैनके मिलोंका कपड़ा बिकता है। इस मिलका कपड़ा सुन्दर और टिकाऊ होता है।
- (२) गवालियर इंजिनियरिंग वक्सं कम्पू लश्कर—यह सरकारी कारखाना है। इसमें सब प्रकारकी अपदूडेट मद्दीनरी तैय्यार होती है। यहीं गत्रालियर लाईट रेलवेका कारखाना है। उसके डिल्वे आदि यहीं बनते हैं। मोटर आदिकी मशीनरीकी मरम्मत भी यहांपर होती है।
- (३) गवालियर छेदर फेक्ट्री मुरार-गवाछियर—यहां चमड़ेके सब प्रकारके सामान जैसे बेग्ज, बूंट जूते, टेण्टका काम आदि २ बनते हैं। यहां जितना भी चमड़ा उपयोगमें झाता है। करीब २ सब यहां ही तैयार किया जाता है। यहांकी बनी हुई वस्तुए बाजारमें अपना खास स्थान रखती हैं।
- (४) आिळजा दरबार प्रेस लश्कर—यह प्रेस सरकारी है। सेन्ट्रल इण्डियामें यह सबसे बड़ा प्रेस है। यहां प्रिटिंग, ब्लॉक प्रिटिंग, लिथो प्रिटिंग बाईडिण्ग आदिका काम होता है। यहां एक टाईप फाऊंडरी भी है।
- (४) गवालियर निब फैक्टरी स्टेशनरोड लश्कर—यहां सब प्रकारकी बढ़ियां पिरायें बनती हैं।
- (६) गवालियर सोप फोक्टरी माधवगंज लग्न्कर—इस फोक्ट्रीमें सब प्रकारके सुगन्धित तथा कपड़े धोनेके साबन बनाये जाते हैं। यहां बूट पालिश भी तैय्यार होता है।
- (७) गोटा फेक्टरी सराफा लश्कर —यहां सब प्रकारका सुनेरी तथा रुपेरी गोटा बनता है । लेस, कलाबत्तू फीते खादि भी यहां बनते हैं। यहांका गोटा बहुत मशहूर है।
- (८) मोटर वर्क्स छद्रकर—यहां सब प्रकारकी मोटरकी मरम्मतकी जाती है तथा उनपर रंगाई आदिका काम भी होता है।
- (९) पत्थर फोक्टरी गवालियर—यहां सब प्रकारके पत्थर तैयार मिलते हैं। जैसे खम्बे,दरवाजे पाट फर्शी ब्यादि २। यदि कोई ब्यार्डर दें ता जैसा व्यापारी चाहे वैसा माल यहां बन सकता है।
- (१०) गलीचा फ क्टरी लश्कर—यहां रग,गलीचे, चटाइयां,दरियां आदि २ बहुत सुन्दर और ब्यच्छे बनते हैं। यहांका माल यूरोप अमेरिका श्रादि देशोंमें जाता है। यह माल मजबुत भी होता है।

- (११) के मिकल वर्क्स मुरार, गवालियर—यहां रसायन सम्बन्धी काम होता है। कत्था,तेल, सेंट, इत्र, इत्यादिका काम विशेष होता है।
- (१२) इलेक्ट्रिक पावर हाऊस ग्वालियर—यहांसे गवालियर मुरार और लक्ष्कर तीनों जगह विजली सप्लाय होती है। तथा इसकी पावरसे स्थानीय बहुतसे कल कारखाने चलते हैं।
- (१३) दी सिविल एग्ड मिलिटरी स्टोअर्स लिमिटेड लक्कर—यह सरकारी संस्था है। यहां देशी पवं विदेशी सभी प्रकारका न्यापार होता है।
- (१४) आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी फार्मसी लि॰ लक्कर —यहां आयुर्वेद एवम् हकीमी सब प्रकारकी रासायनिक एवं काष्टादि दवाइयें मिलती हैं।

इसके अतिरिक्त देशी हितकारी मौजा फेक्टरी, दी जार्ज जयाजी मेटल फेक्टरी लिमिटेड, ग्वालियर सिमिंट कंपनी लि॰, पी॰ बी॰ प्रेस एण्ड कंपनी लि॰, आईस फेक्टरी, फ्लोअर मिल्स सुगन्धित तैल फेक्टरी ग्वालियर उड एण्ड फर्निचर बक्से लि॰, लाख फेक्टरी, कत्था फेक्टरी, रेशा फेक्टरी, आदि २ कई फेक्टरियां हैं।

जनताकी सुविधाके लिये सरकारने एक वैंक भी खोल रखा है। यहां कुल मिलाकर दो बेंक हैं।

- (१) इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया लिमिटेड लश्कर श्रांच
- (२) कृष्णराम बलदेव बैंक

यहां बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े २ शहरोंकी तरह चेम्बर आफ कामर्स और बोर्ड साहुकारान भी स्थापित है।

यहां हरसाल एक मेला भी लगता है। यह मेला तारीख २० दिसम्बरसे शुरू होकर ता॰ १० जनवरी तक रहता है। इसमें पशु कपड़ा, बर्तन आदि सभी वस्तुएं विकनेके लिये खाती हैं। तथा सरकारकी ओरसे कृषि विज्ञानकी उन्नतिके लिये एक खेती बाड़ी सम्बन्धी मशीनों तथा खाद्योंकी प्रदर्शिनी भी होती है।

इसके अतिरिक्त गवालियर स्टेशनके पास एक इंडिस्ट्रियल म्यूजियम सरकारकी छोरसे बना हुआ है। वहां ग्वालियर स्टेटकी बनी हुई प्रायः सभी प्रकारकी वस्तुओंकी प्रदर्शिनो है। इस प्रकारकी प्रदर्शिनियोंसे व्यापारमें अच्छी सफलता मिलती है। इसी प्रकार उज्जैन छादि स्थानोंपर रेल्वे स्टेशनोंपर स्टाल्स बने हुए हैं जिनमें सिमिट, चीनी आदिके कामकी वस्तुए रहती हैं। यह भी प्रचारके सुन्दर साधन हैं।

| मध्य-भारत |  |
|-----------|--|
|           |  |

१७४६ मन

## यहां श्रानेवाला माल

| नाम                  |     |     | मूल्य                    |     | वजन      |
|----------------------|-----|-----|--------------------------|-----|----------|
| गेहूं                |     | ••• | •••                      | ••• | ३६८३६ मन |
| चांवल                | ••• | ••• | •••                      | ••• | ३६०६९ "  |
| गुड़                 | ••• | ••• | •••                      | ••• | ५१४२ "   |
| शकर                  | ••• | ••• | •••                      | ••• | १४२७७८ " |
| तेल मिट्टीका         | ••• | ••• | २४८२४ पीपे               | ••• | •••      |
| लोहे <b>का</b> सामान |     | ••• | <b>३१७</b> ⊂ <b>१</b> ६) | ••• | •••      |
| यार्न                | ••• | ••• | २३०६५६)                  | ••• | •••      |
| <b>क</b> पड़ा        | ••• | ••• | २२६५६७४)                 | ••• | •••      |
| सिल्की कपड़ा         | ••• | ••• | १६८५८०)                  | ••• | •••      |
| मेचिस                | ••• | ••• | ३६०००)                   | ••• | •••      |
| मोटर, साइकल्स        | ••• | ••• | १३६८८६)                  | ••• | •••      |
| चमड़ेका सामान        | ••• | ••• | १०७१३३)                  | ••• | •••      |
| विड़ी-सिगरेट         | ••• | ••• | १०५६८६)                  | ••• | •••      |
| तमाख्                | ••• | ••• | •••                      | ••• | ४५३७ मन  |
| जानेवासा मास         |     |     |                          |     |          |
| घी                   | ••• |     | •••                      | ••• | ५०६९ मन  |
| भेड़का चमड़ा         | ••• |     | (۱۲۵۵۰                   | ••• |          |

खपरोक्त वर्णित मालका श्रामद रफ्त सन् १६२५में हुआ था। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकारका माळ यहां आता तथा यहांसे जाता है। जैसे कत्था गोंद आदि।

ऊन



## बैंकस

## मेसर्सनन्दराम नारायणदास

इस फर्मके मालिक देहलीके निवासी हैं। आपको यहां आए करीब १०० वर्ष हुए होंगे। इस फर्मके स्थापक सेठ नन्दराम जी थे। सेठ नन्दराम जी के पांच पुत्र थे। इनमेंसे सेठ बालिकशन जी और सेठ पन्नालाल जी ने इस फर्मकी बहुत उन्नित की। आप ठेकेदारी का काम करते थे। स्टेटमें जो बड़े २ मकान और तलाव नदी आदिके बन्धे हैं वे प्रायः आप हीकी ठेकेदारी में बने हैं। आपका दान धर्मकी ओर भी अच्छा ध्यान था। आपने गवालियर स्टेशनपर एक बहुत ही सुन्दर श्रीकृष्ण-धर्म शाला बनवाई है। ग्वालियर दरबार इसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने इसीके नमूनेकी एक धर्मशाला उज्जीनमें बनवाई है जो सरव्याराजा धर्मशालाके नामसे प्रसिद्ध है। उपरोक्त श्रीकृष्ण धर्मशालाके बनवानेसे ग्वालियर दरबारने आपको उपकारकका खिताब प्रदान किया था।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ रामजीदासजी और सेठ काशीनाथजी हैं। रामजीदास जी सेठ पन्नालालजीके पुत्र हैं और काशीनाथ जी सेठ बालिकशनजीके पुत्र हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। श्रीयुत रामजीदासजी यहां स्टेटमें ऊंचे पद्पर हैं। आपको कई छपाधियां हैं। एवम् यहां की कई सार्वजनिक और सरकारी संस्थाओं के आप मेम्बर हैं। श्रीयुत काशीनाथ जी फर्मके कार्यको संचालित करते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है

लश्कर — नग्दराम नारायणदास —यहां हुंडी चिठ्ठी बेंकिङ्ग और ग्वालियर गवर्नमेण्टकी ठेकेदारीका काम होता है। तारका पता Lashakarwala

बम्बई—नन्दराम नारायणदास पायधुनी—यहां अलसी तिलहन गला आदिकी कमीशन एजंसीका काम होता हैं। तारका पता Lashakarwala

## मेसर्स पनराज अनराज

इस फर्मके मालिक मूल निवासी नागोर (मारवाड़) के हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए 'बहुत वर्ष व्यतीत होगये हैं। इस फर्मके स्थापक द्वेरेठ पनराजजीके पिता सेठ हंसराजजी थे।



श्रीयुत रामजीदासजी वैदय (तनद्गम नागयणदास) लश्कर



सेठ फलबन्दजी (गणशीलाल फूलचन्द) लड्कर



संठ रिधराजजी (पनराज अनराज) लक्कर



eao सेठ मूलचन्दनी (दाऊलाल मूलचन्द) लश्कर

आपके पश्चात् इस फर्मका संचालन क्रमशः सेठ पनगज्ञजी, सेठ अनराज्ञजी, और सेठ रंगराज्ञजीने किया। आप तीनोंने इस फर्मको तरको मी दी। आपके पश्चात् सेठ रिधराज्ञजी हुए। वर्त-मानमें आपही इस फर्मके मालिक हैं। आप एक समक्षदार व्यक्ति हैं। स्थानीय गवर्नमेंट एवम् पब्लिकमें आपका अच्छा सम्मान है। ग्वालियर गवर्नमेंटकी औरसे आपको कईवार इनाम ५कराम भी मिले हैं। आप यहांकी चेम्बर आफ कामर्स व बोर्ड साहुकारानके वॉईस प्रेसिडेण्ट हैं।

सेठ रिधराजजीके चार पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः सिद्धराजजी, सम्पतराजजी, सज्जनराज जी एवम् सूरजराजजी हैं। बड़े पुत्र दकानके काममें भाग छेते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है

ल्फ्रकर — मेसर्स पनराज अनराज — यहाँ वैंकिंग हुंडी चिट्ठी तथा सरकारी काम होता है। जमींदारी का काम भी यहां होता है।

शिवपुरी—मेसर्स पनराज अनराज--यहां गल्ले हा न्यापार तथा उसकी आढ़तका काम होता है।

इसके अतिरिक्त कोलारस,करेरा,पिछौर,सरदोरपुर केण्ट मनावर, बामानेर आदि स्थानोंपर मी आपकी फर्म हैं। वहां सरकारी खजानेका काम होता है। आपकी जमींदारीके भी बहुतसे मौजे हैं।

## मेसर्स बिनोदीराम बाजचंद

इस फर्मके मालिक मालरापाटन निवासी जैन जातिके सज्जन हैं। श्रापका पूरा परिचय चित्रों सहित पाटनमें दिया गया है।

इस फर्मपर कपड़ेका थोक व्यापार तथा बैंकिंग विजिनेस होता है। यहाँपर इस फर्मकी एक सुन्दर कोठी माणिकविलासके नामसे स्टेशनके पास बनी हुई है। यह फर्म कोआंपरेटिव्ह सोसाइटीकी ट्रेमरर हैं।

## मेसर्स मथुरादास जमनादास

इस फर्मके मालिक मुल निवासी मेडताके हैं। आप अग्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए बहुत वर्ष होगये। इस फर्मको सेठ मथुगदासजीने स्थापित किया था। उस समय आपकी साधारण स्थिति थी। आपने व्यापारमें अच्छी उन्नति की, और अपनी फर्मको बढ़ाया। आपके पश्चात् सेठ जमनादासजी और सेठ गोकुलदासजी हुए। आपने भी अपनी फर्मका कार्य सुचार रूपसे चलाया। वर्तमानमें सेठ बल्लभदासजी इस फर्मके मालिक हैं। आप शिक्षित एवं सज्जन पुरुष हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

लक्कर—मथुरादास जमनादास खराफा, इस फर्मपर बेंकिंग, हुंडी-चिट्ठी खोर जवाहिरातका व्यापार होता है। पक्की आढ़तका काम भी यह फर्म करती है।

# 

इस फर्मके वर्तमान सञ्चालक सेठ फूलचंदजी हैं। भाप सरावगी जातिके सज्जन हैं। भापका मूल निवास स्थान तूंगार ( जयपुर राज्य ) का है। आपके खानदानको यहां बसे करीब ८० वर्ष होगये होंगे। इस फर्मको सेठ गणेशीलालजीने स्थापित की। आपके हाथोंसे इसकी साधारण उन्नति हुई । सेठ गणेशीलालजी सेठ फूलचंदजीके पिता थे । सेठ फुलचन्दजीके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी तरक्की हुई ।

सेठ फूलचंदजीका यहांकी सरकारमें अच्छा सम्मान है। दरबारने आपको कई सर्टिफिकेट एवं सोनेके मेडिल्स दिये हैं। आप चेम्बर आफ़ कामर्स आदि संस्थाओंके मेम्बर हैं। आपके एक पुत्र हैं। जिनका नाम कुंवर बुद्धमल्जी हैं। आप भी इस समय दुकानके कामका संचालन करते हैं। सेठ फूळचंदजीने अपने हाथोंकी कमाईसे लश्करमें एक बहुत सुन्दर धर्मशाला बनवाई है। इसमें सब प्रकारका आराम है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

लश्कर—गणेशीलाल फुलचंद, नयाबाजार—इस दुकानपर कपड़ेका थोक व्यापार होता है। यह दुकान यहांके कपड़ेके व्यवसायियोंमें बहुत बड़ी ख्रोर प्रतिष्ठित समभी जाती है।

लश्कर-मूळचंद बुद्धमल,-इस फर्मपर जय।जीराव काटन मिळकी गवालियर प्रांतके लिये सोळ एजंसी है।

लश्कर—बुद्धमल केसरीमल—यहां कपड़ेकी कमीशन एजंसीका काम होता है।

## मेसर्सदाऊबाब मूबचंद

इस फर्मके मालिक डिडवानाके निवासी हैं। आप माहेश्वरी जातिके हैं । इस फर्मको स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए होंगे। इसे सेंठ रामप्रतापजीने स्थापित की। जिस्र समय यह फर्म स्थापित हुई थी, उस समय आपकी साधारण स्थिति थी। धीरे २ ब्यापारमें इन्नति होती गई और आज

यह फर्म कपड़ेके अच्छे व्यवसायियोंमें गिनी जाने लगी है। सेठ रामप्रतापजीके पश्चात् सेठ दाऊललजी ब्रोर सेठ मूलचंदजीने इस फर्मका संचालन किया। आपके समयमें इस फर्मकी विशेष उन्नति हुई। दरबारमें आपका अच्छा सम्मान था। इस समय सेठ दाऊललजीके पुत्र सेठ गोपालदासजी एवं सेठ मूलचन्दजीके पुत्र सेठ वंशीधरजी,सेठ गोवर्धनदासजी और सेठ लक्ष्मणदासजी इस फर्मके मालिक हैं। आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

लश्कर—दाऊलाल मूलचंद डीडवाना ओली—इस फर्मपर बनारसी, चंदेरी आदि देशी मालका व्यापार होता है।

लश्कर—रामप्रताप बालाबश्च—इस नामसे आपके यहां हुंडी, चिट्ठीका काम होता है। चन्देरी—गोपालदास वंशीधर – यहां चन्देरी मालका ब्यापार होता है। आढ़तका काम भी यह फर्म करती **है**।

#### मक्खनलाल गिरवरलाल

इस फर्मके मालिक घोछपुर-स्टेटके निवासी हैं। आपको गवालियर स्टेटके मोरंना नामक स्थानमें आये करीब ४५ वर्ष हुए होंगे। वहांसे यहां आये करीब २० वर्ष हुए। इस फर्मको सेठ रघुवरदयालजीने स्थापित किया। श्री मक्खनलालजी आपके पिताजी होते थे। आप तीन भाई हैं, श्रीयुत गिरवरलालजी,श्रो रघुवरदयालजी और श्री प्रभुदयालजी। श्रीयुत गिरवरलालजी मोरेना दुकान का सञ्चालन करते हैं। प्रभुदयालजी भी वहीं रहते हैं। और आप गवालियरकी दुकानका संचालन करते हैं। श्रीपके दो पुत्र हैं—श्रीयुत रामस्वरूपजी श्रीर रामप्रसादजी। आप दोनों भी दुकानके कामको करते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

लश्कर—मक्खनलाल गिरवरलाल, यहां कपड़ेका फुटकर तथा थोक दोनों प्रकारका व्यापार होता है। आढ़तका काम भी यह फर्म करती है।

मोरेना—मक्खनलाल गिरवरलाल—यहां बैंकिंग हुंडी चिट्ठी श्रौर कपड़ेका काम होता है। करौली—मक्खनलाल गिरवरलाल—यहां कपड़ेका काम होता है।

भेळसा—मक्खनळाळ प्यारेळाल —यहां गल्ळेकी आदृतका काम होता है।

जोरा-अलापुर ( गवालियर ) गिरवरलाल प्यारेलाल—यहां कपड़े तथा गर्लका व्यापार होता है। आढ़तका काम भी यहां होता है।

मोरेना—गिरवरलाल रघुवरदयाल —यहां कपड़ा तथा सराफीका काम होता है। मोरेना — प्रभुदयाल माताप्रसाद – यहां कपड़ेका काम होता है।

## मेसर्स हीराजाज कन्हेयाजाज

इस फर्मको स्थापित हुए कराब ९० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ कजोड़ीमलजी थे। आपका मृल निवास स्थान किशनगढ़का था। यहां आकर आपने जवाहरातका व्यापार शुरू किया था। आपके कोई पुत्र न होनेसे हीरालाल जी दत्त क आथे। आपने यहां आकर कपड़ेका व्यवसाय शुरू किया। और अपनी फर्मका नाम बदलकर हीरालाल जुन्नीलाल रखा। आपने अपने व्यापारमें अच्छी उन्नित की। आपके पश्चात् सेठ कन्हें यालाल जी हुए। वर्तमानमें आप ही इस फर्मके मालिक हैं। आपने अपने व्यवसायको अच्छा बढ़ाया। गवालियरमें आपने एक गोटा फेकरी खोली है। यह संट्रल इंडियामें सबसे बड़ी गोटा फ़ेकरी है। यहां सब प्रकारका माल तैयार होता है। आपने चंदेरीमें भी अपनी एक शाखा कायम की। गवालियर दरबारने आपको कई बार सोनेके मेडिल्स प्रदान किये हैं। बम्बईकी एक्मिविशनसे भी आपको आर्टिफिकेट मिले हैं। आप यहांकी टाउन इम्प्र्वमेंट कमेटो और चेम्बर आफ कामर्सके मेम्बर हैं। आपका माल सरकार एवम सरदारों में जाता है। आपके श्रीयुत प्रकाशचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं।

आप इस समय व्यापारमें अपने पिताका हाथ बंटाते हैं। गोटा फेकरी आपहीकी देख-रेखमें चलती है।

#### आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:-

लश्कर—हीरालाल कन्हैयालाल, सराफा—इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा चन्देरी, बनारसी आदि देशी कपडेका व्यापार होता है।

लश्कर—कन्हेयालाल प्रकाशचन्द्र—इस नामसे आपकी एक गोटा फेक्टरी है। इसमें गोटा, लेख, कताबत्तू, गोखरु, सल्लमा, पत्री आदि बनते हैं।

चन्देरी - हीरालाल कन्हैयालाल-यहां चन्देरीके कपड़ेकी आढ़तका काम होता है।

## गल्लेक ध्यापारी

## मेसर्स किशनचन्द रामबच

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ मनोहरलाल जी हैं। आप अप्रवाल जातिक हैं। आपके पूर्वजोंका मूल निवास स्थान नारनोल था। इसफर्म को करीब ६५ वर्ष पूर्व सेठ रामव अजीने स्थापित किया। आपके हाथोंसे इसकी उन्नित भी हुई। सेठ रामबत्तजीके प्रश्चात् इनके पुत्र सेठ वंशीधरजी हुए। आपके हाथोंसे भी इसकी अच्छी उन्नित हुई। वंशीधरजी सेठ मनोहरलालजीके पिता थे। सेठ मनोहरलालजी स्थानीय चेम्बर आफ्न कामर्स, बोर्ड साहुकारान आदिके मेम्बर हैं। और जातीय पंचायतके सेक टेरी हैं। आपकी फर्मकी ओरसे एक शिवजीका मन्दिर बना हुआ है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

तारकर हे० आ० — मे० किशनचन्द रामबक्ष दौलतगंज — यहां बैंकि क्ष हुंडी चिट्ठी तथा गल्लेकी थोक खरीदी बिकीका काम होता है। आढ़तका काम भी यह फर्म करती है।

लडकर—मे॰ किशानचन्द रामबश्च इन्द्रगंज—यहां गल्ले तथा शक्करकी कमीशन एजंसीका काम होता हैं।

शिवपुरकर्ला (गवालियर) मेसर्स रामवश्च बन्सीयर —यदां भी शक्कर और गहाँकी आदतका

बीनागंज (गशालियर) मेसर्स रामचन्द्र रामबश्च —यहां आसामी लेन देन, तथा गल्लेकी आढ़त और घरू दोनों प्रकारका व्यापार होता है।

बीनागः - मेसर्स फूलचन्द वंशीधर-यहां कपड़ेका व्यापार होता है।

## मेसर्स देवाराम सुग्रडामन

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ सुण्डारामजी हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान नारनोल (पंजाब) का है। इस फर्मको आपके पितामहने स्थापित किया था। आपके पितामह और पिताजी दोनों ही व्यक्तियोंके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उन्नति हुई। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

लश्कर—मेसर्स देवाराम सुगडाराम, इन्द्रगञ्ज —यहां गरुजा, किराना तथा आढ़तका काम होता है। लश्कर —सुगडामल गोरधनदास इन्द्रगञ्ज —यहां आपकी दाल फैक्टरी है।

लश्कर —मेसर्स देवाराम सुण्डाराम इन्द्रगंज —यहां कची आढ़त तथा घी और गस्छेका काम होता है।

## मेसर्स बिहारील। जमनादास

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ नत्थूलालजी, गौरी सहायजी, महादेवप्रसादजी, सूरजमलजी एवं रामकरणजी हैं। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ६० वर्ष हुए होंगे। इस फर्मके संस्थापक सेठ जमनादासजी थे। आपने इस फर्मकी बहुत उन्नित की थी।

वर्तमानमें आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। खरकर—बिहारीलाल जमनालाल इन्द्रगंज—यहां गरला तथा घीका घरू और आढ़त दोनोंका व्यापार होता है।

मोरेना-—बिहारीलाल जमनादास—यहां गल्ला ध्रीर धीका व्यापार ध्रीर आढ़तका काम होता है। डाबरा—( गवालियर ) बिहारीलाल जमनालाल यहां भी गल्ला तथा घीका व्यापार होता है आढ़तका काम भी इस फर्मपर होता है।

## मेसर्रा मित्रसेन रामचन्द्र

इस फर्मके मालिक नारनोलके निवासी हैं। आपको यहां आये करीब १२५ वर्ष द्विए होंगे। आप अधवाल जातिके है। इस फर्मको सेठ चुन्नीलालजीने स्थापित किया। पहले यह फर्म मित्रसेन पोकरमलके नामसे व्यवसाय करती थी। इस फर्मके प्रथम पुरुष सेठ मित्रसेनजी महाराज सिधियाके साथ लड़ाईमें भरती होकर नारनोलसे यहां आये थे।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ प्रहलाददासजी हैं। आपके पिता सेठ फूलचन्दजीने इस फर्मकी बहुत उन्नित की। आपने इसकी और भी स्थानोंपर त्रांचेस खोलीं। सेठ प्रहलाददासजी बड़े मिलनसार सज्जन हैं। आपने गवालियर गवर्नमेन्टके साथ अच्छा ताल्लुक कर रखा है। सरकारने आपको गवालियर गिर्दका खजांची नियक्त किया है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

लडकर हे॰ आ०—मे॰ मित्रसेन रामचन्द्र, दौलतगंज—यहां बेंकिंग, हुंडी चिट्टी तथा गल्लेका व्यापार होता है।

छश्कर—मेसर्स मित्रसेन रामचन्द्र, हुजुरातमंडी—यहां गल्ला और शक्करका घरू तथा आढ़त दोनोंका व्यापार होता है।

शिवपुरकलां (गवालियर) मित्रसेन रामचन्द्र—यहां गल्लेकी आढ़तका कार्य होता है। भिंड (गवालियर) शिवप्रसाद रामजीवन—यहां गल्ला तथा घीकी आढ़तका व्यापार होता है। इसमें आपका साम्ता है। इस फर्मपर मुनीम ग्यारसीलालजी काम करते हैं।

## मेसर्रा खेखराज जमनादास

इस फर्मके मालिक गवालियरहीके रहनेवाले हैं। आप अम्रवाल जातिके हैं। लश्करमें आपकी फर्मको स्थापित हुए करीब ५० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ लेखराजजी हैं। आपके पुत्र सेठ जमनादासजीने इस फर्मकी अच्छी उन्निति की। इसकी और स्थानोंमें मी शाखाएं खोलीं। आपके इस समय दो पुत्र हैं। सेठ स्वांवलदास्रजी और सेठ छोटेलालजी। आप दोनों ही वर्तमानमें इस फर्मके मालिक हैं। आप यहांकी म्युनिसिपेलिटी तथा केम्बर आफ़ कामसंके मेम्बर हैं।



श्रीo सेठ मनोहरलालजी (विशनचंद रामबक्ष) लक्कर



श्री॰ सेठ प्रह्लाददासजी (मित्रसेन गमचंद्र) लश्कर



भ्रीयुत रामप्रसादजी (मक्खनळाळ गिरवरळाळ) लक्ष्कर



ऑफ्स, मेसर्स मित्रसेन रामचन्द्र



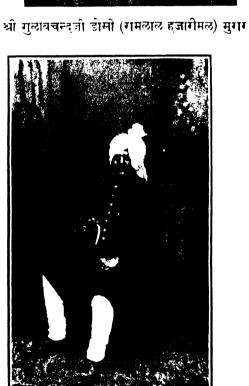

श्री गमचन्द्रजी (रामद्याल गमचन्द्र) लश्कर



श्रीओंकारळालजी (मोहनळाळ शिवप्रताप) मुरार



पं० रामचन्द्र लक्ष्मण देसाई (फोटोबाफर) लक्ष्कर

#### आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

लइकर—मेसर्स लेखराज जमनादास, इन्द्रगंज—इस फर्मपर शकर, गुड़, चांवल श्रीर गहे की थोक खरीदी बिक्रीका काम होता है।

भिंड (गवाल्टियर)—मेसर्स लेखराज जमनादास, यहां किरानेका तथा तिलहनकी खरीदी बिक्रीका काम होता है। आढ़तका काम भी यह फर्म करती है।

शिवपुरकलां ( गवालियर )—मेसर्स लेखराज जमनादास, यहां भी तिलहनकी खरीदी और किराने का व्यापार होता है।

गवालियर — लेखराज जमनादास, यहां आसामी लेनदेन तथा सराफीका काम होता है।

## मेसर्स रामद्याल रामचन्द्र पत्थरवाले

इस समय इस फर्मके मालिक सेठ रामचन्द्रजी हैं। आपका मूल निवास स्थान आगरेका है। आप अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मको स्थापित हुए करीब ४०, ४४ वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ रामदयालजी हैं। आपकी फर्मपर पहले पत्थरका बहुत बड़ा व्यापार होता था। कहा जाता है कि प्रायः सारे भारतवर्षमें गवालियरसे पत्थर सप्लाय होता है। पत्थरके लिये गवालियर बहुत मशहूर स्थान है। सेठ रामदयालजीने इस व्यवसायमें बहुत अच्छी सम्पत्ति पैदा की। आपके ६ पुत्र हैं, जिनमेंसे एक पुत्र अपना व्यवसाय अलाहदा करते हैं। रोष पांचों इसी फर्मके मालिक हैं। उन पांचोंमें सेठ रामचन्द्रजी भी हैं। आपके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उन्नित हुई है। आप यहांकी कई संस्थाओंके मेम्बर हैं। सरकारमें भी आपका अच्छा सम्मान है। आपको गवालियर सरकारने सनद व पोशाक इनायत की है।

आपका व्यापारिक पश्चिय इस प्रकार है लश्कर—रामदयाल रामचन्द्र पत्थरवाले -इसफर्मपर सब प्रकारकी ठेकेदारी,सराफी और जर्मादारीका काम होता है।

## मेसर्स आर० एक० देसाई (फोटोबाफर)

इस फर्मको स्थापित हुए करीब ३५ वर्ष हुए। इसके स्थापक श्री० रामचन्द्र लक्ष्मण देसाई हैं। आप दक्षिणी ब्राह्मण सज्जन हैं। शुरू २ में यहां सिर्फ फोटोब्राफीहीका काम होता था। सन् १६०८ तक आपने इस कार्यका संचालन किया। आपके विचार धार्मिकताकी आरे विशेष रुपसे मुके हुए थे। श्रतएव कहना न होगा कि आप संसारसे विरक्त हो गये। इस समय आप सारे भारत वर्षमें भ्रमण कर दिव्य उपदेश दे रहे हैं।

#### मारतीय व्यापिरयोका पार्वय

श्री० रामचन्द्र लक्ष्मण देसाईके संचालन छोड़नेके पश्चात् ही फोटोम्राफीके साथही साथ सन् १६०८ में ब्लाक बनानेका कारखाना एवम् सन् १७२३ में झाट प्रिंटिक्क प्रेसके नामसे एक प्रेस खोला गया। ये दोनों विभाग इस समयतक बराबर अपना कार्य कर रहे हैं। फोटोम्राफी और ब्लाकके विभागका संचालन श्री० माधव लक्ष्मण देसाई और प्रेस विभागका संचालन श्री नारायण लक्ष्मण देसाई कर रहे हैं। झाप गवालियर दरबारके खास फोटोम्राफर हैं।

आपके कारखानेमें छपाई, ब्लाक बनवाई और फोटोमाफ़ीका काम बहुत सुन्दर होता है। गवालियरमें इस व्यवसायमें यह फर्म सबसे बड़ी और सबसे पुरानी है।

#### बैंकस

**उदयराम रामला**ल चिरजीलाल रामरतन छेदीलाल चतुरभुज नरसिंहदास हरप्रसाद नन्दराम नारायणदास पनराज अनराज शाह बनारसीदास विनोदीराम बालचंद भूपतराम खाजुराम मथुरादास जमनादास मूलचन्द नेमीचन्द रामसुख शालिगराम रामरतन रामदेव श्रीराम शुभकरण सदासुख हीराचन्द हरदत्त रामदत्त

#### चांदी सोनेके व्यापारी

कजोड़ीमल मूलचन्द भीमराज महादेव गमप्रसाद लालचन्द रामचन्द्र फूलचन्द सुगनचन्द्र कन्हैयालाल सीताराम बलदेव हीरालाल मोतीलाल हजागमल हुकुमचन्द हमीरमल छगनमल

#### गल्लेके ब्यापारी

किशनचन्द रामबश्च कन्हैयालाल हजारीलाल गंगाराम शिवनाथ गणेशराम हिम्मतराम गोविन्दराम गणेशराम गौरीमल रामचन्द्र देवाराम सुण्डामल बिहारीलाल जमनादास
माणिकचन्द तोताराम
मित्रसेन रामचन्द्र
यूसुफ मक्का
लेखराज जमनादास
हरनारायण हरबिलास
हाजीकासम रहमतुल्ला

#### कपड़ेके व्यापारी

खूबचन्द गंगागम
गणेशीलाल फूलचंद
छिद्दीलाल रघुवरदयाल
देवकरण बल्लदेव
धन्नामल राजाराम
पन्नालाल जगन्नाथ
बद्रीदास रामप्रसाद
बिनोद मिल्स क्षाथ शाप
मोहनलाल नकसीराम
मक्खनलाल गिरवरलाल
रामगोपाल जानकीदास
रामबक्ष रामजीवन
लादूराम गियासीलाल
सिविल एएड मिलिटरी स्टोब्रर

#### चन्देरी मालके व्यापारी

हीरालाल कन्हैयालाल दाऊलाल मूलचंद

घीके व्यापारी

जयनारायण इन्द्रजीत दौलतराम कुन्दनमळ बाल्जंद प्रभुदयाल बिहारीलाल जमनादास भूरामल हरदास मोतीराम रामचन्द्र

#### शकर व किरानेके व्यापारी

गोविन्द्राम गणेशराम
चेतराम हरकरन
तोलाराम मानिकचंद
द्वारकादास गणेशराम
दीनानाथ ग्यारसीलाल
फकीरचन्द गणेशराम
मुरलीधर बिरदीचंद
रामचन्द्र फून्दीलाल
लाद्राम जगन्नाथ
लेखराज जमनादास
विक्रम नानकराम
शिवनारायण शंकरलाल
हरनारायण हरबिलास
हरसहायमल बहादुरमल

#### वर्तनोंके व्यापारी

गुलाबचंद द्वारकादास दी गवालियर मेटल वर्क्स गोर्धनदास राधाकिशन चन्दनमल राधाकिशन दी जार्ज जयाजीराव मेटल वर्क्स मनीराम बद्रीदास रामखरूप दाऊलाल हीरालाल कस्तुरचन्द

#### जनरल मरचेंट्स

अल्लाबन्त मूसामाई
अलिमहमद करीममाई
गप्पूलाल बाकलीवाल
गणेशराम सुखलाल
गुलाबन्दं जैनी
श्रीगोपाल बछलाल
दिलसुखराय फूलचंद
दयाकिशन गणपतलाल
भगवानदास प्रभुदयाल
एम० बाहिद अली
युसुफअली श्रलिमहमद

#### श्रतार एगड ड्रगिस्ट

गुलाबचंद जैनी गोरेलाल फूलचन्द दीनदयाल राधाकिशन पाप्युलर मेडिकल हाल बद्रीप्रसाद श्यामलाल श्रीलाल नारायणदास एस० जो॰ रामानन्द एस० एन० माथुर एण्ड को० हरप्रसाद मदनमोहन

#### सूतके व्यापारी

तोताराम कन्हैयाळाल राधाबल्ळभ बद्रीनारायण शिवनारायण रामचंद्र

#### फोटोबाफर एगड आर्टिस्ट

भार० एल० देसाई, आर्ट प्रिंटिंग प्रेस

#### गोटं के व्यापारी

कन्हैयालाल प्रकाशचन्द जवाहरमलजी सराफा हीरालाल कन्हैयालाल

#### तिजोरी व ताले वनानेवाले

ग्वालियर इनिजनियरिंग वर्क्स ग्वालियर ट्रांक फेक्टरी साम्बेट ब्रद्स

#### लोहेके व्यापारी

केसरीमल पहारी गणपतलाल रामनाथ गोपीलाल छोटेलाल लाल्प्सल कन्हैयालाल लाल्प्सल परमानन्द हीरालाल मुलचन्द

#### स्टेशनरी मरचेंट स

अमोलखचन्द जौहरी कागजी बच्चूळाळ कागजी चिमनळाल फूलचन्द कागजी

#### विदिंग प्रेस

अलिजा दरबार प्रेस,

देसाई आर्ट प्रेस

#### होटल ऋौर धर्मशालाएं

दो मंड होटल स्टेशनके पास पार्क होटल " श्रीकृष्ण धर्मशाला " डफरिन सराय " महाबीर धर्मशाला चम्पाबाग तमाख्वालेकी धर्मशाला माधोगंज

# रतलाम, जावरा श्रीर महू-केम्प RUTLAM, JAORA & MHOW CAMP

#### रतलाम

यह स्थान बी॰ बी॰ सी॰ झाई॰ रेलवेकी छोटी और बड़ी लाइनका जंकशन है। यहां रेलवेका बहुत बड़ा लोको स्टाक है। रेलवे स्टाकके कारण एवं प्रतिदिन हजारों यात्रियोंके आमद रफ्तके कारण यह स्थान हमेशा बस्तीसे परिपूर्ण रहता है।

रतलाम स्टेशनसे करीब १॥ माइलकी दूरीपर रतलाम शहर है। इन्दौर, ग्वालियरकी तरह यह भी एक छोटा देशी राज्य है। इस राज्यकी नींव जोधपुर नरेश राठोड़वंशी राजा उदयसिंहजी (महाराजा) के पौत्र तथा महेश दासजीके पुत्र राजा रतनिसंह जीने खाली। कहते हैं कि इस शहरको राजा रतनिसंह जीने संवत् १७११में बसाया, परन्तु आईने अकवरीमें रतलामका नाम लिखा होनेसे प्रमाणित होता है, कि यह स्थान इसके भी पूर्व था। यह हो सकता है, कि महाराज रतनिसंह जीने इसकी विशेष तरककी की हो। इस राज्यके वर्तमान अधिपित हिज हाईनेस महाराज सज्जनिसंह जी बहादुर जी॰ सी॰ एस० आई० हैं। आपको पोलो खेलनेका बहुत शौक है। योरोपीय महास्मरके समय आप दल बल सहित फ्रांसके रणक्षेत्रमें पधारे थे। इस राज्यको १५ तोपोंकी सलामी है।

#### फेक्ट्रीज़ एगड इण्डस्ट्रीज़

रतलामकी कारीगरी बहुत प्रसिद्ध है। यहांके तांबे और पीतलके बर्तन, लच्छे, रंगीन कपड़े आदि वस्तुएं विशेष उत्तम होती हैं। आसपासके शहरोंकी अपेचा यहां बर्तनोंका बहुत बड़ा न्यापार होता है। चांदी सोनेका न्यापार भी इस स्थानपर अच्छा होता है। इस शहरमें नीचे लिखी कॉटन जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियॉ हैं।

रतलाम गुजरात जीनिंग खोर प्रेसिंग फेक्टरी वर्द्ध मान केशरोमल जीनिंग फेक्टरी श्रीसञ्जन जीनिंग फेक्टरी रामदेव बलदेव जीनिंग खोर प्रेसिंग फेक्टरी श्रीठयापार एसेजक जीनिंग फेक्टरी

### भेंकस एगड कॉटन मर्बेट्स

#### मेस्रा गणेशदास सोभागमल

इस फर्सके वर्तमान मालिक दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी कोटावाछे हैं। आपका पूरा परिचय कोटेमें चित्रों सिंहत दिया गया है। रतलाम दूकानपर साहुकारी लेनदेन हुंडी चिट्ठी तथा रुईका न्यापार होता है।

#### मेसर्स धनराज केशरीमल

इस फर्मके मालिक खास निवासी मालपुरा (जयपुर राज्य) के हैं। इस दूकानको सेठ धन-राजजीने स्थापित किया, तथा इसके व्यवसायको आपने, एवं आपके पुत्र सेठ केशरीमलजीने तरक्की दी। सेठकेशरीमलजी और उनके पुत्र श्री आनंदीलालजी अच्छे विचारोंके सज्जन हैं। देशी वस्तोंके प्रचारमें आपने बड़ा माग लिया है। कुछ समय पूर्व आपने रतलममें सुदर्शन चक्र कार्यालय नामक देशी कपड़ा बनानेका एक कारखाना भी खोला था।

सेठ केशरीमलजीके २ भाई और २ पुत्र हैं। बड़े भाईका नाम श्री पन्नालालजी तथा छोटेका नाम श्री रामनारायणजी हैं। तथा पुत्रोंके नाम श्री आनंदीलालजी एवं श्री रघुनन्दन लालजी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार हैं।

- (१) रतलाम—धनराज केशरीमल—इस दूकानपर रूई, आदृत तथा हुंडीचिट्टी और साहुकारी क्रेनदेनका काम होता है।
- (२) बम्बई—केशरीमल आनंदीलाल काल्वादेवी T. A. Ratanpuri इस दुकानपर आदत, दुलाली, जवाहरात, कॉटन तथा सट्टे का काम होता है।
- (३) ७ जैन आनंदीलाल सुखानंदन T. A. Anand यहांपर आदत तथा रुई ,कपासका व्यापार होता है।

इसके अतिरिक्त आपकी रतलाममें आनंदसागर जीनिंग फेक्टरी, मधीमें आनंदीलाल सुखाननंदन जीनिंग फेक्टरी और खाचरोदमें आनंदीलाल सुखानन्दन जीनिंग फ्रेक्टरी हैं। उज्जीनमें आपकी आनन्द सिनेमा कम्पनी है।



स्वः। सेठ अमरचन्द्रजी पीतल्या रतलाम



संठ वर्द्ध मानजी पीतल्या (मे∋ बद्दीचन्द बर्द्ध मान) रतलाम





श्री० चांर्मलजी पीतस्या (मे॰बरीचन्द् बछमाज) जाबरा श्री० नाथलालजी पीतस्या (मे॰बरीचन्द् सोभागमल<sub>)</sub> ताल

रतलाममें सेठ बदीचंद वद्ध मानके साम्तेमें एक लोहेका कारलाना 'दी जनरल इक्जिनियरिंग एण्ड काउंडरी' नामसे है।

#### मेसर्स वदीचंद वर्द्ध मान

इस फर्मके मालिकोंका मुल निवासस्थान कुंभलगढ़ (मेवाइ) है। वहांसे यह खानदान ताल (जावरा-स्टेट) में आया। तालमें वीराजी सेठने संवत् १८००के पूर्व बहुत छोटे रूपमें दूकान की। सेठ बीराजीके बाद कमशः सेठ माणकचंदजी और बदीचंदजीने इस दृकानके कार्यको साम्हला। सेठ वदीचंदजीका जन्म संवत् १८७३ और देहावसान सम्वत् १६३४में हुआ। सेठ वदीचंदजी सालमें अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। सेठ वदीचन्दजीके पश्चात् उनके ३ पुत्र सेठ अमर-चन्दजी, सेठ वन्छराजजी,और सेठ सोभागमलजीकी अलग २ तीन दूकानें कायम हो गईं। वर्तमानमें सेठ अमरचन्दजीकी दूकान बदीचन्द वर्द्धमानके नामसे (इसका पुराना नाम मानकचन्द अमरचन्द था) रतलाममें, बच्छराजजीकी दुकान बदीचन्द बच्छराजके नामसे जावरेमें, और सोभागमलजीकी दृकान वदीचन्द सोभागमलके नामसे तालमें व्यवसाय कर रही है।

रतलाममें यह दूकान सेठ अमरचंदजी पितिलियांके द्वारा सम्वत् १६११में स्थापित की गई तथा इसके व्यवसायको विशेष तरकी भी सेठ श्रमरचंदजीके ही हाथोंसे मिली। रतलाममें आपकी दूकान ताल वालोंके नामसे मशहूर है। इस कुलमें सेठ अमरचंदजी मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। जनता श्रीर राजमें आपका अच्छा सम्मान था। रतलाम दरबारने आपको सेठकी पदवीसे सम्मानित किया था।

सेठ अमरचंदजी स्रोसवाल स्थानकवासी समाजमें बहुत प्रभावशाली पुरुष माने जाते थे। स्थानकवासी कान्फ्रेंसके स्थापन कालसे ही आप उसमें प्रधान भाग लेते रहे। आपहीके विशेष परिश्रमसे संवत् १६२४में रतलाममें स्थानकवासी कान्फ्रेंसका अधिवेशन हुआ था। आप उसमें जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ अमरचंद्रजीके पुत्र सेठ वर्द्धमानजी पितलिया हैं। आप भी बहुत उत्साहके साथ जातिसेवामें भाग लेते हैं। आप अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस- के जनरल सेकेटरी हैं। रतलामके जैन ट्रैनिंग कालेज के भी आप सेकेटरी थे। इन्दौरमें आपके भाई के साभेतेमें वर्द्धमान चांदमलके नामसे आपका तुकोगंजमें एक बंगला बना है। संवत् १६६६से ७८ तक आपकी एक दकान आहमदाबादमें थी, वह उठा दी गई है।

वर्तमानमें आपकी व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) रतलाम—वदीचंद वद्धे मान—यहां साहुकारी लेनदेन, हुंडी चिट्ठी तथा कमीशनका काम होता है।

- (२) रतलाम—बर्द्धमान नथमल इस फर्मके बने सोनेके दागीने बाजार दें बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं
- (३) इन्दौर वर्द्धमान नथमल यहां व्याज तथा हुंडी चिट्ठीका कारबार होता है। बर्द्धमान नथमल नामकी दूकानोंमें आपके भाई तालवालोंका साम्हा है।

#### मेसर्स वदीचन्द सोभागमल

इस फर्मका पूर्व परिचय विस्तृत रूपसे सेठ वदीचन्द वर्द्धमान नामक फर्ममें दे दिया गया है। सेठ अमरचन्दनी पीतिलयाके छोटे भाई सेठ सोभागमलजी पीतिलयाकी दुकान यहां है। इस समय इस दुकानके मालिक सेठ सोमागमलजीके पुत्र श्रीनथमलजी हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

ताल - बदीचन्द सोमागमल - इस दुकानपर लेनदेन, हुंडी चिट्ठी रहन तथा रुई और कपासका व्यापार होता है।

रतलाम—सोभागमल नथमल – यहां व्याज तथा हुंडी चिट्ठीका काम होता है।

इसके अतिरिक्त सेठ वदीचन्द वर्द्धमान और आपके साभोमें रतलाम और इन्दोरमें वर्द्धमान नथमलके नामसे दुकानें हैं। जिनका परिचय अपर दिया जा चुका है।

#### मेसर्स बोसाजी जवरचन्द

इस फर्मके मालिक बीसा पोरवाड़ जैन धर्मावलम्बी सज्जन हैं। यह दुकान यहाँ ५० वर्षोंसे स्थापित है। इस दुकानके व्यापारको सेठ प्यारचन्द्रजीने बहुत बढ़ाया तथा व्यापारमें उन्होंने अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की। वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ प्यारचन्द्रजीके पुत्र सेठ कन्हैयालालजी हैं।

इस दुकानपर आदत, हुण्डी चिट्टी, रहन, साहुकारी लेनदेन तथा रुईका व्यापार होता है।

#### मेसर्स मुन्नालाल भागीरथदास एएड सन्स

इस फमके मालिक मूळ निवासी मालपुरा (जयपुर) के हैं। पहिले पहिल सेठ देशचन्द जीने उधरसे आकर मऊमें छोटे स्केलपर कपड़ेकी दुकान की। सेठ देवचन्द जीके चार पुत्रों में सेठ सुन्नालाल जीने रतलाममें इस दुकान की स्थापना की। आपके बाद आपके पुत्र सेठ भागीरथ जीने इस दुकान के व्यवसाय को विशेष तरका दी। वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ भागीरथ दास जी ही हैं। पहिले पहिल आप बम्बई में सर सेठ हुकु मचन्द जी। रा० ब० सेठ कल्यान मल जी और गोकुल दास माथवदास की दलाली का काम करते थे। आपकी खोरसे रतलाल में आपकी धर्मपत्नी के नाम से फड़ाव बाई कन्या पाठशाला चल रही है। जिसमें १०० कन्याएं पढ़ती हैं।



संठ भागीरथदासजी ( मन्नालाल भागीरथदास ) रतलाम



मंठ छोटमलजो ( मन्नालाल भागीरथदास ) वज्जैन



कुंवर लक्ष्मीनारायणजी Slo सेठ भागीरथरामजी रतलाम



कुंबर तनसुखराय नी Slo संठभागीम्थदास**जी रतलाम** 

सेठ भागीरथजीके दो पुत्र हैं जिनके नाम श्रीलक्ष्मीनारायणजो एवं तनसुखरायजी हैं। दोनों न्यवसायमें सहयोग लेते हैं।

आपकी फर्मका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) रतलाम—मुन्नालाल मागीरथदास एण्ड सन्स, चांदनी चौक T.A. Jhalani—यहां रुई. श्रादत तथा हुंडी चिट्टी और साहुकारी लेनदेनका काम होता है।
- (२) बम्बई—मुन्नालाल भागीरथदास एएड सन्त, जोहरी बाजार T  $\Lambda$  Setsan—इस दुकानपर घाढत, दलाली और हुए डी चिट्टीका काम होता है।
- (३) बर्म्बई—लक्ष्मीनारायग तनप्रखळाळ मळजी जेठा मारकीट T A Parbhamha—इस फर्मपर बम्बईके हिन्दुस्थान, सेंचुरी और डाइंग मिलकी एजंसी हैं। तथा इस दुकानपर कपडेका थोक व्यापार होता है। चरखा छापके लाल कपड़ेने विलायती कलमके रंगके मालकी काम्पीटीशनमें अच्छी प्रतिष्ठा पाई है।
- ( ४ ) बम्बई भागीरथदास लक्ष्मीनारायण मारवाडी बाजार--यहां गहुका व्यापार होता है।
- ( ५ ) उज्जैन—मुन्नालाल मागीरथदास— इस दुकानमें श्रीछोटमलजीका साम्ता है। इस दुकानक एवं इसकी तालुक दुकानोंका परिचय उज्जैनमें दिया गया है।

#### गङ्केके ध्यापारी

# भ्यक्त्यः मेसस<sup>ि</sup> सीताराम गोधाजी

इस दुकानके मालिक नागोर ( मारवाड़ ) के निवासी ओसवाल राय गांधी ) जातिके हैं इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ नेमीचन्द्रजी हैं। आपकी ६ पीढ़ी पूर्व सेठ हीराचन्द्रजी साधारण हालतमें सर्व प्रथम यहां आये थे। पश्चात् संवत् १६१४ में सेठ गोधा जीने इस दुकानकी स्थापनाकर व्यापारको तरकी दी। सेठ गोधाजीके समयमें रतलाम स्टेटके बहुतसे गांव इस दुकानकी मनोतीमें (सरकारी मालगुजारीका भुगतान) रहे, जिससे इस दुकानकी तरकीमें विशेष मदद मिली सेठ गोधाजीका देहावसान सं ० १९७६ में हुआ। इस दुकानका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। रतलाम—मेसर्स सीताराम गोधाजी धानमंडी—इस दुकान पर गहेकी श्रादतका बहुत अच्छा--व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त इस दुकानपर हुंडी चिट्ठी तथा रुईकी आढतका भी

सेठ नेमी बन्दजी स्थानकशासी जैनमतावलम्बी सज्जन हैं।

व्यवसाय होता है।

#### बैङ्गर्स भौर काटन मरचेंट्स

मेसर्स गनेशदास सोभागमल

- " जवरचन्द डूंगरस्री
- " धनराज केशरीमल
- ,, पुरुषोत्तमदास हरीवस्रभ
- ., फत्ताभाई खान
- "वदीचन्द वर्द्ध मान
- "वर्द्धमान केशरीमल
- " वीसाजी जवरचन्द
- ,, मगनीराम भभूतसिंह
- " मुन्नालाल भागीरथदास
- ,, रूपचन्द् रिखनदास
- " रामदेव नथमल
- ,, सोभागमल नथमल

#### कपड़ेके व्यापारी

मेसर्स करमचन्द माईचन्द

- ., गोपालजी फतहचन्द
- , जवरचन्द जोतीचन्द
- ,, रखवचन्द लक्ष्मोनारायण
- ;, रंगरेज गुलमहम्मद
- ,, सहपचन्द्र नाथा

#### किरानेके व्यापारी

चतुर्भु ज रूपचन्द चांदनी चौक वीरचन्द कालुराम

#### गञ्ज के व्यापारी

सीताराम गोधाजी धानमंडी शिवनाथ गनेशी लाल "

#### तिजोशी बनानेवाले

परमानंद पूनमचंद **एजंसी** 

एस॰ जी॰ साकोटरीकर सिंगर कम्पनी एजंट, मानिक चौक बगनाथप्रसाद बालिकरानदास (केरोसिन आइल एजंट)

#### मिश्नरी मरचेंट

मेगनी० ए० हुसेन एएड कम्पनी मानिक चौक

#### टोपीके व्यापारी

- " कपूरचन्द डूंगरसी माणकचौक
- " मूळचन्द चुन्नीलाल
- ,, दोखतराम मिश्रीमल मानिकचौ क

#### TYPIE

यह शहर आर॰ एम० आर लाइनपर रतलामके नजदीक है। इस स्थानपर मुसलमानी राज्य है। यहांके अधिपति नवाब कहलाते हैं। इस स्टेटके आसपास रतलाम, ग्वालियर, इन्दौर वांसन्नाड़ा उदयपुर तथा, प्रतापगढ़ आदि राज्य हैं। यहांकी पैदावारीमें कपास, जुवार, चना गेहूं, जौ, मकई, दालकी किस्मके अनाज, तिलहन, गन्ना, और मिरची आदि हैं। विशेषकर यहां, मिरचीकी पैदावार कसरतसे होती है। हजारों रुपयोंकी लालमिर्च प्रतिवर्ष यहांसे बाहर जाती है। अधिक पैदावारीके समयमें १) से लगाकर २) मन तक मिर्चका भाव हो जाता है।

इस शहरमें कपासका व्यवसाय भी अच्छा होता है। इस स्थानपर निम्न लिखित जीनिङ्ग क्टरियां हैं।

श्री वेङ्कटेश्वर स्टीम जीनिङ्ग प्रेसिङ्ग फेक्टरी काळूराम गोबिंदराम जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी गनेश जीनिंग फेक्स्री ( लक्ष्मीनारायण बद्रीनारायण ) पुरुषोत्तम हरिबल्लभ जीनिंग प्रेसिंग फेकरी सीताराम जीनिंग फेक्टरी

इस शहरकी सड़के गन्दी और सकड़ी है। म्युनिसिपैलेटीका प्रबन्ध यहां सन्तोष जनक नहीं है। इस स्थानपर सालभरमें एक मासके लिये शहरसे बाहर मेळा लगता है, उस जगह शहरके व्यापारियोंको अपनी दुकानें लेही जाना पड़ती हैं। इस शहरके खास खास व्यवसाइयोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

# वैंकर्स एगड काटन मरचेंट्स - स्थ्य-मेसर्स कालूराम गोविंदराम

इस फर्मके मालिक सीकर (शेखावाटी) निवासी अप्रवाल जातिके हैं। इस दुकानको ६० ६२ वर्ष पहिले सेठ कालूरामजीने स्थापित किया। आरंभमें यह दुकान कपड़ेका व्यापार करती थी। सेठ कालूरामजीका देहावसान संवत् १६६५ में हुआ।

११७

वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ कालूरामजीके लड़के सेठ गोविंदरामजी हैं। ध्यापने जावेरमें जीनिंग ध्योर प्रेसिंग फेकरी स्थापित की हैं। आपके २ पुत्र हैं, जिनके नाम श्रीमदनलालजी तथा नंदलालजी हैं। इस दुकानका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) जावरा---मेसर्स कालूराम गोविंदराम—यहाँ आपकी एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फेक्टरी है। तथा हुंडी, चिट्ठी, रुई, कपास, और आढ़तका काम होता है।
- (२) ताल—कालूराम गोविंदराम—यहां आपकी १ जीन फेक्टरी है। तथा रुई, कपास, गला और हुंडी, चिट्ठीका काम होता है।

#### मेससं खेमराज श्रीकृष्णदास

इस फर्मके मालिक चूरू (बीकानेर) के निवासी अप्रवाल जातिके हैं। इस फर्मके व्यव-सायका पूरा परिचय वम्बई विभागमें पृष्ट २१४ में दिया गया है। इस फर्मकी यहांपर श्रीवेंकटेश्वर स्टीम जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरी है। इसके अतिरिक्त रुई कपासका व्यापार और हुंडी चिट्ठीका काम होता है। यह दुकान जावरा स्टेटकी ट्रेम्हरर मी है।

#### मेसर्रा गंगाराम केश्ररीमल

इस दुकानके मालिक १०० वर्ष पूर्व पुर (मांडल) उदयपुर स्टेटसे यहां आये थे। सर्व प्रथम सेठ मोतीजीने गीधाजी मोतीजीके नामसे ज्यापार आरम्भ किया। पश्चात् क्रमशः रखनाजी और जवरचन्दजीके समयमें रखवाजी जवरचन्दके नामसे कामकाज होता रहा। सेठ जवर-चन्दजीकी मौजूदगीमें ही उनके पुत्र केशरीमलजीने गङ्गाराम केशरीमलके नामसे यह दुकान खोली सेठ जवरचन्दजीका देहान्त संवत १६५४ में हुआ।

वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ केशरीमलजी हैं। आपके बड़े पुत्रकी भेक्खालजी समम-दार एवं विद्याप्रेमी नवयुवक हैं। आप जैन धर्मावलम्बी श्रोसवाल जातिके सज्जन हैं। इस दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

जावरा—मेसर्स गङ्गाराम केशरीमल-इस दुकानपर रुई, गल्ला, साहुकारी लेनदेन हुंडी चिट्ठी और ब्याट्तका काम होता है।

#### मेसर्स पूनमचन्द दीपचन्द

इस फर्मका विस्तृत परिचय कोटेमें दिया गया है। यह कोटावाले दीवान बहादुर रोठ केशरीसिंहजी की फर्म है। यहां हुंडी, चिट्ठी साहुकारी लेनदेनका काम होता है।

#### मेसस ददीचन्द वच्छराज

इस फर्मके मालिक आदि निवासी कुंभलगढ़ (मेवाड़) के हैं। इस फर्मकी स्थापना करीब संवत् १९२२ के आसपास जावरेमें हुई। इस फर्मके स्थापनकर्ता सेठ वच्छगजजी, सेठ अमर चंदजी पितलियाके सबसे छोटे पुत्र थे। आप जावरेके प्रतिष्ठित धनिकोंमें माने जाते थे। अफीम-के व्यवसायमें आपने अच्छी सम्पति पैदा की थी। राज्यकी ओरसे मी आपको सम्मान प्राप्त था। सेठ बच्छराजजीके बाद इस दृकानके कार्यको उनके पुत्र सेठ चांदमलजीने सम्हाला। आपका देहा वसान संवत् १६८३ में हो गया।

वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ चांदमलजीके पुत्र श्री बखनावरमलजी और सूरज-मलजी हैं। श्रापकी दुकानका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

जावरा-मेसर्स बदीचन्द बच्छराज—इस दुकानपर साहुकारी छेनदेन हुंडी, चिट्ठी, रहन तथा आढ़नका काम होता है। ——

#### मेसर्स जदमीनारायण वद्रीनारायण &

इस फर्मके मालिक अप्रवाल जातिके सज्जन हैं। इस फर्मके वर्तमान संचालक सेठ बद्री नारायणजी हैं। आपकी जावरामें एक कॉटन जीनिंग फेकरी है। यह फर्म रूईका बहुत अच्छा व्यापार करती है। इसके अतिरिक्त हुंडी, चिट्टी, तथा सराफी लेनदेनका काम भी होता है।

# कमीशन एजेंट

#### मेसर्स भेराजी कालूराम नाहर

इस दुकानके वर्तमान मालिक श्री कालूरामजीके पूर्वज आदि निवासी जोधपुर स्टेउके हैं। पर अब आपका खानदान बहुत समयसे मालवेमें निवास करने लग गया है। करीब ८० वर्ष पहले सेठ नग्गाजीने इस दुकानका कारबार शुरू किया। इसके भी पहिले आप खाचरोदमें न्यापार करते थे। सेठ नग्गाजीके बाद भेराजी और उनके बाद श्रीकालूरामजीने इस दुकानके न्यापारको समहाला। श्री कालूरामजीको ओसवाल समाजकी उन्नतिकी अच्छी लगन है। समयकी गतिविधिके साथ आप उसमे भाग लेते रहते हैं। आपका न्यापारका परिचय इस प्रकार है।

<sup>\*</sup> श्री बद्रीनारायण्जीने अपना परिचय बादमें भेजनेका हमसे वादा किया था, पर परिचय आया नहीं, इसल्पिये जितना हमें ज्ञात था, छापा जाता हैं। प्रकाशक

जावरा—भेराजी कालूराम नाहर—इस दुकानपर गला मिरची और शीड्सकी आढ़तका काम होता है।

#### मेसर् बाजचन्द प्रमचन्द

इस दुकानके वर्तमान मालिक श्रीप्रेमचन्द्जी हैं। आप ओसवाल जातिके सहद्य नवयुवक हैं। आपकी दूकानपर देशी तथा विलायती सब प्रकारके कपड़ेका व्यवसाय होता है।

#### बें क्कर्स एएड काटन मरचेंट्स

मेसर्स काल्राम गोविंदराम

- " खेमराज श्रीकृष्णदास ( खजांची)
- " पूनमचन्द् दीपचन्द
- "बदीचन्द बच्छराज
- , लक्ष्मीनारायण वद्रीनारायण
- ,, हरवखसदास नागयणदास

#### कमीशन एजगट

गंगाराम केशरीमल
गोविंदराम पूरनमल
दौलतराम रामलाल
रामनारायण वंशीधर
इरदेवदास रामेश्वरदास
घाव्यल हुसेन हफ्तुझा
ऊंकारमल छगनलाल
ईसुफ बली अव्दलहुसेन

#### चांदी सोनेके व्यापारी

हमीरजी नंदाजी नाथूजी धनराज

#### चावल, शक्कर, किरानाके ब्यापारी

नेमाजी सोमागमल नन्दाजी मियांचन्द वदीचन्द कस्तूरमल महम्मद हुमेन अब्दुल हुसेन हेमगज केशरीमल

#### भाइल एजंसी

स्टेंडर्ड आइल कं०---गंगाराम के शरीमल वर्मा आइल कं०---क्योंकारलाल छगनलाल एशियादिक पेट्रोलियम कं०---रजनकाली इस्माइलजी इण्डो वरमा आइल कं०---दौलतराम रामलाल

#### कपडेके ब्यापारी

आरबजी खमीसा ( रंगीन कपड़ा ) चन्दाजी सुलेमान तखतमल सोभागमल नाथूजी हीराचन्द पीराजी उसमान बालचन्द प्रेमचन्द

#### गल्लेके ब्यापारी

कालूगम भेगजी नाहर कालूजी वलीमहम्मद चन्दाजी सुलेमान वीराजी उसमान



श्री० आसारामजो लालावनः मङ



संठ जबरचन्द्रजो शाह (मृहचन्द्र एग्ड मन्म) मङ



सेठ बद्रीनागण्णजी (लक्ष्मीनागयण बद्रीनागयण) जावग



सेंठ केशरोमलजी (गंगाराम केशरीमल) जावरा

| • |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |

#### म ऊ-केम्प

#>=

मऊ-केम्प बी० बी० सी० आईके आर० एम० आर० डिवीजन का बहुत बड़ा स्टेशन है। यह स्थान अंग्रेजोंकी छावनी है। यहांकी बस्ती बहुत साफ सुथरी एवं खुळी हुई है। इस छावनीमें फेन्सी कपड़ेके व्यापारी, कंट्राक्टर्स, जनरळ मरचेंट्स एवं अंग्रेजोंके उपयोगमें आनेवाले सामान रखनेवाले व्याबपारियोंकी हुतसी दुकानें हैं। यह शहर इन्दौरसे १४ मीलकी दुरीपर है। इन्दौर यहांके लिये स्टेशनसे नियमित ट्रेनोंके अतिरिक्त ६ लोकल ट्रेनें दौड़ती हैं। यहां कई डेरी फर्म्स हैं। इसलिये आसपासका दूध दही सब यहां खींचकर चला आता है। यह वृटिश छावनी चारों ओर होल्कर स्टेटसे घिरी हुई है।:यहांके व्यवसायियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

#### कें कर

#### मेसर्स हरिकशन रामजाज

इस फर्मके मालिक डीडवाणा (जोधपुर) के निवासी माहेश्वरी (लालावत) जातिक हैं। इस दुकानको यहां आये करीब १०० वर्ष हुए। सर्व प्रथम सेठ हरिकशनजीने इस दुकानके कारोबारको शुरू किया था। आपके बाद क्रमशः सेठ रामलालजी, सेठ महाकिशनजी, सेठ हरसुखदासजी तथा सेठ आशारामजीने इस दुकानके कामको सम्हाला। वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ आशारामजी हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- १ मऊ--हरिकशन रामलाल--यहां आढ़त, हुंडी, चिट्टी, कपड़ेका व्यापार और गवर्नमेंट कण्ट्राक्टर्सका काम होता है।
- २ बम्बई---श्राशाराम लालवत कसाराचाल T. A. Frend यहां आढ़त और हुंडी चिठ्ठीका काम होता है।
- ३ इन्दौर---हरसुखदास आशाराम, सियागंज T. A. Lalawat इस दुकानपर आहत तथा हुंडी चिट्टीका काम होता है।

# क्लाथ मरचेराट्स

# मेससं मृजचन्द एगड संस

इस फर्मके मालिक सेठ छोटू लाल भी १०० वर्ष पूर्व टोंक राज्यसे यहां आये थे। आपके बाद सेठ मूलचन्द जीने इस फर्मके व्यापारको विशेष बढ़ाया। सेठ मूलचन्द जीके कोई संतान न होनेसे उनके यहां जबरचन्द जी, जयपुर स्टटके जामडोजी नामक गांवसे संवत् १६३५ में गोद लाये गये। आप ही इस फर्मके वर्तमान संचालक हैं। श्रीजवरचंद जीके यहां गोद आने के बाद इनके २ भाई और हुए थे जिनका देहावसान हो गया है। वर्तमान में उन दोनों माइयों के पुत्र अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं।

सेठ जवरचंदजीने कई देशी राज्योंसे अपना व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित किया है। इस समय राजपूताना, संट्रल इण्डिया, बुन्देल खएड, और वचेल खंडके कई रईसोंको आप बड़ी तादादमें कपड़ा सप्लाई करते हैं। आपकी ओरसे एक जैन चैत्यालय मऊ में बना हुआ है। आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) महूकेम्प—मूलचन्द एण्ड सन्स, मेनस्ट्रीट—इस फर्मपर फेंसी कपड़ेका बहुत बड़ा व्यापार होता है, तथा साथमें टेलेरिंग डिपार्टमेंट भी है।
- (२) मऊकेम्प—छोटूलाल मृलचन्द्-मेनस्ट्रीट, यहां भी उपरोक्त व्यवसाय होता है।

## करटू।क्टर्स

#### मेसर्स मदनबाल शिवबख्श

इस फर्मके मालिक करीब १०० वर्ष पूर्व नागोर (मारवाड़) से आये थे। सेठ आसाराम-जीने इस दुकानके कारोबारको ग्रुरू किया। आपके बाद क्रमशः लखमनदासजा, शिवबच्चजी और मदनलालजीने इस फर्मके कामको सम्हाला। वर्तमानमें सेठ शिवबख्शजीके पुत्र श्री मदन- लालजी इस फर्मके सक्चालक हैं। आपके बड़े भाई श्रीनाथूलालजी इन्दौर बैंकके डायरेकर हैं; तथा अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं। सेठ मदनलालके छोटे भाई श्री रामिकशनजी इसी फर्मके साथ काम करते हैं।

इस समय आपकी दुकानोंका परिचय इस प्रकार है।

- (१) मऊकेम्प मदनलाल शिवबरूश एन्ड सन्स इस फर्मपर वृटिश गवर्नमेंट तथा होल्कर स्टेटके कंपट्राक्ट लिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सराफी लेन देनका काम होता है।
- (२) इन्दौर—मदनलाल शिवबल्श बड़ा सराफा—इस फर्मपर भी सराफी और कन्ट्राकटका काम होता है।

#### बैंकर्रा एन्ड घेन मर्चेएट

गणेशराम भागचन्द सद्र बाजार महादेव शंकर शिवद्याल रोशनलाल हरसुखलाल आशाराम सद्दर बाजार

#### कन्ट्राक्टर्स

किशनलाल दीनद्याल एन्ड सन्स बैंकर छन्जूलाल एएड सन्स बम्बई बाजार मदनलाल शिवबल्श एएड सन्स भोईवाजार शंकरलाल एन्ड संस बम्बई बाजार

#### क्लॉथ मरचेंट

किशनलाल तिवारी एण्ड सन्स (सिल्क मरचेंट)
मृत्रचंद एएड सन्स बम्बई बाजार
मनसुख नंदलाल बम्बई बाजार
मोतीलाल कॅवरलाल बम्बई बाजार
बार० बालचंद एण्डको बम्बई बाजार
रतनलाल पाटोदी बम्बई बाजार
रामनारायग् सोनी एएड सन्स

#### जनरत मरचेंट

अमरजी मुह्लां लुकमानजी
श्वलीमाई मुह्लां गुलामहुसैन ( इन्पीरियल
प्रिंटिंग प्रेस )
ईसुफ श्वली श्रव्दुल अली (वाच मरचेंट)
कमरुद्दीन मुल्ला महम्मदअली (ग्लॉस मरचेंट)
क्रोमन प्पड को॰ (बृटिश इण्डिया स्टोर्स)
के॰ गुलाम हुसैन एण्ड सन्स
जी० कादर भाई एण्ड सन्स
महम्मदअली रस्लभाई
दि मऊ इन्पोरियम
हैदरअली एण्ड सन्स
एम० आर० सी॰ हुसैन एण्ड सन्स
महम्मद अली इल्लाहिमजी कप्तान
रिचार्ड पेरिस एण्ड को० ( ज्वेलर्स, वाचमेकर, इनप्रेवर्स)

शेख सन्दल एण्ड सन्स आमीं कंट्राक्टर्स दि सेंट्रल इण्डिया यूट एण्ड इक्तिपमेंट डीपो आर० जी धोतीवाला केरोसिन ऑइल एजंट

#### केनिस्ट एगड ड्रागस्ट

दि बृटिश एम्पायर सिजंकल एण्ड मेडिकल स्टोर्स बिनसेन्ट पण्ड को० कन्ट्रमेंट गार्डन मोहन मेडिकल हॉल

#### मेन्यू फेक्चरस

कुक जा एएड को॰ इम्पोर्ट र्स एण्ड स्पोटर्स, म्येनुफेक्चरर वेस्ट एण्ड स्पोर्ट हाउस

業

業

業

楽

業

業

#### मोटरकार डीजसं

नोशेरवा एण्ड को० फोर्ड मोटर रिपेयर एण्ड शापुरजी आर०मोटर साइकल एगड मोटर एजंट

#### म्रार्टिस्ट एएड फोटोयाफस

\*

業

業

業

हरजान हाइजिंग एएड को० डलबी एण्ड को० ग्बेरा एएड को • भंडारे एएड को०

業 सेठ घनश्यामदासजी बिङ्ला, सेठ जमनालालजी बजाज आदि द्वारा स्थापित **美柴柴柴** \* सस्ता मण्डल, अजमेरसे प्रकाशित \* 楽

भारतवर्षमें सबसे सस्ती, सचित्र उच्चकोटिकी **३% त्यागभामि १३**%

जीवन, जारुति, बल और बलिदान की मासिक पत्रिका

सम्पादक-शीहरिभाऊ उपाध्याय, श्री क्षेमानन्द राहत वृष्ठ संख्या १२०, दो रंगीन और कई सादे चित्र स्त्रियों श्रोर युवकोंके लिये ४० पृष्ठ सुरिचत

वार्षिक मृत्य केवल ४)

नमूनेकी प्रतिके लिये 🕕 के टिकट भेजिये

मिलनेका पताः-"त्यागभूमि कार्यालय", श्रजमेर 华 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美 美

# गवालियर-स्टेट GWALIOR-STATE



#### मंदसार

श्चार० एम० सार० लाइनके खंडवा अजमेर सेक्शनके मध्य नीमचके पास यह शहर बसा हुआ है। यह स्थान रतलामसे ५२ मील, सीतामऊसे २१ मील नीमच थे ३८ मील और प्रतापगढ़से २० मील है। मंद्रसोर, ग्वालियर स्टेटका एक अच्छा आबाद परगना है। इसके चारों ओर उदयपुर, इंदौर, भालावाड़, सीतामऊ, प्रतापगढ़, जावरा आदि स्टेटोंके ग्रा जानेसे वहांके व्यापारियोंका संबंध इस शहरसे रहता है। मन्द्रसोर जिलेकी मनुष्य संख्या २०३७९४ है। इस जिलेमें १८ जीनिंग और २ प्रेसिंग फेक्टरियां हैं। जिनमें सन् १६२१-२२में ६१४८११ मन कपास लोढ़ा गया था, जिससे १६६९१ गांठे बंधी थीं। मन्द्रसोर जिलेकी भूमि अफीमकी पैदावारके लिये बहुत श्राच्छी है।

मन्द्सोर शहर —यह षहुत पुगनी वस्ती है। जब बी॰ बी॰ सी॰ आईकी [रतलाम मथुरा ब्रांच नहीं खुली थी उस समय करीब पचाल पचास कोल तक के व्यापारी यहांते गाड़ियों और उंटोंपर माल लादकर ले जाते थे। इस समय भी इस शहरमें किराना, कपड़ा, शकर, कैरोसिन तेल, तथा रंगीन मालका अच्छा व्यवसाय होता है। सन् १६२५में मन्द्रसोर शहरमें आने और जानेवाले मालका विवरण इस प्रकार है।

| अ।नेवाला म।ल |                            | जानेवाला माल                           |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>च</b> ।वल | ६३४४ मन                    | गेहूं ८१६ मन                           |
| गुड़         | १२५२२ मन                   | जुवार १६८३६ मन                         |
| शकर          | २४६५७ मन                   | चना ४४५६ मन                            |
| तेल घासलेट   | ३०००० पीपे                 | श्चलसी १७८१ मन                         |
| दाल          | २०८० मन                    | कपासिया २६१८४ मन                       |
| खोपरा        | ३२१७ मन                    | तिस्छीका तेछ ६७४ मन                    |
| तांबा        | ४३२०) रू०                  | मेथीदाना ४३७२ मन                       |
| पीतल         | <b>१</b> ६५२६) <b>रु</b> ० | <b>ऊलेन ब्ले</b> केट २२६१५) <b>र</b> ० |
| कांसा        | १०४१) रुः                  | पक्ती गांठे ४१२४२ मन                   |
| एल्यूमीनियम  | २०६५) कः                   | कची गांठे ४८६ मन                       |
| लोहा         | ८१४३६) रु०                 | ·                                      |

| जानेवाला माल |                          |     |
|--------------|--------------------------|-----|
| महीन सूत     | १ <b>१</b> १ <b>६७</b> ) | रु० |
| मोटा स्त     | १८५७                     | मन  |
| कपड़ा        | १०१८८०२)                 | रु० |
| तमाख्        | १५१२                     | मन  |
| इमारती लकड़ी | १६५१५                    | मन  |
| माचिस        | १०००६)                   | रु० |
| बीड़ी        | ६१७१)                    | रु० |

मन्दसोर शहरमें उनके ज्लांकेट और राम श्रच्छे बनते हैं। सरकारकी ओरसे इनकी स्पीनिंग और वीविंगकी शिक्षा देनेका प्रबन्ध है। इसके अतिरिक्त यहां छपाई और रंगाईका स्पेशल काम होता है। पगड़ी, सूंसी, खादी, साटन, तथा क्षियोंके ओड़नेके वस्त्रोंकी रंगाई तथा छपाईका बहुत अच्छा काम यहां होता है। यह रंगीन माल खानपुरी मालके नामसे प्रसिद्ध है। नारियलकी नलेटीकी चूड़ियां भी यहां कसरतसे बनती हैं। यहां व्यवस्वायिक जनताके सुभीतेके लिए "मण्डी कमेटी" नामक एक व्यापारिक एसोशियेशन स्थापित है। यहां प्रति सप्ताहमें १ बार हाट और प्रति वर्षमें एक बार चैत्र मासमें मेला लगता है।

इस शहरमें बोहरा व्यवसाइयोंकी दुकानें बहुत अधिक हैं, किराना, हार्डवेअर, तेल धौर कटलरी सामानका अधिकतर व्यापार इन्हीं लोगोंके हाथमें हैं। यहांकी सराफी वहिवट बहुत पुराने समयसे चली आती हैं। अफीमके समयमें लाखों रुपयोंका व्यापार यहांके सराफेमें होता था। वर्तमानमें अफीमका स्थान कपासने ले रक्खा है। इस शहरमें नीचे लिखी जीनिंग और प्रेसिंग फेकरियां हैं।

न्यु काटन जीनिंग एएड प्रेसिंग फेकरी सोनी जीनप्रेस फेकरी (मालिक मूलचंद सुगनचन्द) रामबक्ष खेतसीदास जीनिंग फेकरी

#### वेंकर्स एगड कॉटन मरचेंट्स

#### मेसर्स कुन्दनजी कालूराम

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री ओंकारलाल जीवापना हैं। आपके पूर्वज दो शताब्दी पूर्व पाली (मारवाइ)से इधर आए थे श्रौर करीब १५० वर्षोंसे यह कुटुम्ब यहीं बसा हुआ है। इस दुकानको संवन् १६०३-४में सेठ कुंदनजीने स्थापित किया। आपके बाद श्री कालूरामजीने इस फर्मके कामको सम्भाला। वर्तमानमें सेठ कालूरामजीके पौत्र सेठ खोंकारलालजी इस फर्मके सञ्चालक हैं। आप उन्नत विचारोंके शिच्तित सज्जन हैं। आपने खपनी फर्मकी एक ब्रांच बम्बईमें मी स्थापित की है। आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम श्री मिश्रीलालजी हैं। वर्तमानमें आपकी दुकानोंका परिचय इस प्रकार है।

- (१) मन्द्सोर—कुन्दनजी कालूराम—T.A, Bafana—इस दुकानपर हुण्डी चिट्टी, सराफी लेनदेन आढत और रुईका व्यवसाय होता है।
- (२) बम्बई—ओंकारलाल मिश्रीलाल, बदामका माड़, कालवादेवीरोड T.A. Selfness इस दुकान पर हुण्डी चिट्ठी तथा कमीशनका काम होता है।

#### मेसर्स गर्गेशदास पूनभचन्द

इस फर्मका विस्तृत परिचय चित्रों सिहत कोटेमें दिया गया है। यहां इस फर्मपर हुण्डी चिट्ठी और साहुकारी व्यवहार होता है।

#### मेसर्स नारायणदास कृष्णदत्त

इस फर्मिके मालिक मृल निवासी लद्यमणगढ़ (जयपुर)के हैं। करीब १०० वर्ष पूर्व यह कुटुम्ब इधर ब्याया था। सर्व प्रथम सेठ रुघनाथदास जी जावरेमें अफीमका व्यापार करते थे। ब्यापके बाद क्रमशः सेठ हरवक्सदास जी एवं नारायणदासजीने इस दुकानके कामको सम्भाला। तथा वर्तमानमें इस दुकानके मालिक रायसाहब सेठ नारायणदासजी हैं। आपका व्यापारिक साहस बहुत बढ़ा चढ़ा है। ब्यापको वृटिश गवर्नमेएटने "रायसाहब" तथा टोंक स्टेटने "रुकनुल तिजारत" का खिताब दिया है। श्री नारायणदासजी ग्वालियर स्टेटकी लेजिस्लेटिव्ह कोंसिल, एकानामिक डेवलपमेंट बोर्ड एवं मजिलसे आमके मेम्बर रह चुके हैं। आप इस समय ग्वालियर स्टेट कोंटन कमिटीके मेम्बर खोर "मशीर खास हाईकोर्ट ग्वालियर' है। ब्यापकी दुकान मन्दसोर डिस्ट्रिककी ट्रेम्तर और ओपियम ट्रेम्तर है। रायसाहब नारायणदास जी ब्यवजाल जातिके हैं। ग्वालियर स्टेटमें आपकी जागीर के कई गांव हैं। वर्तमानमें आपके ३ पुत्र हैं, जिनके नाम श्री मुरलीधर जी, लक्ष्मी-नारायण जी एवं वासुदेव जी हैं। इस फर्मका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मन्दसोर—नारायणदास कृष्णदत्त T, A. Raisahib इस दुकानपर रुई आहत तथा हुएड़ी चिट्ठीका काम होता हैं। यहां आपकी १ जीन और १ प्रेस फेक्टरी है।

इसके अतिरिक्त भिन्न २ नामोंसे नीचे लिखे स्थानोंपर जीनिंग और प्रेसिक्क फेक्टरियां आपके घरू तथा सामोकी हैं। इन स्थानोंपर रुईका ब्यापार और आढतका काम भी होता है।

(१ मन्दसोर (२) जावरा (३) दलावदा (४) ढोढर (५) रिंगनोद (देवास) (६) पिपछोदा (पिपछोदास्टेट) (७) कानून (धारस्टेट) (८) बमनियां (इन्दौर) (६) अमरगढ़ (माबुआ) (१०) षदयगढ़ (माबुआ) (११) माबुआ (१२) भैंसोदा मण्डी (गवालियर) (१३) टोंक (१४) मनासा (१५) पीपलिया (इंदौर) (१६) मल्हारगढ (जावरा) (१७) निम्बाहेड़ा (१८) रतनगढ (गवालियर) (१६) सिङ्कोली (गवालियर) (२०) टटनेरी (गवालियर) (२१) छबड़ा (टोंकस्टेट)

प्रेसिंग फेक्टरियां

१-मन्दसोर २ अमरगढ ( माबुआ ) ३ उदयगढ़ (माबुआ) ४ भेंसोदामगढी (गवालियर) ४ टोंक ६ निम्बाहेड़ा

#### मेसर्स भोपजी शम्भूराग

इस फमके वर्तमान मालिक सेठ देवीचंदजी बाकलीवाल हैं। श्रापके पूर्वज १५० वर्ष पूर्व वेगुं ( उदयपुर ) से मल्हार गढ़ श्रीर मल्हारगढ़से यहां श्राये। इस दूकानकी स्थापना संवत १८६५में सेठ शंभूरामजीने की। सेठ शंभूरामजीके बाद क्रमशः सेठ वर्द्धमानजी, सेठ जोधराजजी और सेठ देवीचंदजीने इस दूकानके कारोबारको सम्भाला। वर्तमानमें सेठ देवीचन्दजीके ३ पुत्र हैं जिनके नाम श्रीशंकरलालजी श्री फूलचन्दजी एवं श्री हजारीलालजी हैं।

इस दुकानपर पहिले अफीमका बहुत बड़ा न्यापार होता था। यह फर्म मन्द्सोरके प्रतिष्ठित धिनकोंमेंसे हैं। सेठ देवीचन्दजी सरावगी जैन जातिके सज्जन हैं। इन्दौरके सर सेठ हुकुमचन्दजी से आपकी रिश्तेदारी है। ग्वालियरस्टेटमें ३ गाँव आपकी जमींदारीके हैं। स्टेटकी ओरसे इस कुटुम्बको हमेशा सम्मान मिलता रहा है। सेठ देवीचन्दजी २ वर्ष पूर्व यहाँपर आंतरेरी मिजस्ट्रेट थे। इस पद्पर आप करीब १५ वर्षों तक रहे थे। जिस समय आपने आंतरेरी मिजस्ट्रेट शिपसे इस्तीफा दिया था, उस समय ग्वालियर स्टेटकी आंरसे आपको पोशाक और सार्टि फिकेट मिला था। संवत् १६८०में दरबारकी सालगिरहके समय मी आपको स्टेटने पोशाक इनायत की थी।

इस दुकानकी घोरसे एक जैन चैत्यालय मन्दसोरमें बना हुआ है इसके अतिरिक्त आपकी घोर-से श्री मैना बाई जैन कन्यापाठशाला और देवीचन्द दिगम्बर जैन छोषधालय भी चल रहा है। औष-धालयमें प्रतिवर्ष रोगियोंकी घोसत १३ हजारके आती है। घापका एक मन्दिर मल्हारगढ़में भी बना हुआ है। इस दुकानका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

(१) मंदसोर—भोपजी शंभूराम—इस दुकानपर सराफी लेन देन हुंडी चिट्ठी तथा व्याज बदलाई और मिल शेक्संका काम होता है। इसके ऋतिरिक्त क्यामपुर [ग्वालियर स्टेट] में अभी आपने एक जीनिंग फेकरी भी ली है।



श्री संठ द्वीचन्द्रजी (भोपजी शंस्राम) मंद्योर





श्रीयुत नथमलजी चोगड़िया नीमच



थी**ंसे**ठ **ओं**कारलालजी वापना (कुंदनजी कालुराम) मंदसोर श्रीव्सेठ शिवनारायणजी (मनीराम गोवर्द्धन) मंद्रनोर



#### मेसर्स मनीराम गोवद्ध नदास

इस दृकानके वर्तमान मालिक श्री शिवनारायणजी अग्रवाल जातिके (गोयल) सज्जन हैं। आपका मूल निवासस्थान नारनौल (पिटयाला स्टेट) में है। पिहले पिहल संवत् १९०२में सेठ मनीरामजीने यहांपर आकर कपड़े की दलालीका काम आरंभ किया। आपका दलालीका काम अच्छा चल निकला। संवत् १६२०में सेठ मनीरामजीका देहावसान हुआ इनके बाद इनके पौत्र सेठ गोवर्द्धनदासजीके समयमें इस दृकानकी विशेष तरक्की हुई। संवत् १६६०से ५४ तक मंद्सोरकी कस्टमका ठेका आपके जिम्मे रहा। इसमें आपको खूब लाभ रहा। सेठ गोवर्द्धनदासजीके चार पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े श्री शिवनारायणजी हैं। आप इस समय मंद्सोरमें आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। सेठ शिवनारायणजीके पुत्र श्री जगन्नाथजी ज्यापारिक कार्यों में भाग लेते हैं। इस दृकानकी धोरसे मंदसोरमें करीब १५ हजार रूपयोंकी लागतसे एवं नारनोलमें १० हजार रूपयोंकी लागतसे धर्मशालएं बनी हुई हैं। वर्तमानमें इस फर्मके मैनेजमेएटमें नीचे स्थानोंपर दृकाने हैं।

- (१) मन्द्सोर—मनीराम गोवर्द्धनदास— T. A. JAIN—यहां रुई, कपड़ा, अनाज, हुण्डी चिट्ठी सराफी लेनदेन तथा आढ़तका काम होता है।
- (२) अहमदाबाद मनीराम गोवर्द्धनदास, नया माधोपुरा इस दूकानपर कपड़े और गल्लेका थोक व्यापार तथा कमीशनका काम होता हैं।
- (३) सैलाना—मनीराम गोवर्द्ध नदास—यहाँ रुई, गला श्रीर कपड़ेका घरू व्यापार तथा आढ़तका काम होता है।
- ( ४ ) वांसवाड़ा -मनीराम गोवद्ध नदास --यहां भी उपरोक्त व्यापार होता है।

इसके अतिरिक्त पिपलियाके गर्णाशजीन और हैलानाकी ईश्वर कम्पनी नामक जीनिंगफेक्टरियों में आपका भाग है। उपरोक्त दूकानोंमें नं० २, ३, ४ आपके माइयोंके बंटवारे की हैं। वर्तमानमें इनपर आपकी देखरेख है।

#### मेससं मूलचंद सुगनचंद

इस फर्मके मालिक रायबहादुर सेठ टीकमचंद्जी सोनी अजमेरवाले हैं। अतएव आपका बिशेष परिचय चित्रोंसहित वहां दिया गया है। मन्दसीर दृकानपर सराफी लेनदेन हुण्डी बिट्ठी तथा कॉटन व्यवसाय होता है। आपकी यहां एक जीनिंग प्रेसिंग फेकरी भी है।

#### मेसर्स रामलाल वरुशी

इस फर्मका हेड ब्रॉफ़िस मन्दसोर है। वम्बईमें इस फर्मकी ब्रांच और स्थाई सम्पत्ति है। इस दूकानकी ओरसे वरूशी मित्र-मंडल नामक एक ब्रच्छा औषधालय चल रहा है। \*

#### मेसर्स समरथराय खेतसीदास

इस फर्मके मालिक रामगढ़ (सीकर) निवाधी अप्रवाल जातिके हैं। इस फर्मके व्यवसायका विशेष परिचय बम्बईमें पृष्ठ १०१में दियागया है। मन्दसोरमें इस फर्मकी जीनिंग फेकरी है। तथा कई और आढ़तका काम होता है।

#### मेसर्स श्रीराम बलदेव

इस फर्मका विशेष परिचय जावदमें चित्र सहित दिया गया है। मन्दसोर दुकानपर आढ़त हुंडी चिट्टी तथा श्रासामी लेनदेनका काम होता है।

#### बैंकर्स एगड कांटन मरचेंट्स

मेसर्स एकाजी मोतीजी

- " कुन्दनजी कालूगम
- " कुन्दनजी फूलचन्द
- " गनेशदास पूनमचंद
- " नारायणदास कृष्णदत्त
- " परथीराज गंगाविष्णु
- " बच्छराज कुन्दनजी
- " फत्ताजी तिलोकचंद
- " भोपजी शंभूराम
- " मूलचन्द सुगनचन्द
- " मनीराम गोवर्द्धन
- " रामलाल बख्शी
- " रामसुख सदासुख

- " समरथराय खेतसीदास
- " श्रीराम बलदेव

#### गक्लेके व्यापारो

कौरालजी किशोरदास गुलामबली रसूलजी

चतुभू ज डाल्शम

जडावचन्द बरदीचन्द

फत्ताजी कचरमल

मोतीलाल कचरमल

मोतीलाल केशरीमल

मगनीराम छोगमल

<sup>#</sup> खेद है कि कोशिश करनेपर भी इमें अपका परिचय नहीं मिल सका। प्रकाशक।

#### चांदी सोनेके ज्यापारी

खेमजो जड़ावचन्द मरड़िया उत्तमजी रखबदास नाहर नवलजी छब्बालाल नगजीराम केशरीमल प्यारचन्द किशनलाल मन्नालाल चुन्नीलाल हीरालाल कचरमल

#### कपड़ें के स्यापारी

इन्नाहिम रस्ल इन्नाहिम अब्दुल्लाजी कुन्दनजी फूलचंद छब्बालाल कस्तृरचन्द अड़ावचन्द मृलचन्द बालचन्द शिवलाल मनीराम गोवर्द्धन रामगोपाल पूसाराम सफरअली कमर श्रली हरीदास विट्ठल्दास हिफ्तुल्ला लुकमान

#### खानपुरी—रंगीनमाल

र्छीपा गोटूजी पन्नालाल रंगारा तुलसीराम प्यारचन्द रंगारा ढूंगाजी ल्खमन रंगारा श्यामाजी घासी

#### किरानाके व्यापारी

अन्दुल इस्माइल अली महम्मद रजबञ्चली ईसुफअली रजवअली (सृत) इस्माइल रजबअली इस्माइल सुलतान, मंडी दरवाजा गुलामञ्चली रसूलजी तेय्यबअली कादरअली नजरअली गुलामहुसेन (सृत) रजवअली महम्मदअली

#### लोहा

श्रब्दुल श्राद्मजी लोहावाले फिदाहुसेन रसूलजी

#### जनरत मरचेंट्स

वर्ति महम्मद रजवअली (कटलरी) इस्माइल मुला कमरअली रसूलजी कादरजी (कागदी) इसन रजवअली (फेंसी माल)

# नीमच

नीमच—चारों ओर होल्कर, सिंधिया; खदयपुर गवालियर छादि स्टेटोंसे घिरी हुई यह अंग्रे जी छावनी छार० एम० छार० के नीमच स्टेशनपर बसी हुई है। यहांकी रुस्ती साफ एवं सुथरी है। इसके आस पास अजवाइन बहुत पैदा होता है तथा अच्छी तदादमें बाहर भेजा जाता है। यहां पासहीमें ग्वार और खोरी नामक स्थानोंपर पत्थरकी खदान है। उन स्थानोंपर गवालियर स्टेटकी दृकान है। जिसके द्वारा महसूल लेकर और कीमतन पत्थरकी बड़ी बड़ी पिट्टयां और दुकड़े देंचे जाते हैं। ज्यापारियोंकी सुविधाके लिये आस पासकी स्टेशन जैसे नीमच, केसरपुरा, निम्बाहेड़ा आदि पर ठीक रेलकी पटरीसे लगी हुई दुकाने हैं। यह स्थान पत्थरकी बड़ी भारी मंडी है। इस छावनीके पास ही निमच गांव है वहांपर आनेवाली तथा जानेवाली वस्तुओंका सन १६२४ का परिचय इस प्रकार है।

| रह का नारमम इस नकार है।    |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| श्रानेवाली वस्तुएं         | जानेवाला माल                 |
| चावल १५४२ मन               | पत्थर २२४०२) रु०             |
| गुड़ ७०५८ मन               | रुईकी कचीगांठें १४८६१ मन     |
| शकर १४१७ मन                | पक्कीगांठे ५१२६५ मन          |
| तेल १२३३६ पीपे             | चना ४२९ मन                   |
| नारियल ९१० मन              | <b>ड</b> ड़द १६८२ मन         |
| लोहा ७२०६) रु०             | जौ १८५६ मन                   |
| कपड़ा ३०४६६) र०            | शकर २१६ मन                   |
| फरनीचरत था लककी ६६१८४) रु० | मेथी ३१०६ मन                 |
|                            | १०५ की काम मीन स्ति मार्थ के |

यह छावनी अजमेरसे १५० मील इन्दौरसे १५७ मील और बम्बईसे ४५१ मील है।

# मेसर्स दौलतराम गुनजारीनाल

इस फर्मक। विशेष परिचय इन्दौरके एष्ठ ३७ में दिया है। नीमच केम्पकी दूकानपर, श्रनाज व शीड्सका ध्यापार तथा आढ़तका काम होता है। इस फर्मकी इन्दौरमें पत्थर व फरसीकी मी दूकान है। नीमच आदिके पत्थर उस स्थानपर मिलते हैं।

# भारतीय ज्यापारियोंका परिचय



म्ब॰ संठ मुग्लीधरजी वांसल ( नेतराम शंकरदाम ) नीमच



स्व॰ सेठ हीगलालजी वांसल (नेतराम शंकरदास ) नोमच





स्व॰सेठ रामचन्द्रजी गगगाणी (श्रीगम बलदेव) जावद



बेंड हरकिशनजी मुं छ।ल (हरकिशन किशनलाल) जावर

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# श्रीयुत नथमलाजी चोरड़िया

आप ओसवाल जातिके जैन धर्मावलम्बी सज्जन हैं। आप उन व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने अपने व्यापारके कौशलसे बहुतसी सम्पत्ति भी उपार्जित की और उसके साथ व्यापारी समाजमें अच्छा नाम भी कमाया। बम्बईमें "मारवाड़ी चेम्बर आंफ कॉमर्स" नामक जो मशहूर चेम्बर है, वह एक प्रकारसे आपहीके द्वारा स्थापित की हुई है और भी कई सभा सोसायिटयों, और संस्थाओं में आपका बहुत अधिक हाथ रहा है। कई संस्थाओं से आपको श्रच्छे २ मानपत्र भी प्राप्त हुर हैं। मतलब यह कि आप बड़े उत्साही, गम्भीर, और विचारक कार्यकर्त्ता हैं।

पहले आपने छोटी साउड़ी के मशहूर धनिक मेघ जी गिरधरलाल के सामें में बम्बईके अन्दर "माधासिंह छगनलाल" नामसे फर्म स्थापित की थी। इस समय अब आप अधिकतर सार्वजनिक कार्यों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप बड़े सुधरे हुए विचारों के कार्य्य कर्ता हैं। परदे के समान गन्दी और वीभत्स प्रथाको उठाने के लिए आप बड़ा प्रयन्न कर रहे हैं। अपने घरमें आपने कुछ अंशों में इस प्रथाको उठा भी दिया है। इसी प्रकार आप अछूतो द्वारके भी बड़े प्रभापती हैं। नीमचमें आपने चमारों की एक सभा खोल रक्खी हैं। उसके प्रेसिडेण्ड आप ही हैं। इसके अतिरिक्त स्थानकवासी कान्फ्रेन्स, और गांधी जीके खादी प्रचार आन्दोलनमें भी आप बहुत अधिक भाग लेते हैं। इन्दौरके भण्डारी मिलमें आपके करीय दो लाख रूपये के शेअर हैं।

श्चापके इस समय तीन पुत्र हैं। (१) माधोसिंहजी (२) सौमागसिंहजी (३) फोहसिंह न आप तीनों वडे बुद्धिमान और कुशल नवयुवक हैं।

# मेसर्स नेतराम शंकरदास

इस दुकानके वर्त्तमान मालिक श्रीनाथूलालजी बांसल (अप्रवाल ) हैं। आपके पूर्वजोंका निवास स्थान जयपुर राज्यके अंतर्गत निवाणा नामक गांव हैं। सो वर्ष पूर्व यह कुटुम्ब यहाँ आया था। पिहले सेठ नेतरामजी ने इस दुकानकी स्थापना बहुत छोटं रूपमें की। सेठ नेतरामजीके दो पुत्र थे। श्रीशंकरदासजी और श्रीहणुनरामजी। श्रीहणुनरामजीने इस दुकानके कार बारको बढ़ाया। इनके चार पुत्र श्रीभगवानदासजी, हीरालालजी,मुरलीधरजी और द्युकदेवजी थे। इनमें श्रीमुरलीधरजीने इस दुकानके व्यापारको बहुत तरकी दी। आपके समयमें इस दुकानपर अफीम, गल्ला और आढ़तका अप्टूला व्यवसाय होता था।

इस समय श्री हीरालालजीके पुत्र श्रीनाथूलालजी इस दुकानके कारोबारको सम्हालते हैं। और श्रीभगवानदासजीके पुत्र गोविंदरामजी अपना अलग व्यापार करते हैं। इस दुकानकी ओरसे सेठ

#### भारतीय व्यापारियोंका पारेचय

मुरलीधरजीने नीमचमें एक धर्मशाला बनवाई थी । तथा नाथूलालजीने स्मशान घाटके रास्तेमें पड़ने बाली नदीपर पुल बनवाया ।

श्चापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। नीमच केम्प—नेतराम शंकरदास – इस दुकानपर साहुकारी लेनदेन श्चौर ब्याज बदलाईका काम होता है।

# मेसर्स पूनमचन्द दोपचन्द

इस फर्मका पूरा परिचय कोटामें दिया गया है। यहाँ यह फर्म ट्रेम्पर है, तथा हुएडी चिट्टी और बैंड्डिंग काम होता है।

# मेससं लूणकरण पन्नालाज

यह फर्म यहाँ सन् २७८० से स्थापित है। इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ पन्नालालजी हैं। आप अप्रवाल जातिके वांसल गोत्रीय सज्जन हैं। इस दुकानका पूरा परिचय भवानीगंज मंडीमें दिया गया है। इस दुकानप आढ़त, हुएडी चिट्ठी तथा रुईका व्यापार होता है।

# बैंकस एगड काटन मरचेंट्स

किशनलाल छोगालाल जबाहरमल भीखाराम नेतराम शंकरदास पूनमचन्द दीपचन्द (ट्रेमगर) रामसुख सदासुख लच्छीराम गोविंदराम लालजी नानकराम (नीमच-सिटी)

# कमीशन एजंट

दौलतराम गुलजारीलाल फूलचन्द रामसहाय बखतावरमल जानकीलाल रामलाल शिववच रामेश्वरदास रामस्बरूप लुणकरण पन्नालाल

#### क्साथ शाप

गनेशदास मुरलीघर मथुरादास मालू रामनाथ रामगोपाल राधेलाल चांदमल श्रीराम राधालाल

# जनरत मरचेंट्स

गंगादास मालू एण्ड कम्पनी फिरोजशाह एण्ड सन्स मानमल गट्टानी एण्ड को०

### **फोटो**घाफस

ढी० माणिक एण्ड∋ को॰

**डेंटिस्ट** 

भारत डेंटल हॉल

प्रेस

मालू ब्रिंटिंग ब्रेस

वैद्य

वैद्य पंचानन पं॰ भवानीशंकरजी भायुर्वेदिक फार्मेंसी

निम्बाहेडाके पत्थरके ब्यापारी

उंकारजी मगनीराम घासीराम कुंदनमल ग्वालियर स्टेटकी दुकान ग्वारी तथा खोर नामक खदानपर भूराजी नूरुद्दीन रूपाजी मगनीराम

# होरी साइडी

# मेसर्स मेघजी गिरधारालाज

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीछगनलालजी गोधावत हैं। आप द्योसवाल जातिके सज्जन हैं।

इस फर्मकी स्थापना यहां बहुत समय पूर्व हुई। इस फर्मके मूल संस्थापक सेठ मेघजी हैं। सेठ मेघजीके बाद इस फर्मको विशेष उत्ते जन उनके पौत्र सेठ नाथूलाल जीने दिया। आपके समयमें यह फर्म अफीमका बहुत बड़ा ज्यापार करती थी। आप बड़े योग्य दानी और ज्यापार दक्ष पुरुष थे। आपने यहां 'नाथूलाल गोधावत जैन आश्रम" नामक एक आश्रमकी स्थापना की। इस आश्रमके स्थाई प्रबंधके लिये आपने १। लाख रुपयोंका दान कर रक्खा है। सेठ नाथूलालजी का देहान्त आपकी मौजूदगी हीमें हो गया था। वर्तमानमें सेठ नाथूलालजीके पौत्र सेठ छगनलालजी इस फर्मके संचालनकर्ता हैं। युवावस्थामें आपने अपनी फर्मके कामको उत्तमताके साथ सम्हाला है। आपका कुटुम्ब स्थोसवाल समाजमें बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। आप स्थानकवासी समाजमें बहुत समाज सुधारके काम करते रहते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है :---

छोटी सादड़ी—मेसर्स मेघजी गिरधरलाल गोधावत—इस फर्मपर वैंक्किंग, हुंडी, चिट्ठी तथा लेन देन का काम होता है। यह फर्म पिहले अफीमका बहुत बड़ा न्यापार करती थी।

#### भारतीय ब्यापारियोंका परिचय

बम्बई—मेसर्स मेघजी गिरधरलाल—पारसी गली धनजी स्ट्रीट—T. A. Lantarn—इस फर्मपर बैङ्किग फॉटन, सराफी तथा आढ़तका काम अच्छे स्केलपर व्यापार होता है।

#### वदाना

यह नीमच केम्पसे लगा हुआ गत्रालियर स्टेटका एक छोटासा कसवा है। वस्तीके मानसे यहाँ रुईका अच्छा व्यवसाय होता है। यहाँ १ जीन और १ प्रेस फेक्टरी पहिलेहीसे है। और १ नया प्रेस और तैयार हो रहा है।

### कांटन जीनप्रेस बघाना

यह कम्पनी षज्जैनके सेठ किशनलाल अमृतलाल जहाजवाले, और तालिमाम (फर्र खाबाद) के मुंशी जीवालालजी इन दोनोंके साभे में है। यह कम्पनी सन् १८६४ में यहांपर स्थापित हुई। इस फर्मके दोनों पार्टनरोंका संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स किश्नलाल अमृतलाल

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीयुत गोकुलदास जी, दाऊलालजी और जमनादास जी हैं। इस दुकानकी स्थापना सेठ नारायणदास जी और रणलोड़दास जीके हाथोंसे हुई और उन्हींके जमा-नेमें इसकी उन्नित भी हुई। श्राप नीमा जातिके सज्जन हैं।

श्रीयुत गोकुलदासजी और दाऊलालजी, सेठ नारायणदासजीके तथा जमनादासजी, सेठ रणलोडदासजीके पुत्र हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) **ए**ज्जैन—किशनलाल अमृतलाल जहाजवाले—यहां हुण्डी, चिट्ठी और सराफी लेन देनका काम होता है।
- (२) बघाना—रणछोड़दास जमनादास T.A. Jahajwala—यहाँ रुई कपास तथा हुण्डी चिट्ठी स्रोर आढ़तका व्यापार होता है।

# मुंशी जीवालालजी

श्रापका मूल निवास तालियाम (फर्रु खाबाद) यू० पी०में है। सन् १८६४ में जब कारखाना स्थापित हुआ तब आप यहां आये। आपका देहावसान सन् १६२६ के मार्च मासमें हो गया है। आपके ६ पुत्र हैं जिनमें सबसे बड़े का नाम मुंशी सुन्दरलालजी है। आप कायस्थ जातिके सज्जन हैं।

# भारतीय ज्यापारियांका परिचय





श्री सेठ छगनलालजी गोधावन (मेघजी गिग्धग्लाल) छोटी सादड़ी श्री जमनादासजी नीमा (कॉटन जीन प्रेस) बघान<sub>ी</sub>





स्वरुमेठ दामोद्रदासजी, नागयण्दासजी, गण्छोड्दासजी, बघाना मुंशी जीवालालजी (कटिन जीन प्रस) बघाना



श्रीयुत मुनशी सुनदरलालजी और श्री जमनादासजी दोनों ही इस फर्मके प्रधान संचालक हैं। आपके पार्टनर शिपमें नीचे लिखी दुकानें हैं।

बघाना—कॉटन जीनप्रेस कम्पनी — यहाँ जीन प्रेसके साथमें आँइल मिल भी है। तथा कॉटन विजिनेस हुण्डी चिट्टी और आढ़तका काम होता है।  $T.\ \Lambda_{
m p}$  Jeweshwar,

- (२) नीकूम (गवालियर-स्टेट)— कौटन जीन कम्पनी— जीनिंग फेक्टरी है तथा कई कपासका व्यापार होता है।
- (३) जावद (गवालियर स्टेट) कांटन जीन कम्पनी— उपरोक्त काम होता है।

# मेससं नवकराम पोकरराम

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ फतेलालजी अमवाल जातिके सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान थोई (जयपुर-राज्य) है। इस दृकानको पहिले सेठ नवलरामजीने स्थापित किया। आपके २ पुत्र थे, पोकररामजी और मोतीरामजी। श्रीमोतीरामजीने बघानामें सेठ उदयराम—धर्म शालाकी नीव डाली थी। इनके बाद सेठ पोकरदासजीके पुत्र उदयरामजीने इस फर्मके कामको सम्हाला। वर्तमानमें सेठ उदयरामजीके पुत्र सेठ फतेलालजी इस फर्मके मालिक हैं।

इस समय आपकी दुकानपर हुण्डी चिट्टी, रुई कपासका ब्यापार तथा आदृतका काम होता है। मन्दसोरकी नारायणदास फतहलाल जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी तथा बघानाकी शारदा जी<sup>7</sup>नंग फेक्टरीमें आपका हिस्सा है

# कॉटन मर्चेट एगड कमोशनऐजंट

जीन प्रस

न्यू काटन जीन प्रेस नवल राम पोकरराम रण्छोड़ दास जमनादास सदासुख रुगनाथ कांटन जीन प्रेस न्यू कांटन जीन प्रेस रुक्षमीविलास जीन फेक्सी

### जाबद

आर० एम० खार० के केसरपुरा नामक स्टेशनसे = मीलकी दूरीपर पत्थरके परकोटेसे विरा हुआ गवालियर स्टेटका यह छोटासा सुन्दर कसबा है। यहां ३ कांटन जीनिंग फेकरी और १ आंइल मिल है। यहां देशी मिलोंके बने कपड़ेपर नीलकी रंगाई और छपाईका काम अच्छा होता है। यहांका माल मालवा, बगड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, मेवाड़, बांसवाड़ा एवं गुजरातमें जाता है। तथा स्त्रियोंके लहंगों और ओढ़नोंके काममें लाया जाता है। यहांसे कुछ ही दूरीपर पत्थरकी खान है। पत्थरकी विगुलताके कारण यहांके सभी कान पत्थरके ही बनते हैं।

यहांके आने जानेत्राले मालका सन् १६२५ का संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

आनेवाला माल

गुड - २२४० मन

शक्त-१६३ मन

३० नं० से नीचेका सृत - ७२५ मन

कपडा---४६०४२४)

जानेवाला माल

चना---२२२ मन

घी---४४ मन

अलसी---२७६ मन

मेथीदाना - १८८३ मन

अजवाइन-११६६ मन

पत्थरकी शिलाएं -१६३२६)

यहाँ की पैदावारमें कपास, मेथीदाना, अजवाइन, अलसी, जुवार, मकई, तिल, चना, गला आदि मुख्य हैं।

### वैंकर्स एण्ड कॉटन मरचेंट्स

# मेसर्स श्रीराम बजदेव

इस दुकानके मालिक आदि निवासी डींकेड़के हैं। इस दुकानको ८० वर्ष पूर्व सेठ किशनराम जीने स्थापित किया। उस समय इस दुकानपर खास न्यापार अफीम जमीदारी और न्याजका होता था। सेठ किशनरामजीके बाद उनके २ पुत्र सेठ नगजी रामजी और बलदेवजीने इस दुकानके कामको सम्भाला। सेठ बलदेवजीके पुत्र रामनारायणजी और नगजीरामजीके रघुनाथजी हुए। संवत् १६५३ में सेठ रघुनाथजीका और १९६६ में रामनारायणजीका देहावसान होगया। इनके बाद सेठ रघुनाथजीके पुत्र रामचन्द्रजीने इस दुकानके कारोबारको सम्हाला। आपका भी देहावसान १६८० में होगया है। वर्तमानमें इस दुकानका कारोबार सेठ रामनारायणजीकेपुत्र सेठ कन्हैयालालजी सम्हालते हैं। सेठ रामचन्द्रजीके २ पुत्र सेठ मदनलालजी और बंशीलालजी अभी छोटी वयके हैं।

सेठ कन्हैयालालजी जिलाबोर्ड मंदसोरके मेम्बर हैं। इस दुकानकी श्रोरसे ढींकेड्में धर्मशाला रंगनाथजीका मंदिर तथा तालाब बना हुआ है।

भापकी दुकानोंका परिचय इस प्रकार है।

- १ जावद —श्रीराम बलदेव —यहां आसामी लेनदेन, रुई कपासका व्यापार श्रौर हुंडी चिट्ठीका काम होता है।
- २ मंदसोर—श्रीराम बलदेव —यहां भी आसामी लेनदेन, रुई, कपास, गल्छेका व्यापार तथा आदृत और हुण्डी चिट्ठीका काम होता है।
- ३ ढींकेड़—किशनराम नगजीराम, यह गांव तथा तीन गांव और स्टेट गवालियरने आपको जमींदारी हकसे दिये हैं। यहां आपका खास निवास है।
- ध रतनगढ़ ( गवालियर )—श्रीराम नगजीराम —आसामी लेनरेन,कपास तथा गलेका काम होता है। ५ सिंगोली - श्रीराम नगजीराम —ऊपर लिखे अनुसार काम होता है।

# मेसर्स हरकिशन किशनजान जानद

इस दुकानके मालिकोंको डीडवाना (जोधपुर स्टेट) से नीमचमें आये १०० वर्ष हुए। नीमच से आकर ७० वर्ष पहिले सेठ रामलालजीने जावदमें व्यापार शुरू किया। आपके बाद क्रमशः राम-चन्द्रजी तथा शुकदेवजीने इस दुकानका काम सम्हाला। आपके समयमें इस दुकानपर अफीम और तिलहनका काम होता था। सेठ शुकदेवजीने संवत् १६६७ में कृष्ण कॉटन जीनिंग फेक्टरी स्थापित की। आपके बाद आपके पुत्र सेठ हरिकशनजी इस समय इस दुकानका संचालन कर रहे हैं। आपकी यह दुकान इस नामसे संवत् १६६३ से जावदमें व्यापार कर रही है। सेठ हरिकशनजी माहेश्वरी सज्जन हैं। आप यहांके आंनरेरी मजिस्टू टहें।

इस समय आपके व्यापारका परिचय इस प्रकार है।

- १ जावद —हरिकशन किशनलाल —इस दुकानपर रुई, कपास, हुंडी चिट्ठी, गला और आढ़तका काम होता है। यहां आपकी कृष्ण कांटन जीन फेक्टरी है।
- २ न्यू मालवा कॉटन प्रेस वघाना—इस प्रेसमें आपका सामा है।
- ३ न्यू काँटन जीन प्रेस मंदसीर—इस जीन प्रेसके आप भागीदार हैं।

१४१

### मेसस लच्मीचंद शंकरलाल

इस फर्मको सेठ भगवानदासजीने संवत् १६३८ में स्थापित किया। यह दुकान प्रतापगढ़की मेसर्स कुंदनजी कपूरचंद नामक फर्मकी शाखा है। आरम्भमें इस दुकानपर अफीम तथा कपड़ेका व्यापार होता था। इस समय इस फर्मके मालिक श्री लक्ष्मीचंदजी, श्री शंकरलालजी,और श्री चन्दन-लालजी हैं। वर्तमानमें इस दुकानपर जावदमें तयार होनेवाले साड़ी, नानगा, अंगोला, पीलिया आदिका अच्छा व्यापार होता है। इस फर्मके द्वारा जावदकी देशी कपड़ेकी छपाई और रंगाईका माल गुजरात, बागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मेवाड़ आदि प्रांतोंमें अच्छी मात्रामें जाता हैं।

# बैंकर्स एगड काटन मर्चे ट

मेसर्स जड़ावचंद प्यारेचंद

- " टोड्जी रिखबदास
- ,, पृथ्वीराज गंगाविशन
- " फूलचंद गौरेलाछ
- ,, रामलाल गुलाबचन्द
- " श्रीराम बलदेव
- " लक्ष्मीचन्द शंकरलाल
- ,, सुखलाल मेघराज
- ;, शिवलाल गमलाल
- ,, हरिकशन किशनलाल

# कपड़े के व्यापारी

मेसर्स जड़ावचन्द प्यारचन्द

- ,, टोडूजी रिखबदास
- ,, धौंकलजी पन्नालाल
- ,, पीरचन्द्र नथमल
- " लक्ष्मीचन्द् शङ्करलाल

### किरानेके व्यापारी

मेसर्स अब्दुल आदम

- , काॡजी रामसुख
- ,, चौथमल नथमल
- .. डामरसी रूपचन्द

### रंगीन कपड़ेके व्यापारी

मेसर्स फाजिलजी इब्राहीम

- ,, रुक्ष्मीचन्द्र शङ्करलाल
- " हकीमजी महमूद

# जीनिंग फे क्टरीज्

- " कृष्ण कॉटन जीन फेक्टरी
- ,, काँटन जीन कम्पनी
- " लक्ष्मीश्राइल एएड जीनिंग फेक्टरी

# मोरना

मोरेना गवालियर स्टेटकी एक बहुत अच्छी मंडी है। या यों कहना चाहिये कि गल्लेकी सबसे बड़ी मंडी है। यह जी॰ श्राय॰ पी॰ रेलेक्की बम्बई देहलीवाली मेन लाईनपर बसी हुई है। इसके लिये मोरेना नामक स्टेशन लगता है। इस मंडीकी बसावट साधारण है। यह श्रागरेसे ५० मील एवम् गवालियरसे २३ मीलकी दूरीके फासलेपर है।

यहांसे लाखों मन गला दिसावरों में जाता है। यहांकी खास पैदावार मृंग, चना, मटर, अरहर, उर्द आदि हैं।

यहांसे १५ मीलकी दूरीपर जोरा नामक एक स्थान है। यहां शकरकन्द, गन्ना आदि बहुत पैदा होता है। जो गुड़ ख्रौर शक्करके लिये बहुत मशहूर है। यदि कोई शक्कर फेकरी खोलना चाहे तो उसके लिये यह स्थान बहुत उपयोगी है।

यहाँ एक मंडी कमेटी नामक संस्था खुळी हुई है। इसका उद्देश व्यापारकी तरक्की करना हैं यहां कार्तिक मामें हरसाल एक मेळा ळगता हैं। इसमें हजारों पशु विक्रयार्थ आते हैं। इस मंडीमें नीचे ळिखे प्रमाणसे सन् १६२७ में माळ श्राया तथा गया। ये नम्बर अन्दाजन ळगाये गये हैं। पर बहुत अंशोंमें सत्य हैं।

#### जानेवाला माल

| मू ग  | ३०००० मन  | <b>अ</b> रंडी  | २००० मन  |
|-------|-----------|----------------|----------|
| चना   | ३००००० ,, | <b>श्र</b> लसी | १००० ,,  |
| अरहर  | १७५६४० ,, | तिल्ली         | २०००० ,, |
| सरसों | १२३७८ ,,  | दाल चना        | 30000 ,, |
| सोनहा | £<00 ,,   | दाल अरहर       | ૨,000 ,, |
| घी    | १७८२५ ,,  |                | . "      |

आनेवाला माल

 चांवल
 २६ प्रह् ३
 मन

 गुड़
 ५००
 बेगन

 कांकड़ा, बिनोले
 २००००
 मन

 तमाखू
 २५००
 मन

 नमक
 १५०
 बेगन

इस मंडीमें तोत बंगाछी मन से हैं। यानी ४० सेरका मन, १२ मन ही मानी।

# वैंकस

# मेसर्स नेमीचन्द मृत्वचन्द

इस फर्मके मालिक श्रजमेर निवासी हैं। आपका हेड श्राफिस भी **अजमेरही** है। अतएब आपका पूरा परिचय श्रजमेरके पोर्शनमें दिया गया **है**।

आपका यहां व्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

मोरेना—राय बहादुर नेमीचन्द मूलचन्द—यहां वैंकिंग हुंडी चिट्ठी, गल्ला, घी आदिका काम होता है। आदतका भी काम यहां होता है।

# मेसर्स सदासुख नारायणदास

इस फर्मके स्थापक सेठ सदासुखजी थे। आपके हाथोंसे इस फर्मकी अच्छी उन्नित हुई। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ नारायणदासजी हुए। वर्तमानमें आपही इस फर्मके संचालक हैं। आप अपवाल जातिके हैं। आपके एक पुत्र तथा ३ पौत्र हैं। आप सब लोग फर्मके कार्यका संचालन करते हैं। आपकी फर्मका कई बड़ी २ व्यापारिक कम्पनियोंसे सम्बन्ध है।

आपका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

मोरेना-मेसर्स सदासुख नारायणदास-विधिंग हुंडीचिट्टी गल्ला तथा कमीशन एजंसीका व्यापार होता

है। जमीदारीका कार्य भी यह फर्म करती है।

मोरेना-मेसर्स सदासुख नारायणदास-यहां सराफ़ीका काम होता है।

# मेसर्स हरनारायण भवानीप्रसाद

इस फमंके वर्तमान प्रोप्राईटर सेठ माधोप्रसादजी,सेठ गोविन्दप्रसादजी और सेठ हरविलासजी हैं। आप ग्वार जातिके वैश्य हैं। आपका मूळ निवास स्थान जिंगनी ( मुरेना ) का है। जबसे मंडी कायम हुई है तमीसे आपकी फर्म यहां स्थापित है। इसे सेठ हरनारायणजीने स्थापित किया था। आपके हाथोंसे इसकी उन्नति भी हुई। वर्तमान संचालक आपके पौत्र हैं। आपकी भोरसे एक धर्मशाला तथा मार्कंडेश्वरका एक मन्दिर बना हुआ है।

भापका व्यापारिक परिचय इसप्रकार है

मौरेना—हरनारायण भवानीप्रसाद-यहां किराने तथा गल्लेका व्यापार होता है। आढ़तका कामभी यह फर्म करती है।

मौरेना—हरप्रसाद फ्तेराम-यहां कपड़ा तथा चांदी सोनेका काम होता है। लश्कर — हरनारायण हरबिलास, इन्द्रगंज —यहां शक्करका काम होता है। दितया—हरनारायण भवानीप्रसाद—यहां गल्छेका व्यापार होता हैं।

### बैंकसं

मेसर्स अयोध्याप्रसाद संतोपीलाल राय बहादुर नेमिचन्द मूलचन्द

# यं न मरचेंट्स एगड कमीशन एजेंट्स

मेसर्स छितरमल रामदयाल

- " विहारीलाल जमनादास
- ,, सदासुख नारायणदास
- ,, शान्तिलाल सकलचन्द
- ,, शोमाराम गुलाबचन्द
- ,, शकरचन्द भग्गूभाई
- " शिवश्साद् लक्ष्मीनारायण्
- ,, हरनारायण भवानी प्रसाद
- ,, हिम्मतराय घासीराम
- " हरनारायण मूलचन्द

### दालके व्यापारी

मेसर्स जहारमल भवानीराम

- ,, फ्लचन्द् रामद्याल
- " बन्सीधर भगवानदास
- ,, बिहारीलाल इयामलाल

### गुड़-शक्करके व्यापारी

|        | 03 640 0 341            | ** / * |
|--------|-------------------------|--------|
| मेसर्स | रामसुन्दर बृजलाल        | (गुइ)  |
| "      | छितरमल रामदयाल          | (शकर)  |
| "      | चेतराम हरगोविन्द        | "      |
| "      | भंडूराम गुलावचन्द       | गुड    |
| ,,     | परमानन्द छेदालाल        | (शकर)  |
| "      | मूलचन्द श्रयोध्याप्रसाद | "      |
| ,1     | मूलचन्द देवीराम         | "      |
| ,,     | हरनारायण मवानीप्रसाद    | ,,     |
| "      | हरप्रसाद नेतराम         | "      |
| · , ,  | अगनाराम भोगीलाल         |        |

# कपड़ेके व्यापारी

मेससं गिरवरलाल मक्खनलाल

- ,, गंगाप्रसाद बिरदीचन्द
- ,, द्वारका केदार
- ,, देवीसहाय छल्लामल
- ,, मूलचन्द् शालिपाम
- ,, हरप्रसाद् फतेराम
- ,, हरप्रसाद नेतराम

# सूतके व्यापारी

मेसर्स छिदीलाल रामलाल

,, गंगाराम देवीराम

### भारतीय व्यापारियोंका पारचय

मेसर्स भागीरथ मथुराप्रसाद ,, शिवसहाय विश्वन्भरनाथ

### घीके व्यापारी

मेसर्स छितरमल रामदयाल

- ,, विरदीचन्द बालमुकुन्द
- " मूलचंद नेमीचन्द
- "शोमाराम गुलाबचन्द
- ,, सदासुख नारायणदास
- " शिवप्रसाद लक्ष्मीनागयण

# मिट्टीके तेल बोचनेवाले

मेसर्स नाथूगम कुंवरपाल ,, फकीरचन्द हरनारायण मेसर्स बिन्द्रा**बन शंकरला**ल "हीरालाल मोतीलाल

# लोहेके व्यापारी

मेसर्स जवाहरलाल नाथुराम

- " मोतीराम तेजसिंह
- " हरप्रसाद लादूराम

### जनरल मरचेन्ट्रस

मेसर्स केशीराम मनीराम

- ,, चन्द्रनलाल रामप्रसाद्
- " प्यारेलाल रामस्वरूप
- "रामचन्द्र हरप्रसाद
- , शालिष्राम फतेचन्द
- " शालिप्राम दुरगाप्रसाद

# मिगड

भिंड गवालियर स्टेटका एक जिला है। यह गवालियरके उत्तर पूर्वमें स्थित है। गवािल्यर लाईट रेल्वे यहीं तक जाती है। यह गवालियरसे ५३ मीलकी दूरीपर है। यहांसे इटावा
२२ मीलके करीब रह जाता है। इसका इटावेके साथ गहरा न्यापारिक सम्बन्ध है। यहांसे इटावा
तक मोटर सर्विस रन करती है। गवालियर स्टेटके उत्तरीय हिस्सेकी वस्तुझोंका एक्सपोर्ट करनेके
लिये एक मात्र यही मंडी है। यहांसे बहुत बड़ी तादादमें कपास बाहर जाता है। बाजरा, चना
और दालका भी बम्बईकी ओर बहुत एक्सपोर्ट होता है। यहांका घी अपनी अच्छी क्वालिटी
होनेकी वजहसे कलकत्तेके मार्केटमें पाया जाता है। अलसी और अरण्डीका एक्सपोर्ट भी यहांसे
बहुत बड़ी तादादमें होता है।

यहां व्यापारियोंके सुभीते, व्यापारियोंके आपसमें होनेवाले व्यापारिक मनाड़ोंको निपटाने और व्यापारिक चन्नतिके लिये एक मंडी कमेटी स्थापित है।

यहांसे पास ही मेत्रपुरा नामक स्थानमें चैत्र मासमें हर साल एक पशुझोंका मेला लगता है।

### जिनिंग फेक्टरियां

- (१) जमनादास शिवप्रताप जिनिंग फेक्टरी
- (२) नजरअली मूसामाई ,, ,
- (३) प्यारेळाल अयोध्याप्रसाद ", "
- (४) श्रीराम सीताराम ,, ,

### प्रेसिंग फेक्टरियां

- (१) नजरअली मूसाभाई
  - त्राभाई काटनप्रेस
- (२) श्रीराम
  - सीताराम

काटनप्रेस

#### आइल मिल

जमनादास शिवप्रताप आईल मिल

सन् १६२५ में यहांसे एक्सपोर्ट तथा इम्पोर्ट होनेवाले मालकी सूची

|           | आनेवाला माल |                |  |
|-----------|-------------|----------------|--|
| नाम       | वजन मन      | मूल्य रुपया    |  |
| चावल      | १७४६३       | •••            |  |
| गुड़      | २८४४०       | •••            |  |
| पीतल      | 111         | १२५२३          |  |
| कपड़ा     | •••         | <b>२२</b> ४१६२ |  |
| मरचेंडाईस | • • •       | <b>૨</b> ૧૫૨૪  |  |

|               | जानेवाला माल |       |
|---------------|--------------|-------|
| नाम           | वजन मन       | मूल्य |
| मु <b>ङ्ग</b> | ३७६६०        | •••   |
| <b>अरहर</b>   | १४५⊏४∙       | •••   |
| चना           | १५३२७        | •••   |
| वाज्या        | <b>e</b> 033 | •••   |
| सरसों         | १३८७५        | •••   |
| अलसी          | १७०४२        | •••   |
| घी            | ३६८३         | •••   |
| रुई           | <b>८७</b> ५१ | •••   |

# मेसर्स गोवर्धनदास श्रीराम

इस फर्मके संचालकोंका मूल निवास स्थान इटाबा यू० पी० है। आप अप्रवाल जातिके हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब २० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ गोवर्ध नदासजी हैं। आपके पांच पुत्र हैं। जिनमेंसे सबसे बड़े पुत्र इटावा रहते हैं। शेष सब यहीं रहते हैं। वर्तमानमें आप सब लोग इस फर्मके मालिक हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है --

भिंड—मेसर्स गोवर्धनदास श्रीराम T. A. Babu यहां गहा, कपड़ा आदिका ब्यापार होता है। आढ़तका काम भी यहां होता है।

# मेसर्स जमनादास शिवप्रताप धूत

इस फर्मके मालिकका निवास स्थान कुचामनरोड है। आप मादेश्वरी जातिके सज्जन हैं। आपकी कई स्थानोंपर फर्में हैं। जिनका विशेष विवरण कुचामन रोडके पोर्शनमें दिया गया है। यहां मुनीम जगननाथजी ब्राह्मण कार्य करते हैं।

यहां आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

भिंड - जमनादास शिवप्रताप—T. A Dhut—यहां पर बैंकिंग, हुगडी चिट्टी तथा रुईका व्यापार होता है। गल्छेका व्यापार तथा आढ़तका काम भी यह फर्म करती है। यहां इस फर्मकी ओरसे एक जिनिंग फ़ेक्टरी और आईल मिल चल रही है। इस आईल मिलका तेल मिरिया लखनऊ आदि स्थानोंपर कुछ विशेष रेटपर बिकता है।

# मेसर्स डाह्याभाई चुन्नीलाल

इस फर्मके मालिक बड़नगर (बड़ौदा) के रहनेवाले हैं। आपकी जाति पटेल है। इस फर्मका स्थापित हुए करीब दश वर्ष हुए होंगे। इसका हेड आफित सीतापुर है। इसके स्थापक सेठ दामोदर दासजी थे। आपका देहावसान हो चुका है। आपके दो पुत्र हैं। सेठ डाह्यालाल भाई और सेठ चुन्नीलाल भाई। आप दोनों ही इस समय इस फर्ममें संचालक हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है-

सीतापुर — हे॰ आ॰ मेसर्स डाह्याभाई चुन्नीलाल T. A Damodardass यहाँ गुड़, अरहर और गहनेका व्यवसाय होता है। आढ़तका काम भी यह फर्म करती है।

भिंड—मेसर्स डाह्याभाई चुन्नीलाल—T. A Damodardass—यहां गल्ले तथा तिलहनकी आढ़त का काम होता है। बड़नगर (बड़ौदा) पटेल पुरुषोत्तमदास सांकलचन्द — इस्र स्थानपर गला तेल और शीडकी आढ़तका काम होता है।

# मेसर्स सेखराज जमनादास

इस फर्मके मालिकों का मूल निवास स्थान गवालियर है। अतएव आपका विशेष परिचय वहीं दिया गया है। यहां आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है— भिंड—मेसर्स लेखराज जमनादास —यहां गल्ला, तिलहन और शक्करका ज्यापार होता हैं। आदृतका का काम भी बहुत होता हैं।

# मेसर्स हजारीबाब श्रीराम

इस फर्मके स्थापक सेठ हजारीलालजी हैं। यहां इस फर्मको स्थापित हुए २ वर्ष हुए। आप अप्रवाल जातिके हैं आपका निवास स्थान लश्कर है। आप करीव २ यहीं रहते हैं।

भापका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है

- भिंड इजारीलाल श्रीराम T. A. lashakarwan यहां गरला तथा तिलहन हा न्यापार झौर आढ़तका काम होता है। सरकारी मिल्टिरीका काम भी यहां होता है। यहां आपको दालकी फोकरी है।
- लश्कर रामप्रसाद जालचन्द सराफा T  $\Lambda$  Ram यहां चांदी सोनेका काम होता है। जेवर भी तैच्यार मिलते हैं।
- लश्कर—गौरीमल रामचन्द्र जनरलगंज—यहां गल्लेकी खरीदी बिक्री तथा ब्राइतका काम होता है। लश्कर—मुन्शी माधवप्रसाद अपनाल यहां गल्लेका न्यापार एवम् घी की खरीदीका काम होता है।

# मेसर्स शिवप्रसाद रामजीवन

इस फर्म के दो साम्मीदार है। झाप दोनोंहीका रहना गवालियर है। आप अग्रवाल जातिके हैं। आपका विशेष परिचय वहां अलग २ नामोंसे दिया गया है। यहां आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

भिंड मेसर्स शिवप्रसाद रामजीवन —यहां गरूला तथा घीकी खरीदी बिक्री और आढ़तका काम होता है।

#### मारतिय व्यापारियोका परिचय

# बैंकस

मेसर्स अयोध्याप्रसाद बांकेलाल

- ,, कुंवरपाळ गुलजारीलाल
- ,, बिन्द्राबन ल्रह्मनदास

# प्रेन मरचेंट स एएड, एजंट

मेसर्स गोधनदास श्रीराम

- ,, जमनादास शिवप्रताप
- ,, डाह्याभाई चुन्नीलाल
- " दुर्लभदास आनन्दजी
- ,, मनरखलाल छौंकोलाल
- " रामदयाल रघुलाल
- ,, लेखराज जमनादास
- , शिवप्रसाद रामजीवन
- " हजारीलाल श्रीराम

### काटन मरचेंन्ट्स

मेसर्स जमनादास शिवप्रताप

- " नज़र ऋली मूसाभाई
- " श्रीराम सीताराम

# शकरके व्यापारी

मेसर्स रामद्याल राघेलाल

- " राजाराम चम्पाळाल
- ,, लेखराज जमनादास
- ,, शिवप्रसाद् रामजीवन

# वजाँथ मरचेंट्स

मेसर्स गुङजारीलाल लखमीचन्द

- ,, पूरनमल रामचन्द्र
- ,, मनीराम उल्फतराय
- " माधोराम रघुनाथप्रसाद
- ,, रामजीवन ज्वालाप्रसाद
- "रघनाथ प्रसाद लक्ष्मीचन्द
- " लक्ष्मीचन्द गणेशीलाल
- ,, सुन्दरलाल बद्रीप्रसाद
- ,, हुबलाल बिहारीलाल

### घासलेट तेलके ब्यापारी

मेसर्च कन्हैयालाल प्यारेलाल ,, दुर्गाप्रसाद गिरवरलाल

# लोहा पीतलके ट्यापारी

मेसर्स कन्हैयालाल प्यारेलाल (लोह)

- ,, गनपतलाल सिद्धगोपाल (पीतल)
- ,, नाथूराम नीनामल ( लोह )
- ,, मिट्टूलाल चन्द्रभान (पीतल)
- ,, रामलाल हीरालाल (पीतल)

# स्रुतके व्यापारी

मेसर्स रामसहाय ज्वालाप्रसाद

# शिवपुरी

शिवपुरी, गवालियर स्टेट रेलवेके शिवपुरी गवालियर ब्रंचका अन्तिम स्टेशन है। यहांसे शिवपुरी गांव करीब आधा मील हैं। चारों और सुन्दर पहाड़ोंसे घिरा हुआ होनेकी वजहसे यहांकी आबहवा बहुतही स्वास्थ्यप्रद और लाभकारी है। यही कारण है कि स्वर्गीय महाराजा माधवराव का यह स्थान बड़ा प्रियपात्र रहा। वे हमेशा एक सालमें करीब ६ माह यहीं रहते थे। इस शहरकी बसावट इतनी साफ सुथरी और सुन्दर है, कि देखते ही बनती है। महाराजाका प्रिय पात्र स्थान होनेसे उन्होंने यहां और गवालियरके बीच बेतारके तार लगवाये, इलेक्ट्रिक लाईटका प्रबंध करवाया तथा कई महल, बाग बगीचे और तालाबोंका निर्माण करवाया।

संध्याके समय यदि कोई व्यक्ति घूमनेके लिये तालाबकी ओर निकल जाय, तो उसे मालूम होगा कि वह एक इन्द्रपुरीमें प्रवेश कर रहा है। चारों चोर इलेक्ट्रिक लाईटकी रोशनी उसकी आंखोंमें चकाचौंधी पैदा करदेगी। बिजलीके उस प्रकाशमें उसे एक और महराजाके महल, दूसरी धोर तालाबोंका सुन्दर दृश्य और उनमें विचरते हुए सुन्दर बजरे और तीसरी धोर गवालियरके रईसोंके बंगले बड़े ही मले मालूम होंगे कहनेका मतजब यह है कि यह शहर गवालियर स्टेटमें बहुत सुन्दर और नवीन ढंगका एक ही मालूम होता हैं।

व्यापारिक दृष्टिसे भी इस स्थानका अच्छा महत्व है। इसका कारण यह दै कि इसके चारों ओर पहाड़ी स्थान आजानेसे और कोई दूसरा शहर पास न होनेसे आस पासके कई मील तकके देहातोंमें यहींसे माल जाता है और वहांकी पैदाईशका माल भी इसी स्थान द्वारा एक्सपोर्ट होता है। यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाली वस्तुओं में विशेषकर गोंद, शहद, मोम आदि जंगली पदार्थ हैं।

व्यापारियोंकी सुमीताके लिये यहांसे गुना और मांसी तक मोटरे रन करती हैं। शिवपुरीके दर्शनीय स्थान—महाराजाकी छतरी, सख्यासागर, महाराजाके महल, माधवलेक मागोरा टैंक तथा जंगलके कई दृश्य झादि २।

शिवपुरी मंडीसे एक्सपोर्ट झौर इम्पोर्ट होनेवाले मालका सन् १६२४ का विवरण इस, प्रकार है।

### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

#### आनेवाला माल

|                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                   |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| नाम                | बजन                                     | मूल्य             |
| चांवल              | ८३२ मन                                  | •••               |
| गुड़               | १६२०० "                                 | •••               |
| तेल घासलेट         | १०३१० पीपे                              | •••               |
| खोपरा              | ३०६६ मन                                 | •••               |
| कम्बल              | •••                                     | ३४१७ <b>र</b> ः   |
| तांबां पीतल टीन    | •••                                     | ६५४४ रू०          |
| लोहेका सामान       | •••                                     | २०६० <b>४ र</b> ० |
| कपड़ा              | •••                                     | १९८१६६ र          |
| सिल्की कपड़ा       | •••                                     | २८१९ रु           |
| <b>ऊनी कपड़ा</b>   | •••                                     | २८६६ <b>र</b> ०   |
| सूत                | ६५६ मन                                  | •••               |
| जूटके थेले         | ૧૦૫૫,,                                  | •••               |
| लकड़ीका सामान      | १०११ ,,                                 | •••               |
| म <b>रचेंडाई</b> ज | •••                                     | <b>२१२३८</b>      |
| माचिस              | ***                                     | ३६४६              |
|                    | जानेवाल। माल                            | • • •             |
| नाम                | वजन मन                                  | मूल्य             |
| गेहूं              | १२९२४                                   | •••               |
| उर्द               | २६ ७५                                   | •••               |
| मू ग               | १७०१२                                   | •••               |
| <b>तु</b> वर       | <b>३३२८</b>                             | •••               |
| षी                 | <b>७</b> २३५                            | •••               |
| सरसों              | <b>ક</b> ેર્દ                           | ••                |
| বিভ                | <b>६७0</b>                              | •••               |
| <b>ञ</b> लसी       | <b>४२</b> ं७८                           | •••               |
| <b>माउं</b> ड नट   | १४२३५                                   | •••               |
| तिस्ळीका तेल       | १५४६                                    | •••               |
| अजवान              | <b>દ</b> રેવ                            | •••               |
| जीरा सफेद          | <b>१३</b> ४१                            | •••               |
| गोंद               | ३६०२                                    | •••               |
| करथा               | <b>५१</b> ६८                            | •••               |
| ला <b>ख</b>        | <b>१</b> ८६                             | •••               |
| मोम                | १३६                                     | •••               |
| शहद                | २१२                                     | •••               |
| कोयखा              | २२४६                                    | •11               |
|                    | 949                                     |                   |

# मेसर्स गणेश्याम गोपीराम

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ गोपीरामजी हैं। आप अप्रवाल जातिके हैं। आपका मूल निवास निवाणा (जयपुर) का है। आपको यहां आये करीव ६० वर्ष हुए होंगे। यह फर्म सेठ गर्गाश रामजी द्वारा स्थापित हुई थी। इसकी उन्नित मी उन्हीं के हाथोंसे हुई। आपने यहां एक शिवजीका मन्दिर कुं आ और बगीचा बनवाया था। सेठ गोपीरामजीके तीन पुत्रोंमेंसे एक श्रीयुन बालिकशनजी आगरा दूकानका संचालन करते हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

शिवपुरी—गणेशराम गोपीराम---यहां हुंडी, चिट्ठी छेनदेन तथा आढ़तका काम होता है। आगरा—गोपीलाल बालिकशन, बेलनगंज-- यहां हुंडी चिट्ठी और कमीशन एजंसीका काम होता है।

# मेसर्प पोरचन्द फूलचन्द

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ टोडरमलजी एवम् सेठ सुपार्शमलजी हैं। आप श्रोसवाल श्रे ताम्बर सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान मेइता (मारवाड़) का है। इस फर्मको यहां स्थापित हुए बहुत वर्ष होगये। इसके स्थापक सेठ फूलचन्दजी थे। आपके हाथोंसे इसकी अच्छी उन्नति हुई। आपके पश्चात् कमशः, जेठमलजी, सोनमलजी, और भीखमचन्दजी हुए। आप लोगोंने भी इस फर्मकी श्रन्छी प्रतिष्ठा बढ़ाई। वर्तमान मालिक सेठ टोडरमलजी स्टेटकी मजलिसे आमके मेम्बर हैं।

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है

शिवपुरी--पीरचन्द फूलचन्द-यहां सराफी हुंडी, चिट्ठी और कमीशन एजंसीका काम होता है।

शिवपुरी---टोडरमन सुपार्शमल--इस नामसे स्टेटकी ठेकेदारीका काम होता है॥

नक्कर--पीरचन्द फूलचन्द सराफ़ा--यहां हुंडी, चिट्ठीका काम होता है।

मिंड--पीरचंद फूलचंद--यहां सराफी तथा हुंडी चिट्ठीका काम होता है यहां यह फर्म स्टेटकी खकांची है।

# मेसर्स भगवानदास शिवदास

इस फर्म के मालिकोंका मूल निवास स्थान मेड़ताका है। आपको यहां आये करीब १५० वर्ष हुए। इस फर्मके स्थापक सेठ शिवदासजी थे। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ गुलाबचंदजी हुए। आपने इस फर्मकी अच्छी उन्नति की। आपने एक धर्मशाला बनवाई तथा एक जैन मन्दिरकी प्रति-व्हा करवाई। इसके स्थाई प्रबन्धके हेतु आपने २ मकान भी अलग कर दिये हैं। आपके पुत्र सेठ-

### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

कानमलजी हुए। वर्तमानमें आपही इस फर्म के मालिक हैं। आप ओसवाल सङजन हैं। आपके इन्दमलजी नामक एक पुत्र हैं।

आपका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

शिवपुरी---भगवानदास शिवदास----सराफ़ी, छेनदेन, कपड़ेका ठ्यापार और कमीशन एजंसीका काम होता है।

शिवपुरी--नथमल इन्द्रमल -यहां चांदी सोनेका काम होता है। जेवर भी तैय्यार मिलते हैं या धार्डरपर बनाए जाते हैं।

# मेसर्प ज्ञानमल केसरीचन्द

इस फर्पके वर्तमान संचालक सेठ शिवचंद्जी एवम् सेठ नेमीचंद्जी हैं। आप ओसबाल सङ्जन हैं। आपका आदि निवास स्थान मेड़तेका है। यहां इस फर्मको स्थापित हुए करीब ६० वर्ष हुए होंगे। इसके स्थापक सेठ ज्ञानमलजी हैं। आपके पश्चात इस फर्मकी उन्नित आपके पृत्र सेठ केशरीचन्द्जीने की। आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ लालचन्द्जी हुए। आपके हाथोंसे भी इस फर्मकी बहुत उन्नित हुई। यह फर्म यहांके समाजमें अच्छी मानी जाती है। इसके वर्तमान मालिक सेठ लालचन्द्जीके पत्र हैं।

सेठ नेमीचन्द्रजी स्थानीय श्रांनरेरी मेजिस्ट्रट हैं। तथा बोर्ड साहुकारान और कांपरेटिन्ह वैंकके मेम्बर हैं। सेठ शिवचंद्रजी बड़े सरल और मितभाषी हैं। दरबारमें आपका अच्छा सम्मान है। आपको कई बार दरबारसे पोशाकें इनाम मिली हैं। आपका ध्यान दान-धर्मकी श्रोर भी है। आपने ब्रह्मचर्याश्रम उदयपुर और आगरा अनाथालयमें अच्छी सहायता प्रदान की है।

आपका व्यापारिक पश्चिय इस प्रकार है:—
शिवपुरी - मेसस ज्ञानमल केशरीचन्द—इस फर्मपर हुंडी चिट्ठी तथा सराफी और कमीशन एजंसीका काम होता है। आपकी बम्बई, कलकत्ता आगरा आदि स्थानोंपर एजंसियां हैं।

# बेंकर्स

मेसर्स अगरचन्द पूळचन्द

- ,, **भगरचन्द** गुलाबचन्द
- " चतुरभुज रामचन्द्र
- , दौलतराम फकीरचन्द

- , पनराज धनराज
- " पीरचन्द फूलचन्द
- ,, रामचन्द फूलचन्द
- ,, रामछाछ जोहरीछाल
- "स्वरूपचन्द्र मुरलीधर
- " ज्ञानमल केसरीचन्द

### कमीशन एजंट्स

मेसर्स गणेशराम गोपीलाल

- ,, छितरमल नारायणदास
- ,, जीवनराम जगन्नाथ
- ,, जेतराम चोखाराम
- ,, टिपरचन्द हीरालाल
- ,, ठाकुरदास प्रहलाददास
- " मोरचन्द फूलचन्द
- " मांगीलाल रामदेव
- ,, रामप्रसाद छोटमळ
- ,, हनुमंतराम रामनारायण
- " हरदेव शिवसहाय

# घी मरचेंट्स

मेसर्स जीवनराम जगन्नाथ

- ,, छीतरमल नारायणदास
- ,, हनुमंतराम रामनारायण
- " ज्ञानमल केसरीचंद

### गल्लोके व्यापारी

मेसर्स अगरचन्द फूलचन्द

- ,, चतुर्भु ज रामचन्द्र
- ,, जमनादास कन्हैयालाल
- ,, दौलतराम फक्रीरचन्द
- ,, पनराज अनराज
- , भीमराज रामचन्द्र
- ,, बिहारीलाल गोकुलचन्द
- " मन्नालाल छोटमल
- ., रामचन्द्र फूलचन्द्र
- " रामकुँ वार जेठामल
- " शालिगराम छाछीराम
- " हरदेव शिवसहाय

### शकरके व्यापारी

मेसर्स गणेश गोपीलाल

- , गणेशराम कन्हैयालाल
- ,, चतुर्भु ज रामचन्द
- ,, सरुपचन्द्र मुग्लीधर

# क्लाथ मरचेंट्स

मेसर्स औंकारदास मुरलीधर

- "गोरेलाल श्रीनारायण
- ,, जमनादास चुन्नीलाल
- ,, जीवनराम बन्शीधर
- ,, बलराम खूबचंद
- ,, वृषभान रामद्याल
- ,, भगवानदास शिवदास
- ,, मोतीलाल ज्वालासहाय
- ,, रतनलाल गनपतराम
- " सुजानमल सुभलाल
- ,, हजारीमल सोहनलाल

### घासबेट-तेबके व्यापारी

मेसर्स चतुरभुज रामचन्द्र

,, लछमनदास भगवानदास

# ताम्बा पीतल भौर लोहेके व्यापारी

मेसर्स गणेशराम शिवनारायण सेठ श्यामळाळ लोहिया मेसर्स झानीराम मामराज

# बखनगर

बी० बी॰ सी० आई० रेलवेके खण्डवा रतलाम सेक्शनके बीच बड़नगर स्टेशनसे १मीलकी दूरी पर बसा हुआ गवालियर स्टेटका यह एक अच्छा कसवा है। यह स्थान बंबईसे ४३७ और इन्दौरसे ४५ मील दूर है। इस स्थानसे उउजैन तथा बदनावर तक सड़कें गयी हैं। यह स्थान तमालू और गेहूंके व्यापारके लिये बहुत मशहूर है। इस कस्वेके आखपास करीब २ लाख रुपये सालानाकी काली तमालू होती है, जो निखालिस (कोरी) और गुड़ मिलाकर दोनों प्रकारसे बाहर भेजी जाती है। तमालूके अतिरिक्त गेहूं भी यहांसे अच्छी तादादमें बाहर जाता है। यहांके कस्टम आफिसको सन् १६२६ में ५६६०८) रु० गेहूंकी निकासीसे आमदनी हुई थी। इस कस्वेमें १९२५ में आनेवाले तथा जानेवाले मालके ऑकड़े इस प्रकार हैं: —

| भानेवा        | जा माल                 | जानेवा          | ला मान          |    |
|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|----|
| केरोसिन तेल   | २१४ <b>१</b> ६ पीपे    | गेहूं           | १५०६२०          | मन |
| पीतल          | <b>८५८३</b> )          | चना             | ६६६५            | मन |
| एस्यूमीनियम   | ६६३)                   |                 |                 |    |
| लोहा          | 38545)                 | <b>क</b> पासिया | <b>ર</b> કપર્દ  | मन |
| वलायती कपड़ा  | १४८६७४)                | तिलहन           | १० <b>०२२</b>   | मन |
| सिल्की माछ    | २७३०)                  | मेथी            | <b>&amp;</b> 80 | मन |
| इन्दौरी कपड़ा | १९०५३)                 |                 |                 |    |
| इमारती लकड़ी  | 30850)                 | काली तमार       | बू ६०६५         | मन |
| माचिस         | <b>४५</b> ४३)          | जुवार           | ४७६५            | मन |
| चमड़ा         | १२११०)                 |                 |                 |    |
| तमाखू         | <b>२</b> ०२ <b>६</b> ) |                 |                 |    |

इस स्थानपर इम्पीरियल बेंककी सब ब्रांच आंफिय भीहें । इस कसबेमें माछवा प्रांतीय दिगम्बर जैन ओषधालय नामक एक बहुत बड़ा खोषधालय जैन समाजकी खोरसे धमार्थ चल रहा है। इसकी शाखाएं सैकड़ों स्थानोंपर हैं। उपरोक्त औषधालयके द्वारा केवल पोस्टेज एवं पेङ्किग चार्ज लेकर ही औषधियां भेजी जाती हैं। इस औषधालयसे जनताका बहुत उपकार हुआ है।

इस कस्बेमें रूईकी २ जीनिङ्ग फैक्टरियां हैं।

१---खान बहादुर नजरअली अलाबक्श जीनिङ्ग फैक्टरी

२--गोविन्दराम नाथूराम जीनिंग फैक्टरी।

इस स्थानके व्यवारियोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है

# बेंकस

# मेसस श्रीचंद वापूजाल चौधरी

इस दूकानके प्रधान पुरुष सेठ भेरोंदासजी थे। पहिले इस दूकानका नाम मेरोंदास श्रीचन्द पड़ता था। सेठ श्रीचन्दजीके देहावसानके अनन्तर उनके तीन पुत्रोंकी श्रालग २ तीन शाखाएं हो गईं (१) श्रीचन्द वापूलाल (२) श्रीचन्द कस्तूरचन्द और (३) श्रीचन्द हजारीमळ यहां यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित तथा पुरानी मानी जाती हैं। यह फर्म यहां अनुमान ३०० वर्षों से अधिक पुरानी है। इस समय इस फर्मका सञ्चालन श्री छगनलालजी करते हैं। आपके छोटे भाई श्रीकनकमलजी श्रीसोभागमलजी, श्रीचन्दनमलजी तथा श्रीलालचन्दजी हैं। इस समय श्रीकनकमलजी मेसर्स श्रीचन्द हजारीमलके यहां दत्तक चले गये हैं। इस दुकानकी ओरसे ५० हजारसे अधिक की लगत लगाकर एक धर्मादा दूकान खोली गई है। जिसकी आमदनीसे मन्दिर, कन्या पाठशाला, महिला पाठशाला आदि संस्थाएं चलती हैं। श्रीयुत छगनलालजी गवालियर स्टेट की मजलिसे-आम तथा उज्जीनके डिस्ट्रिक्ट वोर्डके मेम्बर हैं। स्थानीय मंडी कमेटीके आप चौधरी हैं और सरकारी कन्याधर्मवर्द्धनी सामके आप वाइस प्रेसिडेएट हैं। आपकी खास दुकान बड़नगर ही में है।

भापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। बड़नगर—मेसर्स श्रीचन्द बापूळाल चौधरी-इस दुकान पर गल्ला, आदत, हुण्डी चिट्टी तथा आसामी जेन देनका न्यापार होता है।

# मेसर्स श्रीचंद ह जारीमल

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ कनकमलजी ओसवाल जातिके सज्जत हैं। आप सेठ छगनलालजीके छोटे भाई हैं, तथा संवत् १९७२ में अपने काका सेठ हजारीमलजीके यहां गोदी लाये गये हैं। यह फर्म भी बड़नगरमें अच्छी मशहूर और पुरानी मानी जाती है।

60

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

सेठ कनकमलजी सुधरे हुए विचारांक शिक्षित सज्जन हैं। आप संस्कृतके अच्छे ज्ञाता हैं। आपके प्राइवेट वाचनालयमें पुस्तकोंका अच्छा संमद्द है। आप स्थानीय कन्यापाठशाला तथा जैन पाठशालाके संचालक हैं। विद्यार्थियोंसे आपको विशेष स्नेद्द रहता है।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स श्रीचन्द हजारीमल वड़नगर—इस दुकान पर हुंडी, चिही, बैंकिंग तथा अक्षामी हेन-देन तथा गल्लेका काम होता है।

# काटन मरचेंट्स

# मेससं खानश्रकी श्रकाववस

इस फर्मकी यहां पर एक जीनिंग फैक्टरी है। डज्जैनकी नजर अली मिलके मालिक सेठ छुकमान भाई इस फर्मके मालिक हैं। आपका पूरा परिचय डर्जीनमें ८१ पृष्टमें दिया गया है।

# मेसर्स गोविन्दराम नाथ्राम

इस फर्मका हेड आफिस उजीनमें है। यहां आपकी एक जीनिंग फैक्टरी है तथा दुकान पर हुण्डी, चिट्ठी, आढ़त रूई और कमीशनका काम होता है। इस दुकानका पृग परिचय उजीममें पृष्ट ६५ में दिया गया है।

# बें इसी

इम्पीरियल बेंक आंफ इण्डिया (सबब्रांच ऑफिस) मेससे गरोशदास किशनाजी

- ,, श्री**चन्द** वायूलाल
- .. श्रोचन्द हजारीलाल

# कपड़के व्यापारी

मेसर् केशोराम शंकरलाल

- .. गंगाराम वेनाराम
- ,; गोवाजी रूपचंद
- ्रा ताराचंद लाळचंद

- ,, नारायण बाळाराम
- ,, मगनीराम अवजी
- ,, श्रीराम भेरोंलाल

### गल्लेके व्यापारी

मेसर्घ अम्बालाल महासुख

- ,, जयंतीलाळ हिम्मतलाळ
- " पुरुषोत्तम हरगोविंद
- ,, बरदीचंद चम्पालाल
- ., रतनजाल बम्पालाल
- ,, इजारीलाल कनकमल

### चांदी सोनेके ब्यापारा

मेसर्स झौंकारजी हरीभाई ,, रूपचंद अमरचन्द किरानेके ठ्यापारी

मेसर्स ईसा माई इस्माइलजी

- " गुलामहुसेन दाखदभाई
- ,, जसराज मूळचन्द
- " थावरजी भोलाराम
- ,, नजरब्रली महम्मद्बली
- ,, पूनमचन्द् बालमुकुन्द
- ,, रामद्या छ पन्नालाल

### बतनोंके व्यापारी

मेसर्स धूलजी बापूलाल " बरदीचन्द मिशीलाल

कमीश्रन एजंट

मेससे कल्याणमल छगनलाल

- ,, गोकुलचन्द मथुरालाल
- , बरदीचन्द्र गुलजारीलाल
- ,, रतनलाल अम्बालाल

# काली तमालुके व्यापारी

मेसर्स केशौराम कन्हैयालाल .. बेनीराम रामनारायण



# मुरार

मुगर, गवालियर त्रौर लइकरसे तीन मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। यह एक छोटा सा और व्यापारिक स्थान है। यहांके व्यापारका सम्बन्ध गवा लियर और लश्करसे इतना अधिक है, कि लक्कर गवालियर और मुरार मिलकर एक ही शहर मालूम होता है। सैकड़ों व्यापारी रोजाना व्यापार करनेके छहे श्यसे गवालियर और लक्करसे यहां आते हैं तथा यहांके व्यापारी वहां जाते हैं। यहां आनेके सुभीतेके लिये जी। एलं ब्यार० रेल्वेकी एक लाईन लश्करसे सीधी यहांतक आती है। तथा यहांसे वापस लीट जाती है। तीनों शहरोंमें बहुत कम अन्तर होनेसे यहां बने हुए हैं, कई कार खाने गवालियरके कारखानोंके नामसे मशर हैं।

यह मण्डी विशेषकर गल्छे तथा घीके व्यापार छिये मशहूर है। यहांसे हजारों मन गल्छा तथा बी दिसाबरोंमें एक्सपोर्ट होता है। यहांके व्यापारी जी० एछ० आरके मुरार स्टेशनसे कहीं भी माछ भेज सकते हैं। पहले उन्हें जी॰ आई॰ पी॰रेल्वेके गवाछियर नामक स्टेशनसे माल भेजना पड़ता था।

यहां निवास करनेवाले व्यापारियोंका परिचय निम्न प्रकार है:--

# गल्लेके ध्यापारी

# मेसर्स रामलाल हजारीमका डोसा

इस फर्मके मालिक मूलिनवासी, जूनी केंकड़ी (अयपुर-स्टेट)के हैं। सेठ रामलालजीने यहां आकर गल्लेका न्यापार शुरू किया। इस दुकानको मुरारमें आए करीब ७२ वर्ष हुए। इसके पूर्व १० वर्ष तक यह दुकान शिवपुरीमें थी। सेठ रामलालजी के बाद सेठ हजारीलाल जीने इस दुकानके न्यापारको विशेष रूपसे बढ़ाया। आपके बाद वर्तमानमें इस फर्मके मालिक सेठ गुलावचन्दजी हैं। आपने मुरारसे एक मील दूरीपर एक धर्मशाला बनवाई है, उसमें एक मंदिर भी है। इसके आतिरिक्त जैनियोंके तीर्धा-स्थान सोनागिरीजोमें भी एक धर्मशाला और मन्दिर आपकी ओरसे बनवाया गया है। उसके स्थायी प्रबन्धके लिए आपने तेरह मकान मुरारमें दिये हैं, जिनकी आयसे इनका खर्च चलता है।

सेठ गुलाबचन्द जी स्थानीय मण्डी कमेटीके चौधरी तथा पंचायत बोर्डके मेम्बर हैं। आपके पुत्र श्री गनेशीलालजी भी ब्यापारमें सहयोग लेते हैं। श्रापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) मुरार (गवालियर) रामलाल हजारीमल लेन देन तथा स्थायी मिलिकयतका काम होता हैं।
- (२) मुरार—रामजीदास गुलाबचन्द्र—इस दुकानपर घी खोर गल्ले की आदतका तथा घरू व्यापार होता है। इस फर्ममें आपका साम्हा है।
- (३) मुरार—रामजीदास गुलाबचन्द—यहां भी गल्ला और घीका न्यापार श्रीर झाढतका काम होता है।

इसके अतिरिक्त शिवपुरके फ्लौवर मिल और आँइल मिलमें भी आपका साम्ता है।

# कंट्राक्टर्स

# मेसस प्रेमराज लदगीचंद

इस फर्मके मालिक संवत् १६२० में हरसोला (जोधपुर) से यहां आये थे। इस दुकानको हैसेठ प्रेमराजजीने स्थापित हैकिया। आप बाल्यावस्थामें ही केवल १२ वर्षकी वयमें यहां आगये थे। धीरे धीरे इस फर्मने अच्छी तरकी की। इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ प्रेमराजजीके पुत्र सेठ लक्ष्मीचंदजी हैं। झापके पुत्र श्री संतोषचन्त्रजी पढ़ रहे हैं। आपका ज्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मुरार—प्रेमराज लक्ष्मीचंद—इस फर्मपर ठेकेंदारी, तथा छेनदेनका काम होता है। आपका स्वास काम ठेकेंदारी है।

# मेससे विरदीचंद कन्हेयालाल

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्रीबिरदीचंदजी हैं। आपके ४ पुत्र हैं जिनमें बड़े जयपुरमें दलालीका काम करते हैं। एक पुत्र विलायतमें डाक्टरीकी शिक्षा पा रहे है श्रीर एक तहसीलदार हैं आपकी फर्मपर लेनदेन श्रीर ठेकेदारी काम होता है।

# मेससं मथुरोदास रघुनाथप्रसाद

इस फर्मके मालिक मूल निवासी सरहिन्द (पंजाब) के हैं। इनको यहां आये करीब १६० वर्ष हुए हैं। इस फर्मके पूर्वज इंगले साहबके साथ फौजमें भरती होकर आये थे। बहुत समय बाद लाला साधूरामजीने लश्करमें ठेकेदारीका काम शुरू किया। आप ब्रिटिश गव्हर्नमेंटके कमसेरियट गुमास्ते भी रहेते थे। आपके ६ पुत्र हैं जिनके नाम शिववल्शरामजी, गोविंदनारायणजी वेनीप्रसादजी मथुराप्रसादजी, (ओवरिसयर) रघुनाथप्रसादजी तथा विश्वम्भरनाथजी हैं। बाबु गोविंदनारायणजी कांटन प्रेस मुरेनाके मैनेजर थे। बाबू वेनीप्रसादजी, रामबाग्रमें हिज हाइनेसके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, पश्चात् आपने [सन्यास प्रहण किया। श्रीविश्वम्भरलालजी भिंडमें तहसील लदार हैं।

वर्तमानमें इस फर्मके मालिक श्रीमथुराप्रसादजी और रघुनाथप्रसादजी हैं। श्रीमथुराप्रसादजी मुरार म्युनिसिपैलेटीके सीनियर मेम्बर, और कोन्सोलेशन बोर्ड, मजलिसे श्राम तथा लहकर और गवा-लियरकी म्युनिसिपैलेटीके मेम्बर हैं।

व्यापका क्यापारिक परिचय इसप्रकार है।

मुरार—मेसर्स मथुराप्रसाद रघुनाथप्रसाद—यहां लेनदेन, हुण्डी चिट्टी कंट्राक्टरी और जमीदारीका काम होता है।

# मेसस मोहनजाज शिवप्रसाद

इस फर्मके मालिक मथुराके निवासी अप्रवाल (गोयल) वैश्य सज्जन हैं। इस फर्मको यहां सेठ शिवप्रसाद जीने ९० वर्ष पूर्व स्थापित किया था। आप का गवालियर स्टेटमें अच्छा सम्मान था। आप यहां के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं। आप गवालियर की मजलिसे आम मसालतीबोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, साहुकारान बोर्ड, तथा म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर और को आँपरेटिव्ह बेंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। आपने स्थानीय कन्याशाला के लिये स्थाई रूपसे ५०) स्कालरशिपका भी प्रबंध किया है। आपने मुरारमें एक धर्मशाला बनवाई है। इस समय इस फर्मके संचालक सेठ शिवप्रसाद जीके पुत्र बाबू उंकारनाथजी हैं। आप भी शिक्षित सज्जन हैं। एवं उपरोक्त संस्थाओं काम कर चुके हैं। आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

- (१) मुरार—मोहनलाल शिवप्रताप—जमीदारी ध्नौर ठेकेदारीका बहुत बड़ा काम होता है।
- (२) मोरेना—शिवप्रसाद लक्ष्मीनारायण—यहां गल्ले झौर घीका ब्यापार तथा आढतका काम होता है।
- (३) भिंड—शिवप्रसाद रामजीवन—यहां गल्ला, घी तथा आढतका व्यापार होता है। इस दुनकामें आपका सामा है।
- (४) सबल्याड् शिवप्रसाद **ओं**कारनाथ गल्ले तथा घीकी खरीदी बिकी और **घा**ड़तका व्यापार होता है।
- ( ५ ) शिवपुरी—मोहनलाल शिवप्रसाद—यहांपर आपकी शिवप्रसाद आँइल मिल, आयर्न फाउण्डरी तथा फ्लावर मिल है।

# प्र<sup>क</sup>न मर्चेंट एगड कमोशन एजगट

गनेशीलाल देवकरणदास चिरंजीलाल लक्ष्मीचंद जोहरीमल कन्हैयालाल जयसुखराम दुर्गाप्रसाद नंदराम फूलचंद पन्नालाल हीरालाल बलदेवदास मंगलचंद मंगतूलाल फ्तालाल मनसुखलाल छीतरमल मुस्लीधर पूरनमल

# कन्ट्रावटसं

प्रेमराज लक्ष्मीचन्द बरदीचन्द कन्हैयालाल मथुराप्रसाद रघुनाथप्रसाद मोहनलाल शिवप्रसाद

बैङ्कस

रामकाल हजारीमल
रामबख्रा रामजीवन

हिम्मतराम घासीराम

रामजीदास गुलाबचंद रामबरूश रामजीवन राजाराम हरविलास रामबर्ख्य कन्हैयालाल सुमाराम बाबूलाल

### घीके व्यापारी

पन्नालाल हीराळाळ विद्धीचंद श्यामलाल रतनळाल अनूपचंद रामजीदास गुलाबचंद लक्स्बीराम चिरोंजीलाळ

# कपड़ेके ब्यापारी

ख्बचन्द गंगाराम
छिद्दीलाल रघुवरद्याल
धन्नालाल राजाराम
पन्नालाल जगन्नाथ
मोहनलाल नकसीराम
रामबख्श रामजीवन
लाद्राम गियासीराम

# शकरके व्यापारी

चुन्नीलाल श्रीलाल प्रहलाददास मूलचन्द पन्नालाल मगनलाल मोतीलाल मुरलीधर रामबख्श कन्हेयालाल सीताराम रामचन्द्र

# चांदी सोनेके व्यापारी

बिहारीलाल गंगाराम मथुराप्रसाद गंगाप्रसाद रामबद्श गमजीवन श्यामलाल सुखीमल

# लोहेके व्यापारी

कुंजीलाल प्यारेलाल कन्नुमल फुहलमल

### जनरत मरचेंट

हाजी वही मोहम्मद

### स्टेशनर

रामलाल घासीलाल

# अतार और दवाईवाले

प्रभृदयाल कालीचरण भूरामल जगन्नाथ भूरामल खत्री रामलाल रामसहाय

# गुनामंद्रा

#### LECES 3 2 1

यह स्थान जी॰ आई॰ पी॰ रेलवेके बीना कोटा सेक्शनमें गुना नामक स्टेशनके पास है यह स्थान बीनासे ७४ मील, कोटासे ११४ मील और गत्रालियरसे २३० मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। गुना गेहूंका अच्छा बाजार है। यहांसे गेहूं बस्बई जाते हैं। यहांका घी कलकत्तेके बाजारों में भेजा जाता है। अलसी, धनिया तथा कत्था भी बहुत बड़ी तादादमें यहांसे बस्बईकी तरफ एक्सपोर्ट किया जाता है। यहां आनेवाले तथा जानेवाले मालका सन् १६२५ का विवरण इस प्रकार है।

| निम्मा आता द । नदः | -11111111111111111111111111111111111111 | 11 -11 1 11 10 -111 | an 114 22 14 m |               | ·         |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| आनेवाला माल        |                                         |                     | जानेवाला माल   |               |           |
| नामवस्तु           | वजन मन                                  | मृल्य रु०           | नामवस्तु       | वजन मन        | मृल्य रु॰ |
| चावल '''           | ८७०१                                    | •••                 | गेहूं          | ६०२५२         | •••       |
| गुड़ …             | २२५५८                                   | •••                 | जुवार          | <u> ३</u> ०१० | •••       |
| शकर                | १२२७                                    | •••                 | चना_           | १५१४८         | •••       |
| घासलेट तेलके पीपे  | २०७९ <b>७</b>                           | •••                 | सरसों          | २८०४          | •••       |
| <b>चिली</b> ज      | ८८४                                     | •••                 | थलसी           | ७५५३          | •••       |
| नारियल             | ३२५४                                    | •••                 | रामतिही        | ≥00€          | •••       |
| सुपारी             | १४ <b>४</b> २                           | •••                 | सिसिमम आईल     | २७४८          | •••       |
| पीतलका सामान       | 5860                                    | •••                 |                |               | •••       |
| कांसीका सामान      | ६४५१                                    | •••                 | घी             | ६०९७          | •••       |
| ३० नं०से नीचेकासू  | त ५०४                                   | •••                 | धनिया          | ३२७४४         | •••       |
| कपड़ा              | •••                                     | २१२३१४)             |                |               |           |
| सिस्की कपड़ा       | •••                                     | १८१२६५)             |                |               |           |
| बारदान ( जूट )     | ४१५३                                    | •••                 |                |               |           |
| तमाख्र             | २४१३                                    | •••                 |                |               |           |
| मरचेंटाइज सामान    | •••                                     | ३४८८१)              |                |               |           |
| माचिस              | •••                                     | ५७२९)               |                |               |           |
| <b>बीड़ी</b>       | •••                                     | २३५४०)              |                |               |           |

### बेंकस

छगनलाल जतनलाल (प्रेन, कॉटन क्लॉथ मर्चेंग्ट)

पत्नालाल गणेशदास (में न मर्चेट ) भवानीराम चन्द्रभान (में नमचेंट ) मुरलीधर धोंकलराम (कॉटन मेन मर्चेट ) रतनलाल वखतावरमल (कॉटन और घी मर्चेट) सेवाराम पन्नालाल (कॉटन में न मर्चेट ) हिम्मतलाल किशानलाल (मेन मर्चेण्ट )

### गक्लेके व्यापारी

कुन्दनमल किशोरीलाल ( घीके व्यापारी ) फन्हेयालाल हजारीमल गंगाराम शिवनाथ ( शकरके व्यापारी ) भोखमचन्द्र रामप्रताप (कत्थे और घीके व्यापारी) मगवानदास कस्तुरचन्द्र मोनचन्द्र होतीलाल मुकुन्द्राम इन्द्रमल ( घीके व्यापारी ) मोहकमचन्द्र गोकुलचन्द्र लल्लाना मगवानदास ( घीके व्यापारी )

# घोके व्यापारी

चुन्नीलाल छोटेखाल जोधालाल मुनालाल तोलाराम गिरिधारी माणकचन्द हीरालाल

### करथेके व्यापारी

चाबतुलरज्जाक फैजवाडी भीखमचन्द् रामप्रताप मुक्तां मुजफ्फरहुसेन ( शकर, सूत ) बासुदेव मक्क्तलाङ

### कपड़ के व्यापारी

छोटेलाल गप्पूलाल जोसेफ मझा दीपचन्द बरदीचन्द भँवरलाल सुगनचन्द रामानन्द शिवनारायण सदाराम चुन्नीलाल हरबसस चुन्नीलाल

### शक्करके व्यापारी

खेरातमल भूरेलाल नंदराम भागचन्द परमानन्द चिरंजीलाल मुरलीधर भोलादत्त

# सूतकें व्यापारी

रणधीरमल जगन्नाथ लच्छीराम महादेव

# कैरोसिन भाइल मरर्चेगट

मुझां मुजफ्फर हुसेन ल्लामनदास भगवानदास

# जनरत मर्चेगट

ईसुफअली इस्माइलजी भौकारलाल जगन्नाथ दुलीचन्द शंकरदास देवीलाल कन्द्रेयालाल

# पिह्यीर मंडी

#### **૾૾૾ૢૺ૾૾૾ૢૺ૾ૺ**

यह गवालियर स्टेटकी मंडी हैं। जी॰ धाई० पी० रेल्वेके कोटा बीना सेक्शन पर टकनेरी नामक स्टेशनके पास यह बसी हुई है। यह मंडी गुनासे २७ मील, बीनासे २९ मील घ्रोर ईसागढ़से २२ मीलकी दूरी पर है।

यह स्थान खासकर गेहूं, मूंग, सरसों और दालके एक्सपोर्टके लिये मशहूर है। घी भी यहांसे कलकत्ता, सी० पी० और पंजाब डिस्ट्रकमें बहुत जाता है।

इम्पीरियलवैंकने यहाँके व्यापारियोंके सुभीतेके लिये अपनी एक सब ब्रांच खोल रखी है। व्यापारको तरक्कीके हेतु यहां एक व्यापारिक एसोशिएशन भी स्थापित है।

| 39                 | गनेवाला मार   | ल       | <b>ज</b> श्ने वा | ला माल       |       |
|--------------------|---------------|---------|------------------|--------------|-------|
| नामबस्तु           | वजनमन         | मूल्य   | नामवस्तु         | वजन मन       | मूल्य |
| चांवल              | १०४०१         | •••     | गेहूं            | १००३७१       | •••   |
| गुड़               | १५७७१         | •••     | चना              | २०७५६        | •••   |
| शकर                | 300           | •••     | जवार             | <b>१५१</b> ० | • • • |
| घास लेट-तेल पीपे   | १५७१४         | •••     | मूंग             | ४१२४         | •••   |
| खोपरा              | ३८६५          | •••     | अम्बेरी शीड्स    | १६४०         | •••   |
| पीतलका सामान       | • • •         | २६६५)   | सरसों            | ५८२३         | •••   |
| कांसाका सामान      | •••           | १६००)   | <b>अ</b> ल्सी    | <b>= 99</b>  | •••   |
| लोहा               | •••           | ११३४६)  | राम तिल्ली       | १७४७१        | •••   |
| चहरे               | •••           | ८१३६)   | घी               | १२१२६        | •••   |
| कपड़ा              | •••           | ३८७२०३) | कपास             | ४१२४         | •••   |
| ट्वीस्ट एण्ड यार्न | •••           | ३१६४)   |                  |              |       |
| मरचे डाईससामान     | • • •         | २०५६९)  |                  |              |       |
| इमारती पत्थर       | •••           | ६३५३)   |                  |              |       |
| वारदान             | २३५६          | •••     |                  |              |       |
| तम्बाखू            | ४६३           | •••     |                  |              |       |
| इमारती लकड़ी       | २२००          | •••     |                  |              |       |
| स्रिमिट            | ८७२           | •••     |                  |              |       |
| नागरवेळके पान      | १ <b>७</b> ′+ | •••     |                  |              |       |

उपरोक्त बर्णित एक्सपोर्ट झौर इम्पोर्ट मालका ब्यौरा सन् १६२५ का है।

# बँकसं एगड एजगट्स

छोगालाल जतनलाल धनपत चुजीलाल धनपत बृजालाल पतराम बन्शीधर मोहनलाल गोकुलचन्द मदन सराफ मुंजामल छोगालाल मृलचन्द पन्नालाल मानिकचन्द लालाराम

# ग्रेन मरचेंट्स

कालूराम हीरालाल गोपालदास काशीराम चन्दूलाल चिमनलाल छोगालाल जतनलाल धनपत बृजलाल धनपत बृजलाल धनपत बृजलाल धनालाल चुन्नीलाल नन्द्किशोर मोतीलाल पतराम वंशीधर मोहनलाल लालचन्द् माणिकचन्द्र हीरालाल माणिकचन्द्र हीरालाल माणिकचन्द्र लालागम मोहनलाल गोकुलचन्द्र मूलचन्द्र पन्नालाल शिवलाल ताराचन्द्र

# काटन मरचेंट म

काल्राम हीरालाल छोगालाल जतनलाल पत्राम बंशीधर माधोप्रसाद मुख्चन्दु पन्नालाल

#### कपड़ के व्यापारी

आलमचन्द कन्हैयालाल उद्यचन्द पनगलाल गुमानचन्द लालचन्द गौरीशंकर दिक्षित छोगालाल केशरीचन्द पन्नालाल धरमचन्द मागचन्द लालचन्द मोहनलाल लालचन्द मोतीलाल गोपीलाल खुजलाल कुंजलाल हरचन्द जेन

# सूतके ब्यापारी

भागचन्द्र लालचन्द्र मोहनलाल लालचन्द्र मोतीलाल गोपीलाल

#### शक्करके व्यापारी

गनी आदमजी जानकीदास दौलतगम तुलसीराम गोहाई देवीप्रसाद मौजीलाल पन्नालाल धरमचन्द लक्ष्मीनारायण भगवानदास

#### तांबा-पीतलके ब्यापारी

देवीप्रसाद मौजीलाल मोतीलाल थामेग हजारीलाल दोसर

#### तेलके व्यापारी

पन्नालाल धरमचन्द राजाराम पन्नालाल

# चंदेरी

चन्देरी ग्वालियर स्टेटकी एक बहुत मशहूर मंडी है। इसका नाम बहुत दूर २ तक फैंडा हुआ है। यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाले मालमें चन्देरीका बना हुआ देशी कपड़ा प्रधान है। यह स्थान कपड़ेमें की जानेवाली कारीगरीके लिये मशहूर है। यहां सोने और चांदीकी एकी कला-वक्त फेन्सी और चिक्त बाकिर्षत करनेवाले सुन्दर बार्डरोंके सुसज्जित जरीन कपड़े बनते हैं। यहांसे इस प्रकारके सुन्दर कपड़ोंका एक्सपोर्ट सालाना करीब १०००००)के होता है। घी भी अच्छी मात्रामें यहांसे बाहर एक्सपोर्ट होता है।

चन्देरी जी० आई॰ पी० रेखवेकी मेन खाईनके खितापुर नामक स्टेशनसे २० मीखकी दूरीपर स्थित है।

यहांके व्यापारी वर्गकी सूची इस प्रकार है:-

# साहुकार

भौकारलाल काशीप्रसाद छूकरलाल बालचन्द पूनमचन्द् रतनचन्द भट्टलाल आलमचन्द मंगली चतुर्भु ज लक्ष्मीनारायण गोविन्ददास शिवप्रसाद घनश्यामदास सुखसिंद परमानन्द पन्नालाल सिंगजी

# में न मरचेंट्स

चतुर्भु ज शंकरलाल नाथू गुलबोली पन्नाळाल सिंगजी भगवानदास रूपनारायण मिश्र रसृळखां

# चन्देरी कपड़े के ब्यापारी

उदयसन्द सम्पालाल गोपालदास वंशीधर गोरी एएड सन्स सिमनलाल विद्वारीलाल सुखेरलाल बालसन्द परमानन्द पन्नालास मन्नीलाल कन्द्रेयालाल रामप्रसाद जगन्नाथ रामबक्कम लक्ष्मीनारायण

#### लक्ष्मीनारायण कन्हेयालाल शिवप्रसाद घनश्यामदास हीरालाल कन्हेयालाल हीरालाल चुन्नीलाल घोके ठयापारी

गोरेलाल प्यारेळाल सुखसिंह मगवानदास गोविन्ददास धन्नाळाळ पन्नालाळ सुखसिंह परमानंद

# सुत और कपड़ के व्यापारी

घनश्यामदास मुरलीधर द्याचन्द पूनमचन्द रतनचनद पूनमचन्द रामनाथ परमानन्द पन्नालाला भट्टू लाल आलमचन्द शंकरलाल गयाप्रसाद सुखसिंह परमानंद

# भेहसा

भेलमा मंडी जी॰ आई० पी॰ रेस्वेकी मेल लाईनके भेलमा नामक स्टेशनके पास बसी हुई है। यह खालियरसे २०८ मील और बम्बईसे ५३५ मीलकी दूरी पर है। यहां गेहूं, चना, अलसी, तिल्ली, कपास आदि अधिक मात्रामें पैदा होते हैं। विशेषकर गेहूं और चनाकी पैदावार अधिक होती है।

व्यापारियोंके सुभीतेके लिये इम्पीरियल बैंककी यहाँ एक ब्रैंच सब आफिस है। यहां व्या-पारिक एसोसिएशन और मंडी कमेटी नामक दो संस्थाएं स्थापित हैं। दोनोंका उद्देश्य यहांके व्यापारकी उन्नति करना है।

यहां पूस मासमें बेतवा नदीके तीर चरन तीर्थ नामक स्थानपर सालाना मेला लगता है। इस मेलेमें विशेषकर पशुओंहीकी खरीदी विक्री होती है। सन् १६२५में यहां आने तथा जानेबाले मालका संक्षिप्र विवरण इस प्रकार है:—

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | अ। ने वाला     | म।ल                        |              | जानेवाला माल            |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| नाम बस्तु                             | वजन मन         | कीमत                       | नामवस्तु     | वजनमन                   |
| चावल                                  | २०१७२          | •••                        | गेहूं.       | <b>३</b> ⊏१• <b>७</b> ४ |
| गुड़                                  | <b>२३</b> ०२०  |                            | चना          | २७६८३                   |
| तेल घास लेट                           | ३०३६०          | पीपे                       | <b>भ</b> लसी | ५५५२                    |
| नारियछ                                | <b>૨</b> ૬ • 0 | •••                        | तिल          | <b>५</b> ६६०            |
| सुपारी                                | <b>४</b> ७६ ह  | •••                        | रामतिल्ली    | ५१ <b>७</b> २           |
| पीतलका सामा                           | न              | ३७१२०)                     | बिनोले       | ६६३५                    |
| <b>छोडा</b>                           | •••            | ४६६८४)                     | घी           | १६८                     |
| कपड़ा                                 | •••            | <b>ક</b> ર્ <b>પરૂ</b> વે) | अजवान        | 808                     |
| पेकिंग                                | <b>८३</b> ६४   | •••                        | रुई          | <b>२</b> ६४८२           |
| तमाखू                                 | ६०२            | •••                        | रा काटन      | ३३६•                    |
| <b>बीड़ी</b>                          | •••            | २ <b>२</b> ६३२)            |              |                         |
| म <b>रचेंडाई</b> स                    | •••            | २२३२०)                     |              |                         |

#### चांदी सोनेके ब्यपारी

कनकमल धनरूपमल छोटेगम सिताबराय धनरूपमल लक्ष्मीचन्द पन्नालाल खेमचन्द

# ये न मरचेंट्स एग्ड कमीशन एउंट

कन्हैयालाल हजारीमज कल्लुमल सांवलदास किशनप्रसाद देवीप्रसाद कन्हैयालाल बालमुकुन्द कन्हैयालाल रामकिशन गनीमहमद कच्छी ज मनादास धन्नामल जगन्नाथ रामचन्द्र दौलतराम रघुवरदयाल पोखरदास माणिकचन्द प्रेममुख ज्वालादत्त बिहागीलाल खुशालचन्द बिरधीचन्द गंगाधर भैय्याळाल सरदारमळ मालसी कानजी रामचन्द्र परशुराम सोमतराय गोपाजी सोहनलाल मोतीलाल

#### श्करके ब्यापारी

कन्हैयालाल हजारीमल गनी महम्मद कच्छो पोकरदास मणिकचन्द सोमतराय गोपाजी सुलेमान इब्राहिम हाजी युसुफ हाजी करीम

#### कपड़े के व्यापारी

ईश्वरदास शङ्करलाल श्रयोध्याप्रसाद प्रभुदयाल कस्तूरचन्द राजमल गोपालजी मञ्चालाल गनीमहम्मद कच्छी द्वारकादास मुन्नालाल नाथूभाई धनजी रामगोपाल बलराम लक्ष्मणदास लक्ष्मीचन्द

#### ताम्बा पीतलके व्यापारी

अमनलाल तुलसीराम फनछेदी रामलाल जवाहरलाल हीरालाल परमानन्द जमनाप्रसाद मुलचन्द मंगली

# लोहेके व्यापागी

खुरशेदअली महम्मद बोहरा हेदर अली फिदा हुसेन

#### घासलेट तेलके व्यापारी

थहमद शरीक हाजी युसुफ करीम कच्छी हाजी हबीब हाजी ईसा

#### जनरल मरचेंटम

इस्माईलजी इसनजी छक्कनलाल धन्नालाल मुन्नालाल जमीन हुसेन मेहरबान हुसेन

# बांसोदा—मण्डी

बांसोदा—मण्डी जी० आई० पी० रेलवेकी मेन लाईनपर बांसोदा नामक स्टेशनके पास बसी हुई है। स्टेशनसे वांसोंदातक सङ्क गई है। यह स्थान कपड़ेकी छपाईके लिये मशहूर है। यहांसे एक्सपोर्ट होनेवाली वस्तुएं, गेहूं, अलसी, कपास और रामतिल्ली हैं। बाहरसे आनेवाली वस्तुएं कपड़ा, मिट्टिकातेल नारियल, पान, नमक, लोहा, पीतल, किराना आदि २ हैं।

यहां नीचे लिखे व्यापारी निवास करते हैं।

# बैंकर्स

सेठ बालमुकुन्द गुलाबचन्द

- " मालसी कानजी
- " लक्ष्मीचन्द लालचन्द
- '' शंकरलाल तुलसीनाराय ण

#### गल्लो के डयापारी

सेठ कोमलप्रसाद शिवचरण

- " गुलाबचन्द रिखबदास
- " गोविन्दजी आनन्दजी
- " दीवानचन्द ज्ञानप्रकाश
- " नथमल हजारीलाल
- " नन्दलाल मिट्टूलाल
- " फूलचन्द गुलाबचन्द
- " बलदेवसिंह हरनामसिंह
- " भंबरलाल गोपूलाल
- '' बिहारीछाल सूरजमल
- " मन्नालाल रामप्रताप
- " मालसी कानजी
- " रतनसी पालान

- " शिवजी पूनशी
- " शंकरलाल तुलसीनारायण

# कपड़ें के व्यापारी

सेठ धन्नालाल दुलीचन्द

- " मोतीलाल बहु लाल
- " मूलचन्द खेमचन्द
- " मांगीलाल हीरालाल
- " हीराचन्द नाथुराम

#### लोहेके ब्यापारी

- " हाजी अलावक्ष
- " मतकर हुसेन मुहम्मद अली

# पीतलके ब्यापार

- " केशीराम जुगलकिशोर
- " गोदृलाल मूलजी
- " गुलाबचन्द शिखरचन्द
- " भगवानदास उत्तमचन्द
- " रतिचन्द रामलाल

# साचरोद

खाचरोद गवालियर स्टेटका एक व्यापारिक स्थान है। यह बी॰ बी॰ एण्ड॰ सी॰ आई॰ रेलवेकी बड़ी लाईनपर बसा हुआ है। खाचरोद नामक स्टेशनसे यह गांव करोब आया मील की दूरीपर होगा। स्टेशनसे शहरमें जानेके लिये सवारीका काफी इन्तिजाम है। यह स्थान बम्बईसे ४२५ मील एवम् उउजैनसे ४३ मीलकी दूरीपर है।

यहांसे कपास, गल्ला आदिका एक्सपोर्ट होता है। यहांकी बनी हुई छाखकी तथा नारियलकी चृड़ियां मशहूर हैं।

यहांसे पास ही करनारवेड़ी नामक स्थानमें हरसाल कार्तिक मासमें एक पशुओंका मेला लगता है।

खाचरोद मंड़ी द्वारा सन् १६२५ में जाने तथा आनेवाले मालका न्यौरा इस प्रकार है — आनेवाला माल

| 311 7 11(41    | .44.74       |                           | ·                |        |       |
|----------------|--------------|---------------------------|------------------|--------|-------|
| नाम वस्तु      | वजन मन       | मृल्य                     | नाम वस्तु        | वजन मन | मूल्य |
| বাবন্ত         | २३४६         | •••                       | गेहूं            | ३३९७६४ | •••   |
| गुड़           | <b>१</b> १२१ | •••                       | <del>ड</del> वार | १४०५२  | •••   |
| मिट्टीका तेल   | <b>ξξζ</b> ο | पीपे                      | चना              | ४२१०   | •••   |
| नारियछ         | ૮ફ્ષ         |                           | अख्सी            | ८२१    | •••   |
| ताम्बेका सामान | •••          | १८५६                      | <b>बिनो</b> ले   | १२०३   | •••   |
| पीतलका सामान   | •••          | <b>ક</b> ર્ફ ૯ <b>૨</b> ) | घी               | ३४१    | •••   |
| <b>छो</b> हा   | •••          | ४०८३३                     | मेथी दाना        | २०१८   | •••   |
| कपड़ा          | •••          | ७१०६७)                    | <b>चि</b> छोज    | ७४२४   | •••   |
| सिल्की कपड़ा   | •••          | ३८७२)                     |                  |        |       |
| तमाखू          | १३४०)        | •••                       |                  |        |       |
| इमारती छकड़ी}  | ५७१२)        | •••                       |                  |        |       |
|                |              |                           |                  |        |       |

# बेंकस

मेसर्स काळ्जी भेराजी

" घासीजी भेरोलाल

" दौलतराम जोतिचन्द

" भगवती पननालाल

" लालचन्द सरूपचन्द

" सेवाराम सांवतराम

" सुरजमल प्रतापचन्द

# गल्लेके ब्यापारी श्रीर एजंट

मेसर्स झोंकारजी मायाचन्द खूबचन्द चांदमल गुलाबचन्द विलासीराम देवजी जीतमल चुन्नीलाल हरवल्लभ जेटीमल हीरालाल राजाबली अली मोहम्मद हीराजी रूपचन्द

# कॉटन मरचेन्ट्स

घासीराम बद्रीलाल नजरअली अलाबक्ष सेवाराम सांवलराम

#### शक्करके व्यापारी

खलीभाई महम्मद्बली मायाचन्द्र चांदमल रसूलजी कादरजी हीराजी रूपचन्द

#### कपड़े के व्यापारी

ओंकारजी रूपचन्द कमरजी हरकचन्द कचराजी सरूपचन्द कुँवरजी हरकचन्द गुमानजी टक्ष्मीचन्द **स**म्पाठाल मोतीलाल

# स्रोहा, तांवा, पीतसके ट्यापारी

मेसर्स फूलचन्द रूपचन्द ,, महम्मद्रष्टली ईसा माई ल्लामन्जी गनपत

# केरोसिन आइस मरचेन्ट

मेसर्स जोतिचन्द टेकजी ,, नेमजी केसरीमल ,, राजाबाई मुल्ला थब्दुल हुसेन

#### फरनीचरके व्यापारी

चतुर्भु ज पूनाजी भागीरथ मोती

#### डुगिस्ट

द्याराम सूरजमल भाजनजी चुन्नीलाल रूपचन्द बद्री

# सोन कच्छ

यह मंडी काली सिंध नदीके तीरपर बसी हुई है। यह इन्दौरसे १४ मील देवाससे १६ मील अस्तासे ३० मील तथा चन्नीनसे ४२ मीलकी दूरीपर हैं। चन्नीनसे एक मोटर सर्बिस व्हाया देवास होकर यहां आती है। यहां हर सप्ताह हाट लगता है।

यहांसे कपास, गल्ला, झादि वस्तुएं बाहर जाती है। इस स्थानपर नीचे लिखी जिनिंग फेक्टरियां हैं।

व्यमरबन्द पन्नालाल जीनिंग फेक्टरी तिलोकचन्द्र मोतीलाल

# काटन मरचेन्ट्स

श्रमरचन्द्र पन्नालाल काळ्राम हीरालाल कपूरचन्द् गनपतजी गोवर्धन भागीरथ जानकीलाल चतुरभुज पन्नालाल धन्नालाल लखमीचन्द्र हुकुमचन्द् सुखराम दौलतराम

# क्जॉथ मरचेंट्स

च्ह्यराम मनीराम चुन्नीलाल छोगालाल चतुरभुज जानकीलाख नारायण जयराम फूछजी राजाराम मागीरथ गोवर्धन मनीराम रिखबदास सीताराम बागमळ

#### बें कस

मेसर्घे काल्र्राम हीरालाल कस्तूरचंद पूलचंद ख्बचंद गनपतजी चुन्नीलाल छोगमल जैराम नारायणजी देवचंद हीरालाल नबीखान वजीरखान नाथुराम हीरालाल मन्नाळाल मोतीळाळ माधोराम लालजी " मध्राळाल गणपत

रामगोपाल खूबचंद

रामबन्न मोतीलाल

लक्ष्मीचंद हुकुमचंद

शिवजीराम ख्वचंद

"

"

#### बें कस

सदाशिवराम गोविन्दराव सिक्खराम दौलतराम सीताराम नन्दछाल इजारीछाछ मन्नाछाछ दीरालाछ खूबचंद

येन मरचेराट मेसर्स बोंकारजी काल्राम काल्राम बिरदीचन्द गनपत बाबुडाल गेंदालाल रूपजी
बन्पाराम मगनीराम
जानकीलाल चतुरभुज
नाथूराम हीरालाल
पन्नालाल फौजमल
माखन मल्लाजी
सेवाराम सूरजमल
साखोराम भोलाजी

# शाजापुर

#### PRA

शाजापुर गवालियर स्टेटका एक जिला खोर इसी नामकी एक मंडी है। यह जिलेका सदर स्थान है। जी खाई॰ पी॰ रेल्वेकी भोपाल-उज्जीनवाली ब्राव्च लाईनके बेरछा नामक स्वेशनके पास यह बसा हुआ है। यहांको पैदावार विशेषकर कपास, गेहूं, चना, ज्वार, अलसी आदि है। यहां कपड़ोंकी रंगाई तथा छपाईका काम बहुत होता है। यहां यहांको इण्डस्ट्री है। पगड़ी और डुपट्टा यहांका अच्छा होता है।

यहां मंडी कमेटीके नामसे एक व्यापारिक संस्था स्थापित है। चैत्र मासमें हरसाल यहां पशुर्खीका मेळा लगता है।

यहां नीचे लिखी जीनिंग फेकरियां हैं-

गंगाशंकर शालिगराम जीनिंग फेकरी शोभाराम मृलचन्द ,, नजरस्रली ..

#### भारतीय व्यापारियोंका परिचय

यहां नीचे लिखे व्यापारी निवास करते हैं— बेंकस

चिन्ताराम आनन्दीलाल दोलतसिंह बारधन धर्मचन्द मंगलजी मोतीचन्द पननालाल मंगलजी लक्ष्मीचन्द मोतीलाल माणिकलाल शोभाचन्द कालूराम विद्यालाल कन्हैयालाल

#### शक्तरके ब्यापारी

व्यलीभाई गुलाम हुसेन

#### घे न मरचेंट

इम्राहिम माई फजुल्ला भाई तुलसीराम जानकीदास मथुरालाल पूरनमल सीताराम नथमल हीरालाल दौलतराम

### चांदी सोनेके ब्यापारी

धोंकारशा छबीलाचन्द धनसिंह पूरनमल पदमसिंह हीरालाल सुरजमल हंसराज

# कपड़े के स्यापारी

छोटमळ शिविकशन तुल्सीराम जानकीदास नाथूराम सरदारमल फिदाहुसेन मञ्दुला मंगलजी जखमीचन्द मूलचन्द इजारीमल मेहताबसिंह छनंदीलाल राजमल चम्पालाल हीरालाल बारदान

#### कपासके व्यापारी

गंगा शालिगराम चोथमल शिविकशोर जान महम्मद रुस्तममाई वुल्सीराम जानकीदास धरमचन्द मंगलजी नज्रसली अलाबक्ष मोतीलाल माहाकलान सीताराम नथमल

#### जनरत मरचेंट्स

घब्दुलहुसेन गुलाम अली छगनलाल फिराहुसेन करीमभाई मौजीलाल यूसुफअली बोहरा रामलाल हीरालाल सुख्तान माई

#### लोहेके व्यापारी

इब्राहिमजी फरजुड़ामाई सुल्ह्यानभाई यूसुफ भाई

#### मिहीका तेज

भवुलहुसेन गुलामहुसेन तैच्यब भाई सुस्तान भाई

# शुनालपूर

यह भी गवालियर स्टेटकी एक अच्छी मंडी है। यह मंडी जी० आई० पी रेल्वेकी भोपाल एजीन होंचपर शुजालपुर नामक स्टेशनसे करीब पौन मीलकी दूरीपर बसी हुई है। यहांसे एउजैन ६४ मील, भोपाल ६० मील और नरसिंहगढ़ २४ मील है। यहांकी पैदाबार गेहूं, कपास, जी, मकई, जुवार महुआ, चना आदि हैं। इम्पीरियल बैंककी यहांपर एक सब होंच आफिस खुली हुई है। कपास लोढ़नेके लिये यहां एक नजर अली जीनिंग फेकरी भी बनी हुई है।

सन् १९२५ में यहां आने तथा जाने वाछे मालका विवरण इस प्रकार है।

| 37                | । नेवा <i>ला</i>       |                        | जानव।      | ला          |       |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|-------|
| नाम               | वजन मन                 | मूल्य                  | नाम        | वजन मन      | मृल्य |
| चांवल             | ७२२८                   | •••                    | गेहूं      | ४६६४१       | •••   |
| गुड़              | <b>३</b> ४४ <b>'</b> 4 | •••                    | महुआ       | ७०४         | •••   |
| शकर               | 600                    | •••                    | बिनोले     | ५६५०४       | •••   |
| मिट्टीका तेल पीपे | ०३३६४                  | •••                    | <b>.</b> . |             |       |
| सुपारी            | <b>3</b> 558           | •••                    | धनियां     | <b>२</b> ५५ | ••    |
| फ्रस्था           | <b>२</b> १५            | •••                    | गोंद       | २२८         | •••   |
| पीतलका सामान      | •••                    | १६००)                  | अलसी       | ४०३         | •••   |
| लोहा              | •••                    | <b>३</b> ६५ <b>६५)</b> | चना        | १३६२        | •••   |
| कपड़ा             | ••                     | <b>१</b> ०२५६२)        | तुवर       | १५४६        | •••   |
| इन्दौरी कपड़ा     | •••                    | १३१६१)                 | मेथी       | १७४         | •••   |
| सिस्की            | •••                    | २०१६)                  |            |             |       |
| बारदान            | <b>૨</b> 488           | •••                    |            |             |       |
| तमाख्             | १६८६                   | •••                    |            |             |       |
| वांस              | १४६०                   | •••                    |            |             |       |
| मेचिस             | •••                    | 30CC)                  |            |             |       |
| बीड़ी             | •••                    | ध्रू१४)                |            |             |       |
| •<br><b>बा</b> य  | •••                    | २१२४)                  |            |             |       |

#### भारतीय <sup>ड्याप</sup>ारियोंका परिचय

साहुकार

मानन्द्जी गेला भव्दुला करीम जवाहरमल लक्ष्मीनारायण भनजी खेराज मगनीराम रामकिशन मथुरालाल रामकिशन रामक्क्ष कुंबरलाल

# रुई झौर गस्सेकें व्यापारी

आनन्दराव तुकाराम करनसिंह गेला चिमनलाल मनीलाल चम्पालाल मनसुखलाल ताराचन्द घेबरमल नजरअली अलाबच पुरुषोत्तमदास शिवलाल मगनलाल नथमल लक्ष्मीनारायण रामकुमार र्ख्स्मीनारायण जोरावरमस् रामसुख फूल्चन्द

क्लाथ मरचेंट्स

गोपाल हीरालाल गोविंदराव नारायण

डुगिस्ट

फून्दीलाल बजलाल मोतीलाल छोतरमल

इमारती जकड़ी

घट्युहा करीम छक्ष्मीनारायण गोरेमल

शक्रके व्यापारी

श्चब्दुहा करीम गोविन्दश्यामजी नूरमहमद दादा

# आकोदिया

यह मंडी जी० आई० पी० रेखवेकी मोपाल उज्जैन ब्रॅचपर बसीहुई है। यहांका व्यापार विशेषकर कपास गला आदिका है। यहां दो जिनिंग फेक्टरियां भी हैं। जिनके नाम घासीराम कुंबरजी जीनिंग फेक्टरी और रामलाल गोपाललाल जीनिंग फेक्टरी है। यहांसे सन् १६२४में जाने तथा यहां आनेवाले मालका विवरण निम्न प्रकार है।

|            | आनेवाला माल        |                     | <u>जाने</u> | वाला माल      |
|------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|
| नाम        | वजन मन             | मूस्य रुपया         | नाम         | वजन मन        |
| বাবভ       | <b>६</b> ४३१       | •••                 | जवार        | ७६५           |
| शकर        | ३५२ मन             | •••                 | गेहूं.      | <b>६</b> ००४  |
| गुड़       | २७८७ मन            | •••                 | चना         | ११७८          |
| - •        | <b>२२५</b> ८८ पीपे | •••                 | बिनोले      | <b>४७</b> १६२ |
| सुपारी     | २८२ मन             | •••                 |             |               |
| छोहेका साम | ान                 | ४५०५ <sup>६</sup> ) |             |               |
| जूटके थान  | १⊏५२ मन            | •••                 |             |               |
| चूना       | ४२५२ मन            | •••                 |             |               |
| मेचिस      | •••                | <b>२२७२</b> )       |             |               |
| बिड़ी      | •••                | <b>२</b> ६६३)       |             |               |

# बैंकर्स **एएड कमीशन ए**जेंट्स

उदयराम रामलाल गोविंदजी कुंबरजी गणेशदास सूरजमल चतुर्भु ज केशवजी चांदमल कस्तूरचंद बद्रीनारायण श्रोनारायण मगनीराम रामकिशन

# कमीशन एजंट

कानजी देवराज
गजाधर रंगलाल
चांपसी किशनजी
छोगालाल लक्ष्मीनारायण
द्वारिकादास खेमराज
भूरालाल फूलचन्द
मेघजी डाझा

हीरालाल किशोरदास सररूपचंद गांधी

# ग्रेन मरचेंट्स

उद्यराम रामलाल कानजी देवराज गजाधर रंगलाल गोविंद जी कुंवरजी चांपसी विशानजी चतुर्भु ज केशवजी छोगालाल लक्षमीनारायण जगन्नाथ शालिगराम द्वारिकादास खेमराज बद्रीनारायण श्रीनारायण मगनीराम रामकिशन मोतीलाल फूल्यन्द सरूपचन्द गांधी हीरालाल किशोरदास

# काटन मरचेंट्स

खदयराम रामलाल गर्पोशदास सूरजमल गजाघर रंगलाल गोविन्दजी कुंवरजी खतुरभु न केशवजी बिनोदीराम बालचंद बद्रीनारायण श्रीनारायण मगनीराम रामकिशन शांतिलाल केशवजी सेवाराम बादरसिंह

#### शक्तरके व्यापारी

अब्दुल्मानी अब्दुलकरीम चांदमल कस्तुरचन्द् ) मगनीराम रामिकशन रसूलभाई हसनभाई लालचन्द्र रघुनाथ हीरालाल किशोरदास

# क्लाथ मरचेंट्स

केसरीमल कस्तुरचन्द गंगाधर गोरेलाल छोगालाल कस्तुरचन्द चुन्नीलाल भगत बद्रीनारायण श्रोनारायण शालिगराम जगन्नाथ हाजी करमअली जीवाभाई

#### जनरल मरचेंट स

अब्दुलहुसेन अब्दुलक्रीम तेजमल छोगमल महमदहुसेन हसनअली रसूलभाई हसनभाई लालचन्द रघुनाथ सिद्धनाथ दुर्गाप्रसाद

#### मिहका तेष

हाजी कमरअली जीवाभाई रसूलमाई हसनभाई

#### नमकके ब्यापारी

षद्यराम रामलाल चांदमल कस्तुरचंद मगनीराम रामकिशन रावजी देवजी हीरालाल किशोरदास

# तमाखूके व्यापारी

इसुबह्सन चांदमल कस्तूरचन्द भोलाभाई मनोहरभाई लालचन्द रघुनाथ सिद्धनाथ दुर्गाप्रसाद हीरालाल किशोरदास

LOTTERNA

# भारतीय व्यापारियोंका परिचय



नगर सेठ नन्दलालनी (समनारायण भवानीराम) बड्बाहा



संठ मांगीलालजी (मांगीलाल गोरेलाल) सनावद



सेठ छज्जालमा (रामामा हीरालाल) मनावद्



संठ होरालालजी गंगराङ्गे (रामासा हीरालाल) सनावद

#### प्रागर

गवालियर स्टेटकी आगर एक प्रसिद्ध मण्डी है। यह बहुत ही मुन्दर स्थानपर बसी हुई है। इसके दोनों ओर दो मुन्दर और रमणीक तालाब बने हुए हैं, जो राधियाना और बड़ा तालाबके नामसे बोले जाते हैं। यह मण्डी उज्जैनसे ४२ मील, मुसनेरसे १८ मील, सोयतसे ३० मील और सारक्रपुरसे ३१ मीलकी दूरीपर स्थित है। उज्जैनसे यहांतक गवालियर मोटर सर्विस रन करती है। यहां जी० एल० आर॰की एक लाईन उज्जैनसे यहांतक खुल रही है। यह मंडी खासकर कपास और घीके लिये मशहूर है। यहांसे ये दोनों चीजें काफी संख्यामें एक्सपोर्ट होती हैं। इस मंडीके आसपास रेल्वे न होनेसे इसके आसपासका सब माल यहां आकर बिकता है। इससे इस मण्डीकी तरक्की है।

यहां नीचे लिखी कॉटन जीनिंग फेकरियां हैं।

विनोदीराम बालचन्द्र कॉटन जीनिङ्ग फेक्टरी। नज्रस्थली कॉटन जीनिङ्ग फेक्टरी।

यहां सन् १६ २५में जो माल बाहरसे द्याया तथा गया उसका संज्ञिप्त विवरण। आनेवाला माल

| नाम   | मृल्य  | वजन      | नाम    | मृल्य | वजन      |
|-------|--------|----------|--------|-------|----------|
| गुड़  |        | ७३७ मन   | विनोले |       | ११७६ मन  |
| तेल   |        | १६३ पीपे | घी     |       | ३३२४४ मन |
| लोहा  | ३०७३)  |          |        |       | ·        |
| कपड़ा | २६४६५) |          |        |       |          |
| तमाखू |        | १६२ मन   |        |       |          |

# वें कस और एजंट

किशनजी पूरनलाल तनसुखदास अमीरचन्द बिनोदीराम बाळचन्द श्रीचन्द सूरजमल शिवळाल बाळकृष्ण सदासुख धन्नाळाल

#### कांटन मरचेंट्स

नजरअळी अलाबक्स बिनोदीराम बालच द हंसराज मूलचन्द

#### भारतीय व्यापारियोंक' परिचय

#### गरुलेके व्यागरी

कुकनचंद गॅदालाल पुन्नीलाल प्रश्वरालाल पुन्नीलाल प्रश्वरालाल दौलतकुमार नत्थूकिशन पूरनमल गलूसा जी पूनमचन्द उम्मेदमल भवानीराम किशनराम मुन्नालाल नैनसुख सुभो रमजानी

#### तांबा-पीतसके ब्यापारी-

चिन्तामल पूनमचन्द नानजी मुकुंदराम बंशीराम प्यारेलाल मूलचन्द परमानन्द

#### घीके व्यापारी

काल्हराम **चो**धरी नारायण रामसुख पूराजी ध्रामल त्रजलाल कम्हैयालाल बालकृष्ण इजारी मगनुराम रामकुमार

# कपड़ेके व्यापारी

कालूराम इलाही
विन्तामण घासीराम
धारालाल पूरालाल
पदमसिंह जीतमल
बद्रोदास गोकुलदास
बागमल पूरालाल
बागमल मोतीलाल
रामरतन रामकिशन
रामरतन जवाहरमल
हीरालाल जगन्नाथ
हंसराज बळराज

घासलेट तेलके व्यापारी <sub>फिदाहुसेन</sub> भलीभाई



# इन्दोर-राज्य INDORE-STATE

#### बह्याह

इन्दौर राज्यके अन्दर यह स्थान बड़ा प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त और रमणीक है। इसके एक तरफ नर्मदाकी निर्मल सलिल धारा वह रही है, और दूसरी ओर चोरल नदी इसके सौन्दर्यको बढ़ा रही है। एक ओर ओंकारेश्वरका रमणीक तीर्थ-स्थान इसकी पिवत्रताको बढ़ा रहा है, और दूसरी ओर कालाकुगढ़ का रमणीक पहाड़ इसकी छिबको दीप्तिमान कर रहा है। यहाँपर नागेश्वरका कुण्ड नामक एक बड़ा ही सुन्दर कुग्छ बना हुआ है। इस कुण्डमेंसे हमेशा एक सोता निकलता रहना है। सर्दिक दिनोंमें इस सोतेमेंसे बड़ा गर्म और सुहावना जल प्रवाहित होता है। इस शहरमें चोरल और नर्मदाके किनारे महाराज शिवाजीरावके बनाये हुए महल देखने योग्य हैं।

व्यापारिक रिष्टिसे भी यह स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है । रुई श्रोर गरुडेका व्यापार यहांपर खूब होता है। यहां करीब दस ग्यारह जीनिङ्ग फेक्टरियां बनी हुई हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं।

- (१) जयकिशन गोपीकिशन कांटनप्रेस बड़वाह
- (२) जसरूप बैजनाथ काटनप्रेस बड़वाह
- (३) अयकिशन गोपीकिशन जीन बड़वाह
- (४) रामनारायण भवानीराम जीन बड़वाह
- (५) रामनारायण भवानीराम कॉटनप्रेस बड़वाह
- (६) जसरूप बैजनाथ जीन बड़वाह
- ( 🌢 ) रुछमनदास केशरीमल जीन वड्वाह
- (८) लखमनदास केशरीमल प्रेस बड्वाह
- (१) झगनलाल नानचन्द जीन बड़वाह
- (१०) रामिकशन बल्देव जीन बड़वाह
- (११) छगनलाल मथुराळाल जीन बड़वाह

#### मेसर्रा रामनारायण भवानीराम बडवाह

इस फर्मके मालिकोंका मूल निवास स्थान करनसर जयपुर स्टेटमें है । आप खण्डेलवाल जातिक हैं। इस फर्मकी स्थापना हुए करीब ६० वर्ष हुए। श्रीयुत सेठ रामनारायण्जीने सर्व प्रथम इसकी स्थापना की। आप बड़े ही उद्योगी एवं परिश्रमी व्यक्ति थे। आपके हाथोंसे इस फर्मकी बहुत तरकी हुई। संवत् १६३३ में आपका खर्गवास हो गया। आपके पश्चात आपके सुपुत्र श्री खंठ भवानीराम जीने इस फर्मके कार्यको और भी तरकी दी। संवत् १६६६ में आपका देहावसान हुआ। उनके पश्चात् उनके पुत्र व दूकानके वर्तमान मालिक श्रीयुत सेठ नन्दलालजीने इस दुकानके कामको सम्भाला। और आप ही इस समय इस फर्मके कामका संवालन कर रहे हैं, इस फर्मके मालिकोंका सार्वजनिक कार्यों में भी विशेष हाथ रहा है, बड़वाहमें आपकी ओरसे एक धर्मशाला तथा एक मन्दिर बना हुआ है। धर्मशालामें एक सुन्दर बगीचा भी लगा है। विमलेश्वरमें (बड़वाहमें) नर्मदा किनारे सापकी ओरसे एक धर्मशाला बनी हुई है यहांपर एक गौशाला बनी हुई है, उसके लिए आपने सारी जमीन मुफ्त दी हैं। आपकी ओरसे बड़वाहमें सदावृत्त भी बंटता है। इस समय आपकी नीचे लिखे स्थानोंपर दूकानें हैं।

१—बड़वाह – रामनारायण भवानीराम - इस दूकानपर कांटन कमीशन एजंसी बेङ्किग तथा देनलेनक काम होता है। यहां आपकी एक जीनिंग फेक्टरी है।

२ — बड़वाह- –कन्हैयालाल नन्दलाल—इस दूकानपर गर्छ की आढ़तका काम होता है। ३ — सनावद – रामनारायण भवानीराम—बैङ्किग कमीशन एजंसी तथा गरले का व्यापार होता है।

#### मेसस जञ्जमनदास केश्रोभज

इस फर्मके मालिक मूल निवासी पोपाड़ (मारवाड़) के हैं। आप स्रोसवाल जातिके जैन धर्मावलम्बी सज्जन हैं। श्रीयुत ल्लामनदासजीने बड़वाहामें अपनी दुकान स्थापित की। और अपनी चतुराई तथा अपने व्यापार कौशलसे लाखों रूपयेकी सम्पत्ति कमाई। इस समय बड़वाहाकी नामी फर्मोंमें आपकी फर्म भी एक समस्ती जाती है।

हालहीमें श्रापने एक सुन्दर जैन मन्दिर बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करवाई है। इस काय्येमें आपने हजारों रुपये खर्च किये हैं।

बड़वाहामें आपकी दुकानपर रुईका अच्छा बिजिनेस है। आपकी यहां एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फेक्टरी भी बनी हुई है। श्रीयुत लडमनदास नीके पुत्र श्रीयुत केशरीमल जी है। आप दुकानका काम सम्हालने हैं।

# बैंकर्स एगड काटन मर्चेगट्स

मेसर्स छगनलाल नानचन्द

- " मन्नालाल ताराचन्द
- ,, मोहनलाल चुन्नीलाल
- ,, रामनारायण भवानीराम
- ,, स्रवमीचन्द फूल्चन्द

#### कपड़े के व्यापारी

मेसर्स अब्दुलअली जीवा भाई ,, अब्दुलकरीम हाजी मुसाखान मेसर्स महस्मद्श्रली कीका भाई

- **,, राधाकिशन सुख**लाल
- ,, राधािकशन बुजलाल
- " रामसिंह जुमारसिंह
- " इसन भाई श्रब्दुलश्रली

#### किरानेके व्यापारी

मेसर्स मूसाखान जीवाभाई ,, वलीमहम्मद ऊमर

#### सनावह

यह स्थान इन्दौर गाज्यके प्रधान ज्यापारिक केन्द्रोंमेंसे एक है। वैसे तो ७००० की वस्तीका यह एक छोटासा क्रस्वा है मगर जब इसके आकारकी दृष्टिसे हम इसके ज्यापारको देखते हैं तो बड़ा झाश्चर्य होता है। जिस समय यहां कपासका मौसिम चलता है उस समय यहांकी चहल पहल देखने योग्य होती है। अच्छी मौसिम चलनेपर किसी २ दिन यहांपर डेढ़ २ हजार गाड़ियां प्रतिदिन आती हुई देखी जाती हैं। सबेरे आठ बजेसे गाड़ियोंका तांता लगता है सो मुश्किलसे रातको आठ बजे खतम होता है। इस कस्बेकी बसावट बड़ी घिचिपच और अन्यवस्थित हैं। ज्यापारकी हिस्से यह जितना उन्नत है स्वास्थ्यकी दृष्टिसे उतना ही अवनन है। खासकर मौसिमके दिनोंमें दिनभर उड़नेवाली गर्दसे लोगोंके स्वास्थ्यपर बड़ा खराब धका पहुंचता है।

इस छोटेसे कस्बेमें करीब बारह तेरह जीनिंग श्रीर प्रेसिंग फैकरियां हैं। ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि अच्छी मौसिम चलनेपर इन फ़ैकरियोंसे करीब चालीस हजार रुईकी पक्की गांठें तैय्यार होती हैं। इन फैक्टरियोंके नाम इस प्रकार हैं (१६२५)

- (१) गोरेलाल मंगीलाल जीन सनावद
- (२) मर्चेंग्ट काटन प्रेस सनावद
- (३) जसरूप बैजनाथ प्रेस सनावद
- (ध) जयिकशन गोपीकिशन जीन सनावद
- (५) जयिकशन गोपीकिशन प्रेस सनावद
- (६-७) जसरूप बैजनाथ जीन सनावद (२)

#### मारतीय व्यापारयोका परिचय

- (८) हीरालाल सोहराबजी कांटन प्रेस सनावह
- (६) हीरालाल सोहराबजी कॉटन जीन सनावद
- (१०) नर्मदा कांटन प्रेस सनावद
- (११) बिनोदीराम बालचंद जीन सनावद
- (१२) नाथुलाछ मथुरालाछ जीन सनावद
- (१३) मर्चेंग्ट जीनिंग फैक्टरी सनावद
- (१४) सरस्वती जीनिंग फैक्टरी सनावद

इस कस्बेमें अगहनके महीनेमें एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। यहांके व्यापारियोंका परिचय इस प्रकार है: —

# वेंकस एगड कांटनमचेंट्स

# मेसर्स जसरूप बैजनाथ

इस फर्मका हेड आंफिस खण्डवामें है। यहांपर इसकी ब्रांच है। इसका संचालन श्री॰ सेठ अनन्तलालजी करते हैं। आप बड़े सज्जन, व्यापार कुराछ और उदार व्यक्ति हैं। हालहीमें आपने महीद्पुरमें एक नया बाजार (मएडी) डालनेका उद्योग प्रारम्भ किया है। आपका पृरा परिचय चित्रों सहित खण्डवा पोर्शनमें दियागया है। इस दुकानपर रुईका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहां आपकी एक प्रेसिंग और दो जीनिंग फेकरियां हैं।

# मेसर्स जयकिश्न गोपीकिश्न

इस फर्मका भी देड झाँफिस खगडवामें है। यहांकी दुकानका सञ्चालन श्रीयुत देविकरानजी बाहिती करते हैं। झाप बड़े विद्याव्यसनी, उदार, देशप्रेमी और शिक्षित सज्जन हैं। इतनी बड़ी सम्पत्तिके स्वामी होतेहुए भी आप बड़े निरिभमानी हैं। आपका परिचय चित्रोंसहित खगडवेके पोर्शनमें दियागया है। सनावद दुकानपर रुईका बहुत बड़ा व्यापार होता है। यहां आपकी एक जीनिंग और एक प्रेसिंग फेकरी है।

# मे० बिनोदीराम बाजचन्द

यह फर्म नीमाड़में सबसे बड़ी रुईकी व्यापारी मानी जाती है। इसका हेड झाँकिस मालरा पाटनमें है। यहांकी दुकानका सञ्चालन श्रीयुत रामगोपाल जी मुनीम करते हैं। आर बड़े योग्य शिक्षित एवं बयोबुद्ध सज्जन हैं। इस फर्मपर रुई और बैंकिङ्गका बहुत बड़ा व्यापार होता है। इसका पूरा परिचय चित्रों सहित मालरापाटनके पोर्शनमें दियागया है। इसी फर्मके अण्डरमें विमलचंद केलाशचंद नामक एक फर्म और यहां पर है।

# मेसर्रा मांगीलाल गोरेलाल

इस फर्मके मालिक श्रीयुत मांगीलालजी सरावगी जैन जातिके हैं। इस दुकानपर बैक्किंग, कई ख्रीर कमीशन एजन्सीका काम होता है। श्री॰ मांगीलालजीका न्यापारिक साहस बहुत बढ़ा हुआ है। जापका न्यापारिक परिचय इस प्रकार है। मेसर्स मांगीलाल गोरेलाल—इस दुकानपर बैक्किंग और कईका काम होता है।

इसके द्यतिरिक्त सनावद की विमल वन्द कैलाशचंद फर्ममें, खरगोनकी बिनोदीराम बालचंद फर्ममें, गोगांवकी बिमलचंद कैजासचंद फर्ममें और नीमार खेड़ीकी बिनोदीराम वालचंद फर्ममें भी आपका साम्हा था।

# मेसर्स रामनारायण भवानीराम

इस फर्मका हेड आफित बड़बाहमें है। इसके मालिक बड़बाहके नगरसेठ श्रीयुत नन्दलालजी हैं। आपका पूरा परिचय चित्र सहित बड़बाहमें दिया गया है। यहां इस फर्मपर बैक्किंग, गल्ला श्रीर रुईका व्यापार होता है।

# मेसर्स रामासा हीरालाल गंगराड़े

इस फर्मके मालिकोंका मूळ निवास स्थान गंगराड़ नामक प्राम है। वहांसे आप सकर गांव नामक प्राममें आये। आपकी दूकानको वहांपर आये करोब २०० वर्ष हो गये। वहांसे १४ वर्ष पूर्व आप सनावदमें आये। इस समय इस दूकानके मालिक सेठ छज्जूलालजी तथा फत्तूसाजी हैं। सेठ छज्जलालजी साहबके पुत्र श्रीयुत हीरालालजी हैं। आपकी जाति गंगराड़े महाजन है।

#### भारतीय व्यापारियोका परिचय

#### आपकी निम्नलिखित स्थानोंपर दूकाने हैं।

- (१) शक्करगांव—छुज्जुलालसा फत्तूसा—यहां रुई कपासकी आदृत खरीद फरोख्त तथा लेन-देनका काम होता है।
- (२) सनावद—रामासा हीरालाल—यहांपर बिङ्काग और काँटन कमीशन एजंसीका काम होता है।
- (३) खंडवा-छज्जू लालसा फत्तूसा--लेन देन एवं मनोतीका काम होता है।
- (४) पंधाना—ख्रज्जू लालसा फत्तू सा पंधानाके आसपास आपके मालगुजारीके गांव हैं। यहां मनोतीका मी व्यवसाय होता है।

# बैंकसे कांटन मरचेएट्स एएड

# येन मरचेगट्स

मेससं अमोछकचंदसा फर्सा

- ,, खेमजी इयामजी
- ,, जसरूप बैजनाथ
- , जयकिशन गोपीकिशन
- ,, धन्नालाल केरावसा
- ,, पदमसा हीरालाल
- " बिनोदीराम बालचंद
- ,, मांगीलाल गोरेलाल
- ,, रामनारायण भवानीराम
- " रामासा हीरासा
- ,, रामधन खंकार
- " लखमीचंद् केशरीमल
- " विमलचंद कैलासचंद
- " हुकुमचंद दशरथसा

# कपड़ेके व्यापारी

मेसर्स घनश्यामसा ज्ञानचंदसा

- " चन्दूलाल हण्तराम
- " गोवद्ध'नदास जगन्नाथ
- " पन्नालाल बिट्टलदास
- " मांगीलाल कन्हैयालाल
- ,, मायाचन्दसा ज्ञानचन्दसा
- " लक्ष्मीचन्द घासीराम
- ,, हाजीअब्दुल गुलक्स्तिस्तेखां

#### चांदी सोनेके व्यापारी

अमोलकचन्दसा केशवसा जड़ावचंद कुन्दनसा बालमुकुन्द बिट्टल्दास रूपचंदसा प्यारचंदसा

#### कोहेके व्यापारी

वाबूलाल युकनदास महम्मदहुसेन अल्लाबक्ष

# खरगान\*

सनावदसे ४२ माइलकी दूरीपर इन्दौरका यह सबसे बड़ा कसवा बसा हुआ है। इस की जन संख्या ११००० है जो इन्दौर राज्यमें इन्दौर शहरको छोड़कर सब स्थानोंसे अधिक है। यह स्थान इन्दौरके नीमाड़ जिलेका एक प्रकारसे सेण्टर है। यहांपर कपासका व्यापार अच्छे परिमाणमें होता है। यहांपर कईके व्यापारियोंकी अच्छी २ दुकाने हैं। जिनमें मेसर्स बिनोदीराम बालचन्द, मेसर्स जसरूप बैजनाथ, मेसर्स जयिकशन गोपीकिशन, मेसर्स कपूरचन्द हीरालाल, मेसर्स हाजी हबीब महम्मदके नाम विशेष चल्लेखनीय हैं।

यहांपर बहुतसी कॉटनकी जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियां बनी हुई हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है---

- (१) गोपीकिशन सुन्दरलाल कॉटन प्रेस खरगोन
- (२) बिनोदीराम बालचंद कॉटनप्रेस खरगोन
- (३) हाजी हबीब महम्मद् कौटन प्रेस खरगोन
- (४) बिनोदीराम बालचंद जीन खरगोन
- (५) हीरालाल कपूरचंद जीन खरगोन
- (६) लप्रकरसिंह मश्करसिंह जीन खरगोन
- (७) गोपीलाल सुन्दरलाल जीन खरगोन
- ( ८ ) हाजी हबीब जीन खरगोन
- ( ६ ) वल्लभदास गोक्लदास जीन खरगोन

रुईके अतिरिक्त गल्लेका व्यवसाय भी इस स्थानपर अच्छा होता है।

<sup>\*</sup> पुस्तक छपनेमें बहुत शीघता होने, और खरगोन महेश्वर आदिके व्यापारियोंको दिये हुए पत्रोंका उत्तर न मिळनेसे हम खरगोनके व्यापारियोंका परिचय एकत्रित नहीं कर सके। इसका हमें खेद है।

# महङ्गर

आर० एम० आर के बड़वाहा स्टेशनसे २६ मीलपर बसा हुआ यह एक सुन्दर और रम-णीक स्थान है। यह स्थान नर्मदा नदीके किनारेपर बसा हुआ होनेसे हिन्दुओंका तीर्थ स्थान है यहांपर देवी अहिस्या बाईके बनाए हुए घाट बहुत सुन्दर और दर्शनीय हैं।

यहांकी बनी हुई दक्षिणी ढंगकी साड़ियां सारे भारतवर्षमें महेश्वरी साड़ियोंके नामसे मशहूर हैं। यहाँसे इस प्रकारकी बहुतसी साड़ियां बाहर जाती है।

रुई इत्यादिका व्यापार यहांपर साधारण है। यहांपर ईसाभाई एण्ड सन्सकी एक जीनिंग फैक्टरी बनी हुई हैं।

# कन्नीद

नेमावर जिलेका खास सुवा है। यह स्थान नेमावर जिलेमें सबसे बड़ा है। यहांपर डिस्ट्रिक्ट मैंजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह जिलेके आला अफसरोंकी आंफिसें बनी हुई हैं। लड़कोंके यहां रिक्षाके लिये फाइनल स्कूल, और लड़कियोंकी शिक्षाके लिए कन्या पाठशाला चल रही है।

यह स्थान भी रुईका बहुत बड़ा केन्द्र है। यहांपर करीब दो लाख मन कपास प्रति वर्ष स्थाता है। यहांसे हरदा, और इंदौरके स्टेशनोंपर माल जाता है। कपासके अतिरिक्त अलसी, गेहूं जुवार इत्यादि भी यहां ख़ब पैदा होती है। यहांपर तीन जीनिंग फैक्टरियां बनी हुई हैं जिनके नाम इसप्रकार है

- (१) मालवा मिल जीनिक फैक्टरी कन्नौद
- (२) जसरूप श्रीनाथ जीन कन्नीद
- (३) राधाकिशन नरसिंहदास जीन कन्नौद
- (४) स्वरूपचंद हुकुमचन्द जीनिग एण्ड प्रेरिंग फैस्टरी

कॉटन मचेंगट्स

# सेठ भारमत डालूराम

इस फर्मके मालिक मूल निवासी गनेड़ी (डिडवाना) के हैं। आप माहेश्वरी जातिके हैं। इस फर्मको यहांपर स्थापित हुए करीब ८० वर्ष हुए होंगे। इसे सेठ भारमलजीने स्थापित दिया, जीर तरकी भी दी। आपके पुत्र सेठ डालूरामजी थे, मगर उनका स्वर्गवास आपके पूर्व ही हो गया। इस समय सेठ मारमलके पौत्र सेठ राधाकिशन जी इस दुकानके मालिक हैं।

आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है:--

कन्नौद — भारमल डालूराम -- इस दुकानपर कपास, अलसो, गलला इत्यादिका घरू और कमोरात एजन्सीका काम होता है।

कन्नौद---राधाकिशन नरसिंहदास -इस नामसे यहां आपकी एक जीनिंग फेकरी है।

# वैंकर्स एगड कांटन मचे गट्स

मेसर्स करीम माई इन्नाहिम एण्ड सन्स,

( मालवा मिलशाप)

मेससं चुन्नीलाल बद्रीनारायण

- " जसरूप बैजनाथ
- " भारमल डालूराम
- "स्वरूपचन्द्र हुकुमचंद्

# कपड़े के ब्यापारी

मेसर्स गंगाराम गजानन्द ,, गणेशराम नाथूराम

- जयरामदास जयनारायण
- , भारमल डालूगम
- , शालिगराम जयराम

#### गल्लेके व्यापारी

- , जयरामदास जयनारायण
- ,, नानकराम भगवान
- " भारमल डालूराम
- " रामसुख रामनारायण
- **,, हीरालाल भागीरथ**

# खातेगांव

यह स्थान इन्दौर रियासतके नेमावर जिलेका सेण्टर है। यह इन्दौर शहरसे ७२ मील पर मोटर रोडपर है। इन्दौर राज्यके प्रधान २ रुईके केन्द्रोंमें यह स्थान भी अपना खास स्थान रखता है। यहांके व्यापारियोंसे पूळनेपर पता लगा कि यहांपर एक कणासा (एक लाख बीस हजार मन) कपास प्रतिवर्ष होता है। यहांका माल हरदा और इन्दौर इन दोनों स्थानोंके द्वारा पक्सपोर्ट होता है। कपास ही की तरह गेहूंकी पैदावारका भी यह बहुत बड़ा केन्द्र है। व्यापारियोंके कथनानुसार यहां करीब साढ़े तीन लाख मन गेहूं प्रतिवर्ष आता है। इस गेहूंमें अधिकतर गेहूं पिस्सी जातिका होता है। कपास और गेहूंके अतिरिक्त अलसी, जुवार, मकई इत्यादि मी यहां काफी तादादमें पैदा होती है।

कपाससे रई तैयार करनेके लिए यहांपर निम्नाङ्कित फैक्टरियां हैं:--

(१) हंसराज इजारीमल जीन खातेगांव (२) जसरूप श्रीनाथ जीन खातेगांव

# वेंकर्स एगड कॉटन मर्चेगर्स

#### धन्नाजी हंसराज

इस फर्मके मालिक मूल निवासी मारबाड़के हैं, पर करीब १०० वर्षोसे यहीं पर रहते हैं। इस फर्मको पहले पहल सेठ धन्नाजीने स्थापित किया। उस समय यह दुकान बहुत साधारण स्थितिमें थी। धन्नाजीके पुत्र सेठ हंसराजजीने इसे विशेष तरकी पर पहुंचाया। इस समय सेठ हंसराजजीके पुत्र सेठ हजारीमलजी इस फर्मके मालिक हैं। आपने अपने व्यापार और कृषिकी बहुत उन्नित की। आपके यहाँ इस समय करीब ४५०० एकड़ जमीनमें कृषि होती है। आपने यहाँ एक अपनी जीनिंग फैकरो भी स्थापित कर रक्खी है।

आपकी ओरसे खातेगांवमें एक जैन पाठशाला भी कुछ समय तक चली थी। इस समय आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम गुलाबचंदजी है। इस समय आपका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। (१) खातेगांव---धन्नाजी हंसराज—इस दुकानपर कपास, गल्ला, आदृत और बैङ्किगका काम होता है। इसके अतिरिक्त काश्तकारी और मनोतीका काम भी होता है।

(२) अन्तरास्या (भोपाल) --- हंसराज हमीरमल, - इस दुकानपर छेन देनका काम होता है।

# सेठ मनिराम चुन्नीलाल

इस फर्मके मालिक मृल निवासी खातेगांवहीक हैं। इस फर्मको यहां स्थापित हुए करीब १०० वर्ष हुए। इसकी स्थापना सेठ मनीरामजीने को। उस समय इस फर्मकी बहुत साधारण स्थिति थी। मनीरामजीके पश्चात् उनके पुत्र चुन्नीलालजीने इस फर्मके कार्र्य की उन्नति की। आपके पश्चात् इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ प्रेमराजजीने इस फर्मके कामको सहाला। आपने भी इस दुकानके कामको अच्छा बढ़ाया।

सेठ प्रेमराजजीने एक अच्छी लागतका मकान धार्मिक संस्थाओं को दान कर दिया है। इस मकानमें आपकी ओरसे एक औषधालय चल रहा है। पहले इसमें एक जैन पाठशाला भी चलती थी मगर आजकल वह बंद है। इसके अतिरिक्त आपकी ओरसे एक धर्मशाला भी बनी हुई है। आपके एक पुत्र है जिनका नाम चुन्नीलालजी है।

#### आपका व्यापारिका परिचय इस प्रकार है।

- (१) खातेगांव---मनीराम चुन्नीलाल—इस फर्मपर कपास, रुई, गल्ला श्रादिका घरू और कमीशन एजन्सीका काम होता है।
- (२) हरदा---चुन्नीलाल प्रेमराज--यहां भी उपरोक्त काम होता है।

# कपास भीर गल्लेके व्यापारी

सेठ गेंदालाल कोदरमल

- ,, <mark>घासी</mark>ळाळ मांगीळाळ
- " चम्पालाल पोकरमल
- ., धन्नाजी हंसराज
- ,, प्रेमराज चू <mark>श्री</mark>लाल
- " मूलचंद डाल्गम
- ,, मलुकचंद हेमराज

#### " रामरख धनसुन्न

,, हीरालाल काला

# कपड़े के व्यापारी

- ,, गेंदालाल रतनलाल
- ,, चौथमल बाकलीवाल
- ,, मांगीलाल चंद्रलाल
- .. लालजी घासीराम
- ,, हजारीमल घासीराम

# महिद र

बीठ बीठ सी॰ आईकी बड़ी लाईनपर महिदपुर स्टेशनसे १२ मील दूर बसा हुआ यह एक रमणीय और आबाद कसबा है। यह स्थान इंदौर स्टेटके महिदपुर जिलेका प्रधान कसबा है। मुगलराज्यके समय इस स्थानका नाम महम्मदपुर था। सन् १८१७में द्वितीय मल्हारराव होल्कर और सरजान मालकमके दरिमयान यहां युद्ध हुआ था। इस स्थानके आसपास जंगल विशेष है। जिसमें चंदन कसरतसे पैदा होता है। यहांका धरातल समुद्रको सतहसे १७०० फीट ऊंचा है। यहांसे उज्जैन और इन्दौरतक सड़क गई है। यह स्थान क्षिप्राकिनारे बसी हुई पुरानी बस्ती हैं। यहांका किला प्रसिद्ध है।

इस स्थानके मानसे यहां कपासका व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा है। यहां कई जीनिंग और प्रेसिंग फेक्टरियां हैं। मौसिमके समयमें यहांकी गति-विधि अच्छी रहती है। यहां रूईके कई अच्छे २ व्यापारी निवास करते हैं।

जीनिंग फेक्टरियां

महम्मद्द्राली ईसाभाई जीनिंग फेक्टरी रण्छोडदास लक्ष्मीचन्द जीन महिद्पुर

वाघमल रावतमल जीन महिद्पुर जसरूम बैजनाथजीन

#### तरामा

होल्कर स्टेटके महिद्पुर परगनेका यह एक अच्छा आवाद कसवा है। यह स्थान उज्जैनसे ३५ मीलकी दूरीपर जी॰ आई० पी० लाइनके तरानारोड स्टेशनसे ५ मीलपर बसा है। इस स्टेशनसे गांव तक मोटरलारी जाती है। इस परगनेके आस पास जंगल बहुत हैं। यहांकी भूमि अच्छी उपजाऊ है। यहांकी पैदावारमें कपास, गेडूं, उत्रार, मका, घी आदि है। यहां स्वर्गीय महारानी अहिल्या बाईका बनवाया हुआ तिलकेश्वर महादेवका मन्दिर है। इस स्थानमें गर्मी की औसत १०२ और जाड़ेकी औसत ७२ रहती है। प्रति वर्ष सरासरी ३४ इंच वर्ष होती है।

इस स्थानके मानसे यहां जीनिंग प्रेसिंग फेकरियोंकी खासी संख्या है। मौसिमके समयमें इन फेकरियोंमें काफी चहल पहल रहती है। निम्न लिखित जीनिंग प्रेसिंग फेकरियां यहांपर चल रही हैं।

| रायबहादुर हुकुमचन्द कस्तुरचन्द | जीनिंग फेक्टरी    |
|--------------------------------|-------------------|
| गोपालजी नन्दराम                | ",                |
| मदनलाल नंदराम                  | जीनिंग प्रेसिंग   |
| नारायणजी बद्रीनारायण           | जीनिंग प्रेक्षिंग |
| ओंकार गणेशदत्त                 | जीनिंग फेक्टरी    |

#### कांटन एण्ड ग्रेन मरचेंट्स

# रा० व० कस्तूरचंद काश्रलोवाल

इस फर्मके वर्तमान मालिक रा० ब० सेठ कस्त्र्रचंदजी काशलीवाल हैं। आपका सुविस्तृत परिचय अनेक सुन्दर चित्रों सिहत इन्दौरमें दिया गया है। आपकी यहांपर आपके बड़े भ्राता राय बहादुर सर सेठ हुकुमचन्दजी नाइटके साभे में एक जो निंग फेक्टरी है। इसके अतिरिक्त इस फर्ममें गल्ला और रुईका व्यवसाय तथा हुएडी चिट्ठीका काम होता है। इस फर्मकी यहांपर बहुतसी कारत है, जिसके द्वारा हजारों मन गल्ला प्रति वर्ष पैदा होता है।

# मेसर्स गोपालजी नंदराम 🕸

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ मदनलालजी हैं। श्रापकी फर्मपर रहें, कपास और गस्लेका बहुत अच्छा ज्यापार होता है। इस फर्मकी यहांपर एक जीनिंग और प्रेसिंग फेकरी भी है। सेठ मदनलालजी, तरानेके बहुत प्रतिष्ठा—सम्पन्न पुरुष हैं। आपकी फर्म यहां अच्छी मानी जाती है।

# मेसर्स जगन्नाथ नारायण दीचित

इस फर्मके वर्तमान मालिक पं० शंकरप्रसादजी दीक्षित हैं। आपके पितामह ६० वर्ष पूर्व अपने मूल निवास स्थान मोहनगंज (जिला कानपुर) से धार आये थे। धारसे उज्जैन झाकर कुछ समय तक आपने सर्विस की। आप के देहावसानके वाद आप के पुत्र श्री जगन्नाथजी दीक्षितने बहुत छोटी मात्रामें दूसरेके सामे में कारबार करना आरम्भ किया। और दस वर्षके बाद अपनी स्व-तन्त्र दूकान की। तबसे यह दूकान बरावर तरकी करती जा रही है। पं० शंकरप्रसादजी दीचित सज्जन व्यक्ति हैं। वर्तमानमें इसके व्यापारका परिचय इस प्रकार है। तराना—मेसर्स जगन्नाथ नारायण दीक्षित इस दूकानपर आसामी लेन देन, रुई, गल्ला और हुंडी चिट्ठीका व्यवसाय होता है।

# मेसर्स विहारीलाज मांगू जाल अपनाज

इस दूकानके वर्तमान मालिक श्रीयुत मांगूलालजी हैं। करीब १०० वर्ष पहिले आपके पिता-मह वखतरामजीने जयपुर स्टेटसे चाकर यहांपर मिठाईकी दूकान की थी। आपके बाद कमश परनालालजी, विहारीलालजी और मांगूलालजीने इस दुकानके गल्लेके व्यापारको विशेष रूपसे बढ़ाया। श्रीयुत मांगूलालजी बहुत सरल तथा सीधे व्यक्ति हैं। आपका व्यवसायिक परिचय इस प्रकार है।

तराना—विद्वारीलाल मांगूलाल -इस दूकानपर गल्लेका बड़े प्रमाणमें व्यवसाय होता है।

#### काटन एएड घेन मर्चेंट

राय बहादुर कस्तूरचन्द का शलीवाल गोपालजी नंदगम जगननाथ नारायण जवरचंद बद्रीनारायण म्ह्या क्रिया मंत्री प्रमराज नाधूराम मंत्री पन्नालल मोतीलाल विहारीलाल मांगूलाल रघुनाथ घासीराम रामधन रामगोपाल लस्तराज भागीरथ

#### चांदी सोनेके ब्यापारी

श्रीराम सारड़ा, पन्नालाल हीरालाल लक्ष्मीनारायण बालमुकुन्द

#### किरानाके ब्यापारी

घासीराम गोकुलदास मदनलाल कन्हेयालाल मीठा व्यार० बी० रेवाराम हीरालाल

# कपड़के ब्यापारी

घूटेजी हीरालाल प्रहलाद चतुमु ज

नाथूराम मोतीराम प्रेमराज नाथूराम

बलदेव कोदरमल

राधाकिशन किशनलाल

# चन्द्रावती गंज

इस बस्तीको सेठ दीपचन्दजीने बसाया है। जिनका परिचय नीचे दिया जाता है। यह स्थान फतेहाबाद स्टेशनके सामने करीब ४ फर्ला गकी दूरीपर बसा हुआ है।

# मेसर्स धन्नालाल दीपचन्द

इस फर्मके मालिक दांता (रामगढ़) के निवासी हैं। इस दृकानको फ्रोहाबाद गवालियर स्टेटमें स्थापित हुए करीब ५० वर्ष हुए। इस दुकानके कामको सेठ मोहनलालजी और धन्नालालजी ने जमाया। इनके बाद सेठ दीपचन्दजीने इसके कारोबारको सद्घाला। आपके जीवनमें एक बड़ी मारी बात यह हुई, कि फरोहावादके जागीरदारसे आपसमें मनोमालिन्य होजानेके कारण आपने फरोहाबादके नजदीक होलकर स्टेटमें महारानी चन्द्रावती वार्केट्र जनामसे, चन्द्रावतीगंज नामक मंडी, अपना निजका एक लाख रूपया खर्च कर्यों क बसाई।

होल्कर स्टेटमें बस् तजानेसे आप की मान खुद्धि खूब हुई। महाराजा होल्करने सन् १९२२ में आपको ' रात्य रतन ' की छपाधि प्रदान की । सन१६२३ में आपके चिरश्जीव कुँवर नेमीचन्द— जीके विवाहमें श्रीमंत होल्कर नरेश खुद आये थे। सेठ दीपचंदजीकी इन्दौरके बाजारमें अच्छी प्रतिष्ठा है। वर्तमानमें आपका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मेसर्स धन्नालाल दीपचंद चंद्रावतीगं न (इन्दौर स्टेट) — इस दृकानपर आसामी लेन देन गल्ला व रुईका व्यापार होता है।

# रामपुरा

बारों ओर टूटी फूटी चहारदी तारीसे घिरी हुई यह बस्ती प्राचीन समयमें चन्द्रावतों की राजधानी थी। इनके वंशज जागीरदारके हैं सियतसे अब भी यहां रहते हैं। किम्बद्गित है कि इस स्थानको रामा नामक भीलने बसाया था इसिल्ये यह रामपुरा कहलाया। यह बहुत पुरानी और ऐ-तिहासिक बस्ती है। इसके दुटे फूटे मकानों के हजारों खंडहर आज भी प्राचीन गौरवकी स्मृति दिला

रहे हैं। एक समय ऐसा था जब यहांकी बनी तलवार, बंदृक और गुप्तियोंको प्रत्येक वीर युद्धमें साथ रखना बहुत आवश्यक समम्प्रता था। अस्त्र शस्त्रोंके जमानेमें इसने बहुत ख्याति पाई थी। आज भी यहाँ गुप्तियाँ, बंदूकें, तलवारें, व सरोते अच्छे बनते हैं।

यह स्थान अरावली पहाड़के ठीक नीचे बसा हुआ है। गर्मीके समय यहां तीत्र गर्मी होती है। शहरमें पानीके ६ तालाब है, पर गर्मीके दिनोंमें इनमें पानी नहीं रहता। यहां दूध कसरतसे होता है। इसके अतिरिक्त शहद, मोम, गोंद मेंहदी आदि भी यहांसे बाहर भेजी जानी है। यहांके ब्यवसायियोंका संस्थित परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्ग शिवलाल चिमनलाल

इस फर्मके मालिकोंका मृल निवास मारवाड़ है। इस फर्मकोयहां आये करीब १४० वर्ष हुए। इसे सेठ शिवळालजीने स्थापित किया। श्रापके कोई पुत्र न था। सेठ शिवळाळजीके बाद आपके भाई सेठ चिमनळाळजीने इस दृकानके व्यापारको वढ़ाया। सेठ चिमनळाळजीके ३ पुत्र थे। सेठ मगन-जी सेठ जड़ावचन्दजी और सेठ गुळाबचन्दजी। इनमेंसे सेठ गुलाबचन्दजीके वंशज इस फर्मके मालिक हैं।

सेठ गुलावचन्द्रजीके पुत्र मननालालजी श्रन्छ सरदार आदमी थे। आपके हाथोंसे इस दृकानके व्यापारमें अन्छी तरकी हुई। वर्तमानमें इस दुकानके मालिक सेठ छगनलालजी हैं। आपने यहां एक जीनिंग फेकरी खोली है। धार्मिक स्थानोंमें आपने कई जगहोंपर जीणोंद्वार करवाये हैं। यह दुकान रामपुरेमें बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ छगनलालजीके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्री मानसिंहजी है।

आपका ब्यापारिक परिचय इस प्रकार है :-

१ रामपुरा — शिवलाल चिमनलाल —यहां मनोती, गङ्घा, कपास, रुई, आढ़त स्रोर हुंडी, चिट्ठीका काम होता है ।

२ रामपुरा—मगनीराम जड़ावचंद—इस नामसे कपड़े की दूकान है।

३ वर्द्धमान जीनिंग फेकरी रामपुरा—यहां इस नामकी आपकी एक जीनिंग फेकरी है।

# कपड़ें के व्यापारी

किशनजी जीवराज नाहर केसरीचंद रखबचंद मंड़ारी छ्ज्बाजी जड़ावचन्द ख्यालीजी राजमल सुगना पन्नालाल तेजमल मारू पृथ्वीराज मन्नालाल कड़ाबन मगनीराम जड़ावचन्द

#### गल्लेके च्यापारी

 शिवलाल चिमनलाल शिवचंद मन्नालाल धाकड

#### किरानाके आपारी

काद्रभाई खानभाई महम्मद्ञली गुलामञ्जी

#### लोहेके ब्यापारी

अन्दुल हुसेन महम्मद्अली पीतस्त्रके बर्तन

काद्रभाई खानभाई महम्मद्अली गुलामअली

# मानपुरा

सुप्रसिद्ध थर वली पहाड़के रमणीय अंचलमें बसा हुआ यह एक छोटासा कसवा है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांवको माना नामक मीलने बसाया था। इसीसे इसका नाम भानपुरा पड़ा। करीब १००-१२५ वर्ष पूर्व यह गांव जयपुर राज्यके अंतर्गत था। जयपुरके तत्कालीन महाराजा माधौसिंहजीकी मदद करनेके बदलेमें महाराजा यशवंतरावको यह जिला मिला था। यह स्थान महाराजा यशवंतरावको यहां जिला मिला था। यह स्थान महाराजा यशवंतरावको बहुत पसंद था। आपका स्वर्गवास भी इसी स्थानपर हुआ है। आपकी स्मृतिमें यहांपर एक बड़ी रमणीक लत्नी बनी हुई है। जो इन्दौर राज्यकी एक मशहूर वस्तु सममी जानी है।

कुछ समयके पूर्व यह कसबा व्यापारका एक अच्छा केन्द्र था जिन दिनों अफीमका व्यापार चलता था, उन दिनों यहांपर बहुतसे अच्छे २ व्यापारी व्यापार करते थे। मगर अफीमका व्यव-स्नाय बंद होते ही झौर पासमें मवानीगंज मंडीके खुल जानेसे यहांका व्यापार नष्ट होगया और आज यह कसबा व्यापार शून्य होकर बरबाद होता जारहा है। फिर भी पानकी खेती होनेसे इसका व्यापार यहांपर अच्छा चल रहा है। यहांसे बहुत दूर दूरके प्रांतों तक पान एक्सपोर्ट होता है।

प्राकृतिक सौन्दर्य भी यहांका बड़ा रमणीक है इसके पासही एक नदी बह रही है, और उसके दूसरे किनारे अग्वलीका रमणीक पहाड़ झुका हुआ है। इस पहाड़में कई सुन्दर प्राकृतिक कुण्ड, कल-

# भारतीय व्यापारियोंका पिरिचय



थो विश्वनाथजी मंबर (पृथ्वोगाम प्रमृत्यात) मनासा



थी मत्राळालजी चांगह्या (गुळावचन्द्र धनगत) भानपुंग

कलनाद करते हुए भरने, विस्तृत मैदानोंकी हरियाली आंखोंको तृप्त कर देती है। श्रावण मासमें तो यह स्थान इन्दौर राज्यका काश्मीर होजाता है। इस जंगलमें खैर, धावड़ा, ढक, शतावरी, गोंद, सफेद मुसली, मरोड़फली, बेलफल, कदम्ब और पारिजातके पुष्प इत्यादि कई प्रकारकी जड़ी बूटियां तथा कई प्रकारके घास जिनका थोड़ासा वर्णन गवालियरमें दिया गया है। यहां भी प्रचुरतासे पाये जाते हैं। इस जङ्गलमें हिंगलाज गढ़का एक बड़ा रमणीक किला बना है। इस किलेका इनिहास बड़ा पुराना है। इस पर कई लोगोंका अधिकार रहा है, जिनके स्मृति चिन्ह वहां पर पाई जाने वाली तरह तरहकी मूर्तियों तथा दूसरे निशानोंसे पाये जाते हैं। ताखाजीका रमणीय कुंड भी इसी जंगलमें है। इसका वर्णन इन्दौरके पोशनमें कर दिया गया है।

यहांपर हिन्दू मित्र मंडल नामक सार्वजनिक संस्था स्थापित है, जिसके उत्साही कार्य कर्त्ती स्रोर मंत्री पं॰ तुलसीरामजी शर्मा हैं।

इस स्थानसे बाहर जानेवाली वस्तुओं में पान, वी और कपास प्रधान है। आनेवाली वस्तुआं में गुड़ शकर, किराना, कपड़ा तथा चहरें वगैरह हैं। इस स्थानसे ८ मीलकी दूरी पर बीठ बीठ सी० आईका भवानी मंडो और १० मीलकी दूरी श्रीछत्रपुर स्टेशन है। इन्हीं स्टेशनों से यहां के मालकी आमद रफ्त रहती है। छत्रपुरसे यहां तक पक्षी सड़क भी है। एक सड़क यहां से रामपुरा, मनासा, नीमच और पीपल्या तक गई है। यहां पर नारायण जगन्नाथ नामक एक जीन भारतके व्यापारियों का परिचय नामक इस श्रंथके प्रकाशनका श्रंथ भी इसी छोटेसे शामको है। फेक्टरी है। इसके कार्यालयका आफिस तथा प्रकाशकों का निवास भी यहीं है।

यहांके कुछ व्यवसाइयोंका परिचय इस प्रकार है ।

#### मेसर्स ग्रुवाबचंद धनराज

इस फर्मके वर्तमान मालिक श्री सेठ धनराजजी तथा इनके पुत्र मन्नालालजी चोर्राङ्या हैं। आप श्रोसवाल श्रोताम्बर धर्मावलम्बी सज्जन हैं। श्रीयुत मन्नालालजी बड़े उत्साही युवक हैं। श्राप हरएक सार्वजनिक कार्योंमें श्राच्छा सहयोग लेते रहते हैं। वर्तमानमें आपकी दूकानपर बैक्किंग लेन देन कपड़ा और शक्तरका व्यापार होता है। आउतका काम भी आप करने हैं।

# मेसर्स फतचंद गुलाबचंद

इस फर्मके वर्तमान मालिक सेठ गुलावचंदजी और सरदारमलजी हूमड़ हैं। श्राप दिगम्बर जैन हूमड़ जातिके हैं। आपका निवास स्थान यहींका है। श्रीयुत सरदारमलजी बहुत उत्साही नव-युवक हैं। आपकी दुकानपर कपड़ा और श्रादतका काम होता है।

#### भारतीय व्यापारियोका पारिचय

# बैंकस

श्रमो लकचन्द फूलचन्द गुलाबचन्द धनग ज गुलाबचन्द प्रेमराज फतेचन्द चुन्नीलाल फताजी छोटूगम बालाबच नानालाल मुकनचन्द्जी कोठागी गमधन रतनचन्द

# वलाथ मरचेंट्स

अलिमहम्मद सांगोदिया इसुबन्धली बोहरा गंदाजी कादरजो गुलाबषन्द धनराज छगनलालजी सांवला फतेषन्द गुलाबषन्द

#### गल्लेके व्यापारी

फतेचन्द चुननीलाल बालाबभ्र नानालाल गमधन रतनचन्द गजमल बरदीचन्द नाहटा

#### पानके व्यापारी

जीवन जी हीरालाल मोहनलाल हेमराज रोड्मल मन्नालाल

# गरोह

यह कसबा बी० बी० सी० आईके गरोठ स्टेशनसे ५ मीलकी दृरीपर बसा हुआ रामपुरा भानपुरा जिलेका प्रधान स्थान है। इस जिलेकी बड़ी २ कोर्ट्स और ऑफिसेस यहां पर होनेसे लोगोंकी झामद रफ्त विशेष रहती है। यही कारण है कि यहांका न्यापार विशेष उन्नित पर है। खासकर यहां कपड़े का न्यापार अन्ना होता है। यहांकी मनुष्य संख्या करीब :।। हजार है। राज्यकी ट्रेम्तरीकी ओरसे यहां एक होल्कर स्टेट बेंक भी खुला हुआ है। यहां १ जीनिंग फेक्टरी है। गरोठ स्टेशनपर भी एक जीनिंग फेक्टरी है। यहांक समीप द्र मीलकी दृरीपर शामगढ़ मंडीमें भी २ जीनिंग फेक्टरियां हैं। यहां करीब ४० मनासा कपास प्रति वर्ष आजाता है। यहांके न्यवसाइयोंका संक्षेप परिचय इस प्रकार है।

# मेसर्स हरसामल गोवर्द्ध नदास

इस फर्मके मालिक सेठ हरखामलजीके पुत्र श्रीगोबद्ध नदासजी, मदनलालजी खोर गजाधरजी हैं। आप लक्षमनगढ़ (जयपुर) के निवासी अध्यालजातिके हैं। यह दूकान करेब १८ वर्ष पूर्व यहां स्थापित हुई थी। आपकी दृकानों का परिचय इस प्रकार है। गगेठ हरसामल गोवर्सनदास—यहां रुई, कपास, गल्ला, आढ़तका काम होता है। आपने सन १६२७ से वेह्नटेश्वर काटन जीन फेक्ट्री चालु की है।

अहमदाबाद-हरसामल गोवर्द्ध नदास — हट्टीभाईकी बाड़ी-—यहां कपड़ा, सृत, आदृत और खारा घोड़ाके नमकका व्यापार होता है।

# मेसर्स मुल्लां इसनजी नाथूजी बोहरा

इस दुकानके वर्तमान मालिक सेठ हफ्तुल्लाजी हैं। आप खास निवासी रामपुरेक हैं। इस दुकानको ६२ वर्ष पहिले सेठ हसनजीने चालू किया था। उस समय इनके पास मेलखेड़ में रंग व आलका भ्राच्छा स्टाक रहता था। सेठ हफ्तुलाजीक हाथोंसे इसके ब्यापारको तरकी मिली।

आपकी दूकान गरोठमें कपडेका अच्छा ब्यापार करती है। आपकी दूकानों का परिचय इस प्रकार है।

गरोठ — इसन जी नाथू — यहां कपड़ा, चांदी, सोना श्रीर तेलका व्यापार होता है। शामगढ़ — खानअली अब्दुल हुसैन — यहां किरानेका व्यापार होता है। तथा तेलकी एजंसी है। हसनजी नाथूजीके नामसे यहां पर कपडेका व्यापार भी होता है।

# मेसर्स रामजाज शाजिगराम

यह गरोठकी बहुत पुरानी फर्म है। पहिले इसपर देवीचन्द बदोचन्द के नामसे अफीम और गल्लेका बहुत बड़ा व्यापार होता था। इस दूकानको सेठ बदीचन्द जीने स्थापित किया। तथा सेठ रामलाल जीने इसके व्यपारको विशेष बढ़ाया। वर्तमानमें इस कुटुम्बमें सेठ हीरालाल जी, सेठ सालि-गरामजी तथा श्री मांगीलाल जी विद्यमान हैं। श्रीयुत मांगीलाल जी बड़ मिनलसार और सहृद्य नवयुक हैं। उपरोक्त फर्मके मालिक सेठ शालिगरामजी हैं। आपकी दूकानपर कपड़ा, चांदी सोना व लेनदेनका व्यवसाय होता है।

#### बैंकस

होल्कर स्टेट बैंक मोतीजी द्याराम

# रुई स्रोर गल्लेके ब्यापारी

ओंकार छाल सूरजमल गोमाजी बालाराम हरसामल गोबर्द्ध नदास

# क्लाथ मर्चेन्ट

बोहरा नाथूडी हुसेन रामसुख हीरालाल रामलाल शालिगराम

#### चांदी सोनेके ब्यापारी

वोहरा नाथूजी हुसैन तोलाराम पन्नालाल डबकरा

#### जनरत मर्चेन्ट

देवीलाल एएड कम्पनी मूसेमाई हैदरभाई रसूल माई मूसभाई किरानेके ठयापारो

ऊंकारजी फूलचन्द कन्हैयालाल जगन्नाथ चिरंजीलाल जड़ावचन्द

वाल संस्था

वाय स्काउट गरोठ

#### मनासा

यह इन्दौर राज्यके रामपुरा भानपुरा जिलेका एक अच्छा स्थान है। यहां पहिले अफीमका बहुत अच्छा ज्यापार होता था। इस स्थानसे नीमच और पीपिछिया तक सड़कें गई हैं। इसके पास ही पड़दां नामक स्थानमें लोहंके ताले व कड़ाहीका बहुत काम होता है। अफीमके ज्यापारके बन्द हो जानेसे यहांका व्यवसाय भी श्रीहीन हो गया है। इस स्थानके आसपास अजताइनकी बहुत पैदावार होती है। जो नीमच स्टेशनके द्वारा वाहर भेजी जाती है। यहांके व्यवसाइयोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

# मेसस पृथ्वीराज प्रभूलाल

इस फर्मके मालिक बहुत समय पूर्व मारवाड़में रहते थे। वहांसे ये करेड़ा (मेवाड़)में रहे। मेक्सड़से करीब १५० वर्ष पूर्व सेठ पृथ्वीराजजी यहां आए। और बहुत मामूली स्थितिसे आपने व्यापारे आरम्भ किया। आपके बाद आपके पुत्र प्रमूद्यालजी और हरिकशनजीने कारोबार संभाला। इनके बाद सेठ हरिकशनजीके पुत्र सीतारामजीने इस दूकानके कामको सम्माला। सेठ-सीतारामजी के तीन पुत्र बालमुकुःदजी, जगम्नाथ जी और सुन्दरलालजीमेंसे बालमुकुन्दजी, सेठ प्रमूलालजीके यहां गोदी रख दिए गए हैं।

वर्तमानमें इस दृकानके मालिक सेठ शिवनाथजी तथा इनके पुत्र विश्वनाथजी हैं। आपकी ओरसे मनासेमें अच्छी लागतसे एक मन्दिर बना हुआ है। आपका यहांपर एक बगीचा भी है। वर्तमानमें आपकी दुकानका व्यापारिक परिचय इस प्रकार है।

मनासा—पृथ्वीराज प्रभूळाल—पहां रूई, गल्ला,हुगडी चिट्ठी आदिका घरू व आढ़तका काम होता है।

# रुई झौर गक्लेके ब्यापारी

(कमीशन एजंट)

किशोरदास जगस्नाथ चतुर्भु ज देव भी नगजीराम श्रीनिवास पृथ्वीराज प्रभूलाज पृथ्वीराज हरकिशन पृथ्वीराज सीताराम रामबङ्श रामलाल

# कपड़ेके ब्यापारी

घासीलाल फूल<mark>चन्द</mark> सुखजी वोथलाल

चांदी सोनेके व्यापारी

किशोरदास जगन्नाथ चतुमुज देवजी

श्रसगन्ध-स्रजनायनके ब्यापारी

श्रीलाल रसीचन्द

1192\_

DATE OF ISSUE

This book must be returned within 3, 7, 14 days of its issue. A fine of ONE ANNA per day will be charged if the book is overdue.



| H92<br>C73B 24964 |                                |  |  |
|-------------------|--------------------------------|--|--|
| Signature         | Date Due                       |  |  |
| iem               | water and the second           |  |  |
|                   | -                              |  |  |
|                   | IT TO WELL HERSTEIN STREET, TO |  |  |
|                   | And the second second          |  |  |
|                   |                                |  |  |
|                   |                                |  |  |